#### FIRST EDITION 1963

Rs. 15|-

छमिन्य गलु । त्य , त्या REVISED PRICE RS 35/-

Printed at The Tara Printing Works, Varanasi

# अभिनव शाकृत-व्याकरण

[ ह्वित-परिवर्तन, सिन्ध, सुबन्त, स्रीप्रस्यय, कारक, ममास, तिद्धत, तिङन्त कृदन्त, नामधातु सम्बन्धो अनुशासनों के साथ धातु कोष; शौरसेनो, अर्थमागबी, श्रपश्रंश प्रभृति विभिन्न प्राकृतों के विशिष्टानुशासनों एवं भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तों से समलंकृत ]

# डा॰ नेमिचन्द्र शास्त्री

ज्यौतिपाचार्य, न्यायतीर्थ, एम० ए० ( संस्कृत, हिन्दी ग्रीर प्राकृत एवं जैनोलॉजी ), पी-एच०डी०, गोल्डमेडलिस्ट संस्कृत एवं प्राकृत विभाग, एच०डी० जैन कालेज, आरा ( मगध विश्वविद्यालय )

> तारा पब्लिकेश न्स कमच्छा, वाराणसी

प्रथम संस्करण १६६३

मूल्य पन्द्रह रुपये

खिमन गरुर ग्राम्य REVISED PR...। 15 45/-

# प्राच्य भारतीय भाषाओं एवं उनके वाङ्मय

के

पारङ्गत विद्वान्

समादरणीय

डा॰ हीरालालजी<sup>-</sup> जैन

एम०ए०, एल-एल०वी०, डी०लिट्०

को

सादर

—श्रद्धावनत नेमिचन्द्र शास्त्री

| प्रवृति-भाव सन्धि : अपवाद                        |     | १३                |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|
| ट<br>नित्यसन्धि : नियम और उदाहरण                 |     | १३                |
| व्यञ्जन सन्धि: नियम और उदाहरण                    |     | 68                |
| पदान्त के सकार की व्यवस्था : नियस और उदाहरण      |     | १९                |
| अनुस्वार की व्यवस्था                             |     | <b>१</b> ६        |
| अनुस्वरागम : नियम और उदाहरण                      | ľ   | १५                |
| अनुस्वार लुक <b>्:</b> नियम और उदाहरण            | I . | <b>१</b> ९        |
| अन्यय सन्धि : स्वरूप, नम्रवस्था और उदाहरण        |     | १९                |
| अन्यय सन्धि के अपवाद                             |     | २०                |
| अध्याय ३                                         |     |                   |
| ·                                                |     | <b>૨</b> १–૮૨     |
| वर्ण विकृति                                      |     | ٦१                |
| वर्ण विकृति के सामान्य नियम और उदाहरण            |     | 23                |
| अन्त्य हुल् व्यञ्जन की व्यवस्था                  |     | २७                |
| समृद्धिगण के शब्दों में हस्व-दीर्घ स्वर व्यवस्था |     | <b>३</b> ८        |
| आकृति गण और स्वप्नादि गण: स्वर विकृति            |     | ३०                |
| प्रथम प्रभृति शब्द : स्वरविकृति                  |     | ३८                |
| पानीयगण : स्वर विकृति<br>० ०००                   |     | `<br><b>३</b> ९   |
| मुङ्ख्छादि गण: स्वर विकृति                       |     | 83                |
| कृपादिगण: स्वरं विकृति                           |     | 8.8               |
| भातु प्रसृति शब्दों में अस्कार विकृति            |     | ४८                |
| दैत्यादि और वैरादिगण : स्वर विकृति               |     | <i>y 6</i>        |
| सौन्दर्यादि गण: स्वर विकृति                      |     | * S<br>40         |
| कौक्षेय और पौरादि गण: स्वर विकृति                |     | 48                |
| च्यज्ञन निकृति : नियम भौर उदाहरण                 |     |                   |
| मध्यवर्ती क-ग-च-ज-त लोप : उदाहरण                 |     | 98                |
| मध्यवर्ती द-प-य-व लोप : उदाहरण                   |     | <b>५</b> २<br>- २ |
| छोप के अपवाद                                     |     | ५३                |
| ख-घ-ध-ध-भ के स्थान पर ह : उदाहरण                 |     | 48                |
| ुट-ठ-ड के स्थान पर ड-ढ-ल : उदाहरण                |     | <b>५</b> ६        |
| िंत के स्थान पर ड : उदाहरण                       |     | 98                |
| ऋत्वादि गण में तकार के स्थान पर द: उदाहरण        |     | <i>۹९</i>         |
| न के स्थान पर णं : नियस और उदाहरण                |     | ६१                |

| विषय-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ર               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| विशेष-विशेष शब्दों के बिशेष-विशेष नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | દ્રમ            |
| वर्णे द्वित्व नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६८              |
| क्ष के स्थान पर स या छ : नियम और डदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८०              |
| संयुक्त व्यक्तन विकृति : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७४              |
| उकारान्त की प्रत्ययान्त शब्दों में विकृति : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८१              |
| अध्याय ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| वर्ण परिवर्तन के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =3- <b>?</b> 3८ |
| अ = आ : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65              |
| स = इ : ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८५              |
| अ=६: ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८६              |
| स= ड, ऊ : " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८५              |
| स = प्, सो : ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८६              |
| स = अइ, आइ : " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৫৩              |
| आ = अ : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৫৩              |
| क्षा = इ, ई, उ , ऊ, ए : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८९              |
| क्षा ≈को : नियम और उदारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 60            |
| इ = अ : नियम भीर उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ९०              |
| इ=इ, उ∶् " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99              |
| इ= प, भो : ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ९२              |
| है = अ, आ, इ, उ, ऊ, ए: नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९२              |
| उ= इ, ई, ऊ, ओ : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68              |
| क = अ, इ, ई, उ, ए, ओ : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९६              |
| कर = अ, आ, इ, उ, ऊ, ए ओ, अरि, रि : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९६              |
| ए = इ. क : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०५             |
| एं = अअ, इ, ई, अइ, ए : नियम और उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०५             |
| भो = स, स, सर, भाभ : ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०७             |
| सौ = सड, सा, उ, साव, सो : ,, ,,<br>क= ख, ग, च, भ, म, व, ह, : ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०८             |
| ख≍क •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -\$0 <i>6</i>   |
| ग = म. छ. व :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११०             |
| ≒ = ગ. ટ. જ. સ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>११</b> १     |
| 可二布:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ \$ \$        |
| , in the state of | ૧ ફે ફ          |

| इकारान्त-उकारान्त विभक्ति चिह्न                               | १५५           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| हरि : रूपावली                                                 | १९५           |
| गिरि, णरवइ, इसी : रूपावली                                     | , १५६         |
| अग्गि, भाणुं : रूपावली                                        | १५७           |
| वाउ : रूपावली                                                 | १५८           |
| पही, गामणी, खलपू : रूपावली                                    | १५९           |
| सयंभू : रूपावली                                               | १६०           |
| ऋकारान्त शब्दों में विभक्ति चिह्न जोड़ने के नियम              | १६०           |
| कत्तार, रूपावली                                               | १६१           |
| भत्तार, भायर, : रूपावली                                       | १६२           |
| पिउ, दाउ : रूपावली                                            | १६६           |
| सुरेअ : रूपावली                                               | १६४           |
| गिलोअ: रूपावली                                                | १६५           |
| स्वरान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों की व्यवस्था                       | १६५           |
| साकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों में जोड़े जानेवाले विभक्ति चिह्न | ?६६           |
| छदा, माला : रूपावली                                           | १६६           |
| छिहा, हिल्हा, महिसा: रूपावली '                                | १६७           |
| इकारान्त छीलिङ्ग शब्दों के विभक्ति चिह्न                      | १६८           |
| मई : रूपावली                                                  | १६८           |
| मुत्ति, राइ: रूपावली                                          | १६९           |
| ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग राज्दों के विभक्ति चिह्न                 | १६९           |
| लच्छी, स्टिपणी : रूपावली                                      | १७०           |
| बहिणी, घेणु : रूपावस्री                                       | १७१           |
| तणु, रन्जू, वहू : रूपावली                                     | १७२           |
| सासू , चमू : रूपावली                                          | १७३           |
| माञा, ससा, नणन्दा : रूपावली                                   | १७४           |
| माउसिआ, घूआ: "                                                | १७६           |
| गावी, नावा ,, *                                               | १७६           |
| नपुंसकलिङ्ग के विभक्ति चिह्न                                  | <i>হূ ৩ ७</i> |
| वग, धण: रूपावसी                                               | १७७           |
| दहिं, वारि, सुरहि, महु : रूपावली                              | १७८           |
| जाणु, अंसु : रूपावली                                          | १७९           |

| सप्पाण, सप्प, अत्त : रूपायली                       | કૃહફ             |
|----------------------------------------------------|------------------|
| राय, महब, मुद्ध : रूपावली                          | १८१              |
| जम्मी, चन्द्मी : रूपावसी                           | १८२              |
| जसो, उसणो : रूपावली                                | १८३              |
| हसन्त, हसमाण : रूपावली                             | १८३              |
| भगवन्तो, सोहिल्छो : रूपात्रली                      | १८४              |
| नेहालु, तिरिच्छ, भिसभ, सरअ, कम्मा : रूपावली        | १८६              |
| महिमा, गरिमा, अचि : रूपावली                        | १८६              |
| हसई :रूपावरी                                       | १८०              |
| भगवई, सरिक्षा : रूपावली                            | 866              |
| तडि, पडिवभा, संपया, श्रुहा : रूपावली               | 8.58             |
| कउहा, गिरा, दिसा, सच्छरा, तिरच्छी : रूपावली        | ०३१              |
| विज्जु, दाम: रूपावली                               | १ड१              |
| नाम, पेम्स, अह, सेयं, वयं : रूपावली                | 863              |
| हसन्त, भगवन्त, आउसो, आउ: रूपावळी                   | १९३              |
| सन्त्र, सुव : रूपावलो                              | 36%              |
| अन्न, पुन्व, पुरिम : ,,                            | १९५              |
| ण, त ( तत् ), ज (यद्) : रूपावली                    | १९६              |
| क ( किम् ), एत, एक ( एतट् ) : रूपावली              | १९७              |
| असु, इम (इदम्) : रूपावची                           | १९८              |
| सन्वा:                                             | १९८              |
| सुत्रा, अण्णा, दाहिणा ,,                           | १९९              |
| सा (तह्), जा (थड्):                                | 200              |
| का (किम् ), एई, एआ ( एतद् ) : रूपावकी              | २०१              |
| सत् ( अदस् ) इसी, हमा <b>( इदम्</b> ) :            | २०२              |
| नपुंतक सन्त्र, सुत्र, पुत्रत : ,,                  | २०३              |
| त (तर्), ज (यर्), कि (किम्), एअ, असु, इस : रूपावरी | २०४              |
| युप्सद् : रूपावस्त्री<br>सक्तान                    | २०५              |
| सस्प्रद् : ं,,<br>`संख्यावाचक शब्द : रूपावली       | २०६              |
| STETT 137 (C                                       | , २०७            |
| अञ्चय आर् निपात                                    | 29 <u>3_</u> 225 |
| अञ्चय परिभाषा और भेद                               | २१३–२३ <b>३</b>  |
|                                                    | २१३              |

| उपसर्ग : विश्लेषण                                                 | २१३                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| प्राकृत के बीस उपसर्ग सोदाहरण                                     | २१४                 |
| क्रियाविशेषण                                                      | २१९                 |
| समुचय वाधक अन्यय                                                  | २१९                 |
| मनोविकार सूचक अन्यय                                               | २१९                 |
| निपातों की अनुक्रणिका                                             | २२ <b>१</b>         |
| अध्याय ८                                                          |                     |
| कारक, समास और तद्धित                                              | २३४–२६२             |
| कारक परिभाषा और व्यवस्था                                          | २३४                 |
| प्रथमा विभक्तिः नियम और उदाहरण                                    | २३५                 |
| कर्सकारक की परिभापा और द्वितीया विभक्ति : नियम और उदाहरण          | २३ ५                |
| करण कारक की परिभाषा और तृतीया विभक्ति : नियम और उदाहरण            | २३७                 |
| सम्प्रदान कारक की परिभाषा और चतुर्था विभक्ति : नियम और उदाहरण     | २३९                 |
| अपादान कारक की परिभाषा और पञ्चमी विभक्ति : नियम और उदाहरण         | २४०                 |
| पष्टी विभक्ति : नियम और उदाहरण                                    | २ स १               |
| अधिकरण कारक का स्वरूप और सप्तमी विभक्ति : नियम और उदाहरण          | २ ४२                |
| ंसमास : परिभाषा और भेद                                            | २४४                 |
| अन्ययीभाव : नियम और उदाहरण                                        | ૨ ૪ ૪               |
| तत्पुरुप : नियम भौर उदाहरण                                        | २४५                 |
| प्रादितत्पुरुप, उपपद और कर्सधारय : नियम और उदाहरण                 | २४८                 |
| हिंगु : परिभाषा, भेद और अनुशासन                                   | २४९                 |
| बहुन्रीहि : अनुशासन                                               | २ ५०                |
| हन्ह : अनुशासन                                                    | . २५३               |
| 🗸 तद्धित : परिभाषा और भेद                                         | <b>२</b> ५५         |
| इद्मर्थक प्रत्यय, उदाहरण                                          | <b>२</b> ५ <b>५</b> |
| ह्न, हमा, चण, हुर्च, आलु, इटल, उटल, आल, वन्त, मन्त : प्रत्यय और उ | दाहरण २५६           |
| त्तो, दो : प्रत्यय और उदाहरण                                      | २ ५ ७               |
| हि, स्वार्थिक इल्ल, अ, उल्लः इत्तिअ : प्रत्यय और उदाहरण           | २ ५ ८               |
| एत्तिअ, एत्तिल, एद्दह, सि, सिअं, इआ : प्रत्यय ग्रीर उदाहरण        | २५९                 |
| अय, इय, आलिअ, ल, ल्लो, इअ, णय : प्रत्यय और उदाहरण                 | २६०                 |
| तर तम : प्रत्यय और उदाहरण                                         | २६१                 |

# अध्याय ९

| 41.41.4                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| क्रिया विचार                                                    | २६३–३८२                    |
| क्रियारूपों की जानकारी के आवश्यक नियम                           | २६३                        |
| कर्त्तरि धातुओं के विकरण सम्यन्धी नियम                          | २ ६ ४                      |
| वर्तमान, भूत, भविष्यत् , विधि-आज्ञा एवं क्रियातिपत्ति । प्रत्यय | २६७                        |
| हस् धातु : सभी कालों की रूपावली                                 | 286                        |
| हो ( भू ): रूपावली                                              | २६९                        |
| टा (स्था) : ,,                                                  | २७३                        |
| मा (ध्ये) : ,,                                                  | २७१                        |
| ने (नी) : "                                                     | २७२                        |
| <b>વ</b> હ્ને (વહ્ની): "                                        | २७३                        |
| पा : रूपावली                                                    | २७४<br>२७४                 |
| ण्हा (स्तो) : रूपावली                                           | २७६                        |
| गा (गे) : रूपावली                                               | २७६                        |
| विकरण भिन्नता से हो (भू) : रूपावली                              | २७७                        |
| रव (रु) : रूपावली                                               | २७८                        |
| कर (क्र) रूपावली                                                | २७९                        |
| अस <u>ः</u> रूपावली                                             | 260                        |
| पूर ( पुष् ) : रूपावली                                          | २८१                        |
| धुग ( स्तु ) :                                                  | २८ <b>२</b><br>२८२         |
| इरिस ( हष् ) :                                                  | २८३                        |
| ग्च्छ ( गम् ) : "                                               | २८ <b>४</b>                |
| बोल्ल, जंप, कह (कथ): ",,                                        | २८५                        |
| ધુર ( ધૂ ) ;                                                    | २८६                        |
| कर्मणि—                                                         | 124                        |
| हस: रूपावली                                                     | २८७                        |
| हो ( भू ) :                                                     | <b>२८८</b>                 |
| ने (ती):                                                        | २८ <i>९</i>                |
| म्हा (ध्ये ) :<br>                                              |                            |
| चिच्च (चिं):                                                    | २ <i>९०</i><br>२ <i>९०</i> |
| डा ( स्था ) : ,, पा:                                            | २९२                        |
| भव :                                                            | <b>३</b> ९२                |
| 31                                                              | २९३                        |
|                                                                 | - \                        |

| उपसर्ग : विश्लेपण                                                           | ર (ફ                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| प्राकृत के बीस उपसर्ग सोदाहरण                                               | २१४                 |
| क्रियाविशेषण                                                                | २१५                 |
| समुचय बोधक अञ्चय                                                            | २१९                 |
| मनोविकार सूचक अन्यय                                                         | २१९                 |
| निपातों की अनुक्रणिका                                                       | <b>२</b> २ <b>१</b> |
| अध्याय ८                                                                    |                     |
| कारक, समास और तद्धित २३१                                                    | ુ—ર ફ <b>ર</b>      |
| कारक परिभाषा और व्यवस्था                                                    | २३४                 |
| प्रथमा विभक्तिः नियम और उदाहरण                                              | २३ द                |
| कर्सकारक की परिभाषा और द्वितीया विभक्ति : नियम और उदाहरण                    | २३५                 |
| करण कारक की परिभाषा और नृतीया विभक्ति : नियम और उदाहरण                      | <b>२३७</b>          |
| सम्प्रदान कारक की परिभाषा और चतुर्थी विभक्ति : नियम और उदाहरण               | २३९                 |
| अपादान कारक की परिभापा और पञ्चमी विभक्ति : नियम और उदाहरण                   | २४०                 |
| पष्टी विभक्ति : नियम और उदाहरण                                              | २ ४ १               |
| अधिकरण कारक का स्वरूप और सप्तमी विभक्ति : नियम और उदाहरण                    | २ ४२                |
| समास : परिभाषा और भेद                                                       | २४४                 |
| अञ्ययीभाव : नियम और उदाहरण                                                  | २४४                 |
| तत्युरुष : नियम और उदाहरण                                                   | २४५                 |
| प्रादितत्पुरुप, उपपद और कर्सधारय : नियम और उदाहरण                           | २४८                 |
| द्विगु : परिभापा, भेद और अनुशासन                                            | २४९                 |
| वहुन्रीदिः अनुशासन                                                          | २५०                 |
| द्दन्द्द : अनुशासन                                                          | २५३                 |
| ितद्धित: परिभाषा और भेद                                                     | २५५                 |
| इद्मर्थेक प्रस्यय, उदाहरण                                                   | २५५                 |
| ्व्य, इमा, त्तण, हुत्तं, आलु, इल्ल,उल्ल, आल, वन्त, मन्त : प्रत्यय और उदाहरण | १२५६                |
| त्तो, दो : प्रत्यय और उदाहरण                                                | २५७                 |
| हि, स्वार्थिक इल्ल, अ, उल्लः इत्तिअ : प्रत्यय और उदाहरण                     | २५८                 |
| एत्तिअ, एत्तिछ, एइद्व, सि, सिअं, इक्षा : प्रत्यय ग्रीर उदाहरण               | २५९                 |
| क्षय, इय, आखिक, छ, टलो, इक, णय : प्रत्यय और उदाहरण                          | २६०                 |
| तः तमः प्रथम और अराहरण                                                      | 250                 |

# अध्याय ९

| क्रिया विचार                                                  | २६३–३८२            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| क्रियारूपों की जानकारी के आवश्यक नियम                         | २६३                |
| कर्त्तरि धातुओं के विकरण सम्बन्धी नियम                        | <br>२६४            |
| वर्तमान, भूत, भविष्यत् , विधि-आज्ञा एवं किपातिपत्ति . प्रत्यय | २५०<br><b>२</b> ६७ |
| इस् धातु : सभी कालों की रूपावली                               | <b>૨</b> ૬૮        |
| हो ( भू ): रूपावली                                            | 466<br>486         |
| हा (स्था) ३ %                                                 | •                  |
| का (ध्ये) : ,,                                                | 20s                |
| ने ( <b>नी)</b> ; "                                           | २ ७ १              |
| उहुं (उहु <del>ं</del> ग): "                                  | २७२                |
| पा : रूपावस्त्री                                              | . २७३              |
| ण्हा (स्नो) : रूपावस्ती                                       | ३ ७४               |
| गा (गै) : रूपावछी                                             | ३७५                |
| विकरण भिन्नता से हो (भू) : रूपावछी                            | २ ७६               |
| रव (रु) : रूपावली                                             | २७७                |
| कर (कु) रूपावली                                               | 302                |
| अस् : रूपावली                                                 | २ ७ ९              |
|                                                               | २८०                |
| धुग ( स्तु ) :                                                | २८१                |
| हरिस ( हे <b>व</b> ) •                                        | . २८२              |
| गच्छ (गम् ):                                                  | २८३                |
| वोल्ड जंब कह (रूप ).                                          | २८४                |
| ध्व (ध् ) :                                                   | २८५                |
| कर्मणि—                                                       | २८६                |
| हस: रूपावली                                                   |                    |
| हो ( स ) :                                                    | 2 < 10             |
| ने (नी):                                                      | 266                |
| क्ता (ध्ये )                                                  | २८९                |
| चिन्न (वि)                                                    | २ ९०               |
| टा (स्था) :                                                   |                    |
| पा:                                                           | २९३                |
| भवा :                                                         | <b>२</b> ९२        |
|                                                               | २ ९३               |

| लिब्भ: रूपावली                              | •                                    | १९६         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| प्रेरणार्थक <i>—</i>                        |                                      |             |
| हुस: रूपावली                                | :                                    | २ १ ह       |
| कर ( कु ) <b>:</b> "                        | :                                    | १९८         |
| ढक्क ( छद् ) : "                            | •                                    | १००         |
| हो ( सू ) : ,,                              | į                                    | १ <b>०१</b> |
| कुछ कियाओं के प्रेरणार्थक रूपों का संकेत    | •                                    | १०३         |
| कर्मणि और भाव में प्रेरकरूप                 | į                                    | ३०३         |
| प्रेरक भाव और कर्मणि-हास, हमावि : रूप       | गवली :                               | १०४         |
| साम, खमावि (क्षम् ):                        | ,,                                   | १०५         |
| पिवास (पा):                                 |                                      | ٥٥          |
| सन्नन्तलिच्छ ( लभ् ):                       | 37                                   | ०९          |
| बुगुच्छ ( गुप् ) :                          | **                                   | ०९          |
| बुहुक्ख ( भुज ) :                           | ,,                                   | १०          |
| मुस्सूस ( श्रु ) :                          | ,,                                   | ११          |
| यङन्तः विश्ठेपण और उदाहरण                   | 3                                    | १२          |
| यङ्खुगन्त : विश्वेषण और उदाहरण              | <u>,</u>                             | १२          |
| नाम धातु बनाने के नियम और उदाहरण            | ą                                    | १३          |
| कृत् प्रत्यय                                | ą.                                   | 8 9         |
| वर्तमान कृदन्त ; प्रत्यय और उदाहरण          | ş                                    | <b>१</b> ९  |
| भावि वर्तमानं कृदन्त ,, ,,                  | 3                                    | १७          |
| कर्मणि वर्तमान कुद्रन्त , ,,                | 3                                    | १८          |
| कर्चरि प्रेरक, प्रेरक भावि और प्रेरक कर्मणि | वर्तमान कृदन्त : प्रत्यय और उदाहरण इ | १८          |
| भृतकृदन्तः प्रत्यय और उदाहरण                |                                      | २०          |
| प्रेरणार्थक, अनियमित सृत कृदन्त             | ३                                    | २१          |
| <u>भविष्यत्कृद्नत</u>                       | 3                                    | २३          |
| हेत्वर्थे कृत् : प्रत्यय और उदाहरण          | , 3                                  | २३          |
| प्रेरणार्थक हेतु कृदन्त : प्रत्यय और उदाहरण | π `                                  | २ ३         |
| क्षनियमित हेत्वर्थ कुदुन्त: ", ",           | ३                                    | ર છ         |
| सम्बन्ध मृत कृदन्त : " "                    | *                                    | २५          |
| प्रेरणार्थक सम्बन्ध सूचक कुद्नतः प्रत्यय व  | भैर उदाहरण ३                         | २६          |
| व्यक्तिमध्येत सम्बन्धक भत करन्तः            | , a                                  | २७          |

| विषय-सूची .                                                                                    | ११          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| विध्यर्थेक कृत् प्रत्यय और उदाहरण                                                              | ३३९         |
| प्रेरक विध्यर्थ कुदन्त : प्रस्यय और उदाहरण                                                     | ३३१         |
| अनियमित विध्यर्थ कुटन्तः ,,                                                                    | ३३२         |
| शीलधर्मवाचक: ,, ,,                                                                             | ३३२         |
| अनियमित शोछधर्मवाचक कृदन्त                                                                     | <b>३</b> ३३ |
| धातु कोप                                                                                       | ३२४         |
| अध्याय १०                                                                                      |             |
| अन्य प्राञ्चत भाषाएँ                                                                           | ३८३         |
| शोरतेनी : प्रवृत्तियां और अनुशासन                                                              | ३८३         |
| भौरतेनी : शब्दरूपावली                                                                          | ३८९         |
| शौरसेनी : क्रियारूपावली                                                                        | ३९०         |
| शौरसेती : कृत् प्रत्यय                                                                         | 398         |
| शौरसेनी की कुछ घातुएँ                                                                          | ३९२         |
| जैन शौरसेनी : ध्वनि परिवर्तन, नियम और उदाहरण                                                   | ३९४         |
| मागधी : ध्वनिपरिवर्तनसम्बन्धी नियम और उदाहरण                                                   | ४००         |
| मागधी : शब्दहपावली                                                                             | ४०४         |
| मागधी : धातुरूपावस्ती                                                                          | ७०४         |
| मागधी के कतिपय विशेष शब्द                                                                      | ४०४         |
| सर्धमागधी : परिभाषा और व्यवस्था                                                                | ४०९         |
| अर्धमागधी : ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी नियम और उदाहरण                                             | ४१०         |
| अर्धमागधी : राब्द्रपावली                                                                       | ४१९         |
| सर्धमागधी : तद्धित प्रस्थय और उदाहरण                                                           | 8+3         |
| विकारार्धक और सम्बन्धार्थक प्रत्यय और उदाहरण                                                   | 978         |
| अर्थमागधी : धातुरुपावली                                                                        | ४३२         |
| मर्थमागधी: कुछ धातु रूपों का संकेत                                                             | 958.        |
| अर्धमागधी : कृत् प्रत्यय और उदाहरण                                                             | १३९         |
| जैन महाराष्ट्री : मूल प्रवृत्तिपाँ<br>जैन महाराष्ट्री : ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी नियम और उदाहरण | 888         |
| पैशाची : ध्विन परिवर्तन सम्बन्धी नियम और उदाहरण                                                | 888         |
| पैशाची : शब्द्रशावली                                                                           | 888         |
| पैशाची : घातु रूपावली                                                                          | ७४४         |
| पेशाची: क्रद्रन्त                                                                              | 988         |
|                                                                                                | 890         |

#### अभिनव प्राकृत-व्याकरण

| पशाची के कुछ शब्द                                          | 84           |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| चूलिका पेत्राची : ध्वनि परिवर्त्तन सम्बन्धी नियम और उदाहरण | 84:          |
| अध्याय ११ .                                                |              |
| अपभ्रंश : इतिहास और व्यवस्था                               | <b>४ ६</b> ४ |
| क्षपञ्जेश : ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी नियम और उदाहरण         | ४५४          |
| अवश्रंतः : वर्णागम्, वर्णविपर्यय और वर्णविकार              | ४२ ५         |
| अपभंश: शब्दरूपावली के नियम                                 | ४६१          |
| अपभ्रंश : रूपावली [ देव, वीर, इसि, गिरि, भाणु, ]           | ४ <b>६</b> ६ |
| चीलिङ्ग [ माला, मई, पइही, धेणु, वहू ]                      | ४६९          |
| नपुंसकिङ्ग —कमछ रूपावछी                                    | 800          |
| सर्वनाम-सञ्ब, तुम, हर्ड, एह, ज्ञ, सो, क, भाय, जा, सा,      |              |
| का, जं, तं, किं, इसु : रूपावली                             | १७१          |
| सर्वनामग्रन्दों से निष्पन्न विशेषण [ परिमाणवासक, गुणवासक,  | •            |
| सम्यन्धवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक ]                          | ४७४          |
| अन्य अन्यय—तालिका                                          | ४७६          |
| तिद्वित : प्रत्यय और उदाहरण                                | ४७६          |
| क्रियारूपों के नियम                                        | 800          |
| वास्त्रादेश                                                | ४७९          |
| क्रियाओं में जुड़नेवाले प्रत्यय                            | ४७९          |
| हरधातु की रूपावली                                          | ४५०          |
| हद्दन्त : प्रत्यय और उदाहरण                                | 860          |
| रूतकृद्= व                                                 | ४८१          |
| स्वन्धक कृदन्त : प्रत्यय और उदाहरण                         | ४८१          |
| त्वर्धं क्रदन्तः ,, ,,                                     | ४८१          |
| वेध्यर्थ कृदन्त : प्रत्यय और उदाहरण                        | ४८२          |
| तिलार्थक क्रदन्त : " "                                     | ४८२          |
| क्याविशेषण .                                               | ४८३          |

#### प्रस्तावना

भाषा-परिज्ञान के लिए व्याकरण ज्ञान की नितान्त आवश्यकता है। जब किसी
भी भाषा के वाङ्मय की विशाल राशि संचित हो जाती है, तो उसकी विधिवत्
व्यवस्था के लिए व्याकरण प्रन्थ लिखे जाते हैं। प्राइत के जनभाषा होने से आरम्भ
में इसका कोई व्याकरण नहीं लिखा गया। वर्तमान में प्राइत भाषा के अनुशासन
सम्बन्धी जितने व्याकरण प्रन्थ उपलब्ध हैं, वे सभी संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं।
आश्चर्य यह है कि जब पालि भाषा का व्याकरण पालि में लिखा हुआ उपलब्ध है, तब
प्राइत भाषा का व्याकरण प्राइत में ही लिखा हुआ क्यों नहीं उपलब्ध है ? अर्धमामधी
के आगसिक बन्धों में शव्दानुशासन सम्बन्धी जितनी सामग्री पायी जाती है, उससे
यह अनुमान लगाना सहज है कि प्राइत भाषा का व्याकरण प्राइत में लिखा हुआ
सवस्य था, पर आज वह कालकवित हो जुका है। वहाँ उपलब्ध फुटकर सामग्री पर
विचार करना आवश्यक है।

प्राकृत भाषा में प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त

क्षायारांग में (हि॰ ४, १ रू॰ ३३५) तीन वचन-र्छिग-काल-पुरुप का विवेचन किया गया है। ठाणांग (अष्टस ) में क्षाठ कारकों का निरूपण पांधा जाता है। इन सारी बातों के अतिरिक्त क्षेनेक नये तथ्य अनुयोगद्वार सूत्र में विस्तारपूर्वक वर्णित हैं।

इस प्रनथ में समस्त शब्दराशि को निस्त पाँच भागों में विभक्त किया है।

१—नामिक—सुबन्तों का महण नाम में किया है। जितने भी प्रकार के संज्ञा शब्द हैं वे नामिक के द्वारा अभिहित किये गये हैं। यथा अस्सो, अस्से ८ अश्व: आदि।

र—नैपातिक—अन्ययों को निपातन से सिन्द माना है। अतः अन्यय तथा अन्ययों के समान निपातन से सिन्द अन्य देशी शब्द नैपातिक कहे गये हैं। यथा—

खलु, अकंतो, जह, जहा आदि।

२-आख्यातिक-धातु से निष्पन्न क्रियाख्यों की गणना आख्यातिक में की है। यथा-

धावइ, गच्छइ आदि।

४--- औपसर्गिक--- उपसमी के संयोग से निष्पन्न शब्दों को औपसर्गिक कहा गया है। यथा---परि, अणु, अब आदि उपसमी के संयोग से निष्पन्न अणुभवह प्रसृति पद।

१—पंचणामे पंचिवहे परणासे, तं जहा—(१) नामिकं, (२) नैपातिकं,

<sup>(</sup>३) प्राख्यातिकं, (४) श्रोपसर्गिकं, (४) मिश्रम् । —श्रणुश्रोगदार सुत्तं १२५ सूत्र

4—मिश्र—रिश्र शब्दावली के अन्तर्गत इस प्रकार के शब्दों की गणना की गयी है, जि हैं हम समाय, कृदन्त और तिवत के पद कह सकते हैं। इस कोटि के इत्वों के उदाहरणों में 'संयत' पद प्रस्तुत किया है। वस्तुतः विशेषण शब्दों को सिश्र कहना अधिक तर्कसंगत है।

नाम शब्दों की निष्पत्तियाँ चार प्रकार से वर्णित हैं। आगम, छोप, प्रकृतिभाव और विकार।

- १. वर्णागम—वर्णागम कई प्रकार से होता है। वर्णागम भाषाविकास में. सहायक होता है। इस वर्णागम का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है। हुर्णाचार्य ने निरुक्त का रूक्षण वतलाते हुए वर्णागस, वर्णविषयेय (Metathesis) वर्ण विकार (Change of Syllable) वर्णनाश (Elision of Syllable) और अर्थ के अनुसार धातु के रूप की कल्पना करना—इन छ: सिद्धान्तों को परिगणित किया है। अनुओदार सुक्त में इसका उदाहरण कुण्डानि आया है।
- ् २. छोप—भापा के विकास को प्रस्तुत करनेवाला दूसरा सिन्दान्त लोप है। प्रयत्न लाघव की दृष्टिसे इस सिद्धान्त का सहस्वपूर्ण स्थान है। वर्णलोप के भी कई भेद होते हैं—आदि वर्णलोप, मध्यलोप और अन्त्य वर्णलोप। यहाँ पर पटो + अत्र = पटोऽत्र, घटो + अत्र = घटोत्र उदाहरण उपस्थित किये गये हैं।
- ३. प्रकृति भाव में दोनों पद ज्यों के त्यों रह जाते हैं, उनमें संबोग होने पर भी विकार उत्पन्न नहीं होता। यथा---माले + इमे = साले इमे, पह इसी ादि।
- ४. वर्णविकार—दो ८दों के संयोग होने पर उनमें त्रिकृति होना अथवा ध्वति-परिवर्तन के सिद्धान्तों के अनुसार वर्णों में विकार का उत्पन्न होना वर्णविकार है। यथा— वसू ⊳बहू, गुफा ⊳ गुहा, दिख + इदं = दधीदं, नदी + इह = नदीह।

नाम—पदों के खीलिङ्ग, पुश्चिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग की अपेक्षा से तीन भेद होते हैं। आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त और ओकारान्त शब्द पुंश्चिङ्ग होते हैं। खीलिङ्ग शब्दों में ओकारान्त शब्द नहीं होते। नपुंसक लिङ्ग शब्दों में अकारान्त, इकारान्त और उकारान्त शब्द ही पन्मिणित हैं। यना—

तं पुण णामं तिविहिं इतथी पुरिसं णपुंसगं चेव।
एएसिं तिण्हं पि अंतिम्मि अ परूवणं वोच्छ॥१॥
तत्थ पुरिसरस अंता आ-इ-उ-ओ हवंति चत्तारि।
ते चेव इत्थिआओ हवंति ओकार परिहीणा॥२॥

१. चउजामे चउन्विहे पर्णत्ते । तं जहा—(१) श्रागमेरां (२) लोवेरां (३) पयद्दर, (४) विगारेरां । —श्रणु श्रोगदार सुत्तं १२४ सू०।

अंतिम-इंतिअ-उंतिअ अंताउ णपुंसगस्स वोद्धव्या ।
एते।स तिण्हं पि अ वोच्छामि निदंसणे एतो ॥३॥
आगारंतो 'राया' ईगारंतो गिरी अ सिहरी अ ।
उगारंतो विण्हू दुमो अ अंताउ पुरिसाणं ॥ ॥
आगारंता माला ईगारंता 'सिरी' अ 'लच्छी' अ ।
ऊगारंता 'जंबू' 'वहू' अ अंताउ इत्थीणं ॥५॥
अंकारंत 'धन्नं' इंकारंतं नपुंसगं 'अत्थि' ।
इंकारंतं पीलुं 'महुं' च ष्यता णपुंसाणं ॥६॥

—- प्रणुष्ठोगदार सुन्तः न्यावर संस्करण सं० २०१० सूत्र १२३।

इसी प्रन्थ में भावनाम के चार भेद किये हैं—ससात, तदित, धातु और निरुक्त । समास के सात भेद वतकाये हैं --हन्द्र, बहुझीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्युरूप, अञ्चवीभाव और एक्शेप । यथा—

> दंदे अ बहुन्बीहि, कस्मधारय दिग्गु अ। तप्पुरिस अन्बईभावे, एक्कसेसे अ सत्तमे ॥श॥

व्हुनीहि का उदाहरण देते हुए खिला है — फुझा इमंमि गिरिस्मि कुडयकयंवा को इमी गिरीफुझिय कुडुयकयंवो।

कसंधारय—धनतो नसहो = धनलनसहो, किण्हो मियो = किण्हमियो । हिए—तिण्णि कडुगाणि = तिकडुगं, तिण्मि महुराणि = तिमहुरं, तिण्णि गुणाणि = तिगुणं, सत्त गया = सत्तगयं, नगतुरंगा = नगतुरंगं।

तत्प्रकप—तित्थे कागो = तित्थकागो, वणे हत्थी = वणहत्थी, वणे मयूरो = वणमयूरो, वणे वराहो = वणवराहो, वणे महिसो = वणमहिसो ।

अवस्यीभाव-असुगामं, अणुणइयं, अणुचरियं।

एक्क्षेप—जहा एगी पुरिसो तहा बहुवे पुरिसा, जहा एगी करिसावणी तहा बहुवे करिसावणा जहा एगो साछी तहा बहुवे साछी।

तिहत के आठ भेद बतलाये हैं --

- १. दर्भ नाम--तणहारए, कट्टहारए, पत्तहारए, कोलालिए।
- २. झिल्प नाम—वंतुवाए, पट्टकारे, खंजकारे, छत्तकारे, दंतकारे ।
- ३. सिलोक नाम-समणे, माहणे, सन्वातिही ।
- ४- संयोग नाम--रण्णो, ससुरए, रण्णो जामाउए, रण्णो साले।
- ५. समीप नाम--गिरिसमीवे णवरं गिरिणयरं, वैज्ञावडं ।

१. अणुक्रोगदारमुत्तं--सूत्र १३०।

२. वही सूत्र १३०।

- ६. समृह नाम—तरंगवहकारे, मलयवहकारे
- ७. ईश्वरीय नाम-स्वाम्यर्थक-राईसरे, तलवरे, इन्मे, सेट्टी।
- ८. अपत्य नाम—अरिहंतमाया, चक्कविष्टमाया, रायमाया । कम्मे सिप्पसिलाए संजोग समीअवो स संजूहो । इस्सरिक सबचेण य सिद्धसणामं तु अट्टविहं ॥

यद्यपि उपर्युक्त सन्दर्भ तिह्यतान्त नामों के वर्णन के समय आया है, तो भी तिह्यत प्रकरण पर इससे प्रकाश पड़ता है। इन्हें कर्मार्थक, शिल्पार्थक, संयोगार्थक, समुहार्थक, अपत्यार्थक आदि रूप् में प्रहण करना चाहिए।

इस यन्थ में आठों विभक्तियों का उल्लेख है तथा ये विभक्तियाँ किस-किस अर्थ में होती हैं, इसका भी निर्देश किया गया है।

> निदेसे पढमा होइ, वित्तिया उवएसणे । तइया करणिम्म कया, चडत्थी संपयावणे ॥१॥ पंचमी अ अवायाणे छट्टी सस्सामिवायणे । सत्तमी सण्णिहाणत्थे, अट्टमाऽऽमंतणी भवे ॥२॥

— प्रगुप्रोगदार सुत्त, सू० १२८।

अर्थात्—िनिर्देश—िक या का फल कक्ता में रहने पर प्रथसा विभक्ति होती है। यथा—स, इसो, अहं आदि प्रथमान्त रूप हैं। उपदेश में—िक या के द्वारा कर्का जिसको सिद्ध करना चाहता है, दितीया विभक्ति होती है। यथा—भण कुण हुमं व तं व आदि। करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। यथा तेण कर्य, सए वा क्यं आदि। सम्प्रदान में चतुर्थी और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। स्वासिस्व भाव में पछी, सिविधानार्थ—अधिकरणार्थ में सहसी ओर आमन्त्रण—सम्बोधन में अष्टमी विभक्ति हाती है।

इस प्रकार प्राष्ट्रत भाषा में लिखित सन्दानुशासन सम्दन्धी सिद्धान्त पाये जाते हैं। संस्कृत भाषा में लिखित प्राक्टत न्याकरण

संस्कृत आपा में लिखे गय प्राकृत भाषा के अनेक शब्दानुशासन उपलब्ध हैं। भरत सुनि का नाट्यशाख ऐसा प्रन्थ है, जिसके १७ वें अध्याय में विभिन्न भाषाओं का निरूपण करते हुए ६-२३ वें पद्य तक प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त इतलाये हैं और ३२वें अध्याय में उदाहरण प्रस्तृत किये हैं। पर भरत के ये अनुशासन सम्बन्धी सिद्धान्त इतने संक्षिप्त और अस्फुट हैं कि इनका उटलेखमान इतिहास के खिए ही उपयोगी है।

#### प्राकृतलक्ष्ण

कुछ विद्वान् पाणिनि का प्राकृतलक्षण नाम का प्राष्ट्रत व्याकरण वसलाते हैं। हा० पिशल ने भी अपने प्राकृत व्याकरण में इस ओर संकेत किया है, पर यह मन्थ न तो भाजतक उपलब्ध ही हुआ है और न इसके होने का ही कोई सबल प्रमाण मिला है। उपलब्ध शब्दानुवासनों में वरन्धि के प्राकृतप्रकाश को कुछ विद्वान् प्राचीन मानते हैं और छुछ चण्डकृत प्राकृतलक्षण को। प्राकृतलक्षण संक्षिप्त रचना है। इसमें प्राकृत सामान्य का जो अनुभासन किया गया है, वह प्राकृत अशोक की धर्मिलियों की भाषा और वरन्धि द्वारा प्राकृतप्रकाश में अनुशासित प्राकृत के बीच की प्रतीत होती है। इस शब्दानुशासन के मत से मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यव्जनों का लोप नहीं होता है, व वर्तमान रहते हैं। वर्ग के प्रथम वर्णों में केवल क और तृतीय वर्णों में म के लोप का विधान मिलता है। सध्यवर्ती च, ट, त, और प वर्ण ज्यों के त्यों रह जाते हैं। भाषा की यह प्रमृत्ति महाकवि अध्वयोप और भास के नाटकों में पायी जाती है। अतः प्राकृतलक्षण का रचनाकाल ईस्वी सन् द्वितीय-तृतीय शकी मानने में कोड वाधा नहीं आती है।

इस अन्य में कुछ सूत्र ९९ या १०३ हैं और चार पादों में विभक्त हैं। आरम्भ
में प्राकृत शब्दों के तीन रूप—तद्भव, तत्सम और देशज बतलाये हैं। तीनों लिङ्ग और
विभक्तियों का विधान संस्कृत के समान ही पाया जाता है। प्रथम पाद के ५वें सूत्र
से अन्तिम ३५वें सूत्र तक संज्ञाओं और सर्वनामों के विभक्तिरूपों का निरूपण किया
है। द्वितीयपाद के २९ सूत्रों में स्वर-परिवर्तन, शब्दारेशों एव अव्ययों का कथन किया
गया है। पूर्वकालिक किया के रूपों में तु, त्ता, च, ह, तु, तूण, ओ एवं प्पि प्रत्ययों को
जोड़ने का नियमन किया हैं। तृतीय पाद के ३५ सूत्रों में व्यक्तनपरिवर्तन के नियम
दिये गये हैं। चतुर्थ पाद में केवल चार सूत्र ही हैं, इनमें अपअंश का लक्षण, अधोरेफ
का लोप न होना, पैशाची की प्रवृत्तियां, मागधी की प्रवृत्ति र और स् के स्थान पर ल्
और श् का आदेश एवं शौरसेनी में तु के स्थान पर विकल्प से द का आदेश किया
गया है।

#### प्राकृतप्रकाश

दण्ड के उत्तरवर्ती समस्त प्राष्ट्रत वैधाकरणों ने रचनाशेली और विषयानुक्रम की हिए से प्राकृतलक्षण का अनुकरण किया है। चण्ड के परचात प्राकृत शब्दानुकासकों में वरश्चि का नाम आद्र के साथ लिया जा सकता है। प्राकृतनंजरी की भूमिका में वरश्चि का नाम आद्र के साथ लिया जा सकता है। प्राकृतनंजरी की भूमिका में वरश्चि का गोत्र नाम कात्यायन कहा गया है। डा० पिशल ने अनुमान किया था कि प्रसिद्ध वार्त्तिककार कात्यायन और वरश्चि दोनों एक व्यक्ति हैं; किन्तु इस कथन की पृष्टि के लिए एक भी सबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक वरश्चि कालिदास के समकालीन भी माने जाते हैं, जो विक्रमादित्य के नवरलों में से एक थे। प्रस्तुत प्राकृतप्रकाश चण्ड के पीछे का है, इसमें कोई सन्वेह नहीं। प्राकृत भाषा का श्वनार काल्य के लिए प्रयोग ईस्वी सन् की प्रारम्भिक शतियों के पहले ही होने लगा था। हाल किव ने गाथाससशती

में :८४ प्राकृत कवियों की रचनाओं का संकलन किया है। याकोबी का मत है कि महाराष्ट्री प्राकृत का व्यापक प्रयोग ईस्बी तीसरी शताब्दी के पहले ही होने लगा था। अतः प्राकृतप्रकाश में वर्णित अनुशासन पर्याप्त प्राचीन है अतएव वररुचि को कालिदास का समकालीन मानना अनुचित नहीं है।

प्राकृत प्रकाश में कुल ५०९ सूत्र हैं। भामहवृत्ति के अनुसार ४८७ और चिन्द्रका टीका के अनुसार ५०९ सूत्र उपछव्ध हैं। प्राक्तप्रकाश की चार प्राचीन टीकाएँ उपछव्ध हैं—

- १. मनोरमा-इस टीका के रचयिता भामह हैं।
- २. प्राकृतमञ्जरी-इस टीका के रचियता कात्यायन नामक विद्वान् हैं।
- ३. प्राकृतसंजीवनी—यह टीका वसन्तराज द्वारा लिखित है।
- ४. सुवोधिनी—यह टीका सदानन्द द्वारा विरिचत है और नवम परिच्छेद के नवम सूत्र की समाप्ति के साथ समाप्त हुई है।

इस प्रन्थ में बारह परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में स्वर विकार एवं स्वरपरिवर्तन कं नियमों का निरूपण किया गया है। विशिष्ट-विशिष्ट शब्दों में स्वरसम्बन्धी जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनका ४४ सूत्रों में विवेचन किया गया है। दूसरे परिच्छेद का आरम्भ मध्यवर्ती व्यञ्जनों के छोप से होता है। मध्य में आनेवाले क, ग, च, ज, त, द, प, य और व का छोप विधान किया है। तीसरे सूत्र से विशेष, विशेष शब्दों के असंयुक्त व्यञ्जनों के छोप एवं उनके स्थान पर विशेष व्यक्षनों के आदेश का नियमन किया गया है। यह प्रकरण अन्तिम ४७वें सूत्र तक चला है। तीसरे परिच्छेद में संयुक्त व्यक्षनों के छोप, विकार एवं परिवर्तनों का निरूपण है। इस परिच्छेद में ६६ सुन्न हैं और सभी सुन्न विशिष्ट-विशिष्ट शब्दों में संयुक्त व्यक्षनों के परिवर्तन का निर्देश करते हैं। चौथे परिच्छेद में ३३ सूत्र हैं, इनमें संकीर्णविधि—निश्चित शब्दों के अनुशासन वर्णित हैं। इस परिच्छेद में अनुकारी, विकारी और देशी इन तीनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन आया है। पाचने पश्चिठेद के ४७ सूत्रों में लिङ्ग और विमक्ति-आदंश र्वाणत हैं। छठवं परिच्छेद में ६४ सूत्र हैं, इन सूत्रों में सर्वनामविधि का निरूपण है अर्थात सर्वनाम शन्दों के रूप एवं उनके विभक्ति प्रत्यय निर्दिष्ट किये गये हैं। सप्तम परिच्छेद में तिङन्त विधि है, धातुरूपों का अनुशासन संक्षेप में लिखा गया है। इसमें कुल ३४ सूत्र हैं। अष्टम परिच्छेद में धात्वादेश निरूपित है। इसमें कुल ७१ सूत्र हैं। संस्कृत की किस धातु के स्थान पर प्राकृत में कौन सी धातु का आदेश होता है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। प्राकृत भाषा का यह धात्वादेश सम्बन्धी प्रकरण बहुत ही महुत्त्वपूर्ण माना जाता है। नौर्वा परिच्छेद निपात का है। इसमें अव्ययों के अर्थ और प्रयोग दिये गये हैं। इस परिच्छेद में १८ सूत्र हैं। दसवें परिच्छेद में पैशाची भाषा का अनुसासन है। इसमें १४ सूत्र हैं। ग्यारह्वें परिच्छेद में सागधी

प्राकृत का अनुशासन विणित है। इसमें कुछ १७ सूत्र हैं। वारहवाँ परिच्डेद शीरसेनी प्राकृत के नियमन का है। इसमें ३२ सूत्र हैं और इनमें घोरतेनी प्राकृत को विजेपताएँ विणित हैं। नुरुनात्मक दृष्टि से विचार करने पर अवगत हाता है कि वररुचि ने चण्ड का अनुसरण किया है। चण्ड द्वारा निरूचित विषयों का विस्तार अवश्य इस बन्ध में पाया जाता है। अतः शैली और विषय विस्तार के लियं वररुचि पर चएड का ऋण मान देना अनुचित नहीं कहा जायगा।

इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि ापा ज्ञान की दृष्टि से वररुचि का प्राकृतप्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा की ध्वनियों में किस प्रकार के ध्वनि-परिवर्सन होने से प्राकृत भाषा के शब्दरूप महित हैं, इस विपय पर पर्यास प्रकाश डाला गया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से यह सन्य प्राकृत अध्येताओं के लिये साहा है।

## सिद्धहेम शब्दानुशासन

इस व्याकरण में सात अध्याय लंस्कृत शव्दानुशासन पर हैं और क्षाउन व्यध्याय में प्राकृत भाषा का अनुशासन लिखा गथा है। यह प्राकृत व्याकरण उपलब्ध समस्त प्राकृत व्याकरणों में सबसे क्षिषक पूर्ण और व्यवस्थित है। इसके ४ पाद हैं। प्रथम पाद में २०१ सूत्र हैं। इसमें सिन्ध, व्यक्षनान्त शव्द, अनुस्तार, लिक्क, विसर्ग, स्वर-व्यक्षय और व्यक्षन-व्यक्ष्यय का विवेचन किया गया है। द्वितीय पाद के २१८ सूत्रों में संयुक्त व्यक्षनों के परिवर्तन, समीकरण, स्वरभक्ति, वर्णविपर्यम, शव्दादेश, तिखत, निपात और अव्यक्षों का निरूपण है। तृतीय पाद में १८२ सूत्र हैं, जिनमें कारक विभक्तियों तथा कियास्वनासम्बन्धों नियमों का कथन किया गया है। चीथे पाद में ४४८ सूत्र हैं। आरम्भ के २५९ सूत्रों में धात्त्रादेश और आगे क्रमणः शौरतेनी, सामधी, पैशाची, चूलिका पैशाबी और अवश्रंश मापाओं को विशेष प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है। अन्तिम दो सूत्रों में घाद भी वतलाया गया है कि प्राकृत में उक्त लक्षणों का व्यक्ष्य भी पाया जाता है तथा को वात यहाँ नहीं बतलायों हैं, उसे संस्कृतवत्त सिद्ध सममना वादिए। सूत्रों के अतिरिक्त वृत्ति भी स्वयं हेम की लिखी है। इस बुक्तियं सूत्र गत लक्षणों को बड़ी विश्वदत्ता से उदाहरण देकर समक्ताया गया है।

आधार्य हैम ने प्राकृत राज्यों का अनुशासन संस्कृत राज्यों के रूपों को आइर्श मानसर किया है। हेम के मत से प्रावृत्त राज्य कीन प्रकार के हैं—तत्सम, तद्भव और देशी। तत्सम और देशी शज्यों को छोड़ शेप तद्भव शब्यों का अनुशासन इस ज्याकरण द्वारा किया गया है।

आचार्य हेम ने 'आर्षम्' ८१११३ सूत्र में आर्प प्राकृत का नामोहलेख किया है और २तलाया है कि 'आर्प प्राकृत बहुत्तं मवति, तद्दपि यथास्थानं दर्शविष्यामः। क्षार्णे हि सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते" अर्थात् अधिक प्राचीन प्राकृत आर्पे—आगमिक प्राकृत में प्राकृत के नियम विकल्प से प्रवृत्त होते हैं।

हेम का प्राकृत व्याकरण रचना शेठी और विषयानुक्रम के लिए प्राकृतलक्षण और प्राकृतप्रकाश का अमारी है। पर हेम ने विषय विस्तार में बड़ी पहता दिखलायी है। अनेक नयं नियमों का भी निरूपण किया है। अन्धन शैली भी हेम की चण्ड और वहचि की अपेक्षा परिष्कृत है। चूलिका पैजाची और अपभ्रंश का अनुशासन हम का अपना है। अपभ्रंश भाषा का नियमन ११८ सूत्रों में स्वतन्त्र रूप से किया है। उदाहरणों में अपभ्रंश के पूरे दोहे उद्धृत कर नष्ट होते हुए विशाल साहित्य का संरक्षण किया है। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य हेम के समय में प्राकृत भाषा का बहुत अधिक विकास हो गया था और उसका विशाल साहित्य विद्यमान था। अतः उन्होंने व्याकरण की प्राचीन परम्परा को अपनाकर भी अनेक नये अनुशासन उपस्थित किये हैं।

### त्रिविक्रमदेव का प्राकृत शब्दानुशासन

जिस प्रकार आचार्य हेम ने सर्वाङ्गपूर्ण प्राकृत राज्दानुशासन लिखा है, उसी प्रकार जिविक्रमदेव ने भी। इनकी स्वोपच्छृत्ति और सूत्र दोनों ही उपरूज्य हैं। इस राज्दानुशासन में तीन अध्याय और प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं, इस प्रकार कुल बारह पादों में यह शब्दानुशासन पूर्ण हुआ है। इसमें कुल सूत्र १०३६ हैं। त्रिविक्रमदेव ने हेम के सूत्रों में ही कुल फेर-फार करके अपने सूत्रों की रचना की है। विपयानुक्रम हेम का ही है। ह, दि, स और ग आदि संज्ञाएँ जिविक्रम की नयी है, पर इन संज्ञाओं से विपयनिरूपण में सरलता की अपेक्षा जिविक्रम की नयी है, पर इन संज्ञाओं से विपयनिरूपण में सरलता की अपेक्षा जिविक्रम की नयी है। इस व्याकरण में देशी शब्दों का वर्गीकरण कर हेम की अपेक्षा एक नयी दिशा की सूचना दी है। यद्यपि अपभंश के उदाहरण हेम के ही हैं, पर संस्कृत छाया देकर इन्होंने अपभंश के दोहों को समक्तने में पूरा सौकर्य प्रदर्शित किया है।

त्रिविक्रम ने सनेकार्थक शब्द भी दिये हैं। इन शब्दों के अवलोकन से तास्कालिक भाषा की प्रवृत्तियों का परिज्ञान तो होता ही हैं, पर इससे अनेक सांस्कृतिक वार्तों पर भी प्रकाश पड़ता है। यह प्रकरण हेम की अपेक्षा विशिष्ट है इनका यह कार्य शब्द शासक का न होकर अर्थशासक का हो गया है।

## षड्भाषाचन्द्रिका

छक्ष्मीधर ने तिविक्रमदेव के सूत्रों का प्रकरणातुसारी संकछन कर अपनी नयी वृत्ति छिखी है। इस संकछन का नाम ही पड्भापाचिन्द्रका है। इस संकछन में सिद्धान्तकौमुदी का क्रम रखा गया है। उदाहरण सेतुबन्ध, गउडबहो, गाहासत्तर्मई, कृष्पूरमंजरी आदि प्रन्थों से दिये गये हैं। छक्ष्मीधर ने छिखा है— वृत्ति त्रैविकमी गृहां व्याचिख्यासन्ति ये वुधाः। षड्भाषाचिन्द्रका तैस्तद् व्याख्यारूपा विळोक्यताम्।।

अर्थात्—जो विद्वान् त्रिविकम की गृढ वृति को समभाना और समभाना चाहते हैं, वे उसकी व्याख्याख्य पड्भापाचिन्दिका को देखें।

प्राकृत भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पड्भाषाचिन्द्रका अधिक उपयोगी है। इसकी तुलना हम भट्टोजिदोक्षित की सिद्धान्तकौमुदी से कर सकते हैं।

#### प्राकृतरूपावतार

त्रिविक्रमदेव के स्त्रों को ही लघुसिद्धान्त को हुन के हंग पर संकलित कर सिंहराज ने प्राकृतरूपावतार नामक व्याकरण अन्य लिखा है। इसमें संक्षेप में सिन्ध, शब्दरूप, धातुरूप, समास, तिहत आदि का विचार किया है। व्यावहारिक दृष्टि से आधुवोध कराने के लिए यह व्याकरण उपयोगी है। हम सिंहराज की तुलना वरदाचार्य से कर सकते हैं।

#### प्रा**कुतस**र्वस्व

मार्कव्हेय का प्राकृतसर्वस्व एक महत्त्वपूर्ण व्याकरण है। इसका रचगाकारू १९ वीं शती है। मार्कव्हेय ने प्राकृत भाषा के भाषा, विभाषा, अवस्त्रंश और पैराचि— ये चार भेद किये हैं। भाषा के महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागधी; विभाषा के शाकारी, चाव्डाली, शावरी, आमीरिकी और शाक्की; अवश्रंश के नागर, वाचड और उपनागर एवं पैशाची के कैंक्यी, शौरसेनी और पांचाली आदि भेद किये हैं।

मार्कण्डेय ने आरम्भ के आठ पादों मं सहाराष्ट्री प्राकृत के नियम वतलाये हैं। इन नियमों का आधार प्राय: वरल्चि का प्राकृतप्रकाश ही है। १ वें पाद में शौरसेनी के नियम दिये गये हैं। इसवें पाद में प्राच्या भाषा का नियमन किया गया है। ११ वें अवन्ती और वाह्णीकी का वर्णन है। १२ वें में मागधी के नियम बतलाये गये हैं, इनमें अर्थमागधी का भी उन्लेख है। १ से १२ तक के पादों का भाषावियेचन नाम का एक अलग खण्ड माना जा सकता है। १३ वें से १६ वें पाद तक विभाषा का नियमन किया है। १७वें और १८वें में अप्रश्रंश भाषा का तथा १९वें और २०वें पाद में पैशाची भाषा के नियम दिये हैं। शौरसेनी के वाद अप्रश्रंश भाषा का नियमन करना वहुत ही तर्कसंगत है।

ऐसा छगता है कि हेम ने जहाँ पश्चिमीय प्राकृत भाषा की प्रवृत्तियों का अनुशा-सन उपस्थित किया है, वहाँ मार्कविडेथ ने पूर्वीय प्राकृत की प्रवृत्तियों का नियमन प्रदर्शित किया है। इन व्याकरण बन्धों के अतिरिक्त रामतर्कवागीश का 'प्राकृतकल्पतर' ग्रुभचन्द का शब्द्चिन्तामणि, शेषकृष्ण का प्राकृत चन्द्रिका और अप्पय दोक्षित का 'प्राकृत-मणिदीप' भी अच्छे बन्धे हैं।

आधुनिक प्राकृत ज्याकरणों में ए० सी० बुल्नर का 'इण्ट्रोडक्शन दु प्राकृत' (१९३६ सन् ), दिनेशचन्द्र सरकार का 'ए श्रामर ऑव दि प्राकृत लेंग्वेज (१९४८ सन् ), ए० एन० घाटगे का 'एन इण्ट्रोडक्शन दु अधंमागधी' (१९४० सन् ), होएफर का 'हे प्राकृत डिआलेक्टो लिघि दुओं' ( बॉल्ग १८३६ सन् ), लास्सन का 'इन्स्टीट्यू-स्तीओनेस लिगुआए प्राकृतिकाए' ( वौन ई० १८३९ ), कीवे का 'ए शोर्ट इण्ट्रोड-क्शन दु सॉर्डनर्रा प्राकृत आव द संस्कृत ड्रामाज् विथ ए लिस्ट ऑव कॉमन् इरेगुलर प्राकृत वर्डस्' ( लन्दन ई० १८७५ ) ह्रपीकेश का 'ए प्राकृत श्रामर विथ इंगलिश ट्रान्सलेशन ( कलकत्ता ई० १८८३ ) रिचर्ड पिराल का 'प्राकृत मापाओं का व्याकरण' ( पटना ई० १९५८ ) एं० चेचरहास दोशी का 'प्राकृत व्याकरण' (अहमदावाद ई० १९२५ ); डा० सरयूप्रसाद अञ्चाल का 'प्राकृत विमर्श (१९५३ ई० ) आदि उपयोगी प्रनथ हैं। इन्हीं प्राचीन और नवीन प्रन्थों से सामश्री ब्रहण कर 'अभिनव प्राकृत व्याकरण' लिखा गया है।

#### प्रस्तुत प्रन्थ

उपर्युक्त व्याकरण प्रन्थों के रहने पर भी सर्वाङ्गपूर्ण प्राकृत व्याकरण की आवश्य-कता बनी हुई थी, ऐसा एक भी प्राकृत व्याकरण नहीं, जिसका अध्ययन कर जिज्ञासु व्याकरण सम्बन्धी समस्त अनुज्ञासनों को अवगत कर सके। हाँ, दस-पाँच प्रन्थों को मिलाकर अध्ययन करने पर भले ही विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके, पर एक प्रन्थ के अध्ययन से यह संभव नहीं है। अतएव संस्कृत व्याकरण 'सिद्धान्त कौसुदी' की शैली के आधार पर प्रस्तुत व्याकरण प्रन्थ लिखा गया है। इस प्रन्थ में ' निम्न विशेष दक्षिकोण उपलब्ध होंगे:—

(१) सिन्च और समास के उदाहरणों में विभिन्न प्राक्तत भापाओं के पदों को रखा गया है। इनके अवलोकन से इस प्रकार की आशंका का होना स्वामाविक है कि सामान्य प्राक्तत से लेखक का क्या अभिप्राय है? उदाहरणों में अनेकरूपता रहने से सिन्ध और समास के नियम किस प्राकृत भापा के हैं १ इस आशंका के निराकरण हेत हमारा यही निवेदन है कि सिन्ध और समास के नियम सभी प्राकृतों में समान हैं। जो नियम महाराष्ट्री प्राकृत में लागू होते हैं, वे ही अर्धमागधी या अन्य प्राकृत सापाओं में भी। अतः सिन्यप्रकरण और समायप्रकरण में महाराष्ट्री, अर्थमागधी और शौरसेनी के उदाहरण मिलेंगे। यतः विभिन्न प्राकृतों के अनुशासन में ध्वनि और वर्णविकार सम्बन्धी अन्तर ही सबसे प्रधान है। कृत प्रत्यय और तहित प्रत्यय सम्बन्धी

विजेपताएँ भी पायी जाती हैं। जेप वातें सग्नस्त प्राकृतों में प्राय: समान रहती हैं। उदाहाणार्थ दीर्घलिन्ध जिन परिस्थितियों में सहाराष्ट्री प्रावृत में होती है उन्हों परिस्थितियों में अधिमामधी आजा में भी। अतप्त सामान्य प्राकृत से महाराष्ट्री प्राकृत का महण होने पर भी सन्धि, समास और खीप्रत्यय प्रकरण के उदाहरणों में समान । तियमों से अनुशासित होनेबाले अर्धमामधी और महाराष्ट्री भाषाओं के उदाहरण संकल्ति हैं।

- (२) पद, बाह्य, सिन्ध, समास, स्त्री प्रत्यय, छत्र, तिस्ति आदि की परिभाषाएँ दी गयी हैं। इन परिभाषाओं में संस्कृत व्याकरण सरिण की गन्ध पायी जा सकती है। पर इस तथ्य को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी प्राच्य भाषा के अनुर शासन प्रसंग में उक्त परिभाषाएँ वे ही रहेंगी, जो संस्कृत में हैं। यत: संस्कृत व्याकरण का सर्वाधिक प्रभाव अन्य भारतीय भाषाओं के व्याकरण मन्थों पर है।
  - (३) स्त्रीप्रत्यय और कारक के नियम संस्कृत ज्याकरण के आधार पर ही प्रस्तुत ज्याकरण में निवस्न किये गये हैं। प्रत्ययों के रूप भी संस्कृत ज्याकरण के समान ही हैं।
  - ( १ ) जितने प्राकृत च्याकरण उपलब्ध हैं, उनसे तभी कोई व्यक्ति अनुशासन सम्बन्धी नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जब संस्कृत व्याकरण की जानकारी हो। संस्कृत व्याकरण की जितनी अच्छी जानकारी रहेगी, उक्त व्याकरण प्रन्थों से प्राकृत भाषा सम्बन्धी अनुशासनों को उतने ही व्यापक और गम्भीर रूप में अवगत कर सकेगा। पर इस व्याकरण में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा के व्याकरण को जाने बिना भी मात्र इस व्याकरण प्रन्थ के अध्ययन से प्राकृत भाषा के अनुशासन सम्बन्धी समस्त नियमों को जान जाये।
    - ( ) इस व्याकरण में स्त्रीप्रत्यय, कारके, शब्दरूप, धातुरूप, कृदन्त, तिस्ति एवं धातुकोष विस्तृत रूप में दिये गये हैं। ये प्रकरण इतने व्यापक रूप में अन्य किसी व्याकरण प्रन्थ में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।
    - (६) शौरतेनी, जैन शौरमेनी, मामधी, अर्थमामधी, जैन महाराष्ट्री, पैशाची, चूलिका पैशाचा एवं अपश्रंश भाषा का अनुशासन भी दिया गया है, जिससे महाराष्ट्री के सिवा अन्य भाषाओं की प्रवृत्तियों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
    - (७) पाद-टिप्पिणियों में हेम, वररुचि और त्रिविक्रम के सूत्र भी दिवे गये हैं, जिससे अनुशासन सम्बन्धी नियमों को हृदर्यगम करने में सरखता रहेगी।
    - (८) परिशिष्टों में उदाहरण शब्दालुक्रमणिका के साथ विभिन्न प्रयोगसूचियाँ दी गर्यो हैं, जिनसे पाठकों को प्राक्त भाषा के सध्ययन में सरलता प्राप्त होगी।
    - (१) इस शन्दानुशासन में एक विशेषता और उपलब्ध होगी कि जिस विषय को उठाया है, उसका अनुशासन सभी दृष्टिकोणों से पूर्णरूपेण उपस्थित किया है। जहाँ

तक हमारा विश्वास है इस एक व्याकरण के अध्ययन के उपरान्त अन्य व्याकरणों की जानकारी की अपेक्षा नहीं रहेगी। सध्यकालीन आर्यभाषाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ आधुनिक आर्यभाषाओं की उत्पत्ति के बीज सिद्धान्तों को भी जाना जा सकेगा।

(१०) भाषाविज्ञान के अनेक सिद्धान्त भी इस व्याकरण में समाविष्ट हैं। स्वर-छोप, व्यञ्जनलोप, स्वरागम, व्यञ्जनागम, स्वर-व्यञ्जन-विपर्यंग, समीकरण, विपमोकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अभिश्चित, अपश्चित और स्वरभक्ति के नियम इसमें अन्तिहित हैं। अत: भाषाविज्ञान के अध्ययनार्थियों के लिए इस व्याकरण की उपयोगिता कम नहीं है।

#### आभार

इस व्याकरण को लिखने की प्रेरणा श्री भाई विनयशंकर जी, तारा पिन्छकेशन्स, वाराणसी एवं सित्रवर डा० राससोहनदास जी एम० ए०, पी-एच० डी० आरा से प्राप्त हुई है। आप दोनों के आग्नह से यह छूति एक वर्ष में लिखकर पूर्ण की गयी है, अत: मैं उक्त दोनों भाहगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ।

आदरणीय डा० एत. टाटिया, निर्देशक प्राक्तत जैन विद्यापीठ, सुजफ्फरपुर ने विपयसम्बन्धी सुकाव दिये हैं, जिनके लिए उनका आभारी हूँ। उदाहरणानुक्रमणिका एवं प्रयोगसूची तैयार करने में प्रिय शिष्य श्री सुरेन्द्रकुमार जैन ने अथक श्रम किया है, अत: उन्हें हृद्य से आशीर्वाद देता हूँ। भाई प्रो० राजारासजी तथा स्वामी द्वारिकानाथ शास्त्री, व्याकरण-पालि बौद्धर्शनाचार्य, वाराणसी से प्रूफ-संशोधन में सहयोग प्राप्त होता रहा है, अत: उनके प्रति भी आभारी हूँ।

उन समस्त बन्थकारों का भी आभारी हूँ , जिनकी रचनाओं के अध्ययन से प्रस्तुत प्राकृत व्याकरण सम्बन्धी सामग्री बहुण की गयी है ।

भूलों का रहना स्वामाविक है, अत: ब्रुटियों के लिए क्षमायाचना करता हूँ।

एच० डी० जैन कालेज, म्रारा (मगध विश्वविद्यालय) श्रावरा, वीर नि० सं० २४८६

नेमिचन्द्र शास्त्री

# अभिनव प्राकृत-व्याकर्गा

# पहला अध्याय

# वर्ण-विचार और संज्ञाएँ

भाषा की मूल ध्वितियों तथा उन ध्वितियों के प्रतीक स्वरूप लिखित विहों को वर्ण कहते हैं। प्राक्तत की वर्णमाला संस्कृत की अपेक्षा कुछ सिन्न है। न्ना, ल्र., ऐ और औ स्वर प्राकृत में प्रहण नहीं किये गये हैं। व्यंजनों में रा, प और स इन तीन वर्णों में से केवल स का ही प्रयोग मिलता है। न का प्रयोग विकल्प से होता है। अत: प्राकृत की वर्णमाला में निम्न वर्ण पाये जाते हैं।

स्वर—जिन वर्णों के उचारण में अन्य वर्णों की सहायता अपेक्षित नहीं होती, वे स्वर कहरुति हैं। प्राकृत में स्वर दो प्रकार के हैं—हस्व और दीर्घ।

अ, इ, उ, ए, स्रो (हस्त्र)। आ, ई, ऊ, ऐ, औ (होई)।

व्यंजन—जिन वर्णों के उचारण करने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। प्राइत में व्यंजनों की संख्या ३२ है।

| क | ख | ग | ঘ | ন্ত      | (कवर्ग)        |
|---|---|---|---|----------|----------------|
| च | छ | ল | # | ন        | (चवर्ग)        |
| 5 | 3 | इ | ङ | αì       | (टवर्ग)        |
| त | थ | द | ម | न        | ( तवर्ग )      |
| प | क | a | # | म        | (पचर्ग)        |
|   | य | ₹ | छ | व        | (अन्तःस्थ )    |
|   |   |   | स | ह        | ( ऊष्माक्ष्र ) |
|   |   |   | - | <b>-</b> | (अनुस्वार)     |
|   |   |   |   |          | - ,            |

अनुस्वार हो भी व्यंजन माना गया है, यतः अनुस्वार म्या न् का रूपान्तर है। प्राष्ट्रत में विसर्ग की स्थिति नहीं है। विसर्ग सर्वदा ओ या ए स्वर में परिवर्तित हो जाता है। असंयुक्त अवस्था में ङ और ज का व्यवहार भी नहीं पाया जाता है। अत: व्यंजन ३० हैं।

#### वर्णों के उच्चारण

क्रण्ह्य-अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और ह का उचारण स्थान कंठ है। अतः ये वर्ण कंट्य कहलाते हैं।

तास्त्रव्य— इ, ई, च, छ, ज, भ, ज और य का उचारण स्थान तालु है, अत: ये वर्ण तालव्य कहलाते हैं।

मूर्धन्य-ट, ठ, ड, ढ, ण और र का उचारण स्थान मूर्जा है, अतः ये वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं।

दन्त्य — त, थ, द, घ, न, छ और सका उचारण स्थान दन्त है, अत: ये वर्ण दन्त्य कडुछाते हैं।

ओष्ट्य--उ, ऊ, प, फ, व, भ और म का उचारण स्थान ओष्ट है, अत: ये वर्ण ओष्ट्य कहलाते हैं।

अनुनासिक—ज, म, ङ, ण, न और म का उचारण स्थान नासिका है, अत: ये वर्ण: अनुनासिक कहलाते हैं।

एं और ए का कंण्ड-तालु, शौ और ओ का कंड-ओष्ट, वकार का दन्तोष्ट और अनुस्वार का नासिका उचारण स्थान है।

## प्रयत्न विचार

वर्णोद्यारण के हिए ध्वनियंत्र को जो आयास करना पड़ता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है—आभ्यन्तर और वाह्य।

वर्णोचारण के पूर्व हृदय में जो आयास—प्रयत्न होता है, उसे आभ्यन्तर और मुख से वर्ण निकलते समय जो आयास करना पड़ता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न का अनुभव बोलनेवाले को ही होता है, किन्तु बाह्य का अनुभव श्रोता भी करते हैं।

आभ्यन्तर प्रयत्न पाँच प्रकार का होता है—स्प्ष्ट, ईपत्स्प्रष्ट, ईपद्विवृत, विवृत्त और संवृत ।

क से म पर्यन्त वर्णों का स्टप्ट; य, र, छ और व का ईपत्स्पृष्ट; स और ह का ईपिहृत और स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। हस्व उकार का प्रयोगावस्था—परिनिष्टित सिङ्रूप, में संवृत प्रयत्न होता है; किन्तु प्रिक्रिया दशा—साधनावस्था, में विवृत प्रयत्न ही रहता है।

वाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार का है—विवार, संवार, श्वास, नाद, घोप, अघोप, अव्पप्राण, सहाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ।

जिन वर्णों का उचारण करते समय कण्ठ का विकास हो, उन्हें विवार; जिनके उचारण में कंठ का विकास न हो, उन्हें संवार; जिनका उचारण करते समय श्वास चलती रहे, उन्हें श्वास; जिनका उचारण नार से हो, उन्हें नाद; जिन वर्णी का उचारण करते समय गूँज हो, उन्हें घोप; जिनके उचारण में गूँज न हो, उन्हें अवोप; जिनके उचारण में प्राणवायु का अल्प उपयोग हो, उन्हें अल्पप्राण एवं जिनके उचारण में प्राणवायु का अल्प उपयोग हो, उन्हें अल्पप्राण एवं जिनके उचारण में प्राणवायु का अधिक उपयोग हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं।

क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और सका विचार, श्वास और अद्योप प्रयत्न है।

ग, ज, ड, द, व, घ, फ, ड, घ, भ, ण, न, य, र, छ, व और ह का संवार, नाद और घोप प्रयक्त है।

वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, छ, व का अरुपन्नाण प्रयत है । वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा स और ह का महाप्राण प्रयत है ।

क से म पर्यन्त पञ्चीस वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनके उचारण में जीभ का सगला, पिछला या मध्यसाग कंठ, तालु प्रश्वित स्थानों का स्पर्श करता है। अतः ये वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं।

य, र, ल और व ये चार वर्ण अन्तस्थ कहलाते हैं । इनके अन्त:स्थ कहलाने का कारण यह है कि वे चारों स्पर्श और जन्म के सध्यवर्ती हैं।

स और ह जन्म वर्ग्य हैं। इन वर्णों के उचारण में अधिक वायु निकलती है, अतः ये जन्म कहलाते हैं।

अनुस्वार की अयोगवाह संज्ञा है।

क से म पर्यन्त जिन वर्णों को स्वर्श कहा गया है, उनके उच्चारण के लिए आने-वाला श्वास स्वरतिन्त्रयों के प्रभाव से घोष या अधोष होकर आता है। अतः इन पाँचों में प्रत्येक के मोटे-मोटे दो भेद हो गये—(१) घोष स्वर्श और (२) अघोष स्वर्श । अघोष स्वर्श के भी प्राणत्व के आधार पर दो भेद हैं—(१) अघोष अस्वप्राण स्वर्श और (२) अघोष महाप्रण स्वर्श । घोष स्वर्श के तीन भेद हैं—(१) घोष अस्वप्राण स्वर्श (२) घोष महाप्रण स्वर्श और (३) घोष अनुनासिक । घोष अनुनासिकों के उच्चारण में कोवा ( कण्डिवटक ) दीच में रहता है, जिसके फडस्टरस्प थोड़ी श्वास मुँह और नाक दोनों से निकल्ती है। अनुनासिक वर्णों के अतिरिक्त अन्य स्वर्शों के उच्चारण में कीवा नासिकाविवर को वन्द किये रहता है, अतः श्वास केवल सुँह से निकल्ती है।

१. वर्गासां प्रयमतृतीयपञ्चमा यस्थालप्रासाः ।

२. वर्गाएगं द्वितीयचतुर्थों शलध महाप्राग्ताः ।

३. कादयो मावसानाः स्पर्शाः।

४. यगोऽन्तःस्थाः ।

इस प्रकार कण्ठ्य, मूर्धन्य, ताल्रन्य, दन्त्य और ओष्ठ्य इन पाँचों स्पर्श वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के निम्न पाँच भेद होते हैं-

- अघोप अल्पप्राण—क, त, प आदि।
- २. अघोप महाप्राण-ख, थ, फ आदि।
- ३. बोप अल्पप्राण—म, द, व आदि।
- ४. घोप महाप्राण-ध, ध, भ आदि।
- ५. अनुनासिक या घोप अल्पप्राण अनुनासिक ङ, न, म आदि।

स्व संज्ञा — जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तालु आदि स्थान और आस्यन्त र प्रयत एक हो, वह वर्ण स्व या सवर्ण संज्ञक होता है।

विभक्ति संज्ञाएँ - सु आदि विभक्तियों में अन्त्य इत्संज्ञ वर्ण के साथ उचरित सादि वर्ण अपने तथा सध्यवर्ती वर्णी का भी बोधक होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में सु और जस् की सस् संज्ञा, द्वितीया विभक्ति में अम् और शस् की अस् संज्ञा, तृतीया विभक्ति में टा और भिस् की टास् संज्ञा, चतुर्थी विभक्ति में डे और भ्यस् की डेस् संज्ञा, पंचमी में ङिस और भ्यस् की ङिसस् संज्ञा, पष्टी में ङस् और आम् की ङम् संज्ञा एवं सप्तमी में ङि और सुप् की ङिप् संज्ञा होती है।

ह संज्ञा — इस्व वर्णों की "ह" संज्ञा होती है। दि संज्ञा — दोर्घ वर्णों की "दि" संज्ञा होती है।

स संज्ञाँ—समास की "सग संज्ञा होती है।

शु संज्ञा --- श, प और स की "शु" संज्ञा होती है।

खु संज्ञा — आदि वर्ण की "खु" संज्ञा होती है। यथा "खो: कन्दुक-" इत्यादि में खु शब्द से आदि वर्ण का बोध होता है।

स्तु संज्ञा - दो संयुक्त व्यन्जनों की "स्तु" संज्ञा होती है।

ग संज्ञा — गणप्रधान जो आदि शब्द होता है, उसकी "ग" संज्ञा होती है। जैसे —'क्छीवे गुणगाः' में गुणगा शब्द गुणादि का बोधक है ।

फु संज्ञा — शब्द के द्वितीय वर्ण की "फु" संज्ञा होती है। तु संज्ञा — विकल्प विधान की "तु" संज्ञा होती है।

१. तुल्यस्थानस्य प्रयत्नः स्वः १।१।१७ हे०।

३. हो ह्रस्वः १।१।५ त्रि०।

५. सः समासः १।१।७ त्रि०।

७. ग्रादिः खुः १।१।६ त्रि०।

६. गा गरापर: १।१।१० त्रि०।

११, तु विकल्भे १।१।१३ त्रि०।

२. सुप्स्वादिरन्त्यहला १।१।४ त्रि० ।

४. दि दीर्घः १।१।६ त्रि० ।

६. रापसाः शुः १११।= त्रि०।

मंयुक्तं स्तु १।१।१२ त्रि०।

१०, द्वितीयः फुः १।१।११ त्रि०।

बहुल संज्ञा — विकल्प की "बहुल" संज्ञा भी दोती है।
रित् संज्ञा — रेफ की "रित्" संज्ञा दोती है।
लुक् संज्ञा— लोप की "छक्" संज्ञा होती है।

तुक् संज्ञा—छोप की "छक्" संज्ञा होती है। उद्वृत्त स्वर व संज्ञा — व्यंजन घटित स्वर से व्यंजन का छोप हो जाने पर जो स्वर शेप रह जाता है, उसकी "उद्वृत्त स्वर" संज्ञा होती है।

# द्सरा अध्यायं

## सन्धि विचार

प्राष्ट्रत भाषा का व्याकरण प्राष्ट्रत में ही लिखा हुआ उपलब्ध नहीं होता है। जितने भी प्राष्ट्रत वैयाकरण हैं, उन्होंने संस्कृत शब्दों में विकार के नियमों का निरूपण कर प्राष्ट्रत शब्दों की निष्पत्ति दिखलाबी है। अतः यहाँ सन्धि के उन्हीं नियमों का विवेचन किया जायगा, जिनका प्रयोग प्राष्ट्रत साहित्य में पाया जाता है।

सन्धि—जब किसी शब्द में दो वर्ण निकट आने पर मिल जाते हैं, तो उनके मेल से उत्पन्न होनेवाले विकार को सन्धि कहते हैं।

संयोग और सिन्ध में इतना भेद है कि जहाँ वर्ण अपने स्वरूप से विना किसी विकार के मिलते हैं, उसे संयोग और जहाँ विकृत होकर उनके स्थान में कोई आदेश होने से मिलते हैं, उसे सिन्ध कहते हैं।

समास और सिन्ध में यह अन्तर है कि समास में प्रायः दो या अधिक पद विभ-क्तियों का त्याग कर मिलते हैं, पर सिन्ध में विभक्तियों सिहत पदों का संयोग होता है। संक्षेप में वर्णविकार सिन्ध है और शब्दविकार समास।

प्राष्ट्रत में सिन्ध की व्यवस्था विकल्प से होती है, निस्य नहीं। सिन्ध के तीन भेद हैं—स्वर सिन्ध, व्यंजन सिन्ध और अध्यय सिन्ध।

स्वर सन्धि—दो अत्यन्त निकट स्वरों के मिलने से जो ध्विन में विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर सन्धि कहते हैं। जैसे—मगह + अहिवई = मगहाहिवई (मगधाधिपति:)।

व्यक्षत सन्धि—व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्तर वर्ण के मिलने से जो विकार होता है, उसे व्यंजन सन्धि कहते हैं; जैसे—उसभम् + अजियं = उसभमजियं (ऋपभम्+ अजितम्)। प्राकृत में विसर्ग सन्धि का कोई स्थान नहीं है; क्योंकि विसर्ग के स्थान पर को या ए हो जाता है।

अन्यय सन्धि—संस्कृत में इस नाम की कोई सन्धि नहीं है, पर प्राकृत में अनेक अन्यय पदों में यह सन्धि पायी जाती है। यह सन्धि हो अन्यय पदों में होती है। यथा—कि + अपि कि पि। इसमें सन्देह नहीं कि प्राकृत में अन्यय और निपात का सहस्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि इस सन्धि को अलग् मानना पड़ता है।

# स्वर सन्धि

प्राष्ट्रत में प्रधानतः चार प्रकार की स्वर सन्धियाँ पायी जाती हैं—दीर्घ, गुण, हस्व-दीर्घ और प्रकृतिभाव या सन्धि-निपेध । वृद्धि सन्धि के भी विकृत रूप मिलते हैं।

(१) दीर्घ सन्धि — इस्य या दीर्घ अ, इ और उ से उनका स्त-सवर्ण स्वर परे रहे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ होता है। उदाहरण—

```
(क) अ + अ = आ—दंड + अहीसो = दंडाहीसो, दंड अहीसो (दंडाधीश:)
     अ + आ = आ--विसम + आयवो = विसमायवो, विसम आयवो (विपमातपः)
     का + भ = आ—रमा + भहीणो = रमाहीणो, रमा अहीणो (रमाधीन:)
     आ + आ = आ-रमा + आरामो = रमारामो, रमा आरामो (रमाराम:)
              ण + अछिअइ = णाहिअइ
               ण + आगअ = णागअ ( नागत: )
               ण + भारतबह = णालबह ( नारुयति )
               न + अभिजाणइ = नाभिजाणइ ( नाभिजानाति )
               न + अइदूर = नाइदूर ( नातिदूरम् )
               ण + अलंकिदा = णालंकिदा ( नालंकुता )
          धम्मकहा + अवसान = धम्मकहावसान (धर्मकथावसानम्)
          महा + आक्लंद = महाक्लंद, महाआक्लंद ( महाकुन्द: )
           बहु + उदम = बहुद्ग, बहुउद्ग (बहुदकम् )
           कअ + अवराह = कुआवराह ( कृतापराध: )
         · आरक्ल + अधिकते = आरक्खाधिकते ( आरक्षाधिकृताम् )
           जेण + अहं = जेणाहं ( येनाहं )
           महाराअ + अधिराओ = महाराआधिराओ ( महाराजाधिराज: )
           इह + अडवीए = इहाडवीए ( इहाउन्याम् )
           सहस्स + अतिरेक = सहस्सातिरेक ( सदसातिरेक: )
           इंगिय + आगार = इंगियागार ( इंगिताकार: )
           किलेस + अणल = किलेसाणल ( क्लेशानल: )
            दृदिअल 🕂 अवमाण = दृदित्रत्रलावमाण ( चुतकरावमानम् )
            अह + अवरा = अहावरा ( अथापरा )
            सास + अण्छ = सासाण्ल ( श्वासान्छ: )
```

१. समानानां तेन दीर्घः १।२।१ हे०।

```
इस सन्धि के निपेध-
```

अइरेग + अद्वास = अइरेगअह्वास ( अतिरेकाप्टवर्षः ) सयल + अस्थमियजिपलोभ = सयल अस्थमियजियलोअ ( सम्लासमित-जीवलोक: )

सन्व + अत्थेसु = सन्व अत्थेसु ( सर्वार्थेषु ) सेलग जक्ल + आरहण = सेलग जक्खआरहण ( शैलक यक्षारोहणम् )

ण + आणामि = ण आणामि ( न जानामि )

ण + आणासि = ण आणासि ( न जानासि )

ण + आणीयदि = ण आणीयदि ( न सानयति )

अ + आणंतेण = अ आणंतेण ( अनानता )

भ + आणिअ = अ आणिअ ( अज्ञात्वा )

#### विशेष-

प्राक्तत में प्रथम पद के अ और अण के स्थान पर ण आदेश होता है। यथा-अ + अगसिहुआलोअ = णसिहुआलोअ ( असोडालोक: ) स + अगसहिअ पडियोह = णसहिअपडिवोह ( असोढप्रतिबोद्य: )

स + सणपहुष्पंत = णपहुष्पंत, णवहुत्त ( सप्रभवत् )

(ख) इ + इ = ई—सुनि + इणो = सुनीणो, सुनिइणो ( सुनीनः )  $g + \hat{g} = \hat{g} - g \hat{g} + \hat$ दहि + ईसरो = दहीसरो, दहि ईसरो ( दधीश्वर: )

ई + इ = ई—गामणी + इइहासो = गामणीइहासो, गामणी इइहासो ( त्रामणीतिहास: )

ई + ई = ई —गामणी + ईसरो = गामणीसरो, गामणी ईसरो ( प्रामणीश्वर: ) पुहवी + ईस = पुहवीस ( पृथिवीश: )

(ग) उ + उ = ऊ—भाणु + उवन्माओ = भाणूवन्माओ, भाणु उवन्माओ (भानूपाःयायः)

साउ 🕂 उक्षयं = साऊअयं, साउउअयं ( स्वाद्दकम् ) ड + ऊ = ऊ—साहु + ऊसबो = साहूसवो, साहु ऊसबो ( साप्त्सव: ) क + उ = क—वहू + टमरं = वहू अरं, वहू उअरं ( वपुराम् ) क + क=क—कणेरू + कसिशं = कणेरूसिश्रं, कणेरू कसिश्रं ( कणेरुव्छित्रतम् )

(२) गुण सन्धि — अया आवर्ण से परे हस्य या दीर्घ इ और उवर्ण हों तो पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। उदाहरण—

(क) क्ष +  $\xi = v$ — वास +  $\xi \sin^2 = ai$  सेसी, वास इसी ( न्यासिंप: ) क्षा +  $\xi = v$ — रामा +  $\xi$  करो = रामे अरो, रामा इअरो ( रामेतरः ) क्ष +  $\xi = v$ — वासर +  $\xi$  सरो = वासरे सरो, वासर ईसरो (वासरेश्वरः) का +  $\xi = v$ — विलय +  $\xi$  सो = विलयेसो, विलयाईसो (वनितेशः)

(ख) अ + उ = ओ—गूढ़ + उअरं = गृहोअरं, गृह उअरं ( गृहोदरम् ) आ + उ = ओ—रमा + उविविधं = रमोविचिद्यं, रमाउविचित्र्यं (रमोपिवितम्)

स + क = ओ-सास + कसासा = सासोसासा, सासकसासा ( श्वासोच्छ्वासो )

का + क = को—विन्छुला + क्युंभिनं = विन्जुलोसुंभिनं, विन्जुला-क्रसुंभिन्नं (विद्युद्दक्षितम्)

## गुण सन्धि के अन्य उदाहरण

दिसा + इम = दिसे म संदह + इममों त्तिश्र = संदृष्टे भमों त्तिश्र (संदृष्टे भमों क्तिश्र: ) पाअड + उर = पाअडोरु (प्रकटोरु: ) सामा + उअअं = सामोअअं (स्यामोदकम् ) गिरि लुख्यि + उअहि = गिरित्तुत्तिओअहि (गिरिलुस्तिोद्धि) महा + इसि = महेसि (महापः ) राभ + इसि = राएसि (राजपि: ) सन्द्र + उउय = सन्त्रोल्य (सर्वर्तुकः ) किस्थर + उर = किर्आरोरु (किरमोरू ) अण + उउय = अणोल्य (अनृतुकः )

१. अवर्णस्येनगादिनैदोदरल् १।२।६ हे० ।

२. पदयोः सन्धिर्वा =1११५—संस्कृतोक्तः सन्धिः सर्वः प्राकृते पदयोर्व्यवस्थित-विभाषया भवति ।

#### अपवाद-सन्धि निपेध

```
पढमसमय + उवसंत = पढमसमयउवसंत ( प्रथमसमयोपशान्तः )
भायरिय + उवज्झाय = आयरिय उवज्झाय ( भावार्योपाध्यायः )
हेट्टिम + उवरिय = हेट्टिमउवरिय ( अधस्तोपिर )
कंठसुत्त + उरत्थ = कंठसुत्तउरत्थ ( कंठस्त्रोरस्थः )
भप्प + उदय = अप्पउदय ( अल्पोदकम् )
होवदिसा + उदहीणं = दोवदिसा उदहीणं ( द्वीपदिगृदधीनाम् )
```

#### सन्धि अभाव--

```
महा + उद्ग = महाउद्ग ( महोदकम् )
ईहामिग + उसम = ईहामिगउसम ( ईहामुगर्षभः )
खग + उसम = ख्रगाउसम ( खंगर्षभः )
पवयण + उवघोयग = पवयणउवघोयग ( प्रवचनोपघातकः )
संजम + उवघाय = संजमउवघाय ( संयमोपवातः )
वसंतुस्सव + उवायण = वसंतुस्सवउवायण ( वसन्तोत्सवोपायण )
```

#### (३) विकृत वृद्धि सन्धि-

१—ए, ओ से पहले; किन्तु उस ए, ओ से पहले नहीं जो संस्कृत ऐ और औ से निकले हों, अ और आ का लोप हो जाता है। अर्थात् मूल ए और ओ से परे अ और आ का लोप होता है। उदाहरण—

```
गाम + एणी = गामेणी
णव + एला = णवेला
खुडुग + एगाविल = खुडुगेगाविल
फुछ + एला = फुल्लेला
जाल + ओलि = जालोलि ( ज्वालाविल: )
वण + ओलि = वणोलि ( वनाविल: )
वाअ + ओलि = वाओलि ( वाताविल: )
पहा + ओलि = पहोलि ( प्रभाविल: )
उदभ + ओलि = उदओह ( उदकाई: )
वासेण + ओह = वासेणों ह ( वर्षाई: )
माला + ओहल = मालोहल ( मालापहत: )
महिश्र + ओलिन = महिओलिन ( मुन्काविलसः )
```

जल + ओह = जलोह (जलोब: )
संठाण + ओसप्पिणी = संठाणोसिप्पणी (संस्थानावसिपणी )
गुड + ओहन = गुडोदन (गुडोदनम् )
करहह + ओरंप = करहिरंप
बाअंदोलण + ओणविअ = बाअंदोलणोणिबअ (वातान्दोलनावनिमत )
संधुक्त + एव = खंधुक्सेव (स्कन्धोत्सेप: )
पातुक्स + एव = पातुक्सेव (पादोत्सेप: )

(४) हुस्य दीर्घ विधान सिन्धं — प्राकृत में सामासिक पदों में हस्य का दीर्घ और दीर्घ का हस्य होता है। इस हस्य या दीर्घ के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। यह हस्य स्वर का दीर्घ और दीर्घ स्वर का हस्य विधान कभी बहुल — विकल्प से और कभी नित्य होता है। यथा—

### हुस्व स्वर का दीघै-

अन्त + वेई = अन्तावेई (अन्तर्वेदिः)
सत्त + वीसा = सत्तावीसा (सप्तविशतिः)
पह + हरं = पईहरं, पइहरं (पतिगृहम्)
वारि + मई = वारीमई, वारिमई (वारिमती)
भुअ + यंतं = भुआयंतं, भुअयंतं (भुजायन्त्रम्)
वेछ + वर्ण = वेलूवणं, वेलुवणं (वेणुवनम्)

### दीर्घ स्वर का ह्रस्व--

बडँणा + यहं = जडँणयहं, जडँणायहं ( यमुनातरम् ) नई + सोतं = नइसोत्तं, नईसोत्तं (नदोस्रोतः) मणा + सिळा = मणसिला, मणासिला (मन:शिला) गोरी + हरं = गोरिहरं, गोरीहरं ( गौरीगृहम् ) यह + महं - बहुमुहं, वहूमुहं ( वधूमुखम् ) सिला + खिळां = सिलखलियां, सिलाखिलियां ( शिलास्बिलितम् )

(५) प्रकृतिभाव सन्धि—सन्धि कार्य के न होने को प्रकृति-भाव कहते हैं। प्राकृत में संस्कृत की अपेक्षा सन्धि निपेध अधिक सात्रा में पाया जाता है। अतः यहाँ इस सन्धि के आवश्यक नियमों का विवेचन किया जायगा।

दीर्घहस्वी मिथो वृत्ती ६।१।४—वृत्ती समासे स्वराणां दीर्घहस्वी वहुलं भवतः ।
 मियः परस्परम् । तत्र हस्वस्य दीर्घः ।

#### अपवाद-सिन्ध निपेध

पढमसमय + उवसंत = पढमसमयउवसंत ( प्रथमसमयोपशान्त: ) भागरिय + ववन्झाय = आयरिय उवन्झाय ( भावायोपाध्यायः ) हेड्डिम + उवरिय = हेड्डिमउवरिय ( अधस्तोपिर ) फंटसुत्त + उरस्य = कंटसुत्तडरस्य ( कंटस्त्रोरस्य: ) अप्प + उद्य = अप्पडद्य ( अल्पोदकम् ) दीवदिसा + उद्हीणं = दीवदिसा उदहीणं ( हीपदिगृद्धीनाम् )

#### सन्धि अभाव---

महा + उदग = महाउदग ( महोदक्स् ) ईहामिग + उसम = ईहामिगाउसभ ( ईहामृगर्षभः ) खरग + उसभ = खरगाउसभ ( खंगर्षभः ) प्रवयण + उवधोयग = प्वयणउवधोयग ( प्रवचनोपधातकः ) संजम + उवधाय = संजमउध्धाय ( संयमोपधातः ) वसंतुस्सव + उवधग = वसंतुरस्सवउद्यायण ( वसन्तोत्सवोपायण )

#### (३) विकृत वृद्धि सन्धि-

१—ए, भो से पहले; किन्तु उस ए, भो से पहले नहीं जो संस्कृत ऐ और औ से निकले हों, भ और आ का लोप हो जाता है। अर्थात् मूळ ए और ओ से परे अ और आ का लोप होता है। उदाहरण—

गाम + एणी = गामेणी
णव + एला = णवेला
खुडूग + एगाविल = खुडुगेगाविल
ऊछ + एला = फुल्लेला
जाल + ओलि = जालीलि ( ज्वालाविल: )
वण + ओलि = वणीलि ( ववाविल: )
वाअ + ओलि = वाओलि ( वाताविल: )
पहा + ओलि = पहोलि ( प्रभाविल: )
उद्य + ओलि = उद्ओह ( उद्याई: )
वालेण + ओह = वासेणों ह ( वर्णई: )
माला + ओहड = मालीहड ( मालापहत: )
महिस + ओलिल = महिओलिल ( मृत्तिकाविल्प्तः )

जल + ओह = जलोह (जलोव:)
संठाण + ओसप्पिणी = संठाणोसप्पिणी (संस्थानावसांपिणी)
गुड + ओदन = गुडोदन (गुडोदनस्)
कररह + ओरंप = कर्रहोरंप
वाअंदोलण + ओणविअ = वास्त्रंदोलणोणविअ (वातान्दोलनावनिमत)
खंधुक्ल + एव = खंधुक्खेव (स्कन्धोत्क्षेप:)
पातुक्ख + एव = पातुक्खेव (पादोत्क्षेप:)

(४) हस्य दीर्घ विधान सन्धि — प्राकृत में सामासिक पदों में हस्य का दीर्घ और दीर्घ का हस्य होता है। इस हस्य या दीर्घ के छिए कोई निश्चित नियम नहीं है। यह हस्य स्वर का दीर्घ और दीर्घ स्वर का हस्य विधान कभी बहुल — विकल्प से और कभी नित्य होता है। यथा—

# हुस्व स्वर का दीर्घ—

अन्त + वेई = अन्तावेई (अन्तवेदिः)
सन्त + वीसा = सत्तावीसा (सर्तिविशतिः)
पह + हरं = प्रदेहरं, प्रदृहरं (प्रतिगृहस्)
वारि + सई = वारीमई, वारिमई (वारिमती)
भुअ + यंर्त = सुआयंतं, मुअयंतं (अजायन्त्रम्)
वेख + वर्षं = वेल्लवणं, वेल्लवणं (वेण्डवम्)

### दीर्घ स्वर का हुस्व-

बडँणा + यहं = सडँणयहं, सडँणायहं ( यसुनातरम् )
नई + सोत्तं = नइसोत्तं, नईसोत्तं (नदीस्रोतः)
मणा + सिला = मणसिला, मणासिला (मनःशिला)
गोरी + हरं = गोरिहरं, गोरीहरं (गौरीयृहम् )
यहू + सुहं - बहुसुहं, बहुसुहं (बधुसुलम् )
सिला + खिल्डं = सिलखलिखं, सिलाखलिखं (शिलास्बल्तिम् )

(५) प्रकृतिभाव सन्धि—सन्धि कार्य के न होने को प्रकृति-साव कहते हैं। प्राप्तत में संस्कृत की अपेक्षा सन्धि निपेध अधिक मात्रा में पाया जाता है। अतः यहाँ इस सन्धि के आवश्यक नियमों का विवेचन किया जायगा।

१. दीर्घहस्वी मियो वृत्ती ६।१।४---वृत्ती समासे स्वराणां दीर्घहस्वी बहुलं भवतः। मियः परस्परम् । तत्र हस्वस्य दीर्घः ।

#### अपवाद-सिन्ध निपेध

```
पढमसमय + उवसंत = पढमसमयउवसंत ( प्रथमसमयोपशान्त: )
आयरिय + उवज्झाय = आयरिय उवज्झाय ( आत्रायोंपाध्यायः )
हेट्टिम + उवरिय = हेट्टिमजवरिय ( अधस्तोपरि )
कंडसुत्त + उरत्य = कंडसुत्तउरत्य ( कंडसूत्रोरस्य: )
अप्प + उद्य = अप्पडद्य ( अल्पोदकम् )
होवद्विसा + उदहीणं = दीवद्सा उदहीणं ( होपदिगुद्धीनाम् )
```

#### सन्धि अभाव-

```
महा + उद्ग = महाउद्ग ( महोदक्स् )
ईहामिग + उसभ = ईहामिगउसभ ( ईहामृगर्षभः )
खग + उसभ = खगाउसभ ( खंगर्षभः )
पवयण + उवधोयग = प्ययणउवधोयग ( प्रवचनोपधातकः )
संजम + उवधाय = संजमउवधाय ( संयमोपधातः )
वसंतुस्सव + उवायण = वसंतुस्सवउवायण ( वसन्तोत्सवोपायण )
```

#### (३) विकृत वृद्धि सन्धि—

१—ए, ओ से पहले; किन्तु उस ए, ओ से पहले नहीं जो संस्कृत ऐ और औ से निकले हों, अ और आ का लोप हो जाता है। अर्थात् मूल ए और ओ से परे अ और आ का लोप होता है। उदाहरण—

```
गास + एगी = गामेणी
णव + एला = णवेला
खुडूग + एगाविल = खुडूगेगाविल
फुछ + एला = फुल्लेला
जाल + ओलि = जालोलि ( ज्वालाविल: )
वण + ओलि = वणोलि ( वनाविल: )
वाअ + ओलि = वाओलि ( वाताविल: )
पहा + ओलि = पहोलि ( प्रभाविल: )
उदअ + ओल = उद्ओह ( उदकाई: )
वासेण + ओह = वासेणों ह ( वर्णाई: )
माला + ओहड = मालोहड ( मालापहत: )
महिअ + ओलिच = महिओलिच ( स्विकाविलस: )
```

अपवाद—कहीं-कहीं इस नियम के प्रतिकृष्ठ उद्वृत्त स्वर का दूसरे स्वर के साथ विकल्प से सन्धि कार्य होता है और कहीं नियमत: सन्धि होती है। यथा—

कुम्भ + आरो = कुम्भारो, कुम्भआरो (कुम्भकारः)—इस उदाहरण में ककार का छोप होने से अवशिष्ट आ स्वर उद्वृत है। अत: उद्वृत्त स्वर की म्भकारोत्तरवर्ती अकार के साथ विकल्प से सन्धि हुई है।

सु + डरिसो = सूरिसो, सुडरिसो (सुपुरुपः) — 'पु' के प व्यझंन का छोप होने पर 'उ' उद्वृत्त स्वर है। इसकी 'सु' के साथ विकल्प से सन्धि हुई है।

नित्य सन्धि—चक + आओ = चक्काओ (चक्रवाक:)—'वाक: में से 'वा' का लोप होने से 'आ' उद्वृत्त स्वर है, इसी के साथ नित्य सन्धिकार्य हुआ है।

साल + आहणो = सालाहणो (सातवाहन:)—'व' का लोप होने से 'आ' उद्वृत्त स्वर है और लकारोत्तरवर्त्ती अकार के साथ उद्वृत्त स्वर की सन्धि हुई है।

(४) 'तिप्' आदि प्रत्ययों के स्वर की अन्य किसी भी स्वर के साथ सन्धि नहीं होती । जैसे—

होइ + इह = होइइह (भवतीह)

(५) किसी स्वरवर्ण के पर में रहने पर उसके पूर्व के स्वर (उद्वृत्त अथवा अनुद्वृत्त) का विकल्प से लोप होता है — सन्धिकार्य नहीं होता। यथा—

तिअस + ईसो = तिअसीसो (त्रिदशेशः)—तिअस (त्रिदश) के सकार के आगेवाले अकार का 'ईसो' (ईशः) के ई के पर में रहने पर लोप हो गया है। अतः स् और ई के मिल जाने से तिअसीसो हुआ है। विकल्पाभाव पक्ष में 'तिअस ईसो' भी होता है। इसी प्रकार—

राअ + उलं = राउछं (राजकुरुम्)—यहाँ उद्वृत्त स्वर का लोप हुआ है। नीसास + असासा = नीसासूसासा (निश्वासीच्छ्वासी) नर + इंद = नरिंद (नरेन्द्र:)

महा + इंद = महिंद (महेन्द्र:)

देव + इंद = देविंद (देवेन्द्र:)

जोइस + इंद = जोइसिंद (ज्योतिषेन्द्रः)

जिण + इंद = जिणिंद (जिनेन्द्रः)

मअ + इंद = सइंद (सृगेन्द्र:)

गक + इंद = गइंद (गजेन्द्र:)

मास + इंद्जाल = मार्द्जाल (मायेन्द्रजालम्)

१. त्यादेः =1१18. तिवादीनां स्वरस्य स्वरे परे सन्धिनं भवति । हे० ।

२. तुक् =।१।१०. स्वरस्य स्वरे परे बहुलं लुग् भवति । हे० ।

(१) इ और उ का विजातीय स्वर के साथ सिन्ध कार्य नहीं होता। जैसे—
पहावित + अरुणो = पहावित्यअरुणो (प्रभावत्यरुण:)

बहु 🕂 ग्रायंज्हो = बहुअवऊहो (बध्ववगूहः)

न वेरिवरमे वि + अवयासो = न वेरिवरमे वि अवयासो (न वैरिवर्मेऽण्यवकाशः)

दणु + इन्दरुहिरिक्तो = द्णुइन्दरुहिरिलन्तो (दनुजेन्द्ररुधिरिलक्षः)

वि + अ = विअ (इव)

महु 🕂 इँ = महुइँ (मध्नि)

वन्दामि + अजवहरं = वन्दामि अज्जवहरं

(२) ए और ओ के आगे यदि कोई स्वर वर्ण हो तो उनमें सन्धि नहीं होती है। यथा—

रुक्खादो + आअओ = रुक्खादो आअओ (वृक्षादागत:)

व गे 🕂 अडइ = वणेअडइ (वनेऽशते)

लच्छीए + आणंदो = लच्छीएआणंदो (लक्ष्म्या आनन्दः)

देवीए + एत्थ = देवीएएत्थ (देन्या अन्न)

एओ + एत्थ = एस्रोएत्थ (एकोऽन)

बहुआइनहुन्छिहणे + आवन्धतीएँ कञ्जुअं अंगे = बहुआइनहुन्छिहणे आवन्धतीएँ कञ्जूत्रां त्रांगे (बध्वा नखोल्लेखने आवध्नत्या कञ्जूकमङ्गे)

तं चेव मिलस विरुद्ध विरसमालि खमो + एिंह = तं चेव मिलिअविरुद्ण्ड विरसमालिक्समो एिंह (तदेव मृदितविरुद्ण्डविरसमालक्षयाम: इदानीम्)

अहो + अच्छरिअं = अहो अच्छरिअं ( अहो साश्चर्यम् )

(३) उद्वृत्त स्वर का किसी भी स्वर के साथ सन्धि कार्य नहीं होता। यथा— निसा + अरो = निसा अरो (निकाचरः)—यहाँ चर शब्द के च का छोप होने से अ स्वर उद्वृत्त है।

गन्ध + उर्डि = गन्ध उर्डि ( गर्न्धकुटीम् )—'কু' में क व्यक्षन का लोप होने से उ उद्वृत्त है।

निसि + अरो = निसि अरो (निशिचरः)—-'च' का छोप होने से अ स्वर उद्वृत्त है। रयणी + अरो = रयणी अरो (रजनीचरः)

मणु + अत्तं = मणु अत्तं (मनुनत्वं)--- 'ज' का छोप होने पर अ उद्वृत्त है।

१. त युवर्णस्यास्वे = ११६. इवर्णस्य उवर्णस्य च ग्रस्वे वर्णो परे सन्धर्न भवति । हे० ।

<sup>.</sup>२. एदोतो: स्वरे ८।१।७ एकार-ग्रोकारयोः परे सन्धिर्न भवति । हे० ।

३. स्वरस्योद्वृत्ते ८।१।८. स्वरस्य उद्वृत्ते स्वरे परे संधिर्भ भवति । हे० ।

अग्रतः>अग्गओ
अन्तः + विस्तम्भः>अन्तोवीसंभो
पुरतः>पुरओ
मनः + शिला>मणोसिला।
सर्वतः>सन्त्रओ।
मार्गतः>मग्गओ।
मवतः>मवओ।
मवतः>भवओ।
सन्तः>भवनो।
सन्तः>सन्तो।
सन्तः>सन्तो।

(२) पद के अन्त में रहने वाले मकार का अनुस्वार द्वोता है। कैसे— गिरिम्>गिरिं

जल्म्>जलं फलम्>फलं

वृक्षम्>वन्छं

(३) मकार से परे स्वर रहने पर विकल्प से अनुस्वार होता है। यथा— उसमम् + अजिं = उसममजित्रां, उसमंअजियं (ऋषममजितम्) यम् + आहु = यमाहु, यं आहु धणम् + एव = धणमेव, धणं एव (धनमेव)

(४) बहुछाधिकार रहने से हुछन्त अन्त्य व्यक्षन का भी भक्षार होकर अनुस्वार हो जाता है। वैथा—

> माक्षात>सक्खं यत्>जं वत्>तं विष्वक्>वीसुं पृथक्>पिहं सम्यक्>सम्मं

१. मोनुस्वारः ८।१।२३. ग्रन्त्यमकारस्यानुस्वारो भवति । हे० ।

२. वा स्वरे मध ८।१।२४. श्रन्त्यमकारस्य स्वरे परेनुस्वारो वा भवति । हे० ।

३. बहुलाधिकाराद् श्रन्यस्यापि व्यञ्जनस्य मकारः ८।१।२४ सूत्र की वृत्ति । हे० ।

एम + इंदिय = एगिंदिय (एकेन्ट्रिय:) सोअ + इंदिय = सोइंदिय ( श्रोत्रेन्द्रिय ) घाण + इंदिय = घाणिंदिय ( बाणेन्दियम् ) जिम + इंदिय = जिभिंदिय (जिह्ने निद्रयम् ) फास + इंदिय = फासिंदिय (स्पर्शनेन्द्रियम् ) तिद्वभस + इंदु = तिद्वअसिंदु (तिद्वसेन्दुः) राअ + ईसर = राईसर ( राजेश्वरः ) कण्म 🕂 उपल = कण्जुप्पल ( कर्णोत्पलम् ) णील 🕂 उप्पल = जीलुप्पल ( नीलोत्पलम् ) णह + उप्पल = णहुटपत्त ( नखोत्पलम् ) रयण 🕂 उज्जर = रयणुज्जल ( रलोज्डवलम् ) पन्वद 🕂 उम्मूलिइं = पठवदुम्मूलिइं ( पर्वतोन्मूलितम् ) कः 🕂 उसासा = कऊसासा ( कृतोच्छ्वास: ) गमण + ऊसुअ = गमणूसुअ ( गमनोत्सुकः ) एग 🕂 ऊण = एग्र्ण ( ऐकोनः ) पंच + ऊग = पंचूण ( पञ्चोन: ) भाग 🕂 ऊण = भागूण ( भागोनः ) महा + असव = महूसत्र ( महोत्सवः ) वसंत + ऊसव.= वसंतूसव ( वसन्तोत्सवः ) देव + इड्हि = देविड्हि (देविड्:) उत्तम + इड्ढि = उत्तमिड्ढि ( उत्मिद्: ) महा + इड्डिय = सहिड्डिय ( महिंदतः ) विसेस + उवभोगो = विसेसुवओगो ( विशेषोपयोग: )

### व्यंजन सन्धि

प्राकृत में व्यंजन सन्धि का विस्तृत प्रयोग नहीं सिलता है; यत: प्राय: अन्तिम इस्टन्त व्यञ्जन का लोप हो जाता है। व्यञ्जन का विकारमात्र अनुनासिक वर्णों में ही उपलब्ध होता है। इस सन्धि का प्रशुख नियमों सहित विवेचन किया जाता है।

(१) अ के बाद आये हुए संस्कृत विसर्ग के स्थान में उस पूर्व "अ" के साथ सो हो जाता है । यथा---

१. म्रतो डो विसर्गस्य ८।१।३७ संस्कृतलक्षरणोत्पन्नस्यातः परस्य विसर्गस्य स्थाने डो इत्यादेशो भवति । हे० ।

सम्रतः>अग्गओ
सन्तः + विस्तम्भः>अन्तोवीसंभो
पुरतः>पुरओ
मनः + शिला>मणोसिसा।
सर्वतः>सन्त्रओ।
मार्गतः>मग्गओ।
भवतः>भवओ।
भवतः>भवनो।
सन्तः>सन्तो।

(२) पद के अन्त में रहने वाले मकार का अनुस्वार होता है। जैसे---

गिरिम्>गिरिं जलम्>जलं फलम्>फलं वृक्षम्>वच्छं

कुत:>कुदो ।

(३) मकार से परे स्वर रहने पर विकल्प से अनुस्वार होता है। यथा— उसमम् + अजिअं = उसममजिऋं, उसभंअजियं (ऋपममजितम्) यम् + आहु = यमाहु, यं आहु धणम् + एव = धणमेव, धणं एव (धनमेव)

(४) बहुलाधिकार रहने से हलन्त अन्तय व्यक्षन का भी मकार होकर अनुस्वार हो जाता है। यथा—

> साक्षात>सक्खं यत्>जं तत्>तं विष्वक्>वीसुं एथक्>पिहं सम्यक्>सम्मं

१. मोनुस्वारः ८।१।२३. ग्रन्त्यमकारस्यानुस्वारो भवति । हे० ।

२. वा स्वरे मध ८।१।२४. ग्रन्त्यमकारस्य स्वरे परेनुस्वारो वा भवति । हे० ।

३. वहुलाधिकाराद् श्रन्यस्यापि व्यक्षनस्य मकारः ८।१।२४ सूत्र की वृत्ति । हे० ।

वयसो ( वयस्यः ) = वयंसो पडिसुदं ( प्रतिश्रुतम् ) = पडिंसुदं ।

तृतीय स्वर के ऊपर श्रनुस्वारागम—

अणिउत्यं (अतिमुक्तकम् ) = अणिउंत्यं, अइमुंत्यं, अइमुत्तयं उविर (उपरि ) = उविरं अहिमुको (अभिमुक्तः ) = अहिमुको

- (१) जिन शब्दों के अन्तय व्यंजन का छोप होता है उनके अन्तय स्वर के ऊपर अनुस्वार का आगम होता है। जैसे—एथक् = पिहं—इस उदाहरण में अन्तय व्यंजन क् का छोप हुआ है और ए में संयुक्त क्कार के स्थान पर इकारादेश हुआ है, तथा 'थ' के स्थान पर 'ह' हो जाने से 'पिह' बना है। पश्चात् उपर्युक्त नियमानुसार अनुस्वार का आगम हो गया है।
- (१०) जहाँ स्वरादि पदों की द्विरुक्ति हुई हो, वहाँ दो पदों के बीच में 'म्' विकल्प से आ जाता है। यथा—

एक + एकं = एक्सेकं, एकेंकं ( एकेंकम् ) एक + एकेण = एक्सेकेंण, एकेंकेंण ( एकेंकेन ) अंग + अंगम्मि = अंगमंगम्मि, अंगअंगम्मि ( अङ्गे, अङ्गे )

(११) उण एवं स्यादि के ण और सुर्क आगे विकल्प से अनुस्वार का आगम होता है। यथा---

काउण ( इत्वा ) = काउणं, काउण् काउआण = काउआणं, काउआण कारेण ( कारेन ) = कालेग्गं, कालेण वच्छेण ( इक्षेण ) = वच्छेणं, वच्छेण वच्छेसु ( इक्षेसु ) = वच्छेसुं, वच्छेसु तेण = ( तेन ) तेणं, तेग्ग

- (१२) प्राष्ट्रत में अनुस्वारागम जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अनुस्वार छोप भी। अतः व्यंजन सन्धि कार्य के अन्तर्गत अनुस्वार छोप का प्रकरण भी आया है। पहाँ कुछ नियमों का निरूपण किया जायगा।
- (१३) संस्कृत के विंशति, त्रिंशत्, संस्कृत, संस्कार और संस्तुत शब्दों के अनुस्वार का छोप होता है।

क्रवा-स्यादेण-स्वोर्वा ८।१।२७. क्रवायाः स्यादीनां च यो णसू तयोरनुस्वारोन्तो वा भवति । हे०।

२. विश्रत्यादेर्जुक् ६।१।२६. विश्रत्यादीनाम् अनुस्वारस्य लुग् भवति । हे० ।

विशति: = वीसा त्रिंशत् = तीसा संस्कृतम् = सक्कअं संस्कार: = सक्कारो संस्कृतम् = सत्तुअं

(१४) मांसादिगण के शब्दों में अनुस्वार का छुक् विकल्प से होता है। जैसे-

(क) प्रथम स्वर के त्रागे अनुस्वार का लोप-

मासं, मंसं ( मांसम् ) मासलं, मंसलं ( मांतल्म् ) कि, किं ( किम् ) कासं, कंसं ( कांसम् )

सीहो, सिंघो ( सिंह: ) पासृ, पंसृ ( पांसु: -शु: )

(ब) द्वितीय स्वर के आगे अनुस्वार का लोप-

कह, कहं ( कथम् ) एव, एवं ( एत्रम् )

नूण, नूणं ( नूतम् )

(ग) तृतीय स्वर के आगे अनुस्वार का लोप—
 इआणि, इआणि ( इदानीम् )
 संमृह, संग्रह ( सम्मुलम् )

समुह, समुह ( सम्मुख**म् )** (केंसुअ, किंसुअं ( किंग्रुकम् )

#### अन्यय सन्धि

अन्यय पहों में सिन्धिकार्य करने को अन्यय सिन्ध कहा गया है। यद्यपि यद्द सिन्ध भी स्वर सिन्ध के अन्तर्गत द्वी है, तो भी विस्तार से विचार करने के छिए इस सिन्ध का पृथक् उल्लेख किया गया है। यहाँ अन्यय सिन्ध के नियमों का विवेचन किया जाता है।

(१) पद से परे आग्रे हुए अपि अन्यय के आका छोप विकल्प से होता है। छोप होने के बाद अपि का प्यदि स्वर से परे हो तो उसका व हो जाता है। यथा—

केण + अपि = केणिव, केणावि ( केनापि ) वहं + अपि = कहंपि. कहमवि ( कथमपि )

मांसादेवी दाशारिह, मांसादीनामनुस्वारस्य लुग्वा भवति । हे० ।

२. पदादपेर्वा ६।१।४१. पदात् परस्य ऋषेरव्ययस्यादेर्जु ग् वा भवति । है० ।

वयसो ( वयस्यः ) = वयंसो पडिसुदं ( प्रतिश्रुतम् ) = पडिसुदं ।

तृतीय स्वर के ऊपर श्रनुस्वारागम—

अणिउतयं ( अतिमुक्तकम् ) = अणिउतयं, अइमुत्तयं, अइमुत्तयं उवरि ( उपरि ) = उवरिं अहिमुको ( अभिमुक्तः ) = अहिमुको

- (९) जिन शन्दों के अन्त्य व्यंजन का छोप होता है उनके अन्त्य स्वर के ऊपर अनुस्वार का आगम होता है। जैसे— १थक् = पिहं— इस उदाहरण में अन्त्य व्यंजन क् का छोप हुआ है और १ में संयुक्त क्रकार के स्थान पर इकारादेश हुआ है, तथा 'थ' के स्थान पर 'ह' हो जाने से 'पिह' बना है। पश्चात् उपर्युक्त नियमानुसार अनुस्वार का आगम हो गया है।
- (१०) जहाँ स्वरादि पदों की द्विरुक्ति हुई हो, वहाँ दो पदों के बीच में 'म्' विकल्प से आ जाता है। यथा—

एक + एकं = एक्सेकं, एकेकं ( एकेकम् ) एक + एकेण = एक्सेकेण, एकेकेण ( एकेकेन ) अंग + अंगम्मि = अंगमंगम्मि, अंगअंगम्मि ( अङ्गे, अङ्गे )

(११) उण एवं स्यादि के ण और सु के आगे विकल्प से अनुस्वार का आगम होता है। यथा—

> काउण ( हत्वा ) = काउणं, काउण काउआण = काउआणं, काउआण काठेण ( काठेन ) = कालेगं, कालेण वच्छेण ( हक्षेण ) = वच्छेणं, वच्छेण वच्छेसु ( हक्षेसु ) = वच्छेसुं, वच्छेसु तेण = ( तेन ) तेणं, तेगा

- (१२) प्राकृत में अनुस्वारागम जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अनुस्वार छोप भी। अतः व्यंजन सन्धि कार्य के अन्तर्गत अनुस्वार छोप का प्रकरण भी आया है। यहाँ कुछ नियमों का निरूपण किया जायगा।
- (१३) संस्कृत के विंशति, त्रिंशत् , संस्कृत, संस्कार और संस्तुत शब्दों के अनुस्वार का छोप होता है।

क्त्वा-स्यादेणं-स्वोवि ८।१।२७. क्त्वायाः स्यादीनां च यो णसू तयोरनुस्वारोन्तो वा भवति । हे० ।

२. विरात्यादेर्जुं क् ८।१।२८. विरात्यादीनाम् अनुस्वारस्य लुग् भवति । हे० ।

## तीसरा अध्याय

# वर्ण विकृति

प्राकृत शब्दाविल को जानने के पूर्व संस्कृत वर्णों में होनेवाली उस विकृति को भी जान लेना आवश्यक है, जिसके आधार पर प्राकृत शब्दराशि खड़ी की जा सकती है। यहाँ वर्ण विकृति के साधारण और आवश्यक नियमों का विवेचन किया जाता है।

(१) विज्ञातीय-भिन्न वर्गवाले संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता। अतः प्रायः पूर्ववर्ती व्यंजन का छोप होकर शेप को द्वित्य कर देते हैं। उदाहरण-

उत्कण्ठा = उक्कंठा — इस उदाहरण में विजातीय त और क् का संयोग है, अतः पूर्ववर्ती त् का छोपकर शेप क् को द्वित्व कर दिया है। ण्का अनुस्वार हो जाने से 'उक्कंठा' शब्द बना है।

नक्त चर: = णकंचरो-यहाँ भी त्+क् में से त्का लोप हो गया है और क्को हित्व हो गया है।

याज्ञवल्क्येन = जण्णविक्षेण — में ज्+न्= ज्ञ में से ज्का लोपकर न्+ण्को दिस्व कर दिया तथा ज्+क्+य्= ल्क्य में से विजातीय वर्ग ज्+य्का लोपकर शेप क्को दिस्व कर दिया है।

शकः > सको — र् + क् — में र् का लोप और क् को द्वित्व।
धर्मः > धम्मो — र् + म् में से र् का लोप और म् को द्वित्व।
विक्लवः > विक्वचो — क् + ल् में से ल् का लोप और क् को द्वित्व।
उल्का > उक्का — ल् + क् में ल् का लोप और क् को द्वित्व।
पक्कम् > पक्कं, पिकं — व् + क् में से व् का लोप और क् को द्वित्व।
खद्गः > खगो — ड् + ग् में से ड् का लोप और ग् को द्वित्व।
अग्नीन् > अग्गो — ग् + ग् में से च् का लोप और ग् को द्वित्व।
योग्यः > जोग्गो — ग् + य् में से च् का लोप और ग् को द्वित्व।

१. क-ग-ट-इ-त-द-प-श-प-स-ॅक- पामूहर्वं लुक् ६।२।७७. एषा संयुक्तवर्णसंबंधि-नामूहर्वं स्थितानां लुग् भवित । हे० । ग्रनादो शेपादेशयोद्धित्वम् ६।२।६६. पदस्यानादौ वर्तमानस्य शेपस्यादेशस्य च द्वित्वं भवित । हे० ।

किं + अपि = किंपि, किमवि (किमपि) तं + अपि = तंपि, तमवि (तदपि)

(२) पद से उत्तर में रहनेवाले इति अन्यय के आदि इकार का छोप विकल्प से होता है और स्वर के परे रहनेवाले तकार को हित्व होता है। यथा—

किं + इति = किंति ( किमिति )

जं + इति = जंति ( यदिति )

दिहं + इति = दिहुंति ( दृधमिति )

न जुन्तं + इति = न जुन्तंति ( न युक्तमिति )

स्वर से परे रहने पर तकार को द्वित्व-

तहा + इति = तहात्ति, तहत्ति ( तथेति )

पिओ + इति = पित्र्योत्ति, पिउत्ति (प्रियइति )

पुरिसा + इति = पुरिसोत्ति, पुरिसुत्ति ( पुरुपइति )

(३) त्यद् आदि सर्वनामों से पर में रहनेवाले अव्ययों तथा अव्ययों से पर में रहनेवाले तथा स्वाप्त से पर में रहनेवाले तथा स्वाप्त के आदि-स्वर का विकत्य से लोप होता है।

एस + इमो = एसमो ( एपोऽयम् )

अम्हे + एत्थ = ख्रम्हेत्थ ( वयमत्र )

जइ + एस्थ = जइस्थ ( यद्यन )

जइ + अहं = जइहं ( यद्यहं )

जइ + इमा = जइमा ( यदीयम् )

अम्हे + एव्व = अम्हे ठ्व ( वयमेव )

अपनाद-पद से पर में इ के न रहने पर इकार का लोप नहीं होता और न तकार को हित्त्र ही होता है। यथा---

'इस विज्यान नहीं हुआ है। इस शब्द जब किसी वाक्य के आदि में प्रयुक्त होता है, तो तकारवाले इकार को अकार हो जाता है। जैसे —'इति यत वियावसाने' संस्कृत वाक्य के स्थान पर 'इआ जंपि अवसाणे' हो जाता है।

१. इतेः स्वरात् तश्च द्विः मार्श४२. पदात् परस्य इतेरादेर्जु ग् भवति स्वरात् परश्च तकारो हिर्भवति । हे० ।

२. स्वदाद्यव्ययात् तत्स्वरस्य लुक् ८।१।४०. त्यदादेरव्ययाच परस्य तयोरेव त्यदाद्यव्यय-योरादेः स्वरस्य बहुलं लुग् भवति । हे० ।

## तीसरा अध्याय

## वर्ण विकृति

प्राकृत राव्दाविक को जानने के पूर्व संस्कृत वर्णों में होनेवाली उस विकृति को भी जान केना आवश्यक है, जिसके आधार पर प्राकृत शब्दराशि खड़ी की जा सकती है। यहाँ वर्ण विकृति के साधारण और आवश्यक नियमों का विवेचन किया जाता है।

(१) विजातीय—भिन्न वर्गवाले संयुक्त ब्यंजनों का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता। अतः प्रायः पूर्ववर्ती ब्यंजन का स्रोप होकर शेप को द्वित्व कर देते हैं। उदाहरण—

उत्कण्ठा = उक्तंठा — इस उदाहरण में विजातीय त् और क् का संयोग हे, अतः पूर्ववर्ती त् का छोपकर शेष क् को द्वित्व कर दिया है। ण्का अनुस्वार हो जाने से 'उक्कंग शब्द बना है।

नक्त खरः = णक्षंचरो-यहाँ भी त्+क् में से त्का लोप हो गया है और क्को हिस्व हो गया है।

याज्ञबल्क्येन = जण्णवक्केण — में ज्+न् = ज्ञ में से ज्का छोपकर न्+ण्को द्विस्व कर दिया तथा ज्+क्+य् = ल्क्य में से विजातीय वर्ग ज्+य्का छोपकर शेप क्को द्वित्व कर दिया है।

शकः > सको—र्+क्—में र्का लोप और क् को द्वित्व।
धर्मः > धर्मा—र्+म् में से र्का लोप और म् को द्वित्व।
विक्लवः > विक्वाे—क्+ ल् में से ल्का लोप और क् को द्वित्व।
उल्का > उक्का—ल्+क् में ल्का लोप और क् को द्वित्व।
पक्कम् > पक्कं, पिकं—व्+क् में से व्का लोप और क् को द्वित्व।
खद्गः > खरगो—ड्+ग् में से व्का लोप और ग्को द्वित्व।
अस्नीन् > अरिगणी—ग्+न् में से न्का लोप और ग्को द्वित्व।
योग्यः > जोग्गो—ग्+ य् में से य्का लोप और ग्को द्वित्व।

१. क-ग-ट-इ-त-द-प-श-प-स-ळक-ळ पामूहवे लुक् ६।२।७७. एषां संयुक्तवर्णसंबंधि-नामूहवे स्थितानां लुग् भवित । हे० । ग्रनादो शेषादेशयोद्धित्वम् ६।२।६६. पदस्यानादौ वर्तमानस्य शेपस्यादेशस्य च द्वित्वं भवित । हे० ।

क्चब्रहः ⊳कअग्गहो—ग्+र्में सेर्का छोप और ग्को हिन्त्र । मार्गः ⊳ मग्गो — र् + ग् में से र् का छोप और ग् को हिस्त । बङ्गा ⊳ बग्गा—ल् + ग् में से ल्का लोप और ग्को द्वित्व । सप्तर्विशत्तिः ⊳सत्तावीसा—प् + त् में से प् का छोप और त् को हिस्त्र । कर्णपुरम् > कण्णाउरं - र् + ण् में से र् का लोप और ण् को द्वित्व। मित्रम् > मित्त-त्+र्में से र्का छोप और त्को द्वित्व। कर्म > कम्म - र् + म् में से र् का छोप और म् को दिस्व। चर्म ⊳चम्स — र्+ म् में से र्का छोप और म् को द्वित्व। उत्सवः > उस्सवो—त्+ स्में से त्का लोप और स्को द्वित्व। उत्पल्लम् ⊳ उप्पलं —त् + प् में से त् का लोप और प् को द्वित्व। उद्गति > उग्गइ — द्+ ग्में से द्का लोप और ग्को हिस्व। अभिन्नह: > अहिगाहो — ग् + र् में से र् का छोप और ग् को द्वित्व। भुक्तं>भुत्तं—क् का छोप हुआ और त्रको द्वित्व। मुद्गु > मुग्गू--द् का लोप और ग् को द्वित्व। दुग्धम् > दुद्धं - गृका छोप और धृको द्वित्व। कट्फलम् > कप्फलं - ट्का लोप और फ्को हित्व। पड्जः > सज्जो—ड् का लोप और ज् को द्वित्व । सुप्तः > सुत्तो-प् का लोप और त् को द्वित्व । गुप्तः ⊳ गुत्तो – प् का छोप और त् को द्वित्व । निश्ररुः ⊳णिचलो—श्कालोप और च्को द्वित्त्र। गोष्ठी ⊳गोट्टी—ष्का छोप और ठ्को द्विस्त्र । पष्टः > छट्ठों— प्का स्रोप और ठ्को द्वित्व। निष्टुरः ⊳ निट्छुरो—ष् का छोप और ठ् को द्वित्व । स्विष्ठितः + खिताओ—स् का छोप । स्नेह:> नेहो--स् का छोप। अन्तःपातः > अन्तरपात्रो-विसर्ग का लोप और पु को द्वित्व ।

अपवाद-म्ह, ण्ह, न्ह्, ल्ह, व्ह और द्र।

(२) वर्ग के पाँचवें अक्षरों का अपने वर्ग के अक्षरों के साथ भी कहीं-कहीं संयोग देखा जाता है। यथा—

> अङ्कः > अङ्को, अंको —ङ् + क् का संयोग है । अङ्गारः > इङ्गालो । तालवृन्तम् > तालवेण्टं ।

वज्ञनीयम् > वज्ज्जणीयम् । स्पन्दनम् > फन्दनं । उद्गम्बरं > उम्बरं ।

(३) शब्दों के अन्त में रहनेवाले हलन्त ब्यंजन का सर्वत्र लोप होता है। जैसे—
जाब < यावत,— अन्तिम हलन्त ब्यंजन त का लोप हुआ है।
ताब < तावत ,, ,,
जसो < यशस्— हलन्त स्का लोप हुआ है।
णहं < नभस् ,, ,,
सिरं दिशिरस् ,, ,,
तम < तमस् ,, ,,

(४) श्रत् और उत् इन दोनों शन्हों के अन्त्य न्यंजन का लोप नहीं होता। यथा—

सद्धा < श्रद्धा—श्रत् के अन्तिम हलन्त व्यंजन त् का लोप नहीं हुआ है। उण्णयं < उन्नयम्—उत् के अन्तिम हलन्त व्यंजन त् का लोप नहीं हुआ है।

- (५) निर् और दुर् के अन्तिम व्यंजन र्का छोप त्रिकल्प से होता है। केंसे— निस्सहं, नीसहं<िनर् + सहम्—यहां निर् के र्का छोप त्रिकल्प से हुआ है। दुस्सहो, दूसहो < दुस्सहः—दुर् के र्का छोप होने पर दूसहो और जोपा-भाव में दुस्सहो शब्द बनता है।
- (६) स्वर वर्ण के पर में रहने पर अन्तर्, निर् और दुर् के अन्त्य व्यंजन का छोप नहीं होता। अति—

अन्तरत्पा < अन्तरात्मा—अन्तर् के र् का लोप नहीं हुआ है। श्रन्तिरदा < अन्तरिता ,, ,, णिरुत्तरं < निरत्तरम्—निर् के र् का लोप नहीं हुआ है। णिराबाधं < निराबाधम् ,, ,, निरवसेसं < निरवशेषम् ,, ,,

१. भ्रन्त्यव्यञ्जनस्य ८।१।११. शन्दानां यद् श्रन्त्यव्यञ्जनं तस्य तुग् भवति । हे० ।

र. न श्रदुदोः ८१११२. श्रद् उद् इत्येतयोरन्त्यव्यज्ञनस्य लुग् न भवति । हे० ।

३. निर्दुरोवां ८।१।१३. निर् दुर् इत्येतयोरह्त्यन्यजनस्य वा लुग् भवति । हे० ।

४. स्वरेन्तरच ८।१।१४. ग्रन्तरो निर्दुरोश्चान्त्यव्यञ्जनस्य स्वरे परे लुग् न भवति । हे० ।

दुरुत्तरं < दुरुत्तरम् — दुर् के र्का छोप नहीं हुआ है। दुरागदं < दुरागतम् " " दुरवगाहं < दुरवगाहम् " "

विशेष — कहीं-कहीं निर् के रेफ का छोप देखा जाता है। जैसे — अन्तोचिर < अन्तर् + उपिर — यहाँ अन्तर् के रेफ का छोप हुआ है। णिडकण्ठं < निस्तकण्डम् — निर् के रेफ का छोप हुआ है।

(७) विद्युत् शब्द को छोड़कर छीछिंग में वर्तमान सभी व्यंजनान्त शब्दों के अन्त्य व्यक्षन का आत्व होता है। इंपत्स्पृष्टतर होनेवाछी यश्रुति के अनुसार आ के स्थान पर या भी हो जाता है। जैसे—सिर्या, सिर्अ|<सरित्—अन्तिम हलन्त व्यञ्जन त् का छोप न होकर उसके स्थान पर आ हो गया है।

संपया, संपआ < संपद्—अन्तिम हलन्त व्यञ्जन का लोप न होकर उसके स्थान पर आ हो गया है।

(८) स्त्रीर्लिंग में वर्तमान रेफान्त शब्दों के अन्तिम र्को रा आदेश होता है। उन्नेसे—

गिरा < गिर् (गी: ) इछन्त व्यंजन र् के स्थान पर रा हो गया है। धरा < धर् (ध्: )— ,, ,, ,, प्रा < पुर् (ध: )— ,, ,, ,, महुअमहुरगिरा < मध्कमधुरगिरः— ,, ,,

(९) क्षुघ् शब्द के अन्त्य व्यंजन का 'हा' आदेश होता है। यथा—

१. क्वचिद् भवत्यपि ८।१।१४ की वृत्ति हे०।

२, स्त्रियामादिवद्युतः ६।१।१५. स्त्रियां वर्तमानस्य शब्दस्यान्त्यव्यज्ञनस्य श्रात्वं भवति विद्यच्छव्दं वर्णेयित्वा । हे० ।

३. बहुलाधिकाराद् ईपत्स्युनुतरयश्रुतिरिप-८।१।१५ की वृत्ति । हे० ।

४. अविद्युत इति किम्-उपर्युक्त सूत्र की वृत्ति।

भ. रो रा दाशारदि. स्त्रियां वर्तमानस्यान्यस्य रेफस्य रा इत्यादेशो भवति । श्रात्वापवादः ।हे०

६. क्षुघो हा ५।१।१७. क्षुघ् शन्दस्यान्त्यन्यज्ञनस्य हादेशो भवति । हे० ।

छुहा < क्षुत् या क्षुघ्—अन्त्य व्यव्जन त् या घ् के स्थान पर 'हा' हुआ है। (१०) शरत् प्रश्वित शब्दों के अन्तिम हलन्त्य व्यव्जन के स्थान पर अ आदेश होता है। यथा—

सरअ<sup>२</sup>< शस्त्—त् के स्थान पर अ हुआ है। भिसअ < भिपक्—क् के स्थान पर अ हुआ है।

(११) दिश् और प्रावृष् भावदों के अन्तिम व्यञ्जनों के स्थान में स आदेश होता है। जैसे—

दिसा < दिक्— क् के स्थान पर स आदेश हुआ है। पाउसो < पावृट्—ट् के स्थान पर स आदेश हुआ है।

(१२) आयुप् और अप्सरस् के अन्त्य व्यञ्जनों का विकल्प से स आदेश होता है। यथा—

दीहाउसो, दीहाऊ दिश्वांतुस्, क्षेत्रांतुः। अच्छरसा, अच्छरा < अपसरस्, अप्सराः।

(१३) ककुम् दाव्य के अन्त्य ध्यव्यन को इ आदेश होता है। प्रजैसे— कउहा < ककुम्, ककुप्—भ् के स्थान में इ हुआ है।

(१४) धनुष् शब्द के अन्त्य व्यक्तन के स्थान में विकल्प से ह आदेश होता है। विया-

धणुहं, धणू ८ धनुष, धनुः — ष् के स्थान पर विकल्प से ह हुआ है। विकल्पाभाव पक्ष में प् का लोप हो गया है और पूर्व स्वर को दीर्घ कर दिया है। (१५) म् के अतिरिक्त अन्य व्यक्षनों के स्थान पर भी विकल्प से अनुस्वार होता है। <sup>अ</sup> यथा—

सक्स्तंं द्रसाक्षात्—त् के स्थान पर अनुस्त्रार हुआ है। जंदयत्—त् के स्थान पर अनुस्त्रार। तंदत्रत्— ,,

१. शरदादेरत् ८।१।१८. शरदादेरत्त्यव्यञ्जनस्य अत् भवति । हे० ।

२. शरदो दः ४।१०. शरच्छव्दस्यान्त्यहलो दो भवति । यथा-सरदो--वर० ।

३. दिक् प्रावृणोः सः ६।१।१६ . एतयोरन्त्यव्यव्यव्यव्यक्तस्य सो भवति । हे ० ।

४. श्रायुरप्सरसोर्वा ८।१।२०. एतयोरत्स्यन्यञ्जनस्य सो वा भवति । हे० ।

५. ककुभो हः ६।१।२१ . ककुभ् शब्दस्यान्त्यव्यक्षनस्य हो भवति । हे० ।

६. धनुषो वा ८१११२२. धनुःशब्दस्यान्त्यव्यज्ञनस्य हो वा भवति । हे० ।

७. वहुलाधिकाराद् ग्रन्यस्यापि व्यज्ञनस्य मकारः । ८।१।२४ सूत्र की वृत्ति-हे० ।

वीसुं < विश्वक् —क् के स्थान पर अनुस्वार होता है। पिहं < पृथक् — " " सम्मं < सम्यक — " "

(१६) व्यक्त न वर्णों के पर में रहने पर, ङ्ण् और न के स्थान में अनुस्वार होता है। जैसे---

पंत्ती < पङ्किः परंमुहो < पराङ्मुखः कंचुओ < कब्रुकः

(१७) माल्य झन्द और स्थाधातु के पूर्व में रहने वाळे निर् और प्रति के स्थान में विकल्प से ओत् और परि का आदेश होता है। उजैसे—

ओमछं, ओमालं, निम्मलं < निर्माल्यम्—निर् के स्थान में भोत् होने से ओमछं या ओमालं होता है और ओ के अभाव में निम्मलं बनता है।

परिद्वा, पइट्ठा < प्रतिष्ठा—प्रति के स्थान में परि आदेश होने से परिट्ठा और परि आदेश के अभाव में पइट्टा रूप बनता है।

परिद्वित्रां, पइद्वित्रां < प्रतिष्टितम्—परि आदेश होने से परिद्विअं और परि आदेश के अभाव में पइद्विअं रूप बनता है।

(१८) जिन श्, प् और स् से पूर्व अथवा पर में रहने वाले य्, र्, व्, श्, प्, और स् वर्णों का प्राक्तत के नियमानुसार लोग हुआ हो उन शकार, पकार और सकारों के आदि स्वर को दीर्घ होता है। उदाहरण—

पासइ = परसइ द्रपश्यित—'पश्यित' के य का लोप होने से स्को द्वित्व होता है। सरलीकरण की किया द्वारा अन्तिम ज्यक्षन त का लोप होने से स्वर इ शेप रहता है और सुका लोप होने से इस नियम द्वारा दीर्घ हो गया है।

> कासवो द्रकस्सवो = कारयपः—य का छोप और दीर्घ। वीसमइद्रविश्राम्यति—र् का लोप और दीर्घ। वीसामो < विश्रामः— "" मीसंदिमिश्रम्— ""

१. इ-ज-ण-नो व्यक्षने ८।१।२५. ङ, ज ण, न इत्येतेषां स्थाने व्यक्षने परे अनुस्वारो भवति । हे० ।

२. निष्प्रती ग्रोत्परी माल्य-स्थोर्वा ६।१।३६. निर् प्रति इत्येती माल्यशब्दे स्थाधाती च परे यथासंख्यम् ग्रोत् परि इत्येवं रूपी वा भवतः । हे० ।

३. नुप्त-य-र-व-श-प-सां शन्प-सां दीर्घः ६।१।४३. प्राकृत लक्षरावशाल्नुप्ता याद्या उपरि ग्राक्षो वा येषां शकारपकारसकाराणां तेपामादेः स्वरस्य दीर्घो भवति । हे० ।

संफासो दसंफरसो = संस्पर्शः—र्का छोप और स्को द्वित्व, पधात् स् छक् और दीर्घ।

आसो < अस्सो = अश्वः--व् होप, द्वित्व, सहोप और दीर्घ। वीससइ< विस्ससइ = विश्वसिति— वीसासो < विस्सासो = विश्वासः— दूसासणो < दुश्शासनः—श्का स्रोप और दीर्घ मणासिला < मन:शिला— सीसो < सिस्सो ≈ शिष्यः—य् लोप, द्विस्व, स् लोप और दीर्घ । पूसो < पुस्सो = पुण्यः — मणूसो < मणुस्सो = मनुष्य— " कासओ < कस्सओ = कर्षक:-र् छोप, द्वित्व, स् छोप और दीर्घ। वासा < वस्सा = वर्षा---,, वासो < वस्सो = वर्षः --वीसागो < विस्साग = विष्वाणः—व छोप वीसुं< विस्सुं = विष्वक्—व् छोप, उत्व, स को द्वित्व, स् छोप और दीर्घ। तिसित्तो द्रितिस्सित्तो = निष्पितः - प् छोप, द्वित्व, स् छोप और दीर्घ। सासं < सरसं = सर्यम् —य छोप, द्वित्व, स् लोप और दीर्घ। कासइ < करसइ = कस्यचित्-" ऊसो = उस्सो > उस्म:—र् छोप, स् द्वित्व; स् छोप और दीर्घ। वीसंभो = विस्संभो > विसंभ:—व लोप. विकासरो = विकस्सरो > विकस्वरः-- " नीसो = निस्सो ८ निःस्वः— ,, नीसहो < निस्सह: —स लोप और दोर्घ

(१९) समृद्धयादि गण के शब्दों में आदि अकार को विकल्प से दीर्घ होता है। उदाहरण---

सामिद्धी, समिद्धी < समृद्धिः । पाअर्ड, पश्डं < प्रकटम् ।

समृद्धिः प्रतिलिद्धिश्व प्रसिद्धिः प्रकटं तथा । प्रसुप्तञ्च प्रतिस्पर्द्धी प्रतिपच मनस्विनी ।। श्रमिनातिः सहक्षरच समृद्धयादिरयं गएाः । —कल्पनतिका

१. म्रतः समृद्ध्यादौ वा ८।१।४४. समृद्धि इत्येवमादिषु शब्देषु म्रादिकारस्य दीषां वा भवति । समृद्धि गण के शब्द निम्न हैं—

पासिद्धी, पसिद्धी ८ प्रसिद्धिः ।
पाडिवआ, पडिवआ ८ प्रतिपदा ।
पासुत्तं, पसुत्तं ८ प्रसुप्तम् ।
पाडिसिद्धी, पडिसिद्धी ८ प्रतिसिद्धि ।
सारिच्छो, सरिच्छो ८ सदक्षः ।
माणंसी, मणंसी ८ मनस्वी ।
माणंसिनी, मणंसिनी ८ मनस्विनी ।
आहिआई, अहिआई ८ अभियाति ।
पारोहो, परोहो ८ प्ररोहः ।
पावास्, पवास् ८ प्रवासी ।
पाडिएफद्धी, पडिएफद्धी ८ प्रतिस्पर्दी ।

विशेष—प्राकृत प्रकाश में इस गण को आकृतिगण माना गया है। हैमचन्द्र ने भी आकृतिगण होने से निम्न शब्दों की भी निष्पत्ति वतलायी है।

> आफंसो < अस्पर्शः पारकेरं, पारककं < परकीयम् । पावयणं < प्रवचनम् । चाउरन्त < चतुरन्तम् ।

(२०) दक्षिण शब्द में आदि अकार को ह के पर में रहने पर दीर्घ होता है। जैसे—

दाहिणो = दक्षिणः—क्ष के स्थान पर ह होने से दीई हुआ है। क्ष के स्थान पर ह नहीं होने पर 'दक्षिणः' का दक्खिणो यह रूप बनता है।

(२१) स्वप्न आदि शब्दों में आदि अ का इकार होता है। <sup>8</sup> उदाहरण— सिविणो, सिमिणो, सुमिणो < स्वप्न: । इसि < ईपत्। वेडिसो < वेतसः वितिअं < व्यक्षीकम् । विञ्ञणं < व्यक्तनम् ।

१. ग्रा समृद्धचादिसु वा १।२ -ग्राकृतिगर्गोयम् । वर० ।

२. त्राकृतिगराोयम् तेन ग्रस्पर्शः, ग्राफंसो-इत्यादि ८।१।४४ सूत्र की वृत्ति हे ।।

३. दक्षिणे हे =1११४५. दक्षिणशब्दे ब्रादेरतो हे परे दीर्घो भवति ।

४. इ: स्वप्नादौ ८।१।४६. स्वप्न इत्येवमादिषु म्रादेरस्य इत्वं भवति । हे० । इदीषत्पक्व स्वप्नवेतसन्यजनमृदङ्गाङ्गारेसु १।३ वर० ।

मुइंगो < स्टब्झः । किविणो < कृपणः । उत्तिमो < उत्तमः । मिरिछां < मरिचम् । दिएगां < दत्तम् ।

- (२२) पक्व, सङ्गार और लखाट शब्द को विकल्प से इकार होता है। कैसे— पिक्कं, पक्कं ८ पक्वम् इंगालो, अङ्गारो ८ अङ्गार: णिडालं, णडालं ८ खळाटम्
- (२३) मध्यम और कतम शब्द में द्वितीय अकार के स्थान पर इत्व होता है। जैसे— मिडिभामो < मध्यमः कडमो < कतमः

कइमा < कतसः

(२४) सप्तपर्ण शब्द में हितीय अकार के स्थान पर विकल्प से इत्व होता है। यथा— छत्तिवण्णो, छत्तवण्णो < सप्तपर्ण:

(२५) हर शब्द में आदि अकार के स्थान पर विकल्प से ईकार होता है। यथा-हीरो, हरो <हर:

(२६) ध्विन और विष्व शब्द में अकार के स्थान पर उकार होता है। जैसे— भुणी ८ ध्विनः—धूके स्थान पर भ्र्हुआ है और व का सम्प्रसारण होने से उहुआ है।

वीसुं दिविष्वम्-यहां पर भी व्का संप्रसारण हुआ है।

(२७) वन्द्र और खण्डित शब्दों में आदि अकार का विकल्प से णकार सिंहत उत्व होता है। यथा—

१. पक्वाङ्कार-ललाटे वा ८।१।४७. एष्ट्वादेरत इत्वं वा भवति । हे० ।

२. मध्यमकतमे द्वितीयस्य ८।१।४८. मध्यमशब्दे कतमशब्दे च द्वितीस्यात इत्वं भवति । हे० ।

३. सप्तपर्णे वा ६।१।४६. सप्तपर्णे द्वितीयस्यात इत्व वा भवति । हे० ।

४. ईहरे वा ८।१।५१. हरशब्दे ग्रादेरत ईवी भवति । हे० ।

५. घ्वनि विष्वचोरुः ८।१।५२. ग्रनयोरादेरस्य उत्वं भवति । हे० ।

६. वन्द्रखिएडतेणा वा ६।१।५३. ग्रनयोरादेरस्य एकारेण सहितस्य उत्वं वा भवित। हे०।

बुन्द्रं,बन्द्रं द्वन्द्रं—अकार के स्थान पर न् (ण्) सिहत बत्व हुआ है। खुड्डिओ, खण्डिओ दखण्डित:— ,, ,,

(२८) गवय शब्द में वकार के अकार के स्थान पर उत्व होता है। जैसे— गडओ, गडआ<्गवय:।

(२६) प्रथम शब्द में पकार और थकार के स्थान पर युगपत् और क्रमश: उकार होता है र जैसे—

पुढुमं, पुढमं, पढुमं, पढमं < प्रथम्म

(३०) अभिज्ञ आदि शब्दों में णत्व करने पर ज्ञ के आकार का उत्व होता है। उजैसे---

अहिण्णू < अभिज्ञः

सञ्चण्ण्रं सर्वज्ञ:-शौरसेनी में सञ्चणो और पैशाबी में सब्बन्नो । आगमण्ण् स्रागमज्ञः ।

विशेष—गत्वाभाव में अहिज्जो < अभिज्ञः, सञ्वज्जो < सर्वज्ञ होते हैं।

(३१) शय्या आदि शब्दों में आदि अकार का एकार आहेश होता है। जैसे—सेजा < शय्या—ग्रकार का एकार और य्या का जना।

सुंदेरं < सुन्दरम् - दकारोत्तर अकार का एकार।

उक्तेरो < उत्कर:—त का छोप और क को द्वित्व तथा अ को पुकार ।

तेरहो < त्रयोदश: — त केर का लोप, ग्रकार को एकार तथा दश के स्थान में रहा।

अच्छेरं < आश्चर्यम्—पूर्ववर्ती सा को हस्त्र कर दिया और श्व के अ को एकार तथा रच के स्थान पर च्छ ।

पेरंतं < पर्यन्तम्--- श्रकार को एकार ।

वेल्ली < बल्लि:---

१. गवये वः ८।१।५४. गवयशब्दे वकाराकरस्य उत्वं भवति । हे०।

२. प्रथमे पथोर्वा ८।१।४४. प्रथमशब्दे पकारथकारयोरकारस्य युगपत् क्रमेगा च उकारो वा भवति । हे० ।

२. जो एत्विभिज्ञादो ८।१।५६. म्रभिज्ञ एवं प्रकारेषु ज्ञस्य एत्वे कृते जस्यैव म्रत उदवं भवति । हे० ।

४. एच्छ्रय्यादौ ८।१।५७. शय्यादिषु ब्रादेरस्य एत्वं भवति । हे० । शय्यात्रयोदशाश्चर्यं पर्यन्तोत्करवल्लयः । सौन्दर्यं चेति शय्यादिगराः शेपस्तु पूर्ववत् ।

रोडुअं < कन्दुकम्—क के स्थान पर ग और अकार की एंकार, दन्त्य द के स्थान पर मूर्धन्य ड, क का छोप और स्वर शेष.। एह्थ < अन्न—अ का एहव तथा न का तथ।

- (३२) ब्रह्मचर्थ शब्द में चकारोत्तरवर्ती अ के स्थान पर एत्व होता है। जैसे— वम्हचेरं < ब्रह्मचर्यम् ।
- (३३) अन्तर् शब्द में तकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर एत्व होता है। कैसे---

अन्ते उरं < अन्तः पुरं। अन्ते आरी < अन्तशारी। कहीं अन्तर शब्द में तकारोत्तरवर्ती अकार को एटव नहीं होता है। वै जैसे— अन्तरमयं < अन्तर्मत्

अन्तो वीसम्भनिवेसिआणं < अन्त:विसम्भनिवेसितानाम्।

- (३४) पड्म शब्द के आदि के अकार के स्थान पर ओत्व होता है। 8 जैसे— पोम्मॅ, पडमें < पड्मम्।
- ( ३५ ) नमस्कार और परस्पर शब्द में द्वितीय अकार के स्थान पर ओस्व होता है। प्रथा—

नमोक्कारो ८ नमस्कार: ; परोष्परं ८ परस्परम् ।

- (३६) अर्षि धातु में आदि के अ को विकल्प से ओ होता है। है जैसे— ओप्पेइ, अप्पेइ < अर्पवित—ओत्व के अभाव में एस्व होता है। ओप्पिअं, अप्पिअं < अपितम्।
- (३७) स्वप् धातु में आदि के अ के स्थान पर ओत् और उत् आदेश होते हैं। जैसे सोवइ, सुबह ८ स्वपिति।
- (३६) नज् के बाद में आनेवाले पुनर् शब्द के अ के स्थान में आ और आइ विकल्प से आदेश होते हैं। जैसे—

१. ब्रह्मचर्ये चः ८।१।५६. ब्रह्मचर्यशब्दे चस्य ग्रत एत्वं भवति । हे० ।

२. तोन्तरि ८।१।६०. ग्रन्तरशब्दे तस्य श्रत एत्वं भवति । हे० ।

३. क्वचिन्न भवति । हे० ।

४. श्रोत्पद्मे ८।१।६१. पद्म शब्दे ग्रादेरत श्रोत्वं भवति । हे० ।

५. नमस्कार-परस्परे द्वितीयस्य ८।१।६२. ग्रनयोद्वितीयस्य ग्रत ग्रोत्वं भवति । हे० ।

६. वापौ दाश६३. ग्रपैयती घाती ग्रादेरस्य ग्रोत्वं वा भवति । हे० ।

७. स्वपावुच्च ८।१।६४. स्विपतौ धातौ श्रादेरस्य ग्रोत् उत् च भवति । हे० ।

दः नात्पुनर्यादाई वा दाशा६५. नलः परेपुनः शब्दे श्रादेरस्य श्रा श्राइ इत्यादेशी वा भवतः । हे०।

ण उणा<न पुन:—का भादेश हुआ है। ण उणाई < न पुनः—आइ आदेश हुआ है। ण उण < न पुनः—विकल्प भाव पक्ष में।

(३९) अञ्यर्थी में और उत्खात, चामर, कालक, स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित, प्राकृत, तालगृन्त, हालिक, नारात्र्य, चलाका, कुमार, खादित, बाह्मण एवं पूर्वोह्न शब्दों में आदि आकार का अकार विकल्प से होता है। मज्जारो माज्जारो < मार्जार:

मरलो, मरालो < मरालः पहरो, पहारो < प्रहारः तह,तहा < तथा उक्खअं, उक्खाअं< उत्खात**म्** कलओ, कालओ < कालक: पउअं, पाउअं< प्राकृतम् हलिओ, हालिओ<हालिक: वलाञा, वलाञा < बलाका खइअं, खाइअं< खादितम् पुठवण्हो, पुठत्राण्हो < पूर्वाः चाडू , चड् < चाटु:

पत्थरो, पत्थारो < प्रस्तार: जह, जहा < यथा अहव, अहवा < अथवा चमरं, चामरं < चामरम् ठविअं, ठाविअं < स्थापितम् परिठविअं, परिठाविअं ८ प्रतिष्टापितम् संठविअं, संठाविअं< संस्थापितम् तलवेएटं, तालवेण्टं दलालवन्तम् णराओ, णराओ < नाराय: कुमरो, कुमारो < कुमार: वम्हणो, वाम्हणो < बाह्मण: द्वग्गी, दावग्गी <दवाझि:

( ४० ) वर्ष को निमित्त मानकर जहाँ था रूप बृद्धि हुई हो, उस आदि आकार का विकल्प से अत्व होता है। जैसे-

पवहो, पवाहो < प्रवाहः

पअरो, पआरो < प्रकारः

पत्थवो, पत्थावो < प्रस्ताव:

अपवाद—कुछ घनन्त शब्दों में यह नियम छागू नहीं होता । जैसे-राओ < रागः

( ४१ ) मांस आदि शब्दों में अनुस्वार रहने पर आदि आकार का अत्व होता है। जैसे--

१. वाध्ययोत्खातादावदातः ७।१।६८. भ्रव्ययेषु उत्खातादिषु च शब्देषु भ्रादेराकारस्य भ्रद् वा भवति। हे०।

२. घज ् वृद्धेर्वा =1१1६ न. घज ् निमित्तो यो वृद्धिरूप ग्राकारस्तस्यादिभूतस्य ग्रद् वा भवति । हे० ।

३, मांसदिष्वनुस्वारे ८।१।७०. मांसप्रकारेषु श्रनुस्वारे सित ग्रादेरातः ग्रद् भवति । हे० ।

मंसं < मांसम् पंसणो < पांसनः दंसू < पांगु: कंसं < कांसम

कंसिओ < कांसिक:

वंसिओ < वांसिक:

सांसिद्धिओ<सांसिद्धिक:

संजत्तिओ < सांयात्रिकः

( ४२ ) श्यामाक में मकार के आकार को अत होता है। वर्था— सामओ < श्यामाक:

( ४३ ) महाराष्ट्र शन्द में आदि के आकार को अत् होता है। रेयथा— मरहट्ठं, मरहट्ठो दमहाराष्ट्रः—यहाँ वर्ण विपर्यय भी हुआ है।

(४४) सदा आदि शब्दों में विकल्प से आकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। उदाहरण---

सइ, सआ < सदा—द्वितीय रूप विकल्पाभाव पक्ष का है ।

तइ, तआ < तदा—

77

जइ, जआ < यदा—य के स्थान पर ज होता है। जिसिअरो, जिसाअरो < निशाचरः—द्वितीय रूप विकल्पाभाव का है।

( ४५ ) यदि आर्या शब्द खश्च (सास) के अर्थ में प्रयुक्त हो तो 'र्च' के पूर्ववर्त्तां आकार के स्थान में कू होता है। कैसे—

अज्जू < आर्या—सास के अर्थ में;

अज्ञा < आर्या—श्रेष्ट सर्थ में

( ४६ ) आचार्य शब्द में चकारोत्तरवर्ती आकार के स्थान पर इत्व और अत्व होता है। यथा—

आइरिओ, आयरिओ <भाचार्यः

( ४७ ) स्त्यान और खल्वाट शब्द में आदि आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है। जैसे—

ठीणं, थीणं, थिएणं < स्त्यानम्—स्त के स्थान में थ और थ के स्थान में विकल्प ठ हुआ है।

खल्लीडो < खल्बारः

१. श्यामाके मः ८।१।७१. श्यामाके मस्य ग्रातः ग्रद् भवति । हे० ।

२. महाराष्ट्रे =।१।६६. महाराष्ट्रशब्दे श्रादेराकारस्य श्रद् भवति । हे० ।

३. इ: सदादी वा ८।१।७२. सदादिषु शब्देषु श्रात इत्वं वा भवति । हे०

४. ग्रायीयां यः श्वरवाम् =।१।७७. ग्रायीशन्दे श्वश्वां वाच्यायां येंस्यात ऊर्भवति । हे० ।

५. ग्राचार्ये चोच ८।१।७३. ग्राचार्यशब्दे चस्य ग्रात इत्वं ग्रत्वं च भवति । हे० ।

६. ईः स्त्यान सल्वाटे 🖫 ११७४. स्त्यानसल्वाटयोरादेरात ईर्भवति । हे० ।

ण उणा < न पुन:—आ आदेश हुआ है। ण उणाई < न पुनः—आइ आदेश हुआ है। ण उण < न पुनः—विकल्प भाव पक्ष में।

(३९) अन्यर्थी में और उत्खात, चामर, कालक, स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित, प्राकृत, तालबुन्त, हालिक, नारात्र्य, चलाका, कुमार, खादित, ब्राह्मण एवं पूर्वीह शब्दों में आदि आकार का अकार विकल्प से होता है। मज्जारो माज्जारो समार्जार:

मरलो, मरालो < मरालः पत्थरो, पत्थारो < प्रस्तार: पहरो, पहारो < प्रहारः जह, जहा < यथा तह, तहा < तथा अहव, अहवा < अधवा उक्खअं, उक्खाअं ८ उत्खातम् चमरं, चामरं < चामरम् कलओ, कालओ < कालक: ठविअं, ठाविअं < स्थापितम् परिठविअं, परिठाविअं 🗸 प्रतिष्टापितम् संठविअं, संठाविअं < संस्थापितम् पउअं, पाउअं < प्राकृतम् तलवेएटं, तालवेण्टं < तालवृन्त**म्** णराओ, णराओ < नाराय: हिल्जो, हालिओ < हालिक: कुमरो, कुमारो < कुमार: वलाआ, वलाआ < बलाका वम्हणो, वाम्हणो < बाह्मणः खइअं, खाइअं < खादितम् द्वग्गी, दावग्गी < दवामि: पुरुवण्हो, पुरुवाण्हो < पूर्वाः चाडू , चडू < चाटु:

( ४० ) घण्को निमित्त मानकर जहाँ आ रूप वृद्धि हुई हो, उस आदि आकार का विकल्प से अत्व होता है। जैसे—

पवहो, पवाहो < प्रवाह:

पअरो, पआरो < प्रकारः

पत्थवो, पत्थावो < प्रस्ताव:

अपवाद—कुछ घनन्त शब्दों में यह नियम लागृ नहीं होता। जैसे— राओ दराग:

( ४१ ) मांस आदि शब्दों में अनुस्वार रहने पर आदि आकार का अत्व होता है। जैसे—

१. वाध्ययोत्खातादावदातः ७।१।६८. ग्रन्थयेषु उत्खातादिषु च शब्देषु ग्रादेराकारस्य ग्रद् वा भवति । हे० ।

२. घल ्वृद्धेर्वा =।१।६ =. घल ्निमित्तो यो वृद्धिरूप ग्राकारस्तस्यादिभूतस्य ग्रद् वा भवति । है० ।

३, मांसदिष्वनुस्वारे ८।१।७०. मांसप्रकारेषु श्रनुस्वारे सति श्रादेरातः श्रद् भवति । हे० ।

मंसं < मांसम्

पंसू < पांशुः

पंसणो < पांसनः

कंसं < कांसम

कंसिओ < कांसिक:

वंसिओ < वांसिक:

संसिद्धिओ < सांसिद्धिक:

संजत्तिओ < सांयात्रिकः

( ४२ ) श्यामाक में मकार के आकार को अत् होता है। यथा---

सामओ < श्यामाकः

( ४३ ) महाराष्ट्र शब्द में आदि के आकार को अस् होता है। यथा--मरहर्द्दं, मरहङो दमहाराष्ट्रः—यद्दां वर्ण विपर्यय भी हुआ है।

(४४) सदा आदि शब्दों में विकल्प से आकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। उदाहरण--

सइ, सआ < सदा—द्वितीय रूप विकल्पाभाव पक्ष का है।

तइ, तआ ८ वदा—

जइ, जआ <यदा—य के स्थान पर ज होता है। णिसिअरो, णिसाअरो < निशाचरः—द्वितीय रूप विकल्पाभाव का है।

( ४५ ) यदि आर्या शब्द स्थश्च (सास) के अर्थ में प्रयुक्त हो तो 'र्य' के पूर्ववर्त्ता आकार के स्थान में जुहोता है। जैसे-

अज्ञू ८ आर्या—सास के अर्थ में;

अज्ञा < आर्था—श्रेष्ट अर्थ में

( ४६ ) आचार्य शब्द में चकारोत्तरवर्ती आकार के स्थान पर इत्व और अत्व होता है। यथा--

आइरिओ, आयरिओ < भाचार्यः

( ४७ ) स्त्यान और खल्वाट शब्द में आदि आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है। जैसे —

ठीणं, थीणं, थिएणं ८ स्त्यानम्—स्त के स्थान में थ और थ के स्थान में विकल्प ठ हुआ है।

खल्लीडो < बल्बायः

१. श्यामाके मः 🖘 १।७१. श्यामाके मस्य स्रातः स्रद् भवति । हे० ।

२. महाराष्ट्रे न।१।६९. महाराष्ट्रशब्दे श्रादेराकारस्य श्रद् भवति । हे० ।

रे. इः सर्दादी वा ८११७२. सर्दादिषु शब्देषु श्रात इत्वं वा भवति । हे०

४. ग्रामीयां यः श्वरताम् ६।१।७७. ग्रामीशन्दे श्वन्त्रां नाच्यायां वंस्यात कर्मनिति । हे० ।

५. ग्रानार्ये नोच ८।१।७३. ग्रानार्यशब्दे चस्य ग्रात इत्वं ग्रत्वं च भवति । हे० ।

६. ई: स्त्यान खल्बाटे न।१।७४. स्त्यानखल्वाटयोरादेरात ईर्भवति । हे० ।

(४८) आसार शब्द में आदि आकार के स्थान पर विकल्प से ऊद् होता है। जैसे-

ऊसारो, आसारो < आसार:

(४९) द्वार शब्द में आकार के स्थान में विकल्प से एड् होता है। यथा— देरं, दुआरं, दारं, वारं < द्वारम्—प्रथम को छोड़, शेप विकल्पाभाव पक्ष के रूप हैं।

( ५० ) पारापत शब्द में रकारोत्तरवर्त्ता आकार के स्थान में एद् होता है। वि

पारेवओ, पारावओ < पारापतः

( ५१ ) आई शब्द में आदि के आत् के स्थान पर विकल्प से उकार और ओकार होते हैं। यथा---

उल्लं, ओल्लं, अल्लं, अहं < आर्ट्रम्—उत्तरवर्ती रूप विकल्पामाव पक्ष के हैं। (९२) आली शब्द में पंक्तिवाची अर्थ होने पर आकार को भोकार होता . है। पंजिसे—

ओली < भाली, पंक्तिवाची अर्थ न होने पर आली-सखी ही रहता है।

( ५३ ) संयोग से अञ्यवहित पूर्ववर्ती दीर्घ का कभी-कभी हस्व रूप हो जाता है। यथा---

अंवं < आग्रम् तंवं < ताग्रम् विरह्गगी < विरहाग्निः अस्सं < आस्यम् मुनिदो < मुनीन्द्रः तिरथं < तीर्थम् गुफ्ललावा < गुरुलापा चुण्णो < चूर्णः निरंदो < नरेन्द्रः मिलिच्छो < म्लेच्छः अहरुट्टं < अधरोष्टम् नीलुप्पलं < नीलोदपक्म

विशेष—संयोग नहीं रहने से आयासं, ईसरो, ऊसवो आदि शब्दों में उक्त नियम की प्रवृत्ति नहीं होती।

१. ऊद्वासारे =1१।७६. भ्रासारशब्दे श्रादेरात ऊद् वा भवति । हे० ।

२. द्वारे वा =1१।७६. द्वारशब्दे म्रात एद् वा भवति । हे० ।

३. पारापते रो वा ८।१।८०. पारापतशब्दे रस्थस्यात एद् वा भवति । हे० ।

४. उदोहाद्रॅ दा१। दर. श्राद्रशब्दे श्रादेरात ऊद् श्रोच वा भवतः । हे० ।

५. स्रोदाल्यां पंक्तौ ८।१।८३. स्रालीराज्दे पंक्तिवाचिति स्रात स्रोत्वं भवति । हे०

६. ह्रस्वः संयोगे ८।१।८४. दीर्घस्य यथादर्शनं संयोगे परे ह्रस्वो भवति । हे० ।

(५४) आदि इकार का संयोग के पर में रहने पर विकल्प से एकार होता है।

पेण्डं, पिण्डं ८ पिण्डम् — द्वितीय रूप विकल्पाभाव पक्ष का है।
णेदा, णिदा ८ निदा — ,, ,,
सेंदूरं, सिंदूरं ८ सिन्दूरम् — ,, ,,
धम्मेलं, धम्मिलं८ धम्मिलम् ,, ,,
वेण्डू, विण्डू ८ विण्युः — ,, ,,
पेट्ठं, पिट्ठं ८ एएम् — ,, ,,
वेण्हं, विण्हं ८ विह्नम् ,, ,, ,,
वेल्लं. विल्लं ८ विल्लम् ,, ,, ,,

विशेष--शौरसेनी में पिण्डादि शब्दों में एत्व नहीं होता । अतः पिण्डं, णिद्दा और धम्मिलं ये दी रूप पाये जाते हैं।

(৭৭) पथि, पृथिवी, সবিश्रुत, सृपिक, हरिद्रा और विभीतक में आदि इकार के स्थान पर अकार होता है। <sup>২</sup> उदाहरण——

पहो < पि

पुहई, पुढवी ८ प्रथिवी—ह के स्थान पर ट होने से पुढवी रूप बना है। पडंसुआ ८ प्रतिश्रुत

मूसओ < मूपिक:

हलदी, हलदा < हरिद्रा—हरिद्रा शब्द में रेफ का ल होता है। बहेडओ < विभीतक:— 'वि' की ई के स्थान पर अ हुआ है।

विशोष -- कुछ वैयाकरणों के मत में हरिद्रा शब्द में ईकार के स्थान पर अकार नहीं होता है। अत: हलिही, हलिहा ये रूप वनते हैं।

(९६) बदर शब्द में दकार सिंहत अकार के स्थान पर ओकार होता है। विथा— बोरं ८ बदरम्—बदरोत्तर अकार और दकार के स्थान पर ओकार हुआ है।

(५७) लवण और नवमिल्लका शब्द में वकार सिहत आदि अकार को ओकार होता है । यथा---

लोणं < छवणं

णोमल्लिआ 🗠 नवमल्लिका

१. इत एढा ८।१।८५. म्रादेरिकारस्य संयोगे परे एकारो वा भवति । हे० ।

२. पिव-पृथिवी-प्रतिकुन्मूपिक-हरिद्धा-विभीतकेष्वत् ६।१।८८ । हे० ।

३. ग्रो वदरे देन १।६. वर०।

४. लवणनवमिल्लकयोर्वेन १।७. वर०।

(५८) मयूर और मयूख शब्द में 'यू' के सहित आदि वर्णस्थ अकार को विकल्प से ओकार होता है। अ उदाहरण—

मोरो, मऊरो ८ मयूरः—यू सिंहत मकारोत्तर अकार को ओकार हुआ है। विकल्पाभाव पक्ष में यकार का छोप होने से मऊरो बना है।

मोहो, मऊहो < मयूख:-- " "

(५९) चतुर्थी और चतुर्दशी शब्द में 'तु' के सहित आदि अकार को विकल्प से ओकार होता है। यथा—

चोत्थी, चउत्थी < चतुर्थी — तु सिंहत चकारोत्तर अकार को ओ हुआ है और रेफ का छोप होने से थ को द्वित्व तथा पूर्ववर्ती थ् को त् हुआ है।

चोदसी, चउदशी < चतुर्दशी—तु सहित चकारोत्तर अकार को ओ हुआ है और रेफ का छोप होने से द को द्वित्व हुआ है।

(६०) इक्षु और वृश्चिक शब्द के इकार को उकार होता है। वधा—उच्छू द्रह्युः—क्ष के स्थान पर छादेश, छ को दित्व, पूर्ववर्ती छ् को च् किया है तथा इस सूत्र से इकार को उकार हुआ है।

विच्ळुओ < वृश्चिक:—ऋकार को इकार, श्च के स्थान पर च्छ और इकार के स्थान पर उकार हुआ है।

(६१) जब इति शब्द किसी वाक्य के आदि में प्रयुक्त होता है, तब तकारवाले इकार का अकार हो जाता है। कैसे—

इअ जं, पिआवसाणें < इति यावत् व्रियावसाने — इति के स्थान पर इस हुआ है।

इअ विअसिअ-कुसुमसरो < इति विकसितकुसुमशरः— " "

इअ उअह अण्णह चअणं < इति पश्यतान्यथा वचनम्— """

विशेष—इति शब्द के वाक्यादि में प्रयुक्त नहीं रहने पर अत्व नहीं होता। जैसे— पिओन्ति < प्रिय इति—वाक्य के आदि में इति शब्द के न म्राने से इअ नहीं हुआ, बब्कि इ का लोप होकर त को द्वित्व हो गया है।

पुरिसोत्ति दपुरुष इति— " " " " " " "

(६२) जहाँ निर्केरफ का छोप होता है, वहाँ निके इकार का ईकार हो जाता है। पें जैसे—

१. मयूरमयूखयोर्ग्वा वा १।८. वरः।

२. चतुर्थी चतुर्दशयोस्तुना १।६. वर० ।

३. उदिक्षुवृश्चिकयोः १।१५ । वर० ।

४. इतौ तो वाक्यादौ = 1१1६१ । हे० ।

कुँकि निरः ८११।६३. निर् उपसर्गस्य रेफलोपे सित इत ईकारो भवति। हे० ।

णीसहो < निस्तहः — निर्केर् का छोप होने से नि. णि को दीर्घ हो गया है।

णीसासो < तिःश्वासः— " " " विशेष—रेफ का छोप नहीं होने पर ईकार नहीं होता। जैसे—

वशाष—रफ का लाप नहां हान पर इकार गंहा होता । जरा— णिरओ दिनरगः—रेफ का लोप न होने से णि को दीर्घ नहीं हुआ है ।

णिरसहो < निस्सहः— ,, , ,

(६३) द्विशब्द और नि उपसर्ग के इकार का उ आदेश होता है। कहीं-कहीं यह नियम लागू भी नहीं होता और कहीं विकल्प से उत्व और ओस्व होता है। उदाहरण—

> दुवाई, दुवे < होे—हि शब्द में नित्य उत्व हुआ है। दुवअणं < हिवचनम्— " "

दुअणो, दिउणो < हिगुगा:—विकल्प से उत्व होने पर दुअणो और विकल्पाभाव पक्ष में दिउणो।

> दुइओ, दिउओ < द्वितीय:—विकत्पाभाव पक्ष में दिउओ वनता है। दिओ < द्विजः—द्विशब्द के बिपय में नियम की अप्रवृति। दिरओ < द्विरदः—

दोवअणां¶ < हिवचनम्—हि शब्द को ओस्व हुआ है। णुमज्जाइ < निमन्जति—िन उपसर्ग के इकार को उत्व।

णुमण्णो < निमग्नः---

णिवडइ < निपतिति—नि उपसर्ग के विषय में नियम की अप्रवृति ।

(६४) कृष् धातु के प्रयोग में द्विधा शब्द के इकार का ओस्व और उत्व होता है। है

> दोहाकअं<िद्विधा इतम्—ओकार हुआ है। दुहाकअं<िद्विधा इतम्—उकार हुआ है। दोहा किजाइ<िद्विधा कियते—ओकार हुआ है। दुहा-किजाइ<िद्विधा कियते—उकार हुआ है।

विशेष—कृष् का प्रयोग नहीं रहने से दिहा-गमं दिधागतम् में यह नियम छागू नहीं क्षेता। कहीं-कहीं केवल (कृष् रिहत) द्विधा में भी उत्व पाया जाता है। यथा—

१. द्विन्योरुत् ८।१।६४. द्विशब्दे नावुपसर्गे च इत उद् भवति । हे० ।

२. श्रोच्च द्विघाकृगः ८।१।६७. द्विघाशन्दे कृग्धातोः प्रयोगे इत श्रोत्वं चकारादुत्वं च मवति । हे० ।

#### दुहा वि सो सुर-वहु-सत्थो = हिधापि स सुरवधूसार्थ :

(६५) पानीय गण के शब्दों में दीई ईकार के स्थान में हस्व इकार होता है। <sup>9</sup> जैसे—

| पाणिअंं < पानीयस्—वहुल        | अधिकार     | होने से पाणीअं | भी होता है।            |         |
|-------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------|
| अलिअं < अलीकम्—               | ,,         | 35             | अछीअं भी ।             | होता है |
| जिअइ < जीवति—                 | "          | "              | जीसइ                   | 9,7     |
| जिअ <b>ড &lt; जी</b> यतु—     | ,,         | "              | जीअड                   | ,,      |
| विलिअं<बीडितम्—               | ,,         | "              | विछीअं                 | ,,      |
| करिसो < करीपः                 | "          | "              | करीसी                  | ,,      |
| सिरिसो < शिरीपः—              | "          | 1)             | सिरीसो                 | 11      |
| दुइअं < द्वितीयम्—            | <b>;</b> ; | ,,             | दुईअं                  | ,,      |
| तइअंं< तृतीयम्—               | 23         | ,,             | तईअं                   | ,,      |
| गहिरं<गभीरम्—                 | "          | **             | गहीरं                  | ,,      |
| उवणिअं < उपनीतम्—             | 53         | ,,             | <b>उव</b> णी <b>अं</b> | ,,      |
| आणिअं<यानीतम्—                | 19         | ***            | <b>आणी</b> अं          | "       |
| प्लिविअं<प्रदीपित <b>म्</b> — | ,,         | "              | पलीविअं                | 37      |
| ओसिअन्तो < अवसीदन्—           | - ,,       | ,,             | ओसीअन्तो               | ,,      |
| पसिअ < प्रसीद                 | "          | 91             | पसीअ                   | **      |
| गहिअं< गृहीतम्—               | "          | ,,             | गहीअं                  | "       |
| विमाओ < वर्सीक:—              | ,,         | ,,             | वम्मीओं                | "       |
| तयाणिं < तदानी <b>म्</b>      | ,,         | "              | तयाणीं                 | "       |

**१.** पानीयादिष्वित् ८।१।१०१. पानीयादिषु शब्देषु ईत इद् भवति । हे० ।

'कल्पलतिका' के अनुसार पानीयगए। में निम्नलिखित शब्द हैं---पानीयब्रीडितालीकद्वितीयं च तृतीयकम् । यथागृहीतमानीतं गम्भीरञ्च करीषवत् ।। इदानीं च तदानीं च पानीयादिगरा। यथा।

'प्राकृत मञ्जरी' के अनुसार-पानीयवीडितालीकद्वितीयकरीपका: ।

गम्भीरञ्च तदानीञ्च पानीयादिरयं गएा: ।।

'प्राक्तप्र प्रकारा' में उपनीत, स्नानीत, जीवति, जीवतु, प्रदीपित, प्रसीद, शिरीप, गृहीत, वल्मीक श्रीर श्रवसीदन् शब्दों का उल्लेख नहीं है।

( ४६) जीर्ग शब्द में, ईकार और उकार दोनों होते हैं। वधा— जुण्णो, जिण्लो द्रजीर्णः

(६७) हीन और विहीन शब्दों में ईकार और ऊकार होते हैं। रें जैसे — हुणो, हीणो ८ हीनः ; विहूणो, विहीणो ८ विहीनः

(६८) तीर्थ शब्द के देकार का उकार तब होता है, जब कि उसके आगे का र्ध ह हो गया हो। यथा—

तूहं < तीर्थम्—र्थ के स्थान में ह हुआ है और ईकार को जकार। तित्थं < तीर्थम्—र्थ के स्थान में ह नहीं होने से जकार का अभाव है।

(६९) पीयूप, आपीड, विभीतक, कीह्या और ईट्य शब्दों में ईकार को एकार होता है। जैसे---

पेऊसं < पीयूपम्

आमेळो<आपीड:—पकार को मकार और ईकार को एकार तथा ड को छ। बहेडओ दिसोतक:— केरिसो दिशहरा:

एरिसो ८ ईंदश:

( ७० ) नीड और पीठ शब्दों में ईकार को विकल्प से एत्व होता है। पें जैसे— नेडं, नीडं ८ नीडम् पेंडं, पीडं ८ पीठम्—ठ को ह हुआ है।

(७१) सुकुलादिगण के शब्दों में आदि उकार के स्थान में अकार आदेश होता है। जैसे-

मलतं दमुक्कम्—क का लोप होकर उकार बोप है। गरुड् दगुर्वी—व के स्थान पर उ हुआ है और र्तथा इ पृथक् हो गये हैं। मलडं दमुक्क्टम्—का का लोप और ट के स्थान पर ड हुआ है। जहुद्दिलो, जिहिद्दिलो दमुधिधरः—य के स्थान पर ज, इकार के स्थान पर उत्व।

- १. उजीएाँ ८।१।१०२. जीएाँशब्दे इत उद् भवति । हे० ।
- -२. ३ ऊर्हीन-विहीने वा ८।१।१०३. ग्रनयोरीत ऊरवं वा भवति । हे० ।
  - ३. तीर्थे हे दा१।१०४. तीर्थंशब्दे हे सति ईत उदवं भवति । हे० ।
  - ४. एत्पीयूपापीड-विभीतक-कीदशेदशे दाशशिष्य. एपु ईत एत्वं भवति । हें ।
  - ५. नीड-पीठे वा ६।१।१०६. ग्रनयोरीत एटवं वा भवति । हे० ।
  - ६. उतो मुकुलादिष्यत् =1१।१०७, मुकुल इत्येवमादिषु शब्देषु आदेश्तोत्वं भवति । हे० । मुकुटं मुकुलं गुर्वी सुकुमारो युधिष्ठिरः । अगुरूपरि शब्दौ च भुकुदादिरयं गणः । प्राकृतमंजरी । प्राकृत प्रकाश में इसे मुकुटादिगण कहा है ।

सोअमल्लं < सोकुमार्थम्—र्थ के स्थान पर छ, छकार का द्वित्व, क का छोप और नोप उकार के स्थान पर अ।

गलोई ८ गुडुची—गकारोत्तरवर्ती उकार के स्थान पर अ, ड के स्थान पर छ, उकार का ओ और चूका लोप।

विशोप—कहीं-कहीं प्रथम उकार का आकार भी होता है। यथा— विदाओं दिवदुतः—दुमें से रेफ का लोप और द को दित्व तथा उकार को आ हुआ है।

( ७२ ) यदि गुरु शब्द के आगे स्वार्थ में क प्रत्यय किया गया हो, तो उस गुरु शब्द के आदि उकार को विकल्प से अ आदेश होता है। जैसे---

गरुओ, गुरुओ < गुरुक:

स्वाधिक क के अभाव में गुरुओ (गुरुकः) होता है।

(७३) भ्रुङ्टी शब्द में उकार के स्थान पर इकार होता है। ँ जैसे— भिडडि < श्रुङ्टी—श्रु के रेफ का छोप और उकार के स्थान पर इत्व, क का छोप तथा ट के स्थान पर ड।

( ७४ ) पुरुष शब्द में रु के उकार को इत्व होता है। वै जैसे— पुरिसो ८ पुरुष:—रु के स्थान पर रि हुआ है। पडरिसं ८ पौरुषम्— पौ के स्थान पर प + उ, रु के स्थान पर रि।

( ७९ ) क्षुत शब्द में आदि के उकार को ईत्व होता है। <sup>४</sup> यथा— छीअं<क्षुतम्—क्षु के स्थान पर छी और त का लोप।

( ७६ ) सुभग और मुसल शब्दों में उकार को विकल्प से ऊत्व होता है। यथा-सूहओ, सुहओ < सुभग:—सु के स्थान पर सू, भ के स्थान पर ह और ग का छोप।

मूसलं, मुसलं < मुसलम्—विकल्पाभाव पक्ष में मुसलं।

(७७) उत्साह और उच्छन्न शब्दों को छोड़कर इसी प्रकार के अन्य शब्दों में त्स और च्छ के पर में रहने पर पूर्व के आदि उकार का दीर्घ ऊकार होता है। जैसे-

१. गुरौ के वा दाशा१०६.। हें ।

२. इर्भुं कुटी 5181880. 1 हे0 1

३. पुरुषे रोः ८।१।१११. । हे० ।

४. ई: क्षुते नाशिश्य. । हे० ।

५. ऊत्सुभग-मुसले वा ८।१।११३.। हे०।

६. श्रनुत्साहोत्सन्ने त्सच्छे ८।१।११४. । हे० ।

ऊसुओ < उत्सुक:—उ के स्थान पर ऊ, त् का छोप तथा क का छोप और विसर्ग को ओस्व ।

ऊसुवो द उत्सव:— ,, ,, व का छोप और विसर्ग को ओत्व। ऊसित्तो द उत्सिक्त:—उ के स्थान पर ऊ त, का छोप और संयुक्त क में से क का छोप तथा अवशेष त, को हित्व।

ऊच्छुओ < उच्छुकः—उ के स्थान में ऊत्व और क का लोप, विसर्ग को ओत्व।

विशेष—उच्छाहो ८ उत्साह—यहाँ दीर्घ ऊकार नहीं हुआ है। उच्छणो ८ उच्छन्न— ,, ,, ,,

( ७६ ) दुर् उपसर्ग के रेफ का छोप हो जाने पर हस्व उ का दीर्घ ऊ विकल्प से होता है। जैसे—

दूसहो, दुसओ < दुस्पहः — दूसरा रूप विकल्पाभाव पक्ष का है। दूहओ, दुहओ दूर्भगः — " "

ं ( ७९ ) संयुक्त अध्यों के पर में रहने पर पूर्ववर्ती प्रथम उकार का ओकार होता है। जैसे—

तोण्डं द्रुण्डम्—डकार के स्थान पर ओकार हुआ है। मोण्डं द्रुण्डम्— ", ", "

पोक्खरं < पुष्करम्—पु में रहनेवाले उकार के स्थान पर ओकार तथा कि के स्थान पर क्ख।

कोट्टिमं द क्टिमम्—उकार के स्थान पर ओकार।

पोत्थअं< पुस्तकम्—डकार के स्थान पर क्षोकार तथा स्त के स्थान पर तथ और क का छोप, शेप अ।

लोद्धओ < छुन्धकः—उकार के स्थान पर ओत्व, ब् का लोप और ध को द्वित्व।

मोत्ता < मुक्ता—उकार के स्थान पर ओकार, संयुक्त क्का छोप और त्को द्वित्व।

त्र्डादिगए। के शब्द---

तुएडकुट्टिमकुद्दालमुक्तामुद्दगरलुब्घकाः । पुस्तकब्चैवमन्येऽपि कुग्मीकुन्तलपुष्कराः ।। कल्पलतिका

६. लुंकि दुरो वा नाशाश्य.। हे०।

१. श्रोत्संयोगे =1१1११५. हे०

सोअमल्ळं < सोकुमार्थम्—र्थं के स्थान पर छ, छकार का द्वित्व, क का छोप और शेप उकार के स्थान पर अ।

गलोई द्रगुडुची—गकारोत्तरवर्ती उकार के स्थान पर अ, ड के स्थान पर छ, उकार का ओ और चुका लोप।

विशेष—कहीं-कहीं प्रथम उकार का आकार भी होता है। यथा— विद्याओ < विद्रुतः—द्रुमें से रेफ का छोप और द को दिस्व तथा उकार को आ हुआ है।

(७२) यदि गुरु शब्द के आगे स्वार्थ में क प्रत्यय किया गया हो, तो उस गुरु शब्द के आदि उकार को विकल्प से अ आदेश होता है। जैसे---

गरुओ, गुरुओ < गुरुक:

स्वाधिक क के अभाव में गुरुओ (गुरुक:) होता है।

(७३) भुक्क्टी शब्द में उकार के स्थान पर इकार होता है। उसे — भिडडि < भुक्कटी — भुके रेफ का लोप और उकार के स्थान पर इत्व, क का लोप तथा ट के स्थान पर ड।

( ७४ ) पुरुष शब्द में रु के उकार को इत्त्र होता है। <sup>3</sup> जैसे— पुरिसो < पुरुष:—रु के स्थान पर रि हुआ है। पडरिसं < पौरुषम्— पौ के स्थान पर प + उ , रु के स्थान पर रि।

( ७९ ) क्षुत शब्द में आदि के उकार को ईत्व होता है। <sup>8</sup> यथा— छीअं<क्षुतम्—क्षु के स्थान पर छी और त का लोप।

( ७६ ) सुभग और मुसल शब्दों में उकार को विकल्प से उत्व होता है। यथा-सूहओ, सुहओ < सुभग:—सु के स्थान पर सू, भ के स्थान पर ह और ग का लोप।

म्सलं, मुसलं < मुसल्म्-विकल्पाभाव पक्ष में मुसलं।

(७७) उत्साह और उच्छन्न शब्दों को छोड़कर इसी प्रकार के अन्य शब्दों में त्स और च्छ के पर में रहने पर पूर्व के आदि उकार का दीर्घ ऊकार होता है। जैसे—

१. गुरौ के वा दाशा१०६.। हें०।

२. इर्भ्रुकुटौ नाशाश्रिक. । हेव ।

३. पुरुषे रोः = 181888 । हे० ।

४. ई: क्षुते नाशशश्या हे०।

५. इत्सुभग-मुसले वा ८।१।११३.। हे० ।

६. श्रनुत्साहोत्सन्ने त्सच्छे ८११।११४. । हे० ।

ऊसुओ < उत्सुकः—उ के स्थान पर ऊ, त् का लोप तथा क का लोप क्षीर विसर्ग को ओटव।

ऊसुवो दलसव:— ,, ,, व का लोप और विसर्ग को ओत्व। ऊसिन्तो दलिसक्त:—उ के स्थान पर ऊ त् का लोप और संयुक्त क में से कु का लोप तथा अवशेप त् को दित्व।

ऊच्छुओ < उच्छुकः—उ के स्थान में ऊत्व और क का लोप, विसर्ग को ओत्व।

विशेष—उच्छाहो ८ उत्साह—यहाँ दीर्घ ऊकार नहीं हुआ है। उच्छण्णो ८ उच्छन्न— .. , , ,

( ७८) दुर् उपसर्ग के रेफ का लोप हो जाने पर हस्त्र उका दीर्घ ऊ विकल्प से होता है। जैसे--

(७९) संयुक्त अध्वरों के पर में रहने पर पूर्ववर्ती प्रथम उकार का ओकार होता है। है जैसे---

> तीण्डं द्रुण्डम्—उकार के स्थान पर ओकार हुआ है। मोण्डं द्रुण्डम्— """, "

पोक्खरं < पुष्करम् — पु में रहनेवाले उकार के स्थान पर ओकार तथा एक के स्थान पर क्खा।

कोट्टिमं < कुट्टिमम्- उकार के स्थान पर ओकार।

पोरथअं < पुस्तकम्—उकार के स्थान पर क्षोकार तथा स्त के स्थान पर स्थ और क का छोप, श्रेप अ।

लोद्धओ < छुन्धकः — उकार के स्थान पर ओत्व, व् का लोप भौर ध को द्वित्व।

मोत्ता < मुक्ता—उकार के स्थान पर ओकार, संयुक्त क्का छोप और त को द्वित्व।

तुएडादिगए। के शब्द---

तुराङकुट्टिमकुद्दालमुक्तामुद्दगरलुब्धकाः । पुस्तकब्नैवमन्येऽपि कुग्मोकुन्तलपुष्कराः ।। कल्पलतिका

६. लुंकि दुरो वा नाशश्य.। हे०।

१. श्रोत्संयोगे 5181884. हे०

वोक्कन्तं < च्युत्कान्तम्—च्यु के स्थान पर वो, त और र् का लोप, कको द्वित्व।

कोन्तलो < कुन्तल: - उकार को ओकार।

पोग्गलम् < पुद्गलम् — उकार को ओकार, द का छोप और ग को द्वित्व।

( so ) शब्द के आदि में ऋकार का अकार होता है। जैसे—

घअं< पृतम्—पृ में रहने वाली ऋकार के स्थान पर अ और त का स्रोप होने से अ शेप।

तणं दिग्णम्—तृ में रहनेवाली ऋ के स्थान पर अ।

कअं < इतम् — कृ में रहनेवाली ऋ के स्थान पर अ तथा त का लोप, शेप अ।

वसहो < वृपभ: — वृकी ऋकार के स्थान पर अ और भ के स्थान पर इ, विसर्ग का ओस्त्र।

मओ < मृग: — मृ की ऋ के स्थान पर और ग का छोप, अ शेप।

घट्टो < चृष्टः — चृकी ऋ के स्थान पर अ और प्कालोप, टको द्वित्व तथा द्वितीय टको ठ।

वड्ढी < वृद्धिः—द्वि के स्थान पर ड्ढी।

(८१) क्षपादिगण के शब्दों में आदि ऋकार का इत्व होता है। उदाहरण— किवा < क्षपा—क में रहनेवाली ऋ के स्थान पर इ तथा पा के स्थान पर वा। दिहुं < दृष्टम् दृ की ऋ के स्थान पर इ, संयुक्त स का लोप, ट को हित्व तथा दिवीय ट के स्थान पर 'ठ'।

सिद्धी < सिष्टः — सकी ऋ के स्थान पर इ, संयुक्त ्का लोप, ठको द्वित्व कीर द्वितीय टके स्थान पर ठ।

भिज < मृगः—मृ की ऋ के स्थान पर इ तथा ग का लोप, उ नेप। सिंगारो < शंगार:—श्र की ऋ के स्थान पर इ। घुसिणं < घुस्तणम् —स्र की ऋ के स्थान पर इ। इड्डी < ऋदिः—ऋ के स्थान पर इ, द्धि के स्थान पर ड्ढी। किसाणू < क्षशानुः—क्ष की ऋ के स्थान पर इ। किई < क्षति:—क्ष की ऋ के स्थान पर इ, त का लोप और ई शेप। किवणो < कृपणः कु की ऋ के स्थान पर इ और प के स्थान पर व।

१. ऋतोत् ५ १।१२६. श्रादेर्ऋंकारस्य ऋत्वं भवति । हे० ।

२. इत्कृपादौ ८।१।१२८. कृपा इत्यादिषु, राव्देषु स्रादेर्ऋत इत्वं भवति ।

,,

भिंगारो < मृंगार:-- मृ की ऋ के स्थान पर इ। किसो < कृशः -- कृ की ऋ के स्थान पर इ।

विञ्चुओ ८ वृश्चिक:—वृकी ऋ के स्थान पर इ और श्च के स्थान पर छ तथा इकार को उकार।

विंहिओ द्वृंहित:—वृ की ऋ के स्थान पर वि। तिरपंं< तृप्तम्—तृ की ऋ के स्थान पर इ, त का छोप और प को द्वित्व । किचं < इत्यम्—कृकी ऋ के स्थान पर इ और त्य के स्थान पर च। हिअं<हतम्—ह की ऋ के स्थान पर इ, त का छोप तथा अ स्त्रर शेप। वित्तं < वृत्तम् —वृकी ऋ के स्थान पर इकार। वित्ती द्रित्तः — वृक्षी ऋ के स्थान पर इकार और क्ति को दीर्घादेश । विसी < वृषि: —वृ की ऋ के स्थान पर इकार और पि को दीर्घ तथा दन्त्य। सइ ८ सक्षत्—क की ऋ के स्थान पर इ तथा अन्तिम हलन्त व्यंजन त् का लोप। हिअअं<हदयम्—ह की ऋ के स्थान पर इकार, द और य का लोप और स्वर शेष ।

दिट्री < दृष्टि:—ह की ऋ के स्थान पर इत्व तथा संयुक्त प का छोप और ट को द्वित्व, द्वितीय टको ठ।

गिट्टी < गृष्टि:--गृ की

"

भिंगो ८ मंग:--भृ की ऋ के स्थान पर इकार।

सियालो < श्रमाङः -- श्र की ऋ के स्थान पर इत्व, म का छोप और स्वर शेष। विड्ढी दृढि:—रु की ऋ के स्थान पर इकार, दन्त्य के स्थान पर मुर्द्धन्य वर्ण और दीर्घ।

विणा < घृणा—घृ की ऋ के स्थान पर इकार । किच्छं < कुच्छ्रम् --- कुकी ऋ के स्थान पर इकार। निवो < नृप:—नृकी ऋ के स्थान पर इकार और प को व । विहा< रख़ा—संयुक्त स्को छोप, ए की ऋ के स्थान पर इ और प को व। गिड्ढी प्रिद्धः — गृकी ऋ के स्थान पर इ और दन्त्य वर्णी का मूर्धन्य। किसरो < कृशर: - कृ की ऋ के स्थान पर इ। धिई < धित:- ध की ऋ के स्थान पर इ, तकार का छोप और स्वर शेष । किवाणं < छपाणम्— फ़ की ऋ के स्थान पर इ और त का छोप, स्वर श्रेष। वाहित्तं < व्याहतम् --व्या के स्थान पर वा, ह की वर के स्थान पर इकार । इसी < ऋषि:--ऋ के स्थान पर इ और पि के स्थान पर दीर्घ सी। . वितिण्हो < वितृष्णः—तृ की ऋ के स्थान पर इ और ष्ण के स्थान पर ण्हा मिट्टं < मृष्टम् --- मृ की ऋ के स्थान पर इकार।

सिट्टं द सप्टम्—स की ऋ के स्थान पर इ तथा संयुक्त सकार का लोप, ट को हिस्व।

पित्थी ८ पृथ्वो — पृ की ऋ के स्थान पर इ तथा थ्वी के स्थान पर तथी। सिमिद्धी ८ समृद्धि: — मृ की ऋ के स्थान पर इकार और हस्त्र को दीर्घ। कियो ८ कृप: — कृ की ऋ के स्थान पर इ और प का व। उक्किट्ट ८ उत्कृष्म — कृ की ऋ के स्थान पर उत्व, त् का लोप और क् को द्वित्व, प् का लोप तथा ट को द्वित्व।

विकल्प से इत्व-

विसो, वसो < वृप:

किण्हो, कण्हो < कृष्ण:

महिविद्धं ८ सहीपृष्ठम्—यहाँ उत्तरपद रहने से पृष्ठ शब्द में विकल्प से इत्व नहीं हुआ।

(८२) ऋतु प्रस्ति शन्दों में आदि ऋकार को उकार होता है। उदाहरण — उदू द्र कतुः — ऋकार के स्थान पर उ और त के स्थान पर द।

पउत्ती < प्रवृत्ति:—प्रकेस्थान पर प, व का छोप और ऋ के स्थान पर उ . तथा ति को दीर्घ।

परामुट्ठो < परामुष्टः — मुकी ऋ के स्थान पर उकार, प्का छोप, टको हित्व और हितीय टको ठ।

पाउसों < प्रावृट्—प्रकाप, व का लोप, ऋ के स्थान पर उ और ट्को स परहुओं < परभ्तः — भ्रुकी ऋ के स्थान पर उत्व, भ के स्थान पर ह। णिठ्युअं, णिठ्युदं < निर्द्धतम्—रेफ का लोप, व को द्वित्व, ऋ के स्थान पर उ, त का लोप और स्वरक्षेप।

उसहो < ऋषभ:—ऋ के स्थान पर उ और भ के स्थान पर ह। भाउओ < अातृक:—आ में से रेफ का छोप, तृ में त का छोप, ऋ के स्थान पर उ।

पहुद्दि द्रप्रस्ति—प्रकाप, भ्रके स्थान पर हु और तके स्थान पर द। संबुदं < संवृत्तम्—वृकी ऋ के स्थान पर उतथा तको द। बुद्हो द्वादः—वृकी ऋ के स्थान पर उतथा दन्त्यवर्णों को मूर्धन्य। मुडालं द्रमणलम्—म्रकी ऋ के स्थान पर उतथा ण के स्थान पर ड। पाहुडं < प्रामृतम्—प्रके स्थान पर प्रके स्थान पर दक्षीर तके स्थान पर ड।

१. उद्दरवादौ ८।१।१३१. ऋतु इत्यादिषु शब्देषु म्रादेऋत उद् भवति । हे० ।

पुट्ठं < पृष्टम्—ए की ऋ के स्थान पर उ, प् का छोप, ट को द्विस्व तथा द्वितीय ट को ठ।

पुहर्इ, पुह्वी ८ पृथिवी — पृकी ऋ के स्थान पर उ और थ के स्थान पर ह। पाउअं ८ प्रावृतम्—प्रा के स्थान पर पा, वृके व का छोप, ऋ के स्थान पर उ, त का छोप तथा विसर्ग को ओस्व।

सुई < रित:—स्र की ऋ के स्थान पर उतथा तकार का छोप। विउअं< विवृत्तम्—वृ के व का छोप, इसी के ऋ के स्थान पर उत्व। बुंदावगां< वृन्दावनम् — वृ के ऋ के स्थान वर उत्व।

जामाउओ, जामादुओ < जामातृक: — तृ के तकार का लोप, ऋ के स्थान पर उ और क का लोप तथा स्वरशेष ।

पिउओ ८ पितृक:--तृ के त का छोप, ऋ के स्थान पर उ और क का छोप, तथा ओरव।

णिहुअं, णिहुदं < निश्वतम्—स् में भ के स्थान पर ह और ऋ के स्थान पर छ।
णिठ्युइ < निर्वृति:—र्घृ में से रेफ का लोप, ऋ को उत्व तथा व को हित्व।
युड्ढी < वृद्धि:—वृ के ऋ के स्थान पर उत्व और दन्त्य वर्णों को मूर्धन्य।
माउआ < मातृका—तृ के त का लोप, ऋ के स्थान पर उ और क का लोप,
स्वरक्षेप।

णिउअं < निवृतम् = वृ के व का छोप, ऋ का उत्व तथा त का छोप, स्वरद्येष । बुत्तान्तो < वृत्तान्त:—ऋ का उत्व ।

उजू < ऋजः - ऋ का उत्व ।

पुहुची < पृथिवी—ए में ऋ के स्थान पर उत्व, थ का को ह आदेश। दुंदं < वृन्दम्—वृ के ऋ के स्थान पर उत्व।

माऊ, मादु < मातृ—तु में से तकार का लोप, ऋ के स्थान पर उत्व। तकार का लोप न होने पर द।

(८३) निवृत्त और वृन्दारक शब्द में ऋ के स्थान पर विवरूप से उस्व होता है। यथा—

निवुत्तं, निअत्तं < निवृत्तम्—विकल्पाभाव पक्ष में ऋ के स्थान पर अ हुआ है। बुन्दारया, वन्दारया < वृन्दारका— ,,

(८४) त्रृपभ शब्द में ऋ के स्थान पर विकल्प से वकार सहित उत्व होता है। यथा—

उसहो, वसहो = वृषमः-विकल्पामाव पक्ष में ऋ के स्थान में अ हुआ है।

१. निवृत्त-वृत्वारके वा ८।११३२. । हे० । २. वृषभे वा वा ८।१।१३३. । हे० ।

(८५) समास आदि में जो पद प्रधान न होकर गौण होता है, उसके अन्तिम इस के स्थान में उकार आदेश होता है। जैसे—

माउमंडलं, मादुमंडलं< मातृमण्डलम्—तकार का लोप न होने पर त का द हुआ है और ऋ के स्थान पर उकार।

माउहरं, मादुहरं < मातृगृहम्

पाउवणं < पितृवतम् तकार का लोप और अ के स्थान पर उकार।

( ८६ ) गौण – अप्रधान मातृशब्द के ऋकार को विकल्प से इकार होता है। जैसे-माइ-हरं, माउ-हरं दमानृगृहम्

माइ-मंडलं, माउ-मंडलं, मादु-मंडलं < मातृमंडलस्

(८७) मृपा शब्द में ऋकार के स्थान पर उत् , ऊत् और ओत् होते हैं। कैसे-मुसा, मूसा, मोसा < मण

मुसा-वाओ, मुसा-वाओ, मोसा-वाओ < मृपावादः

"( ८८) वृष्ट, वृष्टि, पृथक् , सृदङ्ग और नप्तृक शब्दों में ऋकार के स्थान पर इकार और उकार होते हैं। जैते-

विट्ठो, बुट्ठो द बृष्ट:

विद्धी, बुद्दी द वृष्टि:

पिहं, पुहं < पृथक्

मिइंगो, मुइंगो < मुदङ्गः

नत्तिओ, नत्तुओ द नष्तृक:

( ५९ ) बृहस्पति शब्द में ऋकार के स्थान पर विकल्प से इकार और उकार होते हैं। जैसे-

विहफ्फई, बुहफ्फइ, वहफ्फई < वृहस्पतिः ( ९० ) वृन्त शब्द में ऋकार के स्थान पर इत् एत् और ओत् होते हैं। जैसे— विण्टं, वेण्टं, वोण्टं दब्नतम्

( ९१ ) व्यञ्जन के सम्पर्क रहित-केवल ऋ के स्थान पर रि आदेश होता है। यह कहीं विकल्प से और कहीं नित्य होता है। जैसे-

रिद्धी ८ ऋदि:

रिणं < ऋणम्

रिज्जू, उज्जू < ऋजु:

रिसहो, उसहो ८वृषभ:

१. गौगान्त्यस्य ५।१।१३४. । हे० ।

२. मातुरिद्वा =।१।१३५. । हे० ।

३. उदूदोन्मृषि ना१।१३६. । हे०।

४. इद्तौ वृष्ट-षृष्टि-पृथङ् मृदङ्ग-नप्तृके ८।१।१३७. । हे० ।

म. वा बृहस्पती ८।१।१३८. । हे० ।
 ६. इदेदोद्वृन्ते ८।१।१३६. । हे० ।

७. रि: केवलस्य न।२।१४० । हे० ।

रिऊ, उदू < ऋतुः रिसी, इसी = ऋषिः रिजी < ऋदिः

(९२) जिस हश् धातु के आगे इत्, क्विप, स्क् और सक् प्रत्यय आये हों, उसके ऋ का रि आदेश होता है। जैसे—

एआरिसो < एताहशः -- त का छोप स्वर घेप, ट्रका छोप और ऋ के स्थान

तारिसो ⊲ताइश:—इ में से द् का छोप और ऋ के स्थान पर रि ।

सरिसो ८ सदशः — "

,,

सरिच्छो ८ सहक्षः " " क्ष के स्थान पर च्छ।

भवारिसो < भवादशः - द्का छोप और ऋ के स्थान पर रि।

जारिसो < वाह्यः- , , , , , , , किरिसो < के हिश: - की के स्थान पर के और दू का छोप, क के स्थान पर रिं।

अम्हारिच्छो < अस्मादक्ष:—द्का छोप, ऋ के स्थान पर 'रि', क्ष के स्थान पर 'रि', क्ष के

अन्नारिसो < अन्यादश:---न्या के स्थान पर न्ना, द्का छोप, ऋ के स्थान पर 'रि'।

अम्हारिसो < अस्मादश:—स्मा के स्थान पर म्हा, द्का छोप, ऋ के स्थान पर रि।

तुम्हारिसो द्युष्मादशः—ष्मा के स्थान पर म्हा, द्का छोप, ऋ के स्थान पर रि।

विशेष--शौरसेनी में उक्त शब्दों के रूप निम्नप्रकार होते हैं।

जादिसं < यादृशम् तादिसं < तादृशम्

पैशाची में — जातिसं<यादशम् तातिसं<तादशम्

अपभंश में---जइसं < यादशम् तइसं < तादशम्

( ९३ ) किसी भी शब्द में आदि ऐकार का एकार होता है। यथा— सेलो = शैलः—श के स्थान पर स और ऐकार को एकार।

तेल्लुकं, तेल्लोकं < त्रेलोक्यम्—त्रे में से र्का लोप, ऐकार को एकार, च्का लोप और क को दिस्त ।

सेच्चं <शेत्यम्—ऐकार का एकार, त्य के स्थान पर च। एरावणो < ऐरावत:—ऐकार का एकार और त के स्थान पर ज।

१. दशः विवण्-टक्सकः ८।१।१४२. । हे० ।

२. ऐत् एत् नाशाश्यमः । हे० ।

(८५) समास आदि में जो पद प्रधान न होकर गौण होता है, उसके अन्तिम इस के स्थान में उकार आदेश होता है। जैसे—

माउमंडलं, मादुमंडलं<मातृमण्डलम्—तकार का लोप न होने पर त का द हुआ है और ऋ के स्थान पर उकार।

माउहरं, मादुहरं<मातृगृहम् ,, पाउवणं<िपतृवनम् तकार का लोप और व के स्थान पर उकार।

(८६) गौण — अप्रधान मानुशब्द के ऋकार को विकल्प से इकार होता है। कैसे— माइ-हरं, माज-हरं < मानुगृहम्

माइ-मंडलं, माउ-मंडलं, मादु-मंडलं < मातृमंडलस्

(८७) मृपा शब्द में ऋकार के स्थान पर उत् , ऊत् और ओत् होते हैं। वै जैसे-मुसा, मृसा, मोसा < मृपा

मुसा-वाओ, मुसा-वाओ, मोसा-वाओ < मृपावादः

"( ८८) वृष्ट, वृष्टि, पृथक् , सृदङ्ग और नप्तृक शन्दों में ऋकार के स्थान पर इकार भौर जकार दोते हैं। " जेते---

विट्ठो, बुट्ठो < वृष्टः

विट्ठी, बुट्ठी द वृष्टिः

पिहं, पुहं < पृथक्

मिइंगो, मुइंगो < मृदङ्गः

नित्तओ, नत्तुओ द्रनेष्तृक:

( ५९ ) बृहस्पित शब्द में ऋकार के स्थान पर विकल्प से इकार और उकार होते हैं। जैसे—

विहफ्फई, बुहफ्फइ, वहफ्फई < वृहस्पतिः

( ९० ) वृन्त शब्द में ऋकार के स्थान पर इत एत और ओत होते हैं। वैसे— विण्टं, वेण्टं, वोण्टं द्रवृन्तम्

(९१) व्यञ्जन के सम्पर्क रहित—केवल ऋ के स्थान पर रि आदेश होता है। यह कहीं विकल्प से और कहीं नित्य होता है। जैसे—

रिद्धी ८ ऋदिः

रिणं < ऋगम्

रिज्जू, उज्जू < ऋजुः

रिसहो, उसहो < वृषभ:

१. गौगान्त्यस्य ८।१।१३४. । हे० ।

२. मातुरिद्वा =।१।१३५. । हे० ।

३. उदूदोन्मृषि नाशश्वद. । हे०।

४. इदुतौ वृष्ट-षृष्टि-पृथङ् मृदङ्ग-नप्तृके ८१११३७. । हे० ।

प्र. वा बृहस्पतौ ना१।१३८. । हे० । ६, इदेदोद्वृन्ते ना१।१३६. । हे० ।

७. रि: केवलस्य ८।२।१४० । हे० ।

रिऊ, उदू < ऋतुः

रिसी, इसी = ऋपि:

रिद्धी ८ ऋदिः

(९२) जिस हर् धातु के आगे इत्, क्विप, स्क् और सक् प्रत्यय आये हों, उसके ऋ का रि आदेश होता है। जैसे--

एआरिसो < एताहशः - त का छोप स्वर शेष, द का छोप और ऋ के स्थान पर 'रि'।

तारिसो दतादश:—ह में से द्का छोप और ऋ के स्थान पर रि।

सरिसो < सदृशः--

सरिच्छो < सद्धः

"क्ष के स्थान पर च्छ।

3.7 भवारिसो < भवादश:- द्का छोप और ऋ के स्थान पर रि।

जारिसो ८ याद्यः--

केरिसो द की दश: - की के स्थान पर के और दू का छोप, ऋ के स्थान पर रि। अम्हारिच्छो < अस्मादक्ष:-- द का लोप, ऋ के स्थान पर 'रि', क्ष के स्थान पर च्छ ।

अन्तारिसो < अन्यादश:--न्या के स्थान पर न्ना, दू का छोप. ऋ के स्थान पर 'रि'।

अम्हारिसो < अस्माद्दश:--स्मा के स्थान पर म्हा. द का लोप. ऋ के स्थान पर रि।

तुस्हारिसो < युष्मादशः-प्मा के स्थान पर म्हा, द्का छोप, ऋ के स्थान पर रि।

विशेष-शौरसेनी में उक्त शब्दों के रूप निम्नप्रकार होते हैं।

जादिसं < यादृशम् तादिसं < तादृशम्

पैशाची में — जातिसं< यादशम्

तातिसं < तादशम्

अपभंश में--जइसं < यादशम् तइसं < तादशम्

( ९३ ) किसी भी शब्द में आदि ऐकार का एकार होता है। यथा-

सेलो = शैलः-श के स्थान पर स और ऐकार को एकार।

तेंच्छकं, तेंच्छोकं < त्रैलोक्यम्—ा में से र्का लोप, ऐकार को एकार, च्का छोप और क को द्वित्व।

> सेच्चं < शैत्यम्—ऐकार का एकार, त्य के स्थान पर च । एरावणी < ऐरावत: -- देकार का एकार और त के स्थान पर ण।

१. दशः क्विण्-टक्सकः ८।१।१४२. । हे० ।

२. ऐत् एत् नाशाश्यनः । हे० ।

(८५) समास आदि में जो पद प्रधान न होकर गौण होता है, उसके अन्तिम इस के स्थान में उकार आदेश होता है। जैसे—

माउमंडलं, मादुमंडलं< मातृमण्डलम्—तकार का लोप न होने पर त का द हुआ है और ऋ के स्थान पर उकार।

माउहरं, माटुहरं<मातृगृहम् " " " " ,, पाउवणं<ि पितृवतम् सकार का लोप और अ के स्थान पर उकार।

(८६) गौण -- अप्रधान मानृशब्द के शस्कार को विकल्प से इकार होता है। वैसे-माइ-हरं, माउ-हरं <- मानृगृहम्

माइ-मंडलं, माउ-मंडलं, मादु-मंडलं < मातृमंडलस्

(८७) सृपा शब्द में ऋकार के स्थान पर उत् , जत् और ओत् होते हैं। केंसे-मुसा, मूसा, मोसा < स्पा मुसा-वाओ, मृसा-वाओ, मोसा-वाओ < स्पावादः

( ८८) वृष्ट, वृष्टि, पृथक्, सृदङ्ग और नप्तृक शब्दों में ऋकार के स्थान पर इकार और उकार होते हैं। केते—

विट्ठो, बुट्ठो < वृष्टः

विद्वी, बुट्टी द वृष्टि:

पिहं, पुहं < पृथक्

मिइंगो, मुइंगो < मृदङ्गः

नत्तिओ, नत्तुओ द नष्त्रकः

( ५९ ) बृहस्पित शब्द में ऋकार के स्थान पर विकल्प से इकार और उकार होते हैं। " जैसे—

विहफ्फई, बुहफ्फइ, वहफ्फई < वृहस्पतिः

( ९० ) वृन्त शब्द में ऋकार के स्थान पर इत् एत् और ओत् होते हैं। विजेसे— विण्टं, वेण्टं, वोण्टं द्रवृन्तम्

( ९१ ) व्यञ्जन के सम्पर्क रहित—केवल कर के स्थान पर रि आदेश होता है। यह कहीं विकल्प से और कहीं नित्य होता है। जैसे—

रिद्धी ८ऋदि:

रिणं < ऋगम्

रिक्तू, उक्तू < ऋजु:

रिसहो, उसहो < वृषभ:

२. मातुरिद्वा =।१।१३५. । हे० ।

१. गौणान्त्यस्य ५।१।१३४. । हे० ।

३. उदूदोन्मृषि ५।१।१३६. । हे०।

४. इदुतौ वृष्ट-षृष्टि-पृथङ् मृदङ्ग-नप्तृके =।१।१३७. । हे० ।

प्र. वा बृहस्पतौ ना१।१३न. । हे० । ६. इदेदोद्वृन्ते ना१।१३६. । हे० ।

७. रि: केवलस्य ८।२।१४०. । हे० ।

रिफ, उदू < ऋतः

रिसी, इसी = कपि:

रिद्धी दऋदिः

(९२) जिस हर्य धातु के आगे कृत्, क्विप, स्क्और सक् प्रत्यय आये हों, उसके ऋ का रि आदेश होता है। जैसे—

एआरिसो ८ एवादशः — त्का कोष स्वर शेष, द्का लोष और ऋ के स्थान पर 'रि'।

तारिसो < ताहश:—ह में से द्का लोप और ऋ के स्थान पर रि।

सरिसो ८ सहशः— ,, सरिच्छो ८ सहक्ष: ,,

,, ,, क्ष के स्थान पर च्छ।

भवारिसो < भवादश: - द्का छोप और ऋ के स्थान पर रि।

जारिसो <यादशः— ,,

केरिसो < कीहरा: —की के स्थान पर के और द् का छोप, ऋ के स्थान पर रि।

अम्हारिच्छो < अस्मादक्ष:—द्का लोप, ऋ के स्थान पर 'रि', क्ष के स्थान पर च्छ।

अन्नारिसो < अन्यादश:—न्या के स्थान पर न्ना, दूका छोप, ऋ के स्थान पर 'रि'।

अम्हारिसो < अस्तादश:—स्मा के स्थान पर म्हा, द् का छोप, ऋ के

तुम्हारिसो < युष्मादृशः—ष्मा के स्थान पर म्हा, द्का छोप, ऋ के

विशेष--शौरसेनी में उक्त शब्दों के रूप निम्नप्रकार होते हैं।

जादिसं < यादशम् तादिसं < तादशम् पैशाची में — जातिसं < यादशम् तातिसं < तादशम्

पैशाची में — जातिसं < वाहशम् तातिसं < ताहशम् अवअंश में — जड्सं < याहशम् तड्सं < ताहशम्

(९३) किसी भी शब्द में आदि ऐकार का एकार होता है। यथा— सेटो = शैल:—श के स्थान पर स और ऐकार को एकार।

तेच्छकं, तेव्छोकं < त्रैछोक्यम्—त्रे में से र्का छोप, ऐकार को एकार, च्का

सेच्चं < शैत्यम् — ऐकार का एकार, त्य के स्थान पर च । एरावणी < ऐरावत: — ऐकार का एकार और त के स्थान पर ण।

१. दशः विवत्-टक्सकः दाशा१४२. । हे० ।

२. ऐत एत दाशाश्यदः । हे० ।

केळासो ८केळाश:—ऐकार का एवार । केढवो ८केतव:—ऐकार का एकार और त के स्थान पर ढ । वेह्ठवं ८ वैधव्यम्—ऐकार का एकार, ध के स्थान पर ह, और य छोप तथा व् को द्वित्व ।

( ९४ ) दैत्यादि गण में ऐ के स्थान में अइ आदेश होता है। यह नियम ए का अपवाद है। जैसे—

दइचं ८ दैत्यम्—ऐ के स्थान पर अइ, त्य के स्थान पर च।
दइणां ८ दैन्यम्— ,, ,, न्य के स्थान पर णा।
अइसरिअं ८ ऐश्वर्यम्— ,, ,, व का छोप और र्यम् का रिअं।
भइरवो ८ भैरव:—ऐकार का एकार
दइवअं ८ दैवतम्—ऐकार का एकार, त छोप ओर स्वर्योप।

वइआलीओ द्वैताछिक:—ऐकार का एकार, त छोप, स्वर क्षेप तथा क छोप और स्वर शेप।

वइअब्भो < वैदर्भ: — ऐकार का अइ, द लोप, स्वर दोप, रेफलोप और भ को द्वित्व, पूर्ववर्ती भ को व।

वइस्साणरो < वैश्वानर: — ऐकार का अइ, व छोप, स को द्वित्व, न को ण।

कड्अवं ८ कैतवम्—ऐकार का अइ, त लोप, स्वर शेप। वड्साहो ८ वैशाख:—ऐकार का अइ, ख के स्थान में ह। वडसालो ८ वैशाल:—ऐकार का अइ।

( ९५ ) वैरादिगण में ऐकार के स्थान में विकल्प से अइ आदेश होता है। यथा— वहरं, वेरं < वैरम्—ऐकार के स्थान पर अह, विकल्पाभाव में ए। कइलासो, केलासो < कैलाश:— ;, " कहरवं, केरवं < कैरवम्— ",,

श्रह्वेंत्यादी च ८।१।१५१. हे० । दैत्यादि गएा के शब्द—
देत्यादी वैश्यवैशाखवैशम्पायनकैतवाः ।
स्वैरवैदेहवैदेशक्षेत्रवैषिका ग्रापि ।
देत्यादिष्विपिका वैदेशकादयः ॥—कल्पलिका

२. वैरादो वा ६।१।१५२. हे॰ । वैरादिगरा के शब्द—

देत्यः स्वैरं चैत्यं कैटभवेदेहको च वेशाख । वेशिकभैरववेशम्पायनवेदेशिकाश्च देत्यादिः ॥—-प्राकृत मंजरी । वर्सवणी, वेसवणी द्वैशवण:—ऐकार के स्थान पर अह, अ के र का छोप, अभाव पक्ष में ए।

चइसंपाअणो, वेसंपाअणो <वैश्रम्पायनः— ,, ,, य छोप और स्वरशेष। चइआलिओ वेआलिओ <वैताबिकः— ,, ,, क का छोप और स्वरशेष। चइसिओ, वेसिओ <वैश्रिकः— ,, ,, व के र का छोप और ्त को चइत्तो, चेत्तो = चैशः— ,, ,, व के र का छोप और त को

ह्यस्य ।

( ९६ ) शब्द के आदि औकार को ओकार आदेश दोता है। जैसे— कोमुई <कौमुदी—औ के स्थान पर ओकार, द छोप और स्नरक्षेप। जोठ्यणं <गौवनम्—य के स्थान पर ज, औ का ओ और व को हित्व। कोत्शुद्दो <कौरतुमः—औकार का ओ, स्तु के स्थान पर त्थु और म के स्थान पर ह।

सोहरगं < सौभारपम्—औकार का वो, भ के स्थान पर ६, य् छोप और ग को द्वित्व।

( ९७ ) सौन्दर्शिदगण के शब्दों में औं के स्थान पर उत्त आदेश दोता है। र

सुन्देरं, सुंदरिअं ८ सौन्दर्यम्—बो के स्थान पर उ दोने से।
सुंडो ८ घोण्डः—भी के स्थान पर उत् आदेश।
दुवारिओ ८ दौवारिक:—भी के स्थान पर उत् आरे क का लोप, स्वर धेप।
सुंजायणो ८ मौआयनः—भी के स्थान पर उत् आदेश।
सुगंघत्ताणं ८ घोगन्ध्यम्—भी के स्थान पर उत् आदेश।
पुत्तोमी ८ पौलोमी— ,,
सुविण्णओ ८ सौवणिकः— ,,

१. जीत घोत दाशाश्यह. । हे० ।

२. जत्सीन्दर्गाची दाशाहरू. हे० ।

(९८) कौक्षेयक और पौरादिगण के शब्दों में औं के स्थान पर अउ आदेश होता है। यथा—

कउक्लेअओ, कुक्लेअओ < कौक्षेयकः।

पडरो < पौर: कडरवो < कौरव:

पडरिसं ८ पौरुपम् सडहं ८ सौधम्

गउडो < गौहः मउली < मौिलः

मडणं < मौ्नम् सडरा < सौरा:

कडला < कौलाः

( ९९ ) अब और अप उपसर्गों के आदि स्वर का आगेवाले सस्वर व्यंजन के साथ विकल्प से ओत् होता है। कैं जैसे—

ओआसो, अवआसो < अवकाशः—अव के स्थान पर ओ और क का छोप, स्वर शेप।

ओसरइ, अवसरइ < अपसरति—अप के स्थान पर ओ, त का छोप और स्वर शेप।

ओहणं, अअहणं < अपघनम्—अप के स्थान पर ओ तथा घ के स्थान पर ह। विशेष—निम्न रूपों में यह नियम छागू नहीं होता—

अवगअं ८ अपगतम्—प के स्थान पर व ।

अवसदो ८ अपसदः— "

(१००) आगेवाठे सस्वर व्यक्षन के साथ उप के आदि स्वर के स्थान में विम्लप से ऊत् और ओत् आदेश होते हैं। केते—

ऊहिंसिअं, ओहिंसिअं< उपहिंसितम्—उप के स्थान पर ऊ और भो हुआ है। ऊआसो, ओआसो < उपनासः—उप के स्थान पर ऊ और भो, व का छोप और स्वर भेप।

इन सामान्य स्वरविकृति नियमों के पश्चात् व्यञ्जनविकृति के नियमों का निर्देश किया जाता है—

(१०१) स्वर से पर में रहनेवाले अनादिभूत तथा दूसरे किसी व्यञ्जन से

सौन्दर्यादिगए। के शब्द-

सौन्दर्य शौएडको दौवारिकः शौएडोपरिष्टकम् ।

कौक्षेयः पौरुषः पौलोमि मौजदौस्याधिकादयः ।। —कल्पलतिका ।

पौरादिगएा के शब्द---

पौरपौरुषरौलानि, गौडक्षौरितकौरवाः

कोशल मौलिवौचित्यं, पौराकृतिगए। मता । —कल्पलिका ।

१. ग्रउः पौरादौ च ८।१।१६२. हे० ।

२. म्रवापोते नाशा ७२. हे०।

३. ऊचोपे नाशाश्वर है ।

संयोगरहित क, ग, च, ज, त, द, प, य और व वर्णों का प्राय: लोप होता है। व उदाहरण—

### क लोप--

होओ < होक: —क का होप, स्वर शेप और विसर्ग को ओत्व ।
सअहं < शकटम् —क का होप, स्वर शेप और ट के स्थान पर ह ।
मजलं < मुकुलं — मु के उ के स्थान पर अ, क का होप और उ स्वर शेप ।
णुडहो < नकुछ: —न का ण और क का होप, स्वरशेप ।
णोआ < नौका —न का ण और औ का को तथा क का होप, स्वरशेप ।
तित्थयरो < तीर्थंकर: —ती को हस्वं, रेफ का होप, थ को दित्व, क होप और
स्वरशेप, य श्रुति ।

# ग छोप---

णओ < नगः—ग छोप, स्वरदोष ।

णअरं, नयरं, णयरं ८ नगरम्—म होष और घोष स्वर के स्थान में य श्रुति। मयंको ८ मृगाङ्क:—मृ का म, ग का होष और घोष स्वर को य श्रुति। साअरो, सायरो ८ सागरः—ग होष और घेष स्वर को य श्रुति। भाइरही ८ मागीरथी—ग होष, स्वर घोष और थ के स्थान पर ह।

#### च छोप---

सई < शबी—श को स और बकार का लोप, स्वर शेप।
कअगाहो, कयगाहो < कबगृह:—च छोप, शेप स्वर को य श्रुति।
सूई < सूची—च छोप और स्वर शेप।
रोअदि < रोचते—च छोप और स्वर शेप।
उइदं < उचितम्—च छोप और स्वर शेप, त को द।
सूअअं < सूचकम्।

### न छोप—

रअओ < रजक:—ज और क दोनों का लोप और स्वर शेप।
पआवई < प्रजापति:—ज लोप, स्वर शेप और प के स्थान पर व।
गओ < गज:—ज लोप और स्वर शेप।
रअढं < रजतम्—ज का लोप, स्वर शेप और त के स्थान पर छ।

त छोप---

विआणं < वितानम्—त लोप और स्वर घेप । किअं < कृतम्—कृ में रहनेवाली ऋ के स्थान पर क और त लोप, स्वर घेप । रसाअलं < रसातलम्—त लोप और स्वर घेप ।

१. क-ग-च-ज-त-द-प-य-वां प्रायो लुक् ८।१।१७७. हे० ।

```
रअणं, रयणं < रत्नम् —त लोप और स्वर शेप, स्वर शेप के स्थान में य श्रुति।
द छोप-
     जड < यदि—य को ज और द छोप।
     नई दनदी—द लोप और स्वर शेप।
     गआ < गदा— "
     मअणो < मदनः ... ,,
     वअणं < वदनम्— ,,
     मओ<मदः— ,,
                                  "
प छोप-
     रिऊ < रिपुः -- प लोप और उ शेप तथा उकार को दीर्घ।
      सुद्रिसो < मुपुरुपः—
      कर्ड <कपि:—प लोप और स्वर शेप।
      विडलं < विडुलं —,,
य छोप-
      दआलू ८ दयालु:—य छोप, स्त्रर शेप और छ को दीईं।
      णअणं < नयनम् —
      विओओ < वियोगः —य और ग का छोप स्वर शेप।
      वाउणा < वायुना—य छोप और स्वर शेप।
व छोप---
      जीओ < जीपः—व छोप और स्वर शेष।
      दिअहो < दिवसः—व छोप, स्वर घोप और स के स्थान पर ह।
      लाअण्णं < लावण्यम्—व लोप, स्वर शेप, य लोप और ण को द्वित्व ।
      विओहो < विवोध:-- व लोप, स्वर शेप और ध के स्थान पर ह ।
      वडआणहो <वडवानलः—व लोप, स्वर शेप।
 विशेष-प्राय: शब्द का प्रयोग होने से कहीं-कहीं छोप नहीं होता। यथा-
                                     पयागजलं < प्रयागजलम् ।
      सुकुसुमं < सुकुसुमम्
      पियगमणं < प्रियगमनम्
                                     सुगओ < युगत:
      श्रगर< अगर
                                     सचावं < सचापम्
      समवाओ < समवायः
 (क) स्त्रर से पर में नहीं रहने के कारण उक्त वर्णी का छोप नहीं हुआ--
                                      णकंचरो < नकंचर:
      संकरो < शंकर:
      धणंजओ < धनन्जयः
                                     पुरंदुरो < पुरन्दर:
```

संवरो < संवरः

(ख) निम्न शब्दों में संयुक्त होने के कारण छोप नहीं हुआ— अको दसर्क: चरेगो दर्चर्गः

अग्घो < अर्घ: मग्गो <ुमार्गः

(ग) निम्न शब्दों में आद्यक्षर होने के कारण उक्त वर्णी का छोप नहीं हुआ — काछो < काछ: गंधो < गन्ध:

चोरो <चौरः— औकार के स्थान पर ओकार ।

जारो < जारः

तरू द्र तरः —रु के हस्त्र उकार को दीर्घ हुआ है।

द्वो ददः

पावं ८ पापम्—द्वितीय प के स्थान पर व हुआ है।

(घ) समास में उत्तरपद के आदि का विकल्प से छोप होता है-

सहअरो, सहचरो ८ सहचर:

जलअरो, जलवरो < जलवर:

सहआरो, सहकारो < सहकार:

(ङ) कुछ विद्वानों के मत में कका छोप नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर ग होता है। जैसे---

एगत्तर्णं < एवत्वम्

एगो < एक:

अमुगो < अमुक:

आगारो < आकार:

आगरिसो < आवर्षः

(च) कहीं कहीं आदि में आनेवाले कादि वर्णी का भी लोप देखा जाता है-

स उण<्स पुनः

सो य, सो सोअ < स च—च का छोप होने पर शेप स्वर अ के स्थान में य श्रुति होने से च का य दोता है।

इन्धं < चिह्नम् -- आदि च का छोप ओर ह के स्थान पर ध।

(छ) आर्प प्राकृत में च के स्थान पर ट पाया जाता है। यथा---

आउण्टणं 🔇 साकुञ्चर.म्

(१०२) क, ग, च, ज, त, द, प, य और व का लोप होने पर अविशिष्ट स्वर अ या आ के स्थान में लघु प्रयस्त्रतर यकार का उच्चारण होता है। यथा—

नयरं < नगरम्—ग का लोप होने पर अवशेप स के स्थान पर थ। कयरगहो < कचग्रहः—च का लोप होने पर अवशेप स के स्थान पर थ। कायमणी < काचमणिः—

रययं < रजतम्—ज और त का छोप होने पर अवशेष स्वर क्ष के स्थान में य।

१. भ्रवणों यथुतिः ८१११८०. हे०।

पयावई द्रजापति:— ज का छोप और अबदोप आ के स्थान में या, प का व और त का छोप, दीर्घ।

रसायलं < रसातलम्—त का लोप और अवशेप अ को य।

पायालं < पातालम् - त का छोप और अवशेप आ को या।

(१०३) असवर्ण से पर में अनादि प का छोप छक् नहीं होता, बल्कि पकार को वकार होता है। उदाहरण---

उवसम्मो < उपसर्ग:--प का व, रेफ का छोप और म को द्वित्व।

कवाळो < कपाल: - यहाँ प का छोप नहीं हुआ, उसके स्थान पर व हुआ है।

"

,,

उल्लाओ < उल्लाप:—

कवोछो < कपोछ:—

महिवालो < महिपाछ:—

उवमा < उपमा—

पावं < पापम्—प का व हुआ है।

सवहो < शपथः --- प का व तथा थ का ह हुआ है।

सावो < शाप:-प का व हुआ है।

विशेप—( क ) संयुक्त होने पर प का व नहीं होता। यथा—

विष्पो < विष्रः—प्रमें प्+ट्+अ का संयोग है अत: रेफ का लोप और प को दित्व।

सप्पो < सर्प:-रेफ का लोप और प को द्वित्व।

(ख) आदिस्थ होने पर पकान तो छोप होता है और न उसके स्थान में व ही होता है। यथा—

पई द्रपति:--त का छोप तथा इकार को दीर्घ।

पंडिओ < पण्डितः—त का छोप और विसर्ग को ओत्व ।

(१०४) आपीड शब्द में पकार को म होता है। यथा-

आमेलो <आपीड:-प का म और ड को ल हुआ है।

(१०९) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त और ग्रनादि ख, घ, थ, ध और भ वर्णों के स्थान में प्राय: ह आदेश होता है। वास्तिविकता यह है कि इन व्यंजनों में ह संयुक्त है। जैते-

ख् = क् + ह्, घ = ग् + ह्, ध् = त् + ह्, घ = ट् + ह्, फ = प् + ह्, भ् = व् + ह्। अतः उक्त व्यव्जनों में विजातीय का स्रोप होकर ह ज्ञेप रह जाता है। उदाहरण—

१. पो वः २।१५. वर०।

२. श्रापीडे मः २।१६. वर० ।

३. ख-घ-थ-ध-भाम् ८।१।१८७. हे० ।

```
महंदमुखम्—ख का ह हुआ है।
महो < मख:—ख का ह हुआ है।
मेहला < मेखला--,,
                          और त का छोप तथा इ शेप।
लिह इ ८ लिखति--.
पमुहेण < प्रमुखेण -- प्र के स्थान पर प और ख का इ हुआ है।।
सही < सखी--ख के स्थान पर ह।
अलिहिदा < अलिखिता—ख के स्थान पर ह और त के स्थान पर द।
मेहो < मेघः - घ के स्थान पर ह हुआ है।
 जहणं < जघनम्---,,
 माहो < माघ:-- ,,
                           "
 लाहअं<लाघनम्—घ के स्थान पर ह और व का लोप तथा स्वर अ शेप।
 लहु < लघुः — व के स्थान पर हु।
 नाहो < नाथ:--थ के स्थान पर ह।
 गाहा < गाथा--- "
  मिहुएां < मिथुनम्--,,
  सवहो दशपथ:--प के स्थान पर व और थ के स्थान पर ह।
  कहे हि < कथय--थ के स्थान पर ह।
  कहं < कथम्--
  मणोरहो < मनोरथ:--.,
  साह <साधु: -ध के स्थान पर ह।
  राहा < राघा-- ,,
  वाहा < बाधा-- ,
  वहिरो ८ बधिर:--,
   वाहइ < वाधते--ध के स्थान पर ह और विभक्ति चिह्न इ।
   इंदहण् < इन्द्रधतु:--रेफ का लोप और ध के स्थान पर ह ।
   अहिअं< अधिकम्--ध के स्थान पर ह।
   माहवीलदा < माधवीलता—ध के स्थान पर ह तथा त के स्थान पर द।
   महुअर < मधुकर:--ध के स्थान पर ह तथा क का लोप, अ शेष।
    सहा < सभा--भ के स्थान पर ह।
    सहावो < स्वभावः—व का छोप और भ के स्थान पर हु।
    णहें<नम:-भ के स्थान पर हु।
    सोहइ < शोभते—भ के स्थान पर ह और विभक्ति चिह्न ह।
     सोहणं < शोभनम्—भ के स्थान पर इ।
```

प्याबई द्राजापति:- ज का लोप और अबशेप आ के स्थान में या, प का व और त का छोप, दीर्घ।

रसायलं < रसातलम्—त का लोग और अवशेष अ को य।

पायालं < पातालम् - त का छोप और अवशेष आ को या ।

( १०३ ) असवर्ण से पर में अनादि प का छोप लुक् नहीं होता, बल्कि पकार को वकार होता है। उदाहरण-

उवसमाो < उपसर्ग:-- प का व. रेफ का लोप और ग को हित्व।

कवालो <कपाल:-यहाँ प का लोप नहीं हुआ, उसके स्थान पर व हुआ है।

उल्लाओ < उल्लाप:---

कवोलो < कपोछ:---

"

"

महिवालो < महिपाछ:--

उवमा < उपमा---

पावं < पापम् — प का व हुआ है।

सवहो < शपथः —प का व तथा थ का ह हुआ है।

सावो < शाप: - प का व हुआ है।

विशेप-(क) संयुक्त होने पर प का व नहीं होता। यथा-

विष्पो < विष्रः — प्र में पू+र्+क्ष का संयोग है अत: रेफ का छोप और पको दिस्य।

सप्पो < सर्प:-रेफ का लोप और प को दिस्त ।

( ख ) आदिस्थ होने पर प का न तो छोप होता है और न उसके स्थान में व ही होता है। यथा--

पई < पति:--त का लोप तथा इकार को हीर्घ।

पंडिओ < पण्डितः—त का छोप और विसर्ग को ओस्त्र ।

(१०४) आपीड शब्द में पकार को म होता है। यथा--

आमेलो < आपीड:-प का म और ड को ल हुआ है।

(१०५) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त और अनादि ख, घ, थ, ध और भ वर्णों के स्थान में प्राय: ह आदेश होता है। वास्तविकता यह है कि इन व्यंजनों में इ संयुक्त है। जैसे---

 $q = q + \xi, \quad u = 1 +$ ह। अतः उक्त व्यव्जनों में विजातीय का छोप होकर ह शेप रह जाता है। उदाहरण-

१. पो वः २।१४. वर०।

२. श्रापीडे मः २।१६. वर० ।

३. ख-घ-घ-घ-भाम् ८।१।१८७, हे० ।

```
मुहंं < मुखम्—ख का ह हुआ है।
महो < मख:—ख का ह हुआ है।
मेहला < मेखला--,,
                           और त्का छोप तथा इ शेप।
लिहइ ८ लिखति--,,
पमुहेण < प्रमुखेण—प्र के स्थान पर प और ख का इ हुआ है । ≀
सही < सखी--ख के स्थान पर ह।
अलिहिदा < अलिखिता—ख के स्थान पर ह और त के स्थान पर द।
 मेहो < मेव:-- व के स्थान पर ह हुआ है।
 जहणं < जवनम्---,
 माहो < माघ:-- ,,
                           "
 लाहअं < लावतम्—व के स्थान पर ह और व का लोप तथा स्वर अ शेप।
 लहु < लघुः - घ के स्थान पर हु।
  नाहो < नाथ:--थ के स्थान पर ह।
  गाहा < गाथा---
  मिहुगां < मिधुनम्--,,
                          ,,
  सवहो दशपथ:--प के स्थान पर व और थ के स्थान पर हु।
   कहेहि < कथय--थ के स्थान पर ह।
   कहं < कथम्--
   मणोरहो < मनोरथः--,,
   साहू < साधु: - घ के स्थान पर ह।
   राहा < राधा-- "
   वाहा < वाधा--
   वहिरो ८ बधिर:--,
    वाहइ < वाधते--ध के स्थान पर ह और विभक्ति चिह्न इ।
    इंदहणू < इन्द्रधनु:--रेफ का छोप और घ के स्थान पर ह ।
    अहिअं< अधिकम्--ध के स्थान पर ह।
    माहचीलदा < माधवीलता--ध के स्थान पर इ तथा त के स्थान पर द।
    महुआर < मधुकर:--ध के स्थान पर ह तथा क का छोप, अ श्रेष।
     सहा < सभा--भ के स्थान पर ह।
     सहावो < स्वभावः —व का लोप और भ के स्थान पर ह।
     णहं < नभ:- भ के स्थान पर हु।
     सोहइ < शोभते--भ के स्थान पर ह और विभक्ति चिह्न इ।
      सोहणं < शोभनम् -- भ के स्थान पर ह।
```

(१०९) स्फटिक में टकार के स्थान पर छ होता है। यथा— फिलहो < स्फटिक:—ट का छ और क का ह।

(११०) प्रति उपसर्ग में तकार के स्थान में प्रायः डकार आदेश होता है। जैसे---

पडिचण्णं द्रप्रतिपन्तम्—प्रकेस्थान पर प,त केस्थान पर ड और पकाव। पडिहासो द्रप्रतिभासः—प्रकेस्थान पर प,त केस्थान पर ड और भ केस्थान पर ह।

पडिहारो < प्रतिहारः-प्र को प और त को ड।

पाडिएफद्धी < प्रतिस्पर्धों —त के स्थान पर ड, स्प के स्थान पर प्फ, रेफ का छोप और ध को द्वित्व।

पिंडसारो < प्रतिसार:—त के स्थान पर छ।

पाडिसरो: < प्रतिसर:—त के स्थान पर ड।

पडिसिद्धि < प्रतिसिद्धिः — ",

पिंडिनिअत्तं < प्रतिनिवृत्तम्—त के स्थान पर ड, व का लोप और ऋ के स्थान पर अ।

पडिमा < प्रतिमा—त के स्थान पर छ।

पडिवया < प्रतिपत्—त के स्थान पर ड, प को व और अन्त्य व्यंजन त् के स्थान पर आ तथा य श्रुति।

पडंसुआ < प्रतिश्रुत्—त के स्थान पर ड, रेफ का लोप और अन्तिम व्यंजन त् के स्थान में आ।

पंडिकरइ < प्रतिकरोति—त के स्थान में ड, कियापद करह ।

पहुडि < प्रऋति—भ के स्थान पर ह, ऋ के स्थान में उकार और त का ड । पाहुडं < प्राऋतम्—भ के स्थान में ह और त के स्थान में ड ।

वावडो < व्याप्टत: — व्या के स्थान में वा, य के स्थान में व और ऋ के स्थान में अतथात को ड।

पडाया < पताका—त को ड, क् का छोप और आ स्वर के स्थान में य श्रुति । चहेडओ < विभीतकः—भ के स्थान पर ह, ईकार को एकार, त को ड और क छोप तथा अ स्वर शेप, विसर्ग को ओस्व ।

हरडई दरीतकी—त को ड, क का लोप और ई स्त्रर क्षेप।

१. स्फटिके लः नाशाश्रुष्ठ. हे० ।

२. प्रत्यादौ डः नाशा२०६. हे० ।

दुक्कडं < दुष्कृतम् —आर्ष में प लोप, क को द्वित्व, ऋ को अ तथा त को ड । सुकडं < सुकृतम् —आर्ष में ऋ के स्थान पर अ और त का ड ।

पद्समयं < प्रतिसमयं—िति के स्थान पर ड नहीं हुआ और त का छोप हो जाने से इस्वर शेष।

पईवं<प्रतीपम्—त के स्थान पर ड नहीं हुआ, त्का छोप होने से ई शेप। संपइ<सम्प्रति—त लोप और इ स्वर शेप।

पइट्ठाणं < प्रतिष्टानम् — त् लोप और इकार शेप तथा ष्टा में से प का लोप ठ को द्वित्व।

पइट्ठा < प्रतिष्ठा— ,, ,, ,, ,, ,, पइण्णा < प्रतिज्ञा—त लोप और ज्ञ के स्थान पर णण।
(१११) ऋस्वादि गण के राव्दों में तकार का दकार होता है। जैसे—
उद् < ऋतु:— ऋ के स्थान पर उ और त के स्थान में द तथा उ को दीर्घ।
रअदं < रजतम्— ज का लोप और उसके स्थान पर अ स्वर शेप तथा त को द।

आअदो < आगतः — ग का छोप और उसके स्थान पर अ स्वर शेप तथा त को द।

निट्युदी < निर्शितः—रेफ का लोप, व को द्वित्व और ऋ के स्थान पर उ तथा त को द।

आउदी < आवृत्तिः — व का लोप, ऋ के स्थान पर उ और त को द। संबुदी < संवृतिः — ऋ के स्थान पर उ तथा त को द। सुद्दी < सुकृतिः — क का लोप, ऋ के स्थान पर इ और त को द एवं दीर्घ। आइदी < आकृतिः — " " हदो < हतः — त के स्थान पर द। संजदो < संयत: —य के स्थान पर ज और त के स्थान पर द।

१. क्त्वादिषु तो दः २१७ वर०; ऋत्वादि गए। में निम्न शब्द परिगिएत है—
क्तुः किरातो रजतञ्च तातः मुसंगतं संयत साम्प्रतञ्च ।
मुसंस्कृतिप्रीतिसमानशब्दास्तयाकृतिर्निवृतितुल्यमेतत् ।।
उपसर्गसमायुक्ते कृतिवृती वृतागतौ ।
क्त्वादिगएाने नेया श्रन्ये शिष्टानुसारतः ।।

विउदं < विग्रतम्—य का छोप, ऋ के स्थान पर उ और त के स्थान में द। संजादो < संयातः —य के स्थान पर ज और त को द। संपद्दि < संप्रति —प्र के स्थान पर प और त को द।

पिंडवही < प्रतिपित्तः — प्रति उपसर्ग की ति के स्थान पर डि, प को व कौर त को द तथा इकार को दीर्घ।

विशेष—त के स्थान पर द होना शौरसेनी की विशेषता है। साधारण प्राकृत में शब्दरूप निम्न प्रकार वनेंगे।

उऊ < ऋतु: —ऋ के स्थान पर उ और त का छोप तथा उ को दीर्घ। रअअं < रजतम् —ज और त का छोप तथा इनके स्थान पर अ, स स्वर शेप। एअं < एतम् — त का छोप और उसके स्थान पर अ स्वर शेप।

गओ < गत:—त का छोप और उसके स्थान पर अ स्वर श्रेप, विसर्ग का ओस्वा

संपर्अं < साम्प्रतम् – म् का अनुस्वार, प्र के स्थान पर प और त का लोप, अ स्वर शेप।

जओ < यतः—य का ज और त का छोप, अ स्वर घेष, विसर्ग का ओस्व। तओ < ततः—त का छोप, अ स्वर घेष और ओस्व। कअं < इतम्—त का छोप, अ स्वर शेप और मू का अनुस्वार। हआसो < हताशः—त का छोप, अ स्वर घेप तथा श का स। ताओ < तातः—त का छोप अ स्वर घेप विसर्ग का ओस्व।

(११२) दंश और दह, प्रदीपि और दीप धातुओं के दकार के स्थान में क्रमश: ड, छ और वैकल्पिक ध आदेश होते हैं। कैसे---

उसइ < दशति—द के स्थान पर ड, तालञ्य श के स्थान पर दन्त्य स तथा तकार का छोप और इकार स्वर शेप।

डहइ<दहति—द के स्थान पर ड, त और इ स्वर शेप।

पछीवेइ<प्रदीपयति—द के स्थान पर रु, प का व और य का संप्रसारण इ, गुण तथा त का छोप और इस्तर ग्रेप।

पिल्रचं < प्रदीसम्—द का ल, हस्व, प का लोप और त को द्वित्व। धिष्पइ, दिष्पइ < दीष्यति—द के स्थान पर वैकल्पिक घ, य लोप और प को द्वित्व, त लोप और इ स्वर शेप।

१. दंश-दहोः ८।१।२१८. हे० । प्रदिपि-दोहदे लः ८।१।२२१. हे० । दीवो घो वा ८।११२२३. हे० ।

(११३) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त और अनादि न का ण आदेश होता है। पर आदि में वर्तमान असंयुक्त न का विकल्प से ण आदेश होता है। उदाहरण—

सअणं दशयनम्—य का छोप और अस्त्रर शेप तथा स्वर से पर अनादि और असंयुक्त न काण।

कणअं<कनकम्—स्वर से पर अनादि और असंयुक्त न का ण, क छोप और अ स्वर शेष ।

वअणं दवचतम्—च लोप और अ स्वर बोप और न का ण।
माणुसो दमानुपः—न का ण और मूर्धन्य प का दन्त्य स।
णरो, नरो दनरः—न के स्थान पर विकल्प से ण।
णई, नई दन्दो—न के स्थान पर ण तथा द का लोप और ई स्वर बोप।

(१९४) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त और अनादि फ के स्थान में कहीं भ, कहीं ह और कहीं दोनों — भ और ह होते हैं। उदाहरण—

रेभ < रेफ: -- फ के स्थान पर भ।

सिभा < शिफा—ताल्रव्य श के स्थान पर दन्त्य स और फ के स्थान पर भ। मुत्ताहलं < मुक्ताफश्म्—फ के स्थान पर ह।

सेभालिआ, सेहालिआ < शेफालिका—विकल्प से फ के स्थान पर भ और ह तथा क छोप और आ स्वर शेप।

सभरी, सहरी < सफरी—फ के स्थान में भ और ह। सभलं, सहलं < सफडम्—फ के स्थान में भ और ह। विशेप—

> गुंफइ < गुम्फिति—स्त्रर से पर में नहीं रहने के कारण फ का भ नहीं हुआ। पुष्फं < पुष्पम्—संयुक्त रहने के कारण उक्त नियम लागू नहीं हुआ। फणी < फिनः—आदि में होने से फ को भ या ह नहीं हुआ।

(११५) स्वर से पर में रहनेवाले असंयुक्त ओर अनादि व का विकल्प से व आदेश होता है। जैसे—

अलावू, अलाऊ < अलावू—च के स्थान पर विकल्प से व और विकल्पाभाव-पक्ष में व का लोप तथा ऊ शेप। सवलो < सवलः—व के स्थान पर व ।

१. नो साः दाशास्त्रदः हे०। २. फो मन्ही दाशास्त्रहः हे०।

२. वादी दाशा२२६ हे०। ४. वो वः दाशा२३७. हे०।

(११६) विसिनी शब्द के व के स्थान पर भ आदेश होता है। विश भिसिणी दिसिनी—व के स्थान पर भ और न के स्थान पर ण।

(११७) कबन्ध शब्द में व के स्थान पर म और य होते हैं। यथा— कमन्धो, कयन्धो < कबन्ध:—व के स्थान पर म होने से कमन्ध और य होने से कबन्ध रूप बना है।

(११८) विषय शब्द में म के स्थान पर विकल्प से द होता है। यथा— विसढो, विसमो द्रविषमः—म के स्थान पर विकल्प से ढ हुआ है। (११९) मन्मथ शब्द में म के स्थान पर विकल्प से व होता है। यथा—

वस्महो < मन्मथ: -- म के स्थान व, संयुक्त न का लोप और म को द्वित्व तथा थ के स्थान पर हु।

(१२०) अभिसन्यु शब्द में म के स्थान पर व और म विकल्प से होते हैं। " यथा—

अहिवन्तू, अहिमन्तू < अभिमन्यु:—भ के स्थान पर ह, म के स्थान पर विकल्प से व, विकल्पाभाव पक्ष में म तथा संयुक्त य का छोप और न को द्वित्व, दीर्घ ।

(१२१) भ्रमर शब्द में म के स्थान पर त्रिकल्प से स आदेश होता है। यथा—

भसलो, भमरो < श्रमरः—संयुक्त रेफ का लोप, म के स्थान पर विकल्प से स और रेफ के स्थान पर लहता

(१२२) पद के आदि में य का ज आदेश होता है। यथा— जसो < यश:—य के स्थान पर ज और तालव्य श को दन्त्य स। जमो < यमः—य के स्थान पर ज हुआ है। जाइ < याति—य के स्थान पर ज और त का लोप, इ स्वर शेप।

विशेष— अवयवो < अवयवः—पद के आदि में न रहने के कारण उक्त नियम चरितार्थ नहीं हुआ।

संजमो < संयम:—उपसर्ग युक्त होने से अनादि य का ज हुआ है। संजोओ < संयोग:— ,, ,, ,,

श्रवज्ञसो< अपयशः — पकाव हुआ है और यका जातथा तालव्य शका दन्त्य सा

१. विसिन्या भः ना१।२३८. हे०। र. कवन्घे म-यौ ना१।२३६. हे०।

३. विषमे मो ढो वादाशार४१. हे०। ४. मन्मये वः दाशार४२. । हे०।

५. वाभिमन्यौ ८।१।२४३. हे०। ६. भ्रमरे सो वा ८।१।२४४. हे०।

७. आदेयों जः नाशार४४. हे० ।

गाढ-जोठ्यणा द गाढयौवना—कल्पलितका के नियमानुसार सामान्यतः उत्तर-पदस्थ य का भी ज होता है।

अजोग्गो < अयोग्यः— " " "

अहाजाअं द्यथाजातम्—आदि य का छोप हुआ है और अ स्वर शेप है, थ के स्थान पर ह तथा त का छोप और अ स्वर शेप।

( १२३ ) तीय पुर्व हुत् प्रत्ययों के यकार के स्थान में द्विरुक्त ज (जा) विकल्प से आदेश दोता है। वथा—

दीजजो, दीओ < द्वितीय: —तीय प्रत्यय के यकार के स्थान पर जा।

उत्तरिङ्जं, उत्तरीअं ८ उत्तरीयः—य के स्थान पर जा।

कर्णिङ्जं, करणीअं ८करणीयम्—अनीय प्रत्यय के य के स्थान पर विकल्पा-भाव पक्ष में य का छोप और अ स्वर शेप।

रमणीडजं, रमणीअं < रमणीयम् -- ,, ,, ,,

विम्हयणिज्जं, विम्ह्यणीअं < विस्मयनीयम् " , ,

जवणिङ्जं, जवणीअं<ववशिवम्— ,, ,, ,,

बिइज्जो, बीओ द्रहितीय:—सीय प्रत्यय के य के स्थान पर जा।

पेज्जा, पेआ ८ पेया—यत् प्रत्यय के य के स्थान पर विकल्प से जा, विकल्पा-भावपक्ष में य का लोप और आ स्वर शेष।

(१२४) युष्मद् शब्द के य के स्थान में त आदेश होता है। वे जैसे---

तुम्हारिसो दशुण्मादशः—य के स्थान में त तथा ष्म के स्थान में म्द्द तथा दशः के स्थान पर रिसो हुआ है।

(१२५) यष्टि शब्द में य के स्थान पर रू आदेश होता है। <sup>३</sup> यथा---

ं छट्टी < यप्टि:—य के स्थान पर छ और प का छोप और ट को द्वित्व तथा ट को ठ।

वेणु-लट्टी 🗠 वेणु-प्रष्टि

उन्हाः लट्टी द इक्ष-यधिः— इक्ष के स्थान पर उच्छ तथा शेष पूर्ववत् ।

महु-लही < मधु-यष्टि:—ध के स्थान पर ह, य को ल और प का लोप, ट को हिस्त, उत्तरवर्ती के ट स्थान पर ठ तथा दीर्घ।

१. वोत्तरीयानीय-तीय-कृद्ये जः ८।१।२४८, हे० ।

२. युप्मद्यर्थपरे तः ८।१।२४६. हे०।

**२.** मण्ट्यां लः दाशा२४७. । हे० ।

(१२६) छिवहीन अर्थ में छाया शब्द में यकार के स्थान पर विकल्प से हकार आदेश होता है। यथा—

छाहा < छाया—या के स्थान पर हा।

वच्छरसच्छाहा < वृक्षस्य छाया—य के स्थान पर ह।

मुहच्छाया<सुखच्छाया—कान्ति अर्थ होने ते छाया शब्द केय को ह नहीं हुआ।

(१२७) हरिहादि गण के शब्दों में असंयुक्त र के स्थान में छ आदेश होता है। उदाहरण---

हिल्हि दिहिता—र के स्थान पर छ और संयुक्त रेफ का छोप तथा द को हिल्व और आकार को ईकार।

द्लिहाइ दरिदाति—र के स्थान पर छ, संयुक्त रेफ का छोप और द को द्वित्व तथा त का छोप और इ स्वर शेप।

द्रिहो द्रिकः—र के स्थान पर रू, संयुक्त रेफ और य का स्रोप तथा द को द्वित्व।

दास्तिहं दारिद्रयम्—र के स्थान पर छ, संयुक्त रेफ और यका छोप तथा द को द्वित्व ।

हिल्हों < हरिद्र:-र को ल और संयुक्त रेफ का लोप तथा द को द्वित्व।

जहुट्टिलो < युधिष्टिरः—य के स्थान पर ज, ध के स्थान पर ह, प का लोप और ठ को द्वित्व और र को छ ।

सिढिलो < शिथिरः — ताल्व्य श को दन्त्य स, थ के स्थान पर द और रेफ को छ।

महलो ८ मुखर:—ख के स्थान पर ह और र को छ।

चलणो ८ चरणः—र के स्थान पर छ।

वलुणो द वरुण:— "

कलुणो द्रकरण:— ,,

इंगालो < अंगार:--अ के स्थान पर इ और र को छ।

सक्कालो < सस्कारः—संयुक्त त का छोप और क को द्विस्व तथा रेफ को छ। सोमालो < सुकुमारः—क का छोप, उ की सन्धि और र को छ।

चिलाओ < किरातः — किरात शब्द में 'किराते चः' ८।१।१८३ से कको च हुआ है, र के स्थान पर छ।

१. छायायां होकान्ती वा ५।१।२४६. । हे० । २. हरिद्रादी लः ५।१।२५४. । हे० ।

फिलिहा < परिखा—र के स्थान पर छ, ख के स्थान पर ह। फिलिहो द्रपरिघः—र के स्थान पर छ और घ के स्थान पर ह।

फालिह्दो < पारिभदः--र के स्थान पर ल, भ को ह और संयुक्त र का लोप तथा द को द्वित्व।

काहलो <कातरः—त को ह और र को ल हुआ है।

लुक्को दरुग: - र के स्थान पर छ, रण को क्क हुआ है।

अवहारुं< अपद्वारम्—अप के स्थान पर अव, व्का लोप, दको द्वित्व और रको छ।

भसलो < अमरः—संयुक्त रेफ का लोप, म के स्थान पर स और र को ल । जहलं < जरुम्र्-र के स्थान पर ल और ठ को ढ होता है तथा यहाँ वर्ण-विपर्यय द्वोने से जहलं हुआ है।

बढलो <वटर:—ठ को ढ तथा र को ल हुआ है। निट्ठुलो < निष्हुर:—प्का लोप, ठ को द्वित्व तथा र को ल हुआ है।

(१२८) स्थूल शब्द के लकार को र होता है। <sup>१</sup> यथा—

थोरं < स्थूलम् — संयुक्त स का लोप और ल के स्थान पर र।

(१२९) लाइल, लाइल और लाइल शब्दों में विकल्प से ल को ण आदेश होता है। यथा—

णाह्ळो < लाहलः —ल के स्थान पर ण होता है।

णङ्गलं < लंगलम् —

"

णाङ्गूलं < लंगूलम्— "

(१३०) ललाट शब्द में आदि ल को ण होता है। यथा—-

णिडालं, णडालं < ललाटम् — ल के स्थान पर ण, ट का ड और वर्णविपर्यय।

(१३१) स्वप्न और नीवी शब्द में व को विकल्प से म होता है। यथा— सिमिणो, सिविणो < स्वप्तः।

नीमी, नीवी < नीवी।

(१३२) संस्कृत वर्णमाला के इा और प के स्थान में प्राकृत में स आदेश होता है। पथा—

१. स्यूले लो रः ८।१। २५५. हे० ।

२. लाहल-लाङ्गल-लाङ्गले वादेर्ग =1१।२५६. हे ।

रे. ललाटे च नाशा २५७. हे ।

४. स्वप्ननीव्योर्वा ८।१।२५६. हे० ।

४. श-पोः सः ८।१।२६०, हे० ।

कुसो < कुशः — तालव्य श के स्थान पर दन्त्य स। सेसो < शेपः — तालव्य और मूर्धन्य दोनों के स्थान पर दन्त्य स। .सदो < शब्दः — तालव्य श को दन्त्य स, संयुक्त व् का लोप और द को द्वित्व। निसंसो < नृशंसः — नकारोत्तर ऋ को इ और तालव्य श को दन्त्य स। वंसो < वंशः — तालव्य श को दन्त्य स। दस < दश—

सोहइ < शोभते – तालव्य श को दन्त्य स, भ के स्थान पर ह और विभक्ति चिह्न इ।

सण्डो < पण्ड:—मूर्धन्य प को दन्त्य स । कसाओ < कपाय:— " " विसेसो < विशेषः—दोनों ही श, प को दन्त्य स ।

(१३३) दसन् और पापाण शब्दों में श और प के स्थान पर विकल्प से ह होता है। यथा—

दसमुहो, दहमुह < दशमुखः। दहवल्रो, दसबलो < दशवलः। दहरहो, दसरहो < दशरथः। पहाणो < पापाणः।

(१३४) अनुस्यार से पर में रहने बाले ह के स्थान में विकल्प से ब आदेश होता है। यथा—

सिंघो, सीहो < सिंहः । संघारो, संहारो < संहार: ।

(१३५) व्याकरण, प्राकार और आगत शब्दों में क, म और स्वर का विकल्प से छोप होता है।

चारणं, वायरणं < ज्याकरणस् —प्रथम् रूप व्य का सर्वापहारी छोप होने से बनता है और द्वितीय में अ स्वर शेष तथा इसके स्थान पर य।

पारो, पयारो < प्राकारः— ,, ,, ,, आओ, आगओ < भागतः—प्रथम रूप ग का सर्वापहारी लोप होने से और द्वितीय लोप न होने से बनता है।

१. दश-पाषाणो हः ८।१।२६२. हे० ।

२. हो घोतुस्वारात् ५।१।२६४. हे० ।

३. व्याकरण-प्राकारगते कगोः ८।१।२६८. हे० ।

# अभिनव प्राकृत-व्याकरण

(१३६) किसलय, कालायस क्षीर हृद्य शब्दों में स्वर स्माहन स्मान स्वाप का लाप होता है। यथा—

किसलं, किसलयं < किसलयम् । कालासं, कालायसं < कालायसम् । महण्णवसमा सहिका < महार्णवसमा सहदया । जाला ते सहिकाएहिं घेष्पन्ति < जाला ते सहदयमि: अङ्गन्ति ।

संयुक्त व्यवज्जन विकृति—

(१३७) क, ग, ट, ड, त, द, प, श, प और स व्यव्जन वर्ण जब किसी संयोग के प्रथम अक्षर हों तो उनका छक् हो जाता है, और अनादि में वर्तमान शेप वर्ण को द्वित्व होता है। उदाहरण—

भुत्तं ८ भुक्तम्—क लोप और द्वित्त । सित्थं ८ सिक्थम्—क लोप और य को द्वित्व । भुत्तं ८ मुक्तम्—क लोप और त को द्वित्व । सिणिद्धो ८ स्तिग्धम्—ग लोप और घ को द्वित्व तथा पूर्ववर्ती ध को द । सटपओ ८ पट्पदः—ट लोप और प को द्वित्व । सज्जो ८ पड्जो—ड छक् और ज को द्वित्व । निट् ठुरो ८ निष्ठुरः—प लुक् और ठ को द्वित्व ।

(१३८) म, न और त्र ये व्यञ्जन यदि संयुक्त के अन्तिम अक्षर हों तो उनका छक् होता है और अनादि में वर्तमान केप वर्णों को द्वित्व हो जाता है। केलेसे—

जुगां ८ युग्मम्—म छक् और ग को द्वित्व।
रस्सी ८ रिश्मः—म छोप और स को द्वित्व।
सरो ८ स्मरः—म छोप और द्वित्वाभाव।
नगो ८ तग्नः—न छक् और ग को द्वित्व।
भगो ८ गगः — ,,
छगो ८ हग्नः— ,,
सोमो ८ सौम्यः—य छक् और म को द्वित्व।

(१३९) छ, ब, र ये व्यन्जन संयुक्त के आद्यक्षर हों अथवा—अन्त्याक्षर चन्द्रशब्द को छोड़कर सर्वत्र—संयुक्त के आदि और अन्त में उक्त व्यन्जनों का छक् होता है और अनादि में स्थित ज्ञेप वर्णों को द्वित्व होता है। उदाहरण—

१. किसलय-कालायस-हृदये यः ८।१।२६६. हे० ।

२. उपरिलोपः कगडतदपशपसाम् ३।१. वर० ।

३. श्रवो मनयाम् ३।२. वर० ।

४. सर्वत्र लवराम ३।३. वर०।

उक्का ८ उल्का—संयुक्तादि छ छक् और क को द्वित्त । वक्कलं ८ वल्कछम् ,, ,, ,, सण्हं ८ श्रद्धणम्—संयुक्तान्त्य छ छक् और द्वित्वाभाव । विक्कवो ८ विक्कवः—संयुक्तान्त्य छ छक् और क को द्वित्व । सदो ८ शब्दः—संयुक्तादि व छक् और द को द्वित्व । अदो ८ अब्दः— ,,

पिक्कंं < पक्वम्—संयुक्तान्त्य व छुक् और क को द्वित्व, पकारोत्तर अ को इकार ।

ध्रत्थं द्रश्वस्तम् —संयुक्तान्त्य छक्, घ को द्वित्वाभाव, स्त में संयुक्तादि स् स्रोप और त को द्वित्व, उत्तरवर्ती त को थ।

अक्को ८ अर्क:—रेफ का लोप और क को द्वित्व । बग्गो ८ वर्ग:—संयुक्तादि र छक् और ग को द्वित्व । चक्कं ८ चक्कम्—संयुक्तादि र छक् और ग को द्वित्व । गहो ८ मह:—संयुक्तान्त्य र छक् और द्वित्वाभाव । रत्ती ८ रात्रिः—संयुक्तान्त्य र छक् और त को द्वित्व । चंदो, चंद्रो ८ चन्द्रः—संयुक्तान्त्य रेफ का लोप और द्वित्वाभाव; मतान्तर से

चंदी, चंद्री < चन्द्रः — संयुक्तान्त्य रंफ का लोप और द्वित्वाभाव; मतान्तर से चन्द्रों भी बनता है।

(१४०) द्र के रेफ का विकल्प से छुक् होता है। यथा— दोहो, द्रोहो द्रोह:—संयुक्तान्त्य रेफ का विकल्प से छोप। रुद्दो, रुद्रो द्रांड:—संयुक्तान्त्य रेफ का विकल्प से छोप, छोप होने पर द को द्वित्व।

भद्दं, भद्रं < भद्रम्—संयुक्तान्त्य रेक का लोप और द को द्वित्व, विकल्पाभाव में लोपाभाव।

समुदो, समुद्रो < समुद्र: —संयुक्तान्त्य रेफ का छोप और द को दित्व। हदो, ह्रदो < हद: —संयुक्तान्त्य रेफ का विकल्प से छोप।

( १५१ ) হা धातु सम्बन्धी ज्का लोप विकल्प से होता है एवं अनादि ज को द्वित्व होता है ।<sup>२</sup> यथा—

सठबज्जो, सठबण्णू ८ सर्वज्ञ:— संयुक्तादि रेफ का छोप, व द्वित्व, ज छोप और ज को द्वित्व; ज् छोपाभाव पक्ष में ण को द्वित्व, अ को ऊ ।

१. द्वेरो वा ३।४, वर०।

२. सर्वज्ञतुल्येषु अः ३।५. वर०।

अटपज्जो, अटपण्णू ८ अरुपज्ञ:—संयुक्तादि ल छुक् , प द्वित्व; ज्ञ के ज् का लोप और ज द्वित्व; ज् लोपाभावपक्ष में ण द्वित्व और अकार को जकार।

अहिजो, अहिण्णू < अभिज्ञ:—भ को ह, ज् लोप, ज को द्वित्वः विकल्पाभाव पक्ष में ण को द्वित्व, अकार को ऊकार।

जाणं, णाणं < ज्ञानम्—ज छोप और ज शेप, नकार को णस्त्र, विकल्पाभाव में ज्ञ के स्थान पर ण ।

दइवज्जो, दइवण्णू < दैवज्ञः — ऐ के स्थान पर अइ, ज लोप और ज को द्वित्व। इंगिअज्जो, इंगिअण्णू < इंगितज्ञ:—त लोप और अ स्वर जेप; ज लोप, ज द्वित्व।

मणोज्जं, मणोण्णं < मनोज्ञम्—ज् लोप और ज को द्वित्व ।

पुज्ञा, पुण्णा < प्रज्ञा—ज लोप, ज को द्वित्व, विकल्पाभाव पक्ष में ज लोप और ण को द्वित्व।

(१४२) वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों के द्वित्य होने पर द्वितीय वर्ण के पूर्व उसी वर्ण के प्रथम और तृतीय अक्षर हो जाते हैं। यथा—

वक्खाणं < ज्याख्यानम् —य लोप, श्रेप ख को हित्व तथा पूर्ववर्ती ख को क। अग्घो < अर्घ: —संयुक्त रेफ का लोप, घ को हित्व और पूर्ववर्ती घ को ग।

(१४३) दीर्घ स्वर एवं अनुस्वार से पर में रहनेवाले संयुक्त शेष व्यक्षन का हित्व नहीं होता। र जैसे—

ईसरो र्ईखर:—संयुक्तान्त्य व का लोप और पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर होने से स को दित्व का अभाव।

लासं < लास्यम्—संयुक्तान्त्य य का लोप, पूर्व में दीर्घ स्वर होने से द्वित्वाभाव। संकंतो < संकान्त:—संयुक्तान्त्य र का लोप, पूर्व में अनुस्वार रहने से द्वित्वाभाय।

,,

संभा < सन्ध्या—संयुक्तान्त्य य का लोप, "

१. द्वितीय-तुर्ययोपरि पूर्वः ८।२।६०. हे०।

२. न दीर्घानुस्वारात् ८।२।६२. हे०।

(१४४) रेफ और हकार को हित्व नहीं होता है। यथा-

सुंदेरं < सीन्दर्म — संयुक्तादि य का लोप होने पर रेफ को द्वित्व नहीं हुआ।

वम्हचेरं < बहाचर्यम्--- ,, ,,

धीरं < धेर्यम् ... ,, ,, ,,

विहलो < विह्नलः — संयुक्तान्त्य व का छोप और ह को द्वित्वाभाव ।

कहावणो < कार्पापणः — संयुक्तादि रेफ का लोप, प के स्थान पर ह और ह को द्वित्वाभाव तथा प को व।

(१४९) समासान्त पदों में पूर्वोक्त नियम की प्रवृत्ति विकल्प से होती हैं। यथा—

नइ-गामो, नइ-गामो < नदी-माम:—द लोप, ई स्वर शेष, संयुक्ताग्त्य रेफ का लोप और विकल्प से ग को द्वित्व ।

कुसुमप्पयरो, कुसुम-पयरो द्र कुसुम-प्रकर:—रेक का छक् होने पर प को विकल्प से हित्व ।

देव-स्थुई, देव-थुई देव-स्तुति:—स लोप, त को विकल्प से द्वित्व, द्वितीय त के स्थान पर थ।

तेह्रोक्षं, तेलोक्षं < त्रैलोक्यम्—र छोप, छ को विकल्प से दिस्व । आणालक्खम्भो, आणाल-खम्भो < जालानस्तम्भ:—समास होने से विकल्प

से द्वित्व एवं वर्णव्यत्यय ।

मलय-सिह्रक्खण्डं, मलय-सिह्र-खण्डं < मलयशिखरखण्डम्—समास में विकरण से ख को द्वित्व ।

पम्मुकं, पमुकं < प्रमुक्तम्—समास होने से स को विकल्प से द्वित्व हुआ है। (१४६) तैलादिगण के शब्दों में प्राचीन प्राकृत आचार्यों के निर्णयानुसार कहीं अनन्त्य और अन्त्य व्यक्षनों को द्वित्व होता है। उदाहरण—

ते हैं 🖂 तैलम् — अन्त्य व्यञ्जन छ को द्वित्य।

१. र-होः नाराहर, हे०।

२. समासे वा दाराह७. हे।

३. तैलादौ नाराहन है ।

४. प्राकृत प्रकाश में तैलादिगए। के बदले नीडादि गए। का उल्लेख मिलता है। 'नीडादिषु' ३।५२ में इस गए। के शब्दों का नियमन किया है। 'कल्पलिका' में नीडादिगए। के शब्द निम्न बतलाये गये हैं—

नीडव्याहृतमग्डूकस्रोतांसि प्रेमयौवने । ऋजुः स्यूनं तथा तैनं त्रैनोक्यं च गगो यथा ।।

मंडुको ८ मंडूकः — अन्त्य व्यञ्जन क को द्वित्व। उज्जू ८ ऋजु — अन्त्य व्यञ्जन ज को द्वित्व। सोत्तम् ८ सोतम् — अन्त्य व्यञ्जन त को द्वित्व। पेम्मं ८ प्रेमम् — अन्त्य व्यञ्जन स को द्वित्व। विड्डा ८ बीडा — अन्त्य व्यञ्जन ड को द्वित्व। जोव्यणं ८ योवनम् — अन्त्य — सध्य व्यञ्जन व को द्वित्व। बहुत्तं ८ बहुत्वम् — अन्त्य व्यञ्जन त को द्वित्व।

(१४६) सेवादिगण के शब्दों में प्राचीन प्राकृत आचार्यों के मतानुसार कहीं अन्त्य और कहीं अनन्त्य व्यञ्जनों को विकल्प से दिन्त होता है।

## उदाहरण-

सेठ्या < सेवा-अन्त्य व्यञ्जन व को हित्त्व ।

विहित्तो, विहिओ द्रविहितः—अन्त्य व्यञ्जन त को विकल्प से द्वित्य। विकल्पाभाव में त लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओस्त्र।

कोउह्छं, कोउह्छं <कौत्ह्छम् —अन्त्य व्यञ्जन छ को द्वित्य ।

वाउहो, वाउहो < व्याकुल: —संयुक्तान्त्य य का लोप, क का लोप, उ स्वर शेप और विकल्प से ल को द्वित्य।

नेडुं, नीडं, नेडं < नीडम्—अन्त्य व्यञ्जन ड को विकल्प से द्वित्व। नक्खा, नहा < नखा:—अन्त्य व्यञ्जन ख को विकल्प से द्वित्व।

माउक्कं, माउअं < मृदुक्म्—ऋ को क्षा, द का लोप, शेप ऋ के स्थान पर उत्व और विकल्प से क को हित्त ।

एको, एओ < एकः — अन्तय व्यञ्जन क को द्वित्व, विकल्पाभावपक्ष में क का छोप अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

शुहो, थोरो < स्थूल: — संयुक्तादि स्का लोप, ल को द्वित्व । हुत्तं- हूअं < हुतम् — त को द्वित्व, विकल्पाभाव पक्ष में त का लोप, अ स्वर शेप।

सेवादी वा ६।२।६६. हे० । सेवादि गए। में निम्न शब्द परिगिए।त हैं—
सेवा कौतूहलं देवं विहितं मखजानुनी ।
पिवादयः नखा शब्दा एतादाद्या यथार्थंकाः ।।
त्रैलोक्यं किए।काररच वेश्या मूर्जञ्च दुःखितम् ।
रात्रिविश्वासिनश्वासा मनोऽस्तेश्वररश्मयः ।।
दीर्घेंक शिवतूष्णीक मित्रपुष्पादिदुर्लमाः ।
दुष्करोनिष्कृपःकर्मकरेष्वासपरस्परम् ।
नायकाद्यास्तया शब्दाः सेवादिगए।सम्मताः ॥ कल्पलितका ।।

द्इठ्यं, द्इ्यं द्देवम्—अन्त्य व्यञ्जन व को विकल्प से द्वित्व । तुण्हिको, तुण्हिओ द्रत्ष्णीक:—प्ण के स्थान पर ण्ह और अन्त्य व्यञ्जन क को विकल्प से द्वित्व ।

मुक्तो, मूओ < मूक:—अन्त्य व्यव्जन क को विकल्प से द्वित्व, विकल्पाभाव में क का लोप और अ स्वर शेप।

खण्णू, खाणू < स्थाणुः—स्था के स्थान पर ख तथा अन्तय व्यंजन को द्वित्व। थिण्णं, थीणं < स्त्यानम्—स्त्या के स्थान पर थी, अन्तय व्यंजन ण को द्वित्व। अम्हक्केरं, अम्हकेरं < अस्मदीयम्—अन्तय व्यंजन क को विकल्प से द्वित्व। तं चेअ, तं चेअ द्वतं चेव—अनन्तय — आदि व्यंजन च को द्वित्व, व का लोप और अस्वर शेप।

सोचिअ, सोचिअ< सो चेव ,, ", "

(१४७) क्ष के स्थान पर ख आदेश होता है, किन्तु कुछ स्थानों में छ और क भी आदेश होते हैं। यथा—

खओं < क्षयः—क्ष के स्थान पर ख, य लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग का ओत्व।

लक्खणं < लक्षणम्—क्ष के स्थान पर ख, ख को द्वित्व और पूर्व के ख को क। छीणं, खीणं दक्षीणम्—क्ष के स्थान पर ख होने से खीणं, छ होने से छीणं और क्ष होने कीणं रूप वनता है।

िमाज्जाइ < क्ष्तिचाति—क्ष के स्थान पर का, द लोप और य का ज तथा द्वित्त्र ।

(१४८) अक्ष्यादि गण के शब्दों में क्ष के स्थान पर ख न होकर छ आदेश होता है। आदि में क्ष का छ और मध्य या अन्त्य क्ष के स्थान में च्छ होता है। यथा—

अच्छी < अक्षि-क्ष के स्थान पर च्छ आदेश हुआ है।

उच्छू,<इञ्चः—इ के स्थान पर उऔर क्ष के स्थान पर च्छं हुआ है तथा ं दीर्घ।

छच्छी ८ लक्ष्मीः—क्ष के स्थान पर च्छ हुआ है। कच्छो ८ कक्षः— ,, ,, छीअं ८ क्षीतम्—क्ष के स्थान पर छ और त का लोप तथा अ स्वर शेप। छीरं ८ क्षीरम्— ,, ,, चच्छो ८ ब्रक्षः—क्र के स्थान पर अ और क्ष के स्थान पर च्छ हुआ है।

१. क्षः सः ववित्तु छन्भी नारारः हे०। र छो ध्यादी नार१७ हे०।

मच्छिआ < मक्षिका—क्ष के स्थान पर च्छ और क छोप तथा आ स्वर ग्रेप। सरिच्छो < सदक्ष:-द लोप और ऋ के स्थान पर रि तथा क्ष को च्छ हुआ है।

छेत्तं<क्षेत्रम्—क्ष को छ तथा त्र में से र लोप और त को द्वित्व ।

छहा < क्षघा—क्ष को छ और घ को ह हुआ है।

दच्छो < दक्षः—क्ष को च्छ हुआ है।

कुच्छी < कुक्षिः—

वच्छं < वक्षम् ---

छुण्णो < क्षुण्ण:—क्ष के स्थान पर छ हुआ है।

कच्छा < कक्षा—क्ष के स्थान पर चछ हुआ है।

छारो < क्षारः-क के स्थान पर छ हुआ है।

कुच्छेअयं < कौक्षेयकं—क्ष के स्थान पर च्छ और य लोप तथा अ स्वर दोप।

छ्रो<धुर:—क्ष को छ हुआ है।

उच्छा < उक्षन्—क्ष को च्छ हुआ है।

छ्यं< क्षतम् — क्ष को छ हुआ है।

सारिच्छं < साद्यम्—क्ष के स्थान पर च्छ।

(१४९) उत्सव अर्थ के वाचक छ शब्द में क्ष के स्थान पर छ आदेश होता है। विथा-

छणो < क्षण: — उत्सत्र अर्थ होने से क्ष के स्थान पर छ हुआ है। खणो <क्षणः —समय वाचक होने से क्ष के स्थान ख हुआ है।

( १५० ) दृथ्वी अर्थ होने पर क्षमा शन्द में क्ष के स्थान पर छ आदेश होता है। यथा--

छमा <क्षमा—पृथ्वी अर्थ होने से स के स्थान पर छ।

खमा <क्षमा—माफी माँगना अर्थ होने से क्ष के स्वान में ख।

(१९१) ऋक्ष शब्द में क्ष के स्थान पर छ विकल्प से होता है। यथा—

रिच्छं, रिक्खं<: ऋक्षम् — ऋ के स्थान पर रि, क्ष के स्थान पर च्छ तथा विकल्पाभाव पक्ष में कख हुआ है।

(१५२) संयुक्त कम और उम के स्थान में प आदेश होता है। यथा-रुप्पं, रुप्पिणो < रुक्सम् े, रुक्मिणी—क्म के स्थान पर प्प आदेश हुआ है। कुप्पलं < कुड्मलम्—ड्म के स्थान पर प्प आदेश हआ है।

१. क्षरा उत्सवे दारा२०. हे०। रि. क्षमायां की दारा१द. हे०।

३. ऋक्षे वा दाशहर, हे०।

४. ड्मक्मोः नारापर, हे०।

द्इठ्यं, द्इयं द्देवम्—अन्त्य व्यञ्जन व को विकल्प से द्वित्व । तुण्हिको, तुण्हिओ द्रिष्णीक:—प्ण के स्थान पर ण्ह और अन्त्य व्यञ्जन क को विकल्प से द्वित्व ।

मुक्तो, मूओ < मूक:—अन्त्य व्यव्जान क को विकल्प से द्वित्व, विकल्पाभाव में क का छोप और अ स्वर शेप।

खण्णू, खाणू < स्थाणुः—स्था के स्थान पर ख तथा अन्तय व्यंजन को द्वित्त्र। थिण्णं, थीणं < स्त्यानम्—स्त्या के स्थान पर थी, अन्तय व्यंजन ण को द्वित्त्र। अम्हकोरं, अम्हकोरं < अस्मदीयम्—अन्तय व्यंजन क को विकल्प से द्वित्त्र। तं चोअ, तं चेअ < तं चेव— अनन्त्य — आदि व्यंजन च को द्वित्व, व का लोप और अस्वर शेप।

सोचिअ < सो चेव ,, ", "

(१४७) क्ष के स्थान पर ख आदेश होता है, किन्तु कुछ स्थानों में छ और भ भी आदेश होते हैं। यथा—

खओ < क्षयः—क्ष के स्थान पर ख, व लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग का ओस्व।

लक्खणं < लक्षणम्—क्ष के स्थान पर ख, ख को द्वित्व और पूर्व के ख को क। छीणं, खीणं < क्षीणम्—क्ष के स्थान पर ख होने से खीणं, छ होने से छीणं और क होने क्षीणं रूप बनता है।

िमिज्जाइ < क्ष्विचिति — क्ष के स्थान पर क्ष, द लोप और य का ज तथा हिस्त्र । (१४८) अक्ष्यादि गण के क्षाब्दों में क्ष के स्थान पर ख न होकर छ आदेश होता है। आदि में क्ष का छ और मध्य या अन्त्य क्ष के स्थान में च्छ होता है। यथा—

अच्छी < अक्षि—क्ष के स्थान पर च्छ आदेश हुआ है। उच्छू < इक्ष:—इ के स्थान पर उऔर क्ष के स्थान पर च्छ हुआ है तथा

दीर्घ ।

छच्छी ८ लक्ष्मीः—क्ष के स्थान पर च्छ हुआ है। कच्छो ८ कक्षः— ,, ,, छीअं८क्षीतम्—क्ष के स्थान पर छ और त का छोप तथा अ स्वर शेप। छीरं८क्षीरम्— ,, ,, ,, चच्छो ८ ग्रुक्षः—ऋ के स्थान पर अ और क्ष के स्थान पर च्छ हुआ है।

१. क्षः खः क्विचितु छ-भौ ८।२।३. हे०। २ छो क्ष्यादौ ८।२१७. हे०।

मच्छिआ < मक्षिका—क्ष के स्थान पर च्छ और क छोप तथा आ स्वर दोप। सरिच्छो <सदक्षः—द लोप और ऋ के स्थान पर रि तथाक्ष को घ्छ हुआ है।

छेत्तं <क्षेत्रम्—क्ष को छ तथा त्र में से र लोप और त को द्वित्व । छुहा < क्षुघा—क्ष को छ और घ को ह हुआ है।

दच्छो < दक्षः—क्ष को च्छ हुआ है।

कुच्छी < कुक्षिः—

वच्छं < वक्षम् —

छुण्णो ८ धुण्म:—क्ष के स्थान पर छ हुआ है।

कच्छा < कक्षा—क्ष के स्थान पर च्छ हुआ है।

छारो < क्षारः—क्ष के स्थान पर छ हुआ है।

कुच्छेअयं द कौक्षेयकं—क्ष के स्थान पर च्छ और य लोप तथा अ स्वर शेप।

छुरो < धुर: —क्ष को छ हुआ है।

उच्छा ८ उक्षन्—क्ष को च्छ हुआ है।

छयं < क्षतम् - क्ष को छ हुआ है।

सारिच्छं < साद्यम्—क्ष के स्थान पर च्छ ।

(१४९) उत्सव अर्थ के वाचक छ शब्द में क्ष के स्थान पर छ आदेश होता है। यथा—

छगो < क्षण: - उत्सत्र अर्थ होने से क्ष के स्थान पर छ हुआ है। खणो < क्षगः —समय वाचक होने से क्ष के स्थान ख हुआ है।

(१५०) पृथ्वी अर्थ होने पर क्षसा शब्द में क्ष के स्थान पर छ आदेश होता है। यथा-

छमा < क्षमा— पृथ्वी अर्थ होने से क्ष के स्थान पर छ। खमा < क्षमा—माफी माँगना अर्थ होने से क्ष के स्थान में ख।

(१९१) ऋक्ष शब्द में क्ष के स्थान पर छ विकलप से होता है। यथा—

रिच्छं, रिक्खं < ऋक्षम् — ऋ के स्थान पर रि, क्ष के स्थान पर च्छ तथा विकल्पामाव पक्ष में क्ल हुआ है।

(१५२) संयुक्त कम और इम के स्थान में प आदेश होता है। यथा-रुष्पं, रुष्पिणी < रुक्मम्, रुक्मिणी—कम के स्थान पर प्य आदेश हुआ है। कुप्पलं < कुड्मस्म्—ड्म के स्थान पर प्प आदेश हुआ है।

१. क्षए। उत्सवे दारा२०. हे०।

२. क्षमायां को दाशहद. हे०।

३. ऋक्षे वा दाशहर, हे०।

४. ड्मक्मोः नाराधर. हे०।

(१९३) एक और स्क के स्थाग में ख आदेश होता है, यदि उन संयुक्ताक्षरों से घटित शब्द द्वारा किसी संज्ञा की प्रतीति होती हो। यथा—

पोक्खरं < पुष्करम्—प्क के स्थान पर क्ख हुआ है। पोक्खरिणी < पुष्करिणी ,, ,, खंघो < स्कन्ध:—स्क के स्थान पर ख। खंघावारो < स्कन्धावार:—स्क के स्थान पर ख। अवक्खंदो < अपस्कन्द:—स्क के स्थान पर क्ख हुआ है।

दुक्तरं < दुष्करम्—संज्ञा न होने से प्क के स्थान पर ख आदेश नहीं हुआ, किन्तु संयुक्त प का लोप और क को दित्व।

निकामं ८ निष्कामम् — "

सक्कयं < संस्कृतम् — संज्ञान होने से स्कृ के स्थान पर क्ल नहीं हुआ, किन्तु स का लोप और क को दित्व।

निक्कंपं<िनिष्कम्पम्—प्कके स्थान पर ख नहीं हुआ किन्तु प् लोप, क को द्वित्व।

निक्कओ < निष्हत:—ष्कृ के स्थान पर क्ख नहीं हुआ, किन्तु प्का छोप, क को द्वित, ऋ का अ।

नमोकारो < नमस्कार:—स्क को क, अ को ओ, स लोप और क को द्वित्व। सकारो < सत्कार:—त लोप और क को द्वित्व।

तकरो < तस्कर:—स्क के स्थान पर ख नहीं, स छोप और क को द्वित्व।

(१५४) अष्टु, इष्ट और संदृष्ट शब्द केष्ट को छोड़कर अन्य ए के स्थान में ठ आदेश होता है। यथा---

लड़ी < यष्टि—य के स्थान पर ल और ट के स्थान पर ठ तथा द्वित्व, पूर्व ठ के स्थान पर ट एवं ईकार को दीर्घ।

मुट्ठी < मुष्टिः--ष्ट के स्थान पर हु और ह इकार को दीर्घ।

दिट्ठी द्रहिः—ह में रहनेवाली ऋ के स्थान पर इकार; ष्ट के स्थान में हु और इकार को दोर्घ।

सिट्ठी < श्रेष्टिः — संयुक्त रेफ का लोप, तालव्य श के स्थान पर दन्त्य स, एकार को इकार तथा छ को ह और इकार को दोर्घ।

१. प्क-स्कयोर्नाम्नि ८।२।४. हे०।

२. प्टस्यानुष्टृे ष्टासंदष्टे न।२।३४—हे०

पुट्ठो < एष्ट:—ए में रहनेवाली ऋ के स्थान पर उकार और ए के स्थान पर ह, विसर्ग को ओस्व।

कट्टं < कटम्-ए के स्थान पर हु।

सुरहो द्राष्ट्रः—रा को हस्त्र, ए के स्थान पर ह, रेफ का छोप और विसर्ग को ओन्त्र।

इट्ठो द्र इष्ट:—ष्ट को द्र, विसर्ग को ओत्त्र । अणिट्रं द्र अनिष्टम् —न को ण, ष्ट के स्थान पर द्र ।

उट्टो < उष्ट्र:—ए केष्का लोप और टको द्वित्व।

संदृहो ८ संदृष्ट:—ह में रहनेवाली ऋ के स्थान पर अ, प्का लोप और ट को द्वित्व।

(१९९) चैत्य सन्द के त्य को छोड़कर अन्य त्य के स्थान में च आदेश होता है। जैसे---

सचं < सत्यम् - त्य के स्थान पर च हुआ है।

पचओ < प्रत्ययः — त्य के स्थान पर च और य लोप और स स्वर दोप, ओत्व।

णिचं, निचं < नित्यम् —न के स्थान पर वैकल्पिक ण और त्य को च। पचच्छं < प्रत्यक्षम् —त्य को च और क्ष के स्थान पर च्छ।

(१९६) प्रत्यूप शन्द में त्य को च और प को विकल्प से ह होता है। रैजैसे— पज्ञूहो, पज्जूसो < प्रत्यूप:—त्य को च और प को ह।

(१२७) कुछ स्थलों में त्व, ध्व, द्व और ध्व के स्थान में क्रमशः च, च्छ, जा और ज्म आदेश होते हैं। यथा—

भोज्ञा < भुक्त्वा---त्व के स्थान पर च्व और कका छोप। णज्ञा < ज्ञात्वा---त्व के स्थान पर च ।

सोचा < श्रुत्या---रेफ का लोप, तालब्य श को दन्त्य स, उकार को ओत्व और

पिच्छी < पृथ्वी—थ्य को च्छ हुआ है और ए की ऋ को इकार। विज्ञं < विद्वान्—द्वा के स्थान पर ज्ञ और न को अनुस्वार। वुज्मा < बुद्वा—ध्व के स्थान पर ज्म हुआ है।

१. त्यो चैत्ये नारा१३. हे०।

२. प्रत्यूपे परच हो वा =1२।१४. है० ।

रे. त्व य्व द्व-च्वां च-छ-ज-भाः ववचित् मार।१५. हे०।

( १९८) धूर्तादिगण के शब्दों को छोड़कर अन्य र्त काट आदेश विकल्प से होता है। यथा-

केवड़ो < केवर्तः-एकार को एकार, र्त्त को ह और ओत्व । वट्टी < वर्ति:--र्त के स्थान पर दृ और इकार को दीर्घ ईकार ।

णहुओ < नर्तकः —न को णकार, र्त को हु और क छोप, अ स्वर शेप और ओस्ब ।

संवद्भिअं < संवर्तिकम्—र्त्त को इ और क लोप तथा अ स्वर शेप। पयट्टइ < प्रवर्तते --- प्र के स्थान पर प, व छोप और अ स्वर शेप, पश्चित, तें के स्थान पर इ और विभक्ति चिह्न इ।

वट दुलं < वर्तु हम्-र्त के स्थान पर ह।

रायवट्टयं < राजवर्तकम्—ज का छोप और अ स्वर के स्थान पर यश्रुति, र्त को ह तथा क लोप और अ स्वर के स्थान पर दश्रुति।

विशेष-धूर्तादिगण के निम्न शब्दों में यह नियम छागृ नहीं होता।

धुत्तो < धूर्तः—संयुक्त रेफ का छोप और त को द्वित्व और ऊकार को हस्त्र । कित्ती < कीर्त्तः—रेफ का लोप, त को द्वित्व और इकार को दीर्घ।

वत्ता < वार्ता - रेफ का छोप, वा के आकार को हस्त्र।

आवत्तणं ८ आवर्तनम् — संयुक्त रेफ का लोप. त को द्वित्व और न को ण।

निवत्तणं < निवर्तरम्--पयत्तणं < प्रवर्त्तनम्—प्र को प ,, संवत्तग्रं द्र संवर्त्तनम्— आवसओ < आवर्तकः--

13

क छोप.

स स्वर शेप तथा ओत्व ।

निवत्तओ < निवर्तकः---पवत्तओ < प्रवर्तकः---" 79 संवत्तओ < संवर्तक:— " - वित्तओ <वर्तकः---

वित्रआ दवितका—संयुक्त रेफ का छोप, त को दिस्त्र और क छोप तथा आ स्वर शेष।

कित्तओ < कर्त्तक:-रेफ का लोप, क्रकार का इ, त को द्वित्व, क लोप और अ स्वर शेष तथा ओत्व ।

१. तँस्याघूर्तादौ ८।२।३०. । हे० ।

उक्कित्तओ < उत्कर्तृक:—त लोप और क को दृत्व, रेफ का लोप, ऋ को इकार, त को द्वित्व, क लोप, अ स्वर बोप और ओत्व।

कत्तरी ८ कर्त्तरी—रेफ का लोप।
मुत्ती ८ मूर्त्तः—रेफ का लोप और इकार को दीर्घ।
मुत्तो ८ मूर्त्तः—रेफ का लोप, त को द्वित्व और विसर्ग को ओत्त्र।
मुद्दुत्तो ८ मुहूर्त्तः—हू के दीर्घ उकार को हस्व, रेफ का लोप, विसर्ग को क्षोत्व।

(१५९) हस्त्र से पर में वर्तमान थ्य, श्र, त्स और प्त के स्थान में छ आदेश होता है। पर निश्चल शब्द के रच को छ आदेश नहीं होता है। उदाहरण—

पच्छं < पथ्यम्—थ्य के स्थान पर च्छ हुआ है। पच्छा ८ पध्या— मिच्छा < मिध्या— रच्छा < रध्या---पच्छिमं <पश्चिमम्—श्च के स्थान पर छ आदेश हुआ है। अच्छेरं < आश्चर्यम्— उच्छाहो < उत्साहः--त्स के स्थान पर च्छ आदेश हुआ है। मच्छरो < मत्सर— वच्छो ८ वत्सः — लिच्छइ ८ लिप्सति—प्त के स्थान पर च्छ आदेश। जुगुच्छइ< जुगुप्सति— अच्छरा < अप्सरा---ऊसारिओ ८ उत्सारितः — हस्व से पर में रहने से उक्त नियम नहीं लगा। णिच्चलो < निश्रल:—निश्रल शब्द में भी उक्त नियम नहीं लगता। तत्थं, तचं द तथ्यम्—आर्ष रूप होने से उक्त नियमन हीं लगता। (१६०) संयुक्त द्या ब्या और वर्ग के स्थान में ज आदेश होता है। यथा-मञ्जं < मद्यम् — द्य के स्थान पर जा। अवन्तं < सवद्यम्— वेज्ञम्<वेद्यम्— विज्ञा < विद्या---

१. हस्वात् य्य-रच-त्स-प्सामनिश्चले ८।२।२१.। हे०।

२. द्य-य्य-यां जः ८।२।२४, । हे० ।

जज्ञो < जय्यः—य्य के स्थान पर जा।
सेजा < शय्या— ,, ,,
भज्ञा < भार्थ्या—य्यां के स्थान पर जा।
कुज्ञं < कार्य्यम्— ,, ,,
वुज्जं < वर्य्यम्—य्यं के स्थान में ज्जा।
परजाओ < पर्यायः— ,,
पुजन्तं < पर्यन्तम्— ..

विशेष-शौरसेनी में र्घ्य के स्थान पर य्य भी पाया जाता है।

(१६१) ध्य के स्थान में भाएवं मन और ज्ञा के स्थान में ण आदेश होते हैं। यथा---

भाणं ८ ध्यानम्—ध्य के स्थान पर भ आदेश

उवडमाओ < उपाध्याय:—प का व, ध्य का क, य छोप, अ स्वर शेप और विसर्ग को ओस्व।

सन्भाओ < स्वाध्याय:—ध्य के स्थान पर ज्मा।

मज्रमंं < मध्यं —

अज्माओ < अध्याय:—

" , तथा य होप अस्वर शेप

और ओत्व ।

निण्णं < निम्नम्—मन के स्थान पर वण।

पञ्जुण्णो ८ प्रद्युम्न:—प्र के स्थान पर प, द्यु के स्थान पर ज्जु और मन के

णाणं ८ ज्ञातम् - ज्ञ के स्थान पर एग आदेश।

सेंगा ८ संज्ञा—

,, ,

पण्णा < प्रज्ञा--- ", ",

विण्णाणं < विज्ञानम् — " और न के स्थान पर ण।

(१६२) समस्त और स्तम्ब शब्द के स्त को छोड़कर अन्य स्त के स्थान में थ आदेश होता है । यथा—

हत्थो ८ हस्तः — स्त के स्थान पर तथ आदेश हुआ है।

थोत्तं < स्तोत्रम्—स्तो के स्थान पर थ तथा त्र में संयुक्त त + र में से र का छोप और त को द्वित्व।

१. साव्वस-ध्य-ह्यां ज्ञः ६।२।२६. हे० तथा म्नजोर्गः ६।२।४२. हे० ।

२. स्तस्य योसमस्त-स्तम्वे ६।२।४५. हे० ।

थोअं⊲स्तोकम्—स्तो के स्थान पर थो, क लोग ग्रौर अस्वरकोष । पत्थरो < प्रस्तरः—स्त के स्थान पर त्थ, त्रिसर्गको ओत्त्र । थुईं < स्तुतिः—स्तु के स्थान पर धु और त का छोप, इकार को दीर्घ। समत्तं < समस्तम्—स्त संयुक्त में से आदि वर्ण सुका छोप और त्को द्विस्व । तंबो < स्तम्बः —आदि संयुक्त स्का छोप, म्को अनुस्वार और विसर्गको ओत्व।

(१६३) संयुक्त नम के स्थान में म आदेश होता है। तथा—

जम्मो < जन्म-न्म को म्म आदेश।

मन्महो < मन्मथः—न्म के स्थान पर म्म और थ के स्थान पर ह, विसर्ग को ओत्व।

( १६४ ) प्प और स्प के स्थान में फ आदेश होता है। रे जैसे---

पुटफं < पुष्पम् -- ष्प के स्थान पर प्क आदेश ।

सप्फं<शष्म-निष्फेसो < निष्पेप:

फंदणं ८ स्पन्दनम्—स्प के स्थान में फ आदेश और न को णत्त्र। पिंडफ्फिदी दप्रितिस्पर्धी—स्प के स्थान पर फ्फ, संयुक्त रेफ का छोप। प्रतिको पडि।

फंसो < स्पर्श:—स्प के स्थान पर फ, संयुक्त रेफ का छोप, ओरव और अकारण अनुस्या।

(१६५) संयुक्त श्न, ग्ग, स्न, हा, और सूक्ष्म शब्द के क्ष्म के स्थान में गह आदेश होता है।<sup>3</sup> उदाहरण--

विएहू दविष्णु: – ष्ण के स्थान पर ण्ह तथा उकार को दीर्घ। कएहो < कृष्ण:-कु में रहनेवाली ऋ के स्थान पर अ और एग को एह । उएहीसंं दउष्णीपम् —प्ण के स्थान में पह, मूर्धन्य प को सत्व। जोगहा दल्योत्स्ना—संयुक्तान्त्य य का छोप और त्स्ना के स्थान पर ण्हा । ग्हाऊ < स्नायु:—स्न के स्थान पर ण्ह, य कार का छोप और उ स्वर शेप तथा दीर्घ।

एहाणं < स्नानम्—स्न के स्थान में व्ह और न को जत्त्र । वएहीं < विह:-- ह के स्थान में ण्ह तथा हस्त्र इकार को दीर्घ। जएहू < जह्रू:— ,, तथा हस्व उकार को दीर्घ। ,,

१. न्मो मः दारा६१. हे० । र. ष्य-स्पयोः कुः दाराप्रव. हे० ।

३. सूदम-रन-प्रग-स्न-इ-ह्य-क्ष्णां गहः ८।२।७४. हे० ।

पुठवएहो < पूर्वाह्र — संयुक्त रेफ का छोप, व को द्वित्व, ह्ण के स्थान में ण्ह । अवरएहो < अपराह्नं — अप के स्थान पर अव और हा के स्थान में ण्ह ।

(१६६) संयुक्त रम, प्म, स्म और हा के स्थान में म्ह आदेश होता। उदाहरण—

कम्हारो < काश्मीरः—श्म के स्थान पर मह आदेश और ईकार का आकार।
पम्हाइं < पक्षम—क्ष्मन् में से संयुक्त क् का लोप और स्म के स्थान पर मह।
कुम्हाणो < कुश्मानः—श्म के स्थान पर मह और न को णस्त्र।
कम्हारा < कश्मीराः—श्म के स्थान पर मह और ईकार के स्थान पर आकार।
गिम्हो < श्रीणमः—ण्म के स्थान पर मह और विसर्ग को ओस्त्र।
उम्हा < कण्मदा—ककार को उ और प्म के स्थान पर मह।
अम्हारिसो < अस्मादशः—स्म के स्थान पर मह और दशः के स्थान पर रिसो।
विम्हओ < विस्मयः—स्म के स्थान पर मह और म लोप, अ स्त्रर शेप

वम्हा < ब्रह्मा — संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान पर म्ह आदेश । सुम्हा < सुह्मा — हा के स्थान में म्ह आदेश ।

वंभणो, वम्हणो < बाह्यणः—संयुक्त रेफ का छोप, हा के स्थान में मह और विकल्पाभाव में बंभ होता है।

वंभचेरं, वम्हचेरं < ब्रह्मचर्यम्—हा के स्थान पर म्ह तथा चर्यम् का चेरं। रस्सी < रश्मि:—उक्त नियम लागृ न होने से म लोप और स को हित्व। सरो < स्मर:—उक्त नियम लागृ न होने से म लोप।

(१६७) संयुक्त हा के स्थान पर झ आदेश होता है। यथा— समो < सद्यः — हा के स्थान पर क। ममं< महाम्— " " गुड़मं< गुहाम्— " "

(१६८) संयुक्त ह्न के स्थान में ल्ह आदेश होता है। <sup>3</sup> जैते— कल्हारं दक्हारम्—संयुक्त ह्न के स्थान में ल्ह आदेश। पल्हाओ दप्रहाद:—संयुक्त रेफ का लोप, ह्न के स्थान में ल्ह और द का लोप,

पल्हाआं द्रप्रहाद:—संयुक्त रफ का लाप, ह्र क स्थान में ल्ह और द का लाप स स्वर शेप तथा ओत्व।

१. पक्ष्म-श्म-ष्म-स्म-ह्यां म्हः ८।२।७४. हे० ।

२. हो ह्यो: नारा१२४० हे०। रे हो ल्हः नारा७६. हे०।

(१६९) जिस संयुक्त अक्षर का अन्त छकार से होता है, उसका विप्रकर्ष-2थक्करण हो जाता है और पूर्व के अक्षर को इत्व भी होता है। यथा—

किलिएणं < क्लिन्नम्—क और रू को अरूग-अरूग कर दिया तथा इत्वं किया। किलिट्टं < क्लिप्टम्—क और रू का पृथक्करण, इत्व और संयुक्त प का लोप और ट को दित्व।

सिलिट्टं < स्थिप्रम्—स और छ का पृथक्करण, प् लोव और ट को द्वित्व । पिलुट्टं < रेलुप्रम्—प और ल का पृथक्करण, इत्व, प् लोव और ट को द्वित्व । सिलोओ < श्लोकः—श भीर ल का पृथक्करण, इत्व, क का लोव और अ स्वर शेव तथा ओस्व ।

किलेसो < क्लेश:—क और छ का प्रथक्करण, श को स, इत्व, और वाछव्य श को दन्त्यस।

मिलाणं ८ म्लानम्—म और छ का पृथक्करण, इस्त्र, न का णस्त्र ।

किलिस्सइ < क्लिप्सिति—क और रूका प्रथक्करण, इत्व, य लोप और स को द्वित्व।

विरोप—कमो ८ क्लमः; पवो ८ प्लवः और सुक्कपक्खो ८ ग्रुक्कपक्षः में उक्त नियम लागू नहीं होता।

(१७०) उकारान्त, किन्तु ही प्रत्यान्त तन्वी सहना शब्दों में वर्तमान संयुक्ताक्षरों का विप्रकर्णे—पृथककरण होता है और पूर्व के अक्षर में उकार योग हो जाता है। यथा—

तिणुवी, तणुई—तन्वी = त और न (ण) का पृथककरण और उत्व, व का लोप होने पर ई स्वर क्षेप।

(१७१) जब श्वस् और स्व शब्द किसी समास के अंग न होकर पृथक् ही एक पद हों तो उनका विश्वकर्ण—एथक्करण हो जाता है और पूर्व के व्यञ्जन में उ स्वर का योग भी हो जाता है। विश्वया—

१. लात्--- दारा२०६. हे०।

२. तन्त्रीतुत्थेषु मा २।११३. हे ० ।

३. एकस्वरे श्वान्स्वे मारा११४. हे०।

पुष्त्रयहो द्र्यांह्र—संयुक्त रेफ का छोप, त्र को द्वित्व, ह्ण के स्थान में ण्ह । अवरण्हो द्रअपराह्नं—अप के स्थान पर अब और हा के स्थान में ण्ह ।

(१६६) संयुक्त रम, पम, स्म और हा के स्थान में मह आदेश होता। उदाहरण---

कम्हारो ८ काश्मीरः—श्म के स्थान पर मह आदेश और ईकार का आकार।
पम्हाइं८ पक्ष्म —श्मन् में से संयुक्त क् का लोप और स्म के स्थान पर मह।
कुम्हाणो ८ कुश्मानः—श्म के स्थान पर मह और न को णत्न।
कम्हारा ८ कश्मीराः—श्म के स्थान पर मह और ईकार के स्थान पर आकार।
गिम्हो ८ त्रीण्मः—ण्म के स्थान पर मह और विसर्ग को ओत्न।
उम्हा ८ कण्मदा—ककार को उ और प्म के स्थान पर मह।
अम्हारिसो ८ अस्मादशः—स्म के स्थान पर मह और दश: के स्थान पर रिसो।
विम्हओ ८ विस्मयः—स्म के स्थान पर मह और म लोप, अ स्वर शेप

बम्हा < ब्रह्मा—संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान पर म्ह आदेश। सुम्हा < सुह्मा —हा के स्थान में म्ह आदेश।

वंभणो, वम्हणो < ब्राह्मणः—संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान में मह और विकल्पाभाव में वंभ होता है।

वंभचेरं, वम्हचेरं < ब्रह्मचर्यम्—हा के स्थान पर म्ह तथा चर्यम् का चेरं। रस्सी < रश्मि:—उक्त नियम लागू न होने से म लोप और स को द्वित्व। सरो < स्मर:—उक्त नियम लागू न होने से म लोप।

(१६७) संयुक्त हा के स्थान पर झ आदेश होता है। २ यथा— सभो दसहा: —हा के स्थान पर क। ममंदम् , ,, गुज्मं द्राह्म , ,,

(१६८) संयुक्त ह के स्थान में ल्ह आदेश होता है। वैजेते—
कल्हारं दक्हारम्—संयुक्त ह के स्थान में ल्ह आदेश।
पल्हाओ दप्रहाद:—संयुक्त रेफ का छोप, ह के स्थान में ल्ह और द का छोप,
का स्वर शेप तथा ओस्व।

१. पक्ष्म-रम-ष्म-स्म-ह्यां म्हः ८।२।७४. हे० ।

२. हो हो: 517187४० हे०। ३. हो व्हः 5171७६. हे०।

(१६९) जिस संयुक्त अक्षर का अन्त छकार से होता है, उसका विपकर्ष-१थक्करण हो जाता है और पूर्व के अक्षर को इस्व भी होता है। यथा--

किलिएणं < क्छिन्तम्—क और छ को अलग-अलग कर दिया तथा इत्व किया। किलिट्टं < क्छिप्टम्—क और छ का पृथक्करण, इत्व और संयुक्त प का छोप और ट को द्वित्व।

सिलिट्टं < श्विष्टम्—स और छ का पृथक्करण, प् छोप और ट को द्वित्व । पिलुट्टं < त्लुप्म्—प और छ का पृथक्करण, इत्व, प् छोप और ट को द्वित्व । सिलोओ < श्लोकः—श्र भौर छ का पृथक्करण, इत्व, क का छोप और अ स्वर शेष तथा ओस्व ।

किलेसो < क्लेश:—क और छ का पृथक्करण, श को स, इत्व, और ताखक्य श को दन्त्यस।

मिलाणं < म्लानम्—म और रूका प्रथक्करण, इत्व, न का णत्व । किलिस्सइ < क्लिश्यति—क और रूका प्रथक्करण, इत्व, य लोप और स को द्वित्व ।

विशेष—कमो ८ क्लमः; पवो ८ प्लत्रः और सुक्कपक्खो ८ शुक्कपक्षः में उक्त नियम लागू नहीं होता।

(१७०) उकारान्त, किन्तु की प्रत्यान्त तन्त्री सहन्न प्राव्दों में वर्तमान संयुक्ताक्षरों का विप्रकर्य—पृथक्करण होता है और पूर्व के अक्षर में उकार योग हो जाता है। यथा—

तिणुवी, तणुई —तन्वी = त और न (ण) का पृथक्करण और उत्व, व का छोप होने पर ई स्वर शेप।

(१७१) जब रबस् और स्व शब्द किसी सपास के अंग न होकर पृथक् ही एक पद हों तो उनका विश्वकर्ण—गृथक्करण हो जाता है और पूर्व के व्यव्जन में उ स्वर का योग भी हो जाता है। यथा—

१. लात्--- दारा१०६. हे० ।

२. तन्वीतुल्येषु ८। २।११३. हे ० ।

३. एकस्वरे श्वः-स्वे ८।२।११४. हे०।

पुठ्यएहो < पूर्वाह्य—संयुक्त रेफ का लोप, व को द्वित्व, ह्ण के स्थान में पह। अवरएहो < अपराह्यं—अप के स्थान पर अब और ह्र के स्थान में पह।

(१६६) संयुक्त श्म, ष्म, स्म और हा के स्थान में मह आदेश होता। उदाहरण---

कम्हारो < काश्मीरः—श्म के स्थान पर मह आदेश और ईकार का आकार।
पमहाइं < पक्ष्म-क्ष्मन् में से संयुक्त क् का छोप और स्म के स्थान पर मह।
कुम्हाणो < कुश्मानः—श्म के स्थान पर मह और न को णत्न।
कम्हारा < कश्मीराः—श्म के स्थान पर मह और ईकार के स्थान पर आकार।
गिम्हो < श्रीण्मः—ष्म के स्थान पर मह और विसर्ग को ओत्न।
उम्हा < कण्मदा — ककार को उ और ष्म के स्थान पर मह।
अम्हारिसो < अस्मादशः—स्म के स्थान पर मह और दशः के स्थान पर रिसो।
विम्हओ < विस्मयः—स्म के स्थान पर मह और म छोप, अ स्वर शेप

वम्हा < ब्रह्मा—संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान पर म्ह आदेश। सुम्हा < सुह्मा—हा के स्थान में म्ह आदेश।

वंभणो, वम्हणो <वाह्मणः—संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान में मह और विकल्पाभाव में बंभ होता है।

बंभचेरं, बम्हचेरं < ब्रह्मचर्यम्—हा के स्थान पर म्ह तथा चर्यम् का चेरं। रस्सी < रश्मिः—डक्त नियम छागू न होने से म छोप और स को हित्व। सरो < स्मरः—डक्त नियम छागू न होने से म छोप।

( १६७ ) संयुक्त हा के स्थान पर झ आदेश होता है। यथा—

सभो <सहाः – हा के स्थान पर भा।

मभं<मह्यम्—

गुङकं<गृह्य**म**—

(१६८) संयुक्त हा के स्थान में एह आदेश होता है। उजेते— करहारं < कहारम्—संयुक्त हा के स्थान में एह आदेश।

पल्हाओ द्रप्रह्लाद:—संयुक्त रेफ का छोप, ह के स्थान में व्ह और द का छोप, स स्वर शेप तथा ओत्व।

१. पक्ष्म-श्म-ष्म-स्म-ह्यां म्हः ८।२।७४. हे० ।

२. ह्ये ह्योः नारा१२४. हे०। ं ३. ह्यो ल्हः नारा७६. हे०।

(१६९) जिस संयुक्त अक्षर का अन्त छकार से होता है, उसका विप्रकर्ष-श्थनकरण हो जाता है और पूर्व के अक्षर को इत्व भी होता है। यथा—

किलिएणं < किलन्तम्—क और छ को अलग-अलग कर दिया तथा इत्वं किया। किलिट्टं < किएम्—क और छ का पृथक्करण, इत्व और संयुक्त प का छोप और ट को द्वित्व।

सिलिट्टं < ख्रिष्टम्—स और रूका पृथक्करण, प् छोप और टको हित्व। पिलुट्टं < त्लुप्म्—प और रूका पृथक्करण, इत्व, प् छोप और टको हित्व। सिलोओ < श्लोक:—श भीर रूका पृथक्करण, इत्व, कका छोप और स स्वर शेष तथा ओत्व।

किलेसो < क्लेश:--क और छ का प्रथम्करण, श को स, इत्व, और तालव्य श को दन्त्यस।

मिलाणं < म्लानम्—म और छ का प्रथक्करण, इत्व, न का णत्व।

किलिस्सइ<किल्स्यति—क और लका प्रथक्करण, इत्व, य लोप और स को द्वित्व।

विशेष—कमो ८क्छमः; पवो ८ष्डवः और सुक्कपक्खो ८ शुक्कपक्षः में उक्त नियम छागू नहीं होता।

(१७०) उकारान्त, किन्तु डी प्रत्यान्त तन्त्री सहस शब्दों में वर्तमान संयुक्ताक्षरों का विप्रकर्प—पृथक्करण होता है और पूर्व के अक्षर में उकार योग हो जाता है। विथा—

तिणुवी, तणुई — तन्वी = त और न (ण) का पृथक्करण और उत्व, व का छोप होने पर ई स्वर शेप।

(१७१) जत्र स्वस् और स्व शब्द किसी समाप्त के अंग न होकर पृथक् ही एक पर हों तो उनका विप्रकर्ण—गृथककरण हो जाता हे और पूर्व के व्यञ्जन में उ स्वर का योग भी हो जाता है। यथा—

१. लात्--- दारारे०६. हे०।

२. तन्वीतुल्येषु न। २।११३. हे ०।

१. एकस्वरे खान्त्वे दारा११४. हे०।

पुठ्यएहो < पूर्वाह्र — संयुक्त रेफ का छोप, व को द्वित्व, हुण के स्थान में ण्ह । अवर्एहो < अपराह्नं —अप के स्थान पर अब और हा के स्थान में ण्ह ।

(१६६) संयुक्त रम, ष्म, स्म और हा के स्थान में म्ह आदेश होता। उदाहरण—

कम्हारो ८ काश्मीरः—शम के स्थान पर मह आदेश और ईकार का आकार।
पम्हाइं ८ पक्षम—क्षमन् में से संयुक्त क् का लोप और स्म के स्थान पर मह।
कुम्हाणो ८ कुश्मानः—शम के स्थान पर मह और न को णत्य।
कम्हारा ८ कश्मीराः—शम के स्थान पर मह और ईकार के स्थान पर आकार।
गिम्हो ८ श्रीष्मः—ष्म के स्थान पर मह और विसर्ग को ओत्य।
उम्हा ८ कष्मदा—ककार को उ और ष्म के स्थान पर मह।
अम्हारिसो ८ अस्माहशः—सम के स्थान पर मह और दश: के स्थान पर रिसो।
विम्हओ ८ विस्मयः—सम के स्थान पर मह और म लोप, अ स्वर शेप

बम्हा < ब्रह्मा—संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान पर म्ह आदेश। सुम्हा < सुह्मा — हा के स्थान में म्ह आदेश।

वंभणो, वम्हणो < ब्राह्मणः—संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान में मह और विकल्पाभाव में वंभ होता है।

वंभचेरं, वम्हचेरं < ब्रह्मचर्यम्—हा के स्थान पर म्ह तथा चर्यम् का चेरं। रस्सी < रश्मि:—उक्त नियम छागू न होने से म छोप और स को द्वित्व। सरो < स्मर:—उक्त नियम छागू न होने से म छोप।

( १६७ ) संयुक्त हा के स्थान पर झ आदेश होता है। रेथथा—

समो < सहाः — हा के स्थान पर भा।

मर्भं<महाम्— ,

गुङमंं< गुद्यम्— ,, ,,

(१६८) संयुक्त ह्र के स्थान में ल्ह आदेश होता है। उत्ते— कल्हारं दक्हारम्—संयुक्त ह्र के स्थान में ल्ह आदेश।

पल्हाओ द्रप्रह्लाद:—संयुक्त रेफ का लोप, ह्न के स्थान में रुद्द और द का लोप, अ स्वर शेप तथा ओस्व।

१. पक्ष्म-रम-ष्म-स्म-ह्यां म्हः द्वारा७४. हे० ।

२. हो हो: नारा१२४. हे०। ३. हो लहः नारा७६. हे०।

(१६९) जिस संयुक्त अक्षर का अन्त छकार से होता है, उसका विप्रकर्ष-१थक्करण हो जाता है और पूर्व के अक्षर को इत्त्र भी होता है। यथा--

किलिएणं < क्लिन्तम्—क और ल को अलग-अलग कर दिया तथा इत्व किया। किलिट्टं < इिप्टम्—क और ल का पृथक्करण, इत्व और संयुक्त प का लोप और ट को द्वित्व।

सिलिट्टं < श्किष्टम्—स और छ का पृथक्करण, प् छोप और ट को द्वित्व । पिलुट्टं < त्लुप्म्—प और छ का पृथक्करण, इत्व, प् छोप और ट को द्वित्व । सिलोओ < श्लोकः—श भीर छ का पृथक्करण, इत्व, क का छोप और अ स्वर शेप तथा ओत्व ।

किलेसो < क्लेश:—क और छ का पृथक्करण, श को स, इत्व, और ताछक्य श को दन्त्यस।

मिल्लाणं ८ म्लानम्—म और ल का पृथक्करण, इत्व, न का णत्व। किल्लिस्सइ ८ क्लिश्यिति—क और ल का पृथक्करण, इत्व, य लोप और स को द्वित्व।

विशेष—कमो ८ क्लमः; पवो ८ प्लवः और सुक्कपक्खो ८ शुक्कपक्षः में उक्त नियम लागू नहीं होता।

(१७०) उकारान्त, किन्तु ङी प्रत्यान्त तन्त्री सहश शब्दों में वर्तमान संयुक्ताक्षरों का विषकपै—पृथक्करण होता है और पूर्व के अक्षर में उकार योग हो जाता है। यथा—

तिणुवी, तणुई — तन्वी = त और न (ण) का पृथक्करण और उत्व, व का छोप होने पर ई स्वर शेप।

लहुवी, लहुई < लध्वी— " " " " " गुरुवी, गुरुई < गुर्वी— " " " " " पुहुवी < पृथ्वी— " " " " सुहुमं < सूक्ष्मम्—सूक्ष्मम् के स्थान पर सुहुमं हो जाता है।

(१७१) जब रवस् और स्व शब्द किसी समास के अंग न होकर पृथक् ही एक पद हों तो उनका विप्रकर्ण—गृथककरण हो जाता है और पूर्व के व्यञ्जन में उ स्वर का योग भी हो जाता है। यथा—

१. लात्--- दारार०६. हे० ।

२. तन्त्रीतुत्येषु मा २।११३. हे ०।

एकस्वरे खा-स्वे दारा११४. हे०।

पाडिसिद्धी, पडिसिद्धी < प्रतिसिद्धि:—प्र के संयुक्त रेफ का छोप और अ को विकल्प से दीर्घ, अन्तिम हकार को हीर्घ।

पाडिफदी, पडिफदी < प्रतिस्पर्धी—प्र के संयुक्त रेफ का लोप, अ को विकल्प से दीर्घ, स लोप और प को फ तथा संयुक्त रेफ का लोप, घ को द्वित्व और पूर्व को द।

पावयणं, पवयणं < प्रवचनम्—प्र के संयुक्त रेफ का लोप, अ को विकल्प से दीर्घ, च लोप और स्वर को य श्रुति, न को ण।

पारोहो, परोहो < प्रसेह:-प्र के संयुक्त रेफ का छोप और अ को विकल्प से दीर्घ।

पावास्, पयासृ द्र प्रवासी— पासिद्धी, पसिद्धी द्रवसिद्धिः—

पासुत्तो पसुत्तो < पसुप्तः , , , , , संयुक्त प छोप और त को द्वित्व।

माणंसी, मणंसी < मनस्वी—मकारोत्तर अ को विकल्प से दीर्घ, न को ण, अनुस्वार और संयुक्त व का लोप।

मार्गांसिणी, मणंसिणी < मनस्त्रिनी

" "

सामिद्धी, समिद्धी < समृद्धि:—सकारोत्तर अ को विकल्प से दीर्घ, मकारोत्तर ऋ को इ और इकार को ईकार।

सारिच्छो, सरिच्छो < सदक्ष:—सकारोत्तर अ को दीर्घ और दक्षः के स्थान पर रिच्छो।

( ख़ ) अ = इ संस्कृत की अध्वित का इ में परिवर्तन।

इसि ८ ईपत्—दीर्घ ईकार को हस्व इकार, पकारोत्तर अ को इकार और अन्तिम इलन्त्य व्यंजन त् का छोप ।

उत्तिमो < उत्तम:—त्तकारोत्तर अकार को इकार और विसर्ग का ओत्व।

कइमो दक्तमः—तकारोत्तर अकार को इकार और विसर्ग को ओस्व। किविणो दकृपणः—कृमें रहनेवाली ऋ को इ, प को व और अकार को इकार, विसर्ग को ओस्व।

दिण्णं दतं—दकारोत्तर अकार को इत्व तथा त्तं के स्थान पर ण्णं। मिरिअंद्र मरिचम्—मकारोत्तर अकार को इकार, च का लोप और अ स्वर शेप। मिंक्समोंद्रमाः—संयुक्त य का लोप, ध के स्थान पर का दिस्व और पूर्ववर्ती क को ज्तथा अ को इकार।

मुइंगो < मृदङ्ग:—मृ में रहनेवाली ऋ के स्थान पर उ, द लोप और अ स्वर के स्थान पर इत्व ।

वेडिसो द्वेतस:—त को ड और अकार के स्थान पर इत्व । विअणं द्व्यजनम्—संयुक्त य का लोप और अ को इत्व, ज लोप तथा अ स्वर शेप।

विलीअं< व्यक्षीकम्—संयुक्त य का कोप और अ को इत्व, क लोप और अ स्वर शेप।

सिविणो ८ स्वप्तः—स्व का पृथक्करण, अ को इत्व तथा न को णत्व, विसर्ग का ओत्व।

इंगारो, अंगारो ८ अङ्गारः—विकल्प से अ के स्थान पर इत्व ।

पिक्कं, पक्कं < पक्वम्—पकारोत्तर अकार को विकल्प से इत्व, संयुक्त व का छोप और क को द्वित्व।

णिडालं, णडालं< ललाटम्—लकारोत्तर अ को विकल्प से इत्व, ट को ड । छत्तिवण्गो, छत्तवण्णो < सप्तपर्ण: —सप्त के स्थान पर छत्त, अकार को इत्व, प को व तथा संयुक्त रेफ का लोप, ण को हित्य एवं विसर्ग का ओस्व ।

(ग) अ = ई--शब्द के आदि में रहनेवाली संस्कृत की अध्वित है में परिवर्तित हो जाती है।

हीरो, हरो < हर:-- हकारोत्तर अकार को ईत्व।

(घ) अ = उ—संस्कृत की अध्यित का उध्यित में परिवर्तन अर्थात् संप्रसारण। गडओ < गवय:—पकारोत्तर अके स्थान पर उऔर य लोप, अक्षेप, विसर्भ को ओस्व।

गंडआ < गवया:—वकारोत्तर अ के स्थान पर उ, य लोप और स्वर क्षेष, स्त्रीलिंग।

भुज़ी < ध्वितः—संयुक्त व का लोप, ध को भ, अकार को उत्त्र, न को ण। चीसुं<विष्वक्—संयुक्त व लोप, अ को उत्त्र ।

तुरिअं < त्वरितम्—संयुक्त व कोप, क्ष को उत्व ।

मुअइ, सुत्रइद्रस्वपिति—संयुक्त त छोप, अ को उस्व ।

खुडिओ, खंडिओ < खण्डित:—विकल्प से सकारोत्तर अकार को उ, त स्रोप और स स्वर शेप।

चुडं, चंडं < वण्डम्—चकारोत्तर अकार को वैकल्पिक उ।

पुढमं, पढुमं, पुढुमं, पढमं < प्रथमम्—विकल्प से पकारोत्तर अकार को उ थकारोत्तर अकार को क्रमश: दोनों अकार को उतथा थ के स्थान पर ढ।

( ह ) अ = ऊ — संस्कृत की स ध्विन का ऊ में परिवर्तन। अहिण्णू < अभिज्ञ:—भ के स्थान पर ह, ज्ञ के स्थान पर ण्ण् तथा अ का ऊ। कत्व ।

आगमण्णू < आगमत:—ज़ के स्थान पर ण्णू शोर आको जस्त्र । कयण्णू < कृतज्ञः— त का छोप, इ के स्थान पर ण शोर आको जस्त्र । विण्णू < विज्ञः—ज़ को ण्ण शोर आको जस्त्र । सब्वण्णू < सर्वज्ञः—संयुक्त रेफ का छोप, य को हिस्ब, ज़ को ण्ण तथा सकी

(च) अ = ए—संस्ट्रत की अध्वित का प्राकृत में एकार परिवर्तन होता है।

एत्थ < अत्र — अ के स्थान पर ए, त्र के स्थान पर त्य । अंते उरं < अन्त:पुरम् — तकारोत्तर अकार की एकार, पकार का छीप और इ स्वर शेष ।

अंतेआरी < अन्तरचारी—तकारोत्तर अकार को पुकार, चकार लोप और वा स्वर शेप ।

गेंदुअं < कन्दुक्म्—क के स्थान पर ग तथा अकार को एकार और क हो<sup>त</sup>। अ स्वर शेप।

वम्हचेरं < महाचर्यम् — संयुक्त रेफ का छोप, हा के स्थान पर मह, चकारो<sup>त्तर</sup> सकार को एकार, संयुक्त य का छोप।

सेजा < शाया—तालव्य श को दन्त्य स, अकार को एकार और य को ज। सुदेरं < सोन्दर्यम्—सकारोत्तर औकार को उकार, दकारोत्तर अ को एकार और संयुक्त य का लोप।

अच्छेरं, अच्छिरिअं < भारवर्थम्—श्च के स्थान पर चछ तथा विकल्प से अकार को एकार।

उक्केरो, उक्करो < उत्कर: —संयुक्त त का लोप, का को द्वित्व और ककारोत्तर अकार को एकार।

पेरंतो, पज्जंतो < पर्यन्तः—पकारोत्तर अकार को विकल्प से एकार, विकल्पान भाव में र्य के स्थान पर ज्जा।

वेली, वली <वल्ली--वकारोत्तर अकार को विकल्प से एकार ।

( छ ) अ = ओ — संस्कृत की अध्विन प्राष्ट्रत में भो रूप में परिवर्तित होती है। नमोकारो < नमस्कार: — मकारोत्तर अकार को ओकार, संयुक्त स का छोप और क को दित्त ।

परोष्परं < परस्परम्—रकारोत्तर अकार को ओकर, संयुक्त स का छोप और प को द्वित्व ।

ओप्पेइ, अप्पेइ < अर्पयति—अ को विकल्प से ओ, संयुक्त रेफ का छोप, प को दित्व और य को एस्व तथा त छोप और इ स्वर शेप। ं सोवइ, सुबइ < स्विपिति—संयुक्त व का छोप, पश्चात सकारोत्तर अकार को ओकार, प को व और विभक्ति चिह्न इ।

ओटिपअं, अटिपअं <अधितम्—विकल्प से अकार को ओकार, रेफ का छोप और प को द्वित्व, त छोप और अस्वर शेप।

पोम्मं ८ पद्मम् -- पकारोत्तर अकार को ओकार, द्म के स्थान पर म्म ।

(ज) अ अइ—संस्कृत के मय प्रत्ययान्त शब्दों में विकल्प से मकारोत्तर अकार को प्राकृत में अइ होता है।

जलमइअं, जलमअं<जलमयम्—मकारोत्तर अकार के स्थान पर विकल्प से अड, य लोप और अस्वर रोप।

विसमइअं, विसमअं < विषमयम् — मकारोत्तर अकार के स्थान पर विकल्प से अइ, य छोप और अ स्वर श्रेप।

दुहमइअं, दुहमअं ८ दु:लमयम्—ख के स्थान पर ह, मकारोत्तर अकार के स्थान पर विकल्प से अइ, य छोप, अ स्वर शेष तथा अ के स्थान पर यशुति।

सुहमइअं, सुहमअं < सुखमयम् — " ,, " ,, (भ ) अ = आइ—संस्कृत की स ध्विन प्राकृत में आह भी होती है ।

उणाइ, न उणो < न पुन:—प का छोप, उ स्वर शेप तथा नकारोत्तर अकार को विकल्प से आइ।

पुणाइ, पुणो < पुनः — " " " "

- (२) संस्कृत की आध्विन प्राकृत में अ, इ, ई, उ, ऊ, ए और ओ में परि-वर्तित हो जाती है।
- (क) आ = अ—संस्कृत की आ ध्वनि निम्निलिखित शब्दों में अ रूप में परिवर्तित हो जाती है।

आर्चरिओ < आवार्यः—च छोप, अ स्वर शेष और य श्रुति, वा में रहनेवाछे या को अ, र्य को रिओ।

कंसिओ < कांसिक: -- कां के स्थान पर के आकार की अकार ।

कंसं < कांस्यम् -- ,, ,, ,, संयुक्त य छोप।

पंडचो < पाण्डवः — पा के स्थान पर प।

पंसणो < पांसन:— ,, ,, पंस < पांसु:— .,

मरहेट्टो द महाराष्ट्रः—हा और रा के स्थान पर ह, र तथा वर्णाव्यस्यय, संयुक्त प और रेफ का लोप, ट को हित्व।

मंसं < मांसम्—मां के आकार को अकार।

आगमण्णू < आगमज्ञ:—ज्ञ के स्थान पर ण्ण् और अ को ऊत्व । कयण्णू < कृतज्ञ:—त का लोप, इ के स्थान पर ण और अ को ऊत्व । विण्णू < विज्ञ:—ज्ञ को ण्ण और अ को ऊत्व ।

सब्वण्णू < सर्वतः — संयुक्त रेफ का लोप, व को द्वित्व, ज्ञ को पर्ण तथा अ को ऊरव।

(च) अ = ए-संस्कृत की अध्वित का प्राकृत में एकार परिवर्तन होता है।

एत्थ < अत्र — अ के स्थान पर ए, त्र के स्थान पर त्य ।

अंतेलरं < अन्त:पुरम्—तकारोत्तर अकार को एकार, पकार का छोप और उ स्वर शेप।

अंतेआरी < अन्तरचारी—तकारोत्तर अकार को एकार, चकार लोप और आ स्वर शेप।

गेंदुअं < कन्दुबम्—क के स्थान पर म तथा अकार को एकार और क छोप, अ स्वर शेप।

वम्हचेरं < बहाचर्यम् — संयुक्त रेफ का लोप, हा के स्थान पर मह, चकारोत्तर अकार को एकार, संयुक्त य का लोप।

सेज्ञा < शय्या—तालव्य श को इन्त्य स, अकार को एकार और य को ज । सुंदेरं < सौन्दर्यम्—सकारोत्तर औकार को उकार, दकारोत्तर अ को एकार और संयुक्त य का लोप।

अच्छेरं, अच्छिरिअं< आश्चर्यम्—श्च के स्थान पर च्छ तथा विकल्प से अकार को एकार।

उक्केरो, उक्करो < उत्कर: —संयुक्त त का लोप, का को द्वित्व और ककारोत्तर अकार को एकार।

पेरंतो, पज्जंतो < पर्यन्तः--पकारोत्तर अकार को विकल्प से एकार, विकल्पा-भाव में र्य के स्थान पर ज्जा

वेही, वही <वल्ली—वकारोत्तर अकार को विकल्प से एकार।

(छ) अ = ओ—संस्कृत की अध्विन प्राकृत में ओ रूप में परिवर्तित होती है। नमोकारो < नमस्कार:—मकारोच्र अकार को ओकार, संयुक्त स का लोप और क को दित्ता।

परोष्परं < परस्परम्—रकारोत्तर अकार को ओकर, संयुक्त स का छोप और प को हित्व।

ओप्पेइ, अप्पेइ < अर्पयति—अ को विकल्प से को, संयुक्त रेफ का लोप, प को दित्व और य को पुरव तथा त लोप और इस्वर शेप। सोवइ, सुबइ < स्विपति —संयुक्त व का छोप, पश्चात् सकारोत्तर अकार को ओकार, प को व और विभक्ति चिह्न इ।

ओटिपअं, अटिपअं < अपितम्—विकल्प से अकार को ओकार, रेफ का छोप और प को द्वित्व, त छोप और अ स्वर शेप।

पोम्मं < पर्मम् -- पकारोत्तर अकार को ओकार, द्म के स्थान पर म्म ।

(ज) अ अड्-संस्कृत के मय प्रत्ययान्त शब्दों में विकल्प से मकारोत्तर अकार को प्राकृत में अइ होता है।

जलमइअं, जलमअं<जलमयम्—मकारोत्तर अकार के स्थान पर विकल्प से अड, य छोप और अ स्वर शेष।

विसमइअं, विसमअं < विषमयम्—मकारोत्तर अकार के स्थान पर विकल्प से अइ, य छोप और अ स्वर शेप।

दुहमइअं, दुहमअं दरुःखमयम्—ख के स्थान पर ह, मकारोत्तर अकार के स्थान पर विकल्प से अह, य छोप, अ स्वर शेप तथा अ के स्थान पर यश्रुति।

सुह्मइअं, सुह्मअं < सुखमयम् — " " " " " ( क्त ) अ = आङ्—संस्कृत की अध्विन प्राकृत में आङ् भी होती है ।

उणाइ, न उणो < न पुन:-प का छोप, उ स्वर शेप तथा नकारोत्तर अकार को विकल्प से आइ।

पुणाइ, पुणो < पुनः— ,, ,,

- ं (२) संस्कृत की आ ध्वनि प्राकृत में अ, इ, ई, उ, ऊ, ए और ओ में परि-वर्तित हो जाती है।
- (क) आ = अ—संस्कृत की आ ध्वनि निम्निष्ठिखित शक्दों में अ रूप में परिवर्षित हो जाती है।

आर्चेरिओ < आचार्यः—च लोप, अ स्वर शेष और य श्रुति, चा में रहनेवाले आ को अ, र्च को रिओ।

कंसिओ < कांसिक: --कां के स्थान पर के आकार को अकार।

कंसं<कांस्यम्— ,, ,, ,, संयुक्त य छोप।

पंडवो < पाण्डवः-पा के स्थान पर प।

पंसणो < पांसन:— " ,

पंसू < पांसु:-- ,,

मरहट्टो < महाराष्ट्रः—हा और रा के स्थान पर ह, र तथा वर्णञ्यत्यय, संयुक्त प और रेफ का छोप, ट को द्वित्व ।

मंसं<मांसम्—मां के आकार को अकोर।

वंसियो—वांशिकः—वां के आकार को अकार, ताल्व्य श को दन्त्य स, क छोप और अ स्वर घेप, विसर्ग को ओत्व ।

सामओ < श्यामाक: — संयुक्त मा का लोप, मा के आकार को अकार, क लोप और अ स्वर दोप, विसर्ग को ओस्व।

संजक्तिओ दसांयत्रिकः—सां के स्थान पर स, य को ज, संयुक्त रेफ का छोप त को द्वित्व, क छोप, अ स्वर दोप, विसर्ग को ओस्व।

संसिद्धिओ ८ सांसिद्धिकः—सां के स्थान पर स, क लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

उक्खयं, उक्लायं द्र उत्लातम्—संयुक्त त का छोप, ख को द्वित्व, पूर्ववर्ती क को ख तथा विकल्प से खा को ख, त छोप, अ स्वर शेप, य श्रुति ।

पुठवरहो, पुठवारहो < पूर्वाह्र:—संयुक्त रेफ का छोप, व को द्वित्व, आ को विकल्प से अ।

कलओ, कालओ—कालक:—का में रहनेवारे आ को विकल्प से अ, क लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओस्व।

कुमरो, कुमारो-कुमार:-मा में रहनेवाले आ को विकल्प से अ।

खइरं, खाइरं< खाइिरम्—खा के स्थान पर विकल्प से ख, द छोप और इ स्वर शेप।

चमरो, चामरो < वामरः — चा को विकल्प से च।

तलवेंटं, तालवेंटं < तालवृन्तम् — ता को विकल्प से त तथा वृन्तम् को वेंटं। नराओ, नाराओ द्रनाराचः — विकल्प से ना को न, च लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओस्व।

पयर्यं, पाययं < प्राकृतम्—संयुक्त रेफ का छोप, आ को विकल्प से अ, त छोप, स्वर शेप तथा यश्रुति ।

बलया, बलाया < बलाका—ला के स्थान पर विकल्प से ल, क लोप, आ स्वर शेप और यश्रुति ।

वन्हणो, वाम्हणो < शाह्मणः — संयुक्त रेफ का छोप, आ को विकल्प से अ, हा को मह।

ठिविओ, ठाविओ दश्यापित:—संयुक्त स का लोप, थ को ठ तथा आकार को विकल्प से अकार, प को व, त लोप, अ स्वर शेप, ओस्व।

परिद्वविओ, परिद्वाविओ < परिष्ठापितः — ठा को विकल्प से ठ।

संठिविओ, संठाविओ < संस्थापितः—संयुक्त स का लोप, था को विकल्प से थ भीर थ के स्थान पर ठ। हलिओ, हालिओ <हालिक:—हा के स्थान पर विकल्प से ह, क छोप, स्वर शेप और विसर्ग को ओत्व।

अहव, अहवा < अथवा—थ के स्थान पर ह और वा को विकल्प से व। तह, तहा < तथा—थ के स्थान पर ह और था में रहनेवाळे आकार को विकल्प से अकार।

( ख) आ = इ—संस्कृत की आ ध्विन निम्निष्ठिखित शब्दों में इ के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

आइरिओ, आयरिओ < आवार्यः—च का लोप, आ स्वर शेप और इस आ के स्थान पर विकल्प से इस्व ।

कुटिपसी, कुटपासी द्रकृर्णस:—ककार के स्थान पर उकार, संयुक्त रेफ का छोप और प को द्वित्व तथा आकार को विकल्प से इकार।

निसिअरो, निसाअरो ८ निशाकर:—तालाव्य श को दन्त्य स तथा सा में रहने वाछे आ को विकल्प से इकार, क लोप, अ स्वर शेप और विसर्ग को ओस्व।

(ग) आ = ई — निम्नलिखित शब्दों में संस्कृत की क्षा ध्वनि ई में परिवर्तित होती है।

ख़िहीडो < ख़ल्वाट:—संयुक्त व का छोप, छ को हित्व और आकार को ईकार तथाट को ड, विसर्ग को ओस्व।

ठीणं, थीणं < स्त्यानम्—संयुक्त स का लोप, त्य के स्थान में थ और थ को ठ तथा आकार को ईकार, न को ण।

( घ ) आ = उ

उछं < आईम्—आ के स्थान पर उ, द को छु।

सुएहा < सास्ना—सा में रहने वाले आ को उकार और स्ना के स्थान पर ण्हा । धुवओ < स्तावकः—स्त के स्थान पर थ और आकार को उकार, क लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओस्व ।

( 🕫 ) आ = ऊ

अज्जू < आर्या—सासू अर्थ होने से र्थ के स्थान पर जा और आकार को ऊकार । ऊसारो, आसारो < आसार:—आ के स्थान पर विकल्प से ऊ।

( ভ ) आ = ए — निम्नलिखित शब्दों में संस्कृत की अ ध्वनि ए में परिवर्तित

रोजमं< प्राह्मम्—संयुक्त रेफ का लोप, आकार को एकार, छ के स्थान पर जिस । असहेज्जो, असहज्जो < असहाज्यः—हा के स्थान पर विकल्प से हे और व्य को ज, विसर्ग को ओत्व ।

एत्तिअमेत्तं, एत्तिअमत्तं < एतावन्मात्रम् — एतावन् के स्थान पर एत्तिअ, मा के स्थान पर विकल्प से मे, संयुक्त रेफ का छोप, त को द्वित्व।

भोअणमेत्तं, भोअणमत्तं < भोजनमात्रम्—ज का छोप और अ स्वर शेप, मा के स्थान पर मे, संयुक्त रेफ का छोप, त को द्वित्व ।

देरं, दारं दहारम्—संयुक्त व का लोप, आकार को विकल्प से एकार। पारेवओ, पारावओ दपारापत:—रा में रहने वाले आ के स्थान पर विकल्प से ए, प के स्थान पर व, त लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

पच्छेकम्मं, पच्छाकम्मं < पश्चात्कर्म—पश्चात् के स्थान पर पच्छा और आकार को विकल्प से एकार।

( छ ) आ = ओ

ओहं< भार्द्रम्.—भा के स्थान पर ओ, र्द्र के स्थान पर छ। ओली<काली—आ के स्थान पर ओ।

- (३) संस्कृत की इध्विन प्राकृत में स, इ, उ, ए और ओ के रूप में परिवर्तित होती है।
  - (क) इ = अ निम्निलिखित शब्दों में इ ध्विन प्राकृत में अ हो जाती है। इअ दिति—तकार का लोप और इ स्वर शेप तथा इ के स्थान पर अ। तित्तिरो दितितिरि:—रकार में रहने वाली इकार के स्थान पर अध्विन।

पहो द्राथिन्—थ के स्थान पर ह और इकार के स्थान पर अ, हलन्त्य अन्त्यू व्यंजन का लोप।

पुहई < पृथिवी--पृ में रहने वाली ऋ के स्थान पर ड, थं के स्थान परे हैं हकार को अकार और व लोप, ई स्वर शेष।

पडंसुआ < प्रतिश्रुत्—प्रति के स्थान पर पड संयुक्त रेफ का लोग, तालव्य श को दन्त्य स और त को आ।

वहेडओ < विभीतक:—व में रहने वाली इ के स्थान पर अ, भ के स्थान पर है, इ को ए, त के स्थान पर ड, क लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओरब।

मुसओ < मुपिकः — मुर्धन्य प को दन्त्य स तथा इकार को अकार, क छोप, अस्वर शेप और विसर्ग को ओत्व।

हलहा < हिरदा—र के स्थान पर ल, इकार को अकार और द्रा में से रेफ का छोप और द को दित्व। इंगुअं, अंगुद्यं < इंगुदम्—इ के स्थान पर विकल्प से अ, द लोप और अ स्वर शेप।

सिढिलं, सिढलं ८ शिथिलम् — तालन्य श का दन्त्य स, स में रहनेवाली इ के स्थान पर विकल्प से अ तथा थ को ह।

पसिढिलं, पसिढलं < प्रशिथिलम्—संयुक्त रेफ का लोप, तालव्य श को दन्स्य स, विकल्प से इ के स्थान पर अ, थ को ढ।

( ख ) इ = ई—निम्निलिखित शब्दों में संस्कृत की इ ध्वनि प्राकृत में ई हो जाती है। जीहा <ि जिह्ना—जि में रहने वाली इ के स्थान पर ईकार, संयुक्त व का लोप। वीसा <ि विंशति—र्वि में रहने वाली इकार के स्थान पर ईकार, अनुस्वार का लोप।

तीसा ८ त्रिंशत्—ित्र में से संयुक्त रेफ का छोप, इकार को ईकार, अनुस्वार छोप। सीहो ८ सिंहः—ितं में संयुक्त इकार को ईकार, अनुस्वार छोप। नीसरई, निस्सरइ ८ निस्सरति—िन में रहनेवाछी इकार को विकल्प से दीर्घ। नीसहं, निस्सहं ८ निस्सहम्— ,, ,, ,,

(ग) इ = उ—निम्न शब्दों में संस्कृत की इ ∱ध्विन प्राकृत में उ हो जाती है। उच्छू < इक्षु:—इ के स्थान पर उ और क्षु के स्थान पर च्छू।

दु < हि—संयुक्त व का लोप और इकार को उकार ।

दुविहो < द्विविध:--संयुक्त व का छोप और इकार को उकार तथा ध के स्थान पर ह, विसर्ग को ओत्व।

णु द्रिजातिः—संयुक्त व का लोप और इकार के स्थान पर उकार, ज हुआई दिह्रजातिः—संयुक्त व का लोप और इकार के स्थान पर उकार, ज लोप और आ स्वर शेप, त लोप और इकार को दीर्ध।

नु < नि-इकार को उकार।

दुहा <ि दिधा—संयुक्त व का छोप, इकार को उकार, ध को ह। णुमज्जइ <ि नमज्जति— नि में रहनैवाली इ के स्थान पर उ और न को णस्व, त का छोप, इ स्वर शेप।

दुमत्तो < हिमात्रः — संयुक्त व का लोप, इकार को उकार, मात्र: को मत्तो । णुमन्तो < निमग्न: — नि में रहनेवाली इकार के स्थान पर उकार, संयुक्त ग का लोप और न को हिस्त ।

दुरेहो दिरेख:—संयुक्त व का छोप, इकार को उकार, ख को ह। पावासुद्र प्रवासिन्—संयुक्त रेफ का छोप, प को दीर्घ, सि में रहनेवाली इ के स्थान पर उ। दुवयणं दिववनम् — संयुक्त व का लोप, इकार को उकार, च के स्थान पर यं, न को णत्व।

पावासुओ < प्रवासिक:— संयुक्त रेफ का लोप, अ को दीर्घ, सि में रहने वाली इकार को उकार, क लोप और विसर्ग को ओस्व ।

जहुट्टिलो, जिह्हिलो द्रिपृधिरः—य को ज, ध को ह तथा इकार के स्थान पर विकल्प से उकार, संयुक्त प का लोप, ठ को हित्व, पूर्व ठ को ट और र को ल।

दुउणो, चिउणो < द्विगुण: — संयुक्त व का लोप, इकार को उकार, ग लोप और उ स्वर शेप। विकल्प से द का लोप होने पर विउणो रूप वनेगा।

दुइओ, विइओ दितियः — संयुक्त व का लोप, इकार को उत्व, त लोप, ई शेप और हस्व, य लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग का ओस्व।

## ( घ ) इ = ए

मेरा > मिरा-मि में रहनेवाली इ को एकार।

केसुत्रां, किंसुअं<िकिंगुकम्—इकार को एकार, क लोप और स स्वर शेप। इकार को एस्व न होने पर किंसुअं रूप बनता है।

(ङ) इ=ओ

दोवयणं < द्विवचनम् —संयुक्त व का छोप और इकार को ओस्व, मध्यवतीं च छोप, अस्वर शेप और य श्रुति।

दोहा, दुहा < द्विधा—संयुक्त व का लोप, इकार को विकल्प से ओस्व, घ की ह। (च) नि = ओ

ओडमरो, निडमरो दिनर्भर:—निर्भर शब्द में विकल्प से नि के स्थान पर ओ होता है, तथा संयुक्त रेफ का छोप, म को द्वित्व, पूर्ववर्ती भ को ज।

(४) संस्कृत की ई ध्विन प्राकृत में अ, आ, इ, उ, ऊ और ए में परिवर्तित होती है।

ई = अ

हर्रडई < हरीतकी — री में की ई के स्थान पर स, त को ड और क छोप तथा ई स्वर शेप।

ई = आ---

कम्हारा ८ कश्मीरा:—श्म के स्थान पर मह तथा ईकार के स्थान पर आ। इ = इ—निम्न शन्दों में संस्कृत की ई ध्वनि प्राकृत में इ हो जाती है। ओसि खंतं ८ अवसीदत्—अव = ओ, सी के स्थान पर ति, दत् = अंतं। आणि खं ८ आनीतम्—नी के स्थान पर हस्त्र इकार होने से णि, त लोप और अ स्वर शेप। गहिरं < गभीरम्—म के स्थान पर ह, दीर्घ इकार को हस्व इकार।
जिवड द जीवतु—जी को हस्व इ करने से जि, त लोप और उ स्वर शेप।
तयाणि < तदानीम्—द लोप और आ स्वर शेप, यश्रुति, नी को नि, णत्व।
तइक्यं < नृतीयम्—नृ में रहनेवाली ऋ को अ, त लोप, ईकार को इकार, य लोप
और श्र स्वर शेप।

दुइच्चं द्रितीयम्—संयुक्त व का छोप, इकार को उकार, त छोप और ईकार को इकार, य छोप और अ स्वर शेप।

पिछिविद्यं < प्रदीपितम्—संयुक्त रेफ का छोप, दी के स्थान पर छी और ईकार को हस्व, प को व, त छोप और अस्त्रर शेष।

पसिओ < प्रसीद: — संयुक्त रेफ का लोप, सी को हस्व, द छोप और ध स्वर शेप, विसर्ग को ओह्व।

वस्मिओ द्वश्मीक:—संयुक्त छ का छोप, म को द्वित्व, दीर्घ ईकार को हस्व, क छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

विलिख्यं < वीडितम् - संयुक्त रेफ का छोप दीर्घ ईकार को हस्व, ह को छ, त छोप और अ स्वर बोप।

सिरिसो < शिरीपः—तालव्य श को दन्त्य स, री को हस्व, मूर्धन्य को दन्त्य स, विसर्ग को ओत्व।

अलिखं , अलीअं < अलीकम्—ल में रहनेवाली दीर्घ ईकार को हस्व, क खोप और अ स्वर शेप।

उविणित्रां, उवणीअं < उपनीतम् —प को व, न को ण, ईकार को विकल्प से हस्व, त का छोप और अ स्वर शेष।

करिसो, करीसो < करीपः —री के स्थान पर विकल्प से रि, मूर्धन्य प को दन्त्य स, विसर्ग को ओत्व।

जिवइ, जीवइ<जीवति—जकारोत्तर ईकार को विकल्प से इकार, तकार का छोप, इस्वर शेप।

पाणित्रां,पाणीअं <पानीयम्—न को ण, नकारोत्तर ईकार को विकल्प से इकार, यकार का छोप और अ स्वर शेष।

· **(**घ) ई = उ

जुण्णं, जिण्णं ८ जीर्णम्—जकारोत्तर ईकार के स्थान पर विकल्प से उकार और उकाराभावपक्ष में ह, संयुक्त रेफ का लोप, ण को द्वित्व ।

( ह ) ई = ऊ

तृहं < तीर्धम् — तकारोत्तर ईकार के स्थान पर ऊकार, संयुक्त रेफ का छोप, थ के स्थान पर इ। दुवयणं < द्विवननम् —संयुक्त व का छोप, इकार को उकार, च के स्थान पर यं, न को णत्व ।

पावासुओ < प्रवासिक:— संयुक्त रेफ का लोप, स को दीर्घ, सि में रहने वाली इकार को उकार, क लोप और विसर्ग को ओत्व ।

जहुद्विलो, जिह्हिलो द्युधिष्ठिरः—य को ज, ध को ह तथा इकार के स्थान पर विकल्प से उकार, संयुक्त प का लोप, ठ को दित्व, पूर्व ठ को ट और र को ल।

दुउणो, विउणो < हिगुण:—संयुक्त व का लोप, इकार को उकार, ग लोप और उस्वर शेप। विकल्प से द का लोप होने पर विउणो रूप बनेगा।

दुइओ, विइओ < द्वितीयः — संयुक्त व का लोप, इकार को उत्व, त लोप, ई क्षेप और हस्व, य लोप और अ स्वर क्षेप, विसर्ग का ओस्व।

(घ) इ= ए

मेरा > मिरा-मि में रहनेवाली इ को एकार।

के सुर्ख, किंसुअं < किंशुकम्—इकार को प्रकार, क लोप और अस्वर शेप। इकार को एत्व न होने पर किंसुअं रूप बनता है।

(ङ) इ=ओ

दोवयणं < द्विवचनम् — संयुक्त व का लोप और इकार को ओस्व, मध्यवर्ती च लोप, अ स्वर शेप और य श्रुति।

दोहा, दुहा < द्विधा—संयुक्त व का लोप, इकार को विकल्प से ओस्व, ध की ह। (च) नि = ओ

ओउमारो, निउमारो < निर्भार:—निर्भार शब्द में विकल्प से नि के स्थान पर ओ होता है, तथा संयुक्त रेफ का छोप, भ को हित्व, पूर्ववर्ती भ को ज।

( ४ ) संस्कृत की ई ध्वनि प्राकृत में अ, आ, इ, उ, ऊ और ए में परिवर्तित होती है।

ई = अ

हर्डिई < हरीतकी—री में की ई के स्थान पर अ, त को ड और क छोप तथा ई स्वर शेप।

ई = आ---

कम्हारा < कश्मीरा:—श्म के स्थान पर मह तथा ईकार के स्थान पर आ। इ = इ—िनम्न शब्दों में संस्कृत की ई ध्विन प्राकृत में इ हो जाती है। ओसि ख्रांतं < अवसीदत्—अव = ओ, सी के स्थान पर सि, दत् = अंतं। आणि ख्रं < आनीतम्—नी के स्थान पर हस्य इकार होने से णि, त लोप और स स्वर शेष। गिहरं< गभीरम्—म के स्थान पर ह, दीर्घ इकार को हस्व इकार । जिवड द्रजीवतु—जी को हस्व इ करने से जि, त लोप और उ स्वर शेप । तयाणिं द्रतदानीम्—द लोप और आ स्वर शेप, यश्रुति, नी को नि, णत्व । तइश्रं द्रतियम्—नृ में रहनेवाली ऋ को अ, त लोप, ईकार को इकार, य लोप और श्र स्वर शेप ।

दुइत्र्यं द्रितीयम्—संयुक्त व का छोप, इकार को उकार, त छोप और ईकार को इकार, य छोप और अ स्वर शेप।

पिछिविद्यं < प्रदीपितम्—संयुक्त रेफ का छोप, दी के स्थान पर छी और ईकार को ह्स्व, प को व, त छोप और अस्वर शेप।

पसिओ < प्रसीद: — संयुक्त रेफ का लोप, सी को हस्व, द छोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओह्य ।

वस्मिओ द्वारमीक:—संयुक्त छ का छोप, म को द्वित्व, दीर्घ ईकार को हस्व, क छोप, क स्वर त्रेप, विसर्ग को ओस्व।

विलिख्यं < बीडितम् - संयुक्त रेफ का छोप दीर्घ ईकार को हस्ब, ह को छ, त छोप और अ स्वर बेप।

सिरिसो < शिरीपः—तालव्य श को दन्त्य स, री को हस्व, मूर्धन्य को दन्त्य स, विसर्ग को ओस्व।

अिंग्यं , अलीअं< अलीकम्—ल में रहनेवाली दीर्घ ईकार को हस्व, क लोप और अ स्वर शेप।

उविणित्रं, उविणीअं < उपनीतम्—प को व, न को ण, ईकार को विकल्प से हस्व, त का छोप और अस्वर शेप।

करिसो, करीसो द्रकरीपः —री के स्थान पर विकल्प से रि, मूर्धन्य प को दन्त्य स, विसर्ग को ओस्व।

जियइ, जीयइ < जीव.ति--जिकारोत्तर ईकार को विकल्प से इकार, तकार का छोप, इस्वर शेप।

पाणित्र्यं,पाणीअं <पानीयम्—न को ण, नकारोत्तर ईकार को विकल्प से इकार, यकार का छोप और अ स्वर शेप।

## · (घ) ई = ख

जुण्णं, जिण्णं < जीर्णम्—जकारोत्तर ईकार के स्थान पर विकल्प से उकार और उकाराभावपक्ष में ह, संयुक्त रेफ का लोप, ण को द्वित्व ।

( ङ ) ई = ऊ

तृहं<तीर्थम्—तकारोत्तर ईकार के स्थान पर अकार, संयुक्त रेफ का छोप, थ के स्थान पर द्वा

विहुणो, विहीणो < विहीन:—हकारोत्तर ईकार को विकल्प से जकार तथा न को णत्व, विसर्ग को ओत्व।

हूणो, हीणो ८ हीन:-

(च) ई = ए--संस्कृत के निम्न लिखित शब्दों में ई ध्विन को ए हो जाता है। आमेलो < आपीड:-पकारोत्तर हैकार को एकार और ड को छ। केरिसो द की दश: — ककारोत्तर ईकार को एकार, दश: के स्थान पर रिसो। एरिसो ८ ईटशः —ई के स्थान पर एकार, दश: के स्थान पर रिसो । पैऊसं < पीयपम् -- पकारोत्तर ईकार को एत्व, य छोप और ऊ स्वा शेप,

मुर्धन्य प को दन्त्य स ।

वहेडओ < विभीतक:—इकार को अकार, भकारोत्तर ईकार को एकार, भ के स्थान पर ह, त को ड और क छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व । नेडं, नीडं ८ नीडम्-नकारोत्तर ईकार को विकल्प से एकार।

पेढं, पीढं < पीठम्—पकारोत्तर ईकार को विकल्प से पुकार तथा ठ को छ।

( ५ ) संस्कृत की उध्विन प्राकृत में अइ, ई, ऊऔर ओ में परिवर्तित हो जाती है। उ = अ--निम्न लिखित शब्दों में संस्कृत की उ ध्वनि प्राकृत में अ में परिवर्तित ं होती है।

अगरुं < अगुरुम् -- गकारोत्तर उकार के स्थान पर अ।

गलोइ < गुहूची-गकारोत्तर उकार को अ, उ को छ और ऊ को ओ, चकार का छोप, ई स्वर शेप, पश्चात् हस्व।

गरुई < -गुर्वी-गकारोत्तर उकार को अ, वीं का पृथक्करण अत: रुई। मउडो < मुकुटः — मकारोत्तर उकार को अ, क लोप और ट को ड।

मउरं ८ मुक्रम् —

मडलो < मुक्लः--

मडलं < मुक्लम्--

सोअमल्लं द सौकुमार्थम्—औ को ओकार होने से सो, क का लोप और उसके स्थान में उ स्वर शेप, उकार को अ तथा मार्थ का मल्लं।

अवरिं, उवरिं ८ उपरि—उ के स्थान पर विकल्प से अ, प को व।

गरुओ, गुरुओ ८ गुरुक:--गकारोत्तर उ के स्थान पर विकल्प से अ. क लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

( ख ) उ = इ--संस्कृत के निम्न लिखित शब्दों की उध्विन का प्राकृत में इ हो जाता है।

पुरिसो दपुरुप:-रकारोत्तर उकार के स्थान पर इं, मूर्धन्य प को दन्त्य स ।

पडिरसें < पौरुषम्—भौ के स्थान पर ओ, पश्चात स + उ, रकारोत्तर उ को इत्व।

भिउडी ८ श्रुक्किट:—संयुक्त रेफ का छोप, उकार को इकार, क छोप, उ स्वर शेप भौर ट को ड।

(ग) उ=ई

ः इंशिअं< क्षुतम्—क्ष के स्थान पर छ, उकार को ईकार, त छोप और अस्वर शेप। (घ) उ = ऊ

् दृह्वो, दुह्ओ द्रुर्भगः—दकारोत्तर उकार को विकल्प से ऊकार, संयुक्त रेफ का लोप, म को ह और ग लोप, अ स्वर घोप तथा ओत्व ।

मूसलं, मुसलं < मुसलम्—मकारोत्तर उकार को विकल्प से ऊत्व । दूसहो, दुस्सहो < दुस्सह:—दकारोत्तर उकार को विकल्प से ऊत्व ।

पुह्वो, सुह्ओ < सुभगः—सकारोत्तर उकार को विकल्प से ऊकार, भ को इ, ग लोप और अ स्वर शेप।

(ङ) उ=ओ

कोउहलं, कुऊहलं< कुत्रहल्म—ककारोत्तर उकार को ओस्व, तकार का लोप, ऊस्वर शेष तथा ऊ को विकल्प से हस्व।

- (६) संस्कृत की ऊध्विन प्राकृत में अ, इ, ई, उ, ए और ओ रूप में बद्छ जाती है।
- (क) ऊ = अ—निम्न लिखित प्राकृत शब्दों में संस्कृत की ऊध्विन विकल्प से अ में परिवर्तित होती है।

दुअछं दुऊर्छं< दुक्लम्—मध्यवर्ती क लोप, ऊन्वर शेप और ऊके स्थान पर विकल्प से अ।

सण्हं, सुण्हं < सूक्ष्मम्—सकारोत्तर ककार के स्थान पर विकल्प से अकार, क्ष्म के स्थान पर पह ।

( ख ) ऊ = ई

निउरं, नुउरं < नृपुरम्—जकार के स्थान पर विकल्प से इकार, प का स्रोप उ शेप।

(ग) ऊ = ई---

उन्बीढं, उन्बूढं < उद्=यूढम्—द्य्का लोप और व को द्विस्व और ककार को विकल्प से ईकार।

(घ) ऊ = उ —िगम्न लिखित रान्हों में ऊकार के स्थान पर उत्व होता है। कंडुअइ <कण्ड्यते — ऊकार के स्थान पर उकार और यकार का लोप, अ स्वर शेप, विभक्ति चिह्न इ । कंडुया < कण्डूया—ककार के स्थान पर उकार। कंडुयणं < कण्डूयणम्—ककार को उत्त्व तथा न को णत्त्र। भुमया < श्रूः—ककार के स्थान पर उत्त्व।। वाजको < वातलः—नकार का लोग और क स्वर कोग के के स्थान

वाउलो < वात्लः—तकार का लोप और ऊस्वर शेप, ऊके स्थान में उत्व। हणुमंतो < इन्मान्—नकार को णत्व और ऊकार को उत्व।

कोउहलं, कोऊहलं द उत्तरहलम्—ककारोत्तर उकार को ओकार, तकार का लोप और ऊकार के स्थान पर विकल्प में उत्त ।

महुअं, महूअं< मधूकम्—ध के स्थान पर ह और ऊकार को विकल्प से उत्त्र । ( ङ ) ऊ = ए

नेउरं, नूडरं < न्पुरम्— ऊकार के स्थान पर एत्व और पकार का छोप और उ स्वर शेष।

(च) ऊ = ओ—निम्न लिखित शब्दों में ऊ को ओ होता है।
कोटपरं द्र कृपरम्—ऊकार को ओकार, संयुक्त रेफ का लोप, प को द्वित्व।
कोहण्डी द्र कृप्माण्डी—ककारोत्तर ऊकार को ओत्व, प्मा के स्थान पर ह।
गलोई < गृह्ची—डकार के स्थान पर ल, डकारोत्तर ऊकार को ओ एवं चकार
का लोप, ई शेप।

तंबोलं<ताम्बूलम्—ता को हस्व, वकारोत्तर ऊकार को ओत्व । तोजीरं दल्जीरम्—ऊकार को ओत्व ।

मोल्लं<मृल्यम्—मकारोत्तर ऊकार को ओस्व, संयुक्त य का लोप और छ को द्वित्व ।

थोरं < स्थूलम् — संयुक्त स का छोप, थकारोत्तर ऊकार को ओत्व एवं छ को रकार।

तोणं, तूणं दत्णम्—तकारोत्तर ऊकार को विकल्प से ओत्व।

थोणा, थूणा < स्थूणा — संयुक्त स का छोप और थकारोत्तर ऊकार की विकल्प से ओत्व ।

- (७) प्राकृत वर्णमाला में ऋ को स्थान नहीं दिया गया है। अत: संस्कृत की ऋ का परिवर्तन अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ओ, अरि और रि के रूप में होता है।
- (क) ऋ = आ-—निम्न लिखित राव्दों में आदि में आनेवाली ऋ अ के रूप में बदल जाती है।

क्यंद्रकृतम्—ककारोत्तर ऋ के स्थान पर <sup>क्ष</sup>, त लोप, क्ष स्वर शेष और य श्रुति।

22

घरं < घृतम्—धकारोत्तर

घट्टो < घृष्टः — घकारोत्तर ऋ के स्थान पर अ, संयुक्त प का लोप, ट को हित्त्र । तणं < तृणम्—तकारोत्तर ऋ के स्थान अ।

मओ < मृगः—मकारोत्तर ऋ के स्थान पर अ, ग छोप और अ स्वर शेप,

महं< मृष्टम्—मकारोत्तर ऋ के स्थान पर अ, संयुक्त प का छोप और ट को द्वित्व।

वसहो < वृपभ: — वकारोत्तर ऋ के स्थान पर अ, मूर्धन्य प को दन्त्य स, भ के स्थान पर ह और विसर्ग का ओत्व।

दुक्कडं < दुक्कृतम् —संयुक्त प का छोप, क को द्वित्व, ऋ के स्थान पर अ एवं त के स्थान पर ड।

पुरेकडं ८ पुरस्कृतम्—रकारोत्तर अको पुत्व, संयुक्त सका छोप, ऋ के स्थान पर अ, तको ड।

महिया < सत्तिका — मकारोत्तर ऋ के स्थान पर अ, त को ट तथा ककार का छोप, आ स्वर क्षेत्र, य श्रुति।

णिअत्तं <िनवृत्तम्—न को णत्व, वकारोत्तर ऋकार को अ। मचु < मृत्यु—मकारोत्तर ऋ को अ और त्य के स्थान पर च।

मउओ < महुक:—,, ,, द छोप, उ स्वर शेप, क छोप, अ स्वर शेप भौर विसर्ग को ओत्व।

वन्दारओ < वृत्दारक:—वकारोत्तर झ के स्थान पर अ, क लोप, अ स्वर शेप और विसर्ग को ओत्व।

वगी < वृकी-वकारोत्तर ऋ के स्थान पर अ तथा क को ग।

कसंणपक्खों <कृष्णपक्षः—ककारोत्तर ऋ के स्थान पर अ, ष्ण का पृथकरण मुर्धन्य प् को दन्त्य स तथा क्ष को क्ख ।

पाययं < प्राकृतम् — ककारोत्तर ऋ के स्थान पर अ और इस अ को य श्रुति, त लोप, अ स्वर शेष और अ को य।

वहप्पक्ई द बृहस्पति:—वकारोत्तर ऋकार को अत्व, स्प के स्थान पर एक। सिलवटो दिश्लाष्ट्रष्टः—तालव्य श को दन्त्य स, लकार को हस्व, प का व और ऋ को अ।

मअलांछणं < सगलाञ्छतम्—मकरोत्तर ऋकार को अहन, ग लोप और अ स्वर शेप।

मअवहू < सगवधू—मकरोत्तर ऋ के स्थान पर अ, घ के स्थान पर ह। रामकण्हो < रामऋष्णः—ककारोत्तर ऋकार को अ और ष्ण को ण्ह। (ख) ऋ = आ — निम्न शब्दों में विक्लप से ऋ के स्थान पर आ आदेश होता है।

कासा, किसा ८ कृशा—ककारोत्तर ऋकार को विकल्प से आत्व । माउक्कं, मउत्तर्णं ८ मृदुत्वम्—मकरोत्तर ऋकार को विकल्प से आत्व । माउक्कं, मउअं ८ मृदुकम्— ,, ,, ,,

(ग) ऋ = इ—िनम्न शब्दों में संस्कृत की ऋ ध्वनि इ में परिवर्तित होती है। डिक्कट्ठं < उत्कृष्टम्—संयुक्त त का लोप, क को द्वित्व और ऋ के स्थान पर इ। इद्धी <ऋदि:—ऋ के स्थान पर इ।

इसी < ऋषिः—ऋ के स्थान पर इ, मूर्धन्य प को सत्व और इकार को दीर्घ। किच्छम् < कृच्छम्—क ककारोत्तर ऋ के स्थान पर इ।

किविणो < कृपणः — " तथाप काव और विसर्ग का ओत्व।

िकई < कृति:—ककारोत्तर ऋ के स्थान पर इ, त लोप और इ स्वर को दीर्घ। किञ्ची < कृत्ति:—क में रहनैवाली ऋ के स्थान पर इ, त्त के स्थान पर च। किञ्चा < कृत्या—क में रहने वाली ऋ के स्थान पर इ, त्य के स्थान पर च। किञो < कृप:—ककारोत्तर ऋकार के स्थान पर इ और प को व।

किवा < हुपा— ककारात्तर झरकार क स्थान पर इ आर प का व ।

किवा < हुपा— ,, ,, ,,

किवाणं < हुपाणम्— ,, ,, ,,

किवो < हुरा:— ,, ,, ,, रा के स्थान पर 'द'।

किसाण् < हुराानु:— ,, ,, ताल्रव्य श को स,
उकार को उत्तर ।

किंसिओ < कृषित:—ककारोत्तर ऋकार के स्थान पर इ, मूर्घन्य प लोप, त लोप और स्वर शेप तथा ओस्व।

किसरा < इसरा—ककारोत्तर ऋकार के स्थान पर इ। गिट्ठी < गृष्टि:—गकारोत्तर ऋकार को इत्व, मूर्धन्य प छोप, ट को द्वित्व। गिद्धी < गृद्धिः—गकारोत्तर ऋकार को इत्व। घुसिणं < घुस्रणम्—सकारोत्तर ऋ को इत्व। घिणा < घृणा—घकारोत्तर ऋ के स्थान पर इ।

तित्तं < तृसम्—तकारोत्तर ऋकार के स्थान पर इ। संयुक्त प छोप और त को द्वित्व।

दिट्ठं ८ दृष्टम्—दकारोत्तर ऋ के स्थान पर इ, संयुक्त प लोप, ट को हिस्ब, हितीयटको ठ।

,,

दिट्टी < दृष्टि:—

,,

,,

धिई < धित:—धकारोत्तर ऋकार को इकार, त छोप और शेप स्वर इ को दीर्घ। नित्तओ < नष्तृक:--संयुक्त प का लोप, त को द्वित्व, ऋकार को इत्व, क लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्त्र ।

नियो < नृपः—नकारोत्तर ऋकार को इत्व और प को व, विसर्ग को ओत्व । निसंसो ८ नृशंस:—नकारोत्तर ऋकार को इत्व, तालब्य का को दन्त्य स, विसर्ग को ओत्व।

पिहं < पृथक्—पकारोत्तर ऋकार को इत्व, थ को इ, अन्त्य हलन्त का छोप, अनुस्वारागम ।

पिच्छी ८ पृथ्वी--पकारोत्तर ऋ को इत्व, थ्वी के स्थान पर च्छी।

विंहिओ < बृंहित:—वकारोत्तर ऋकार को इत्त्र, त का छोप, क्ष स्वर द्योप और विसर्ग को ओस्त्र।

भिंगो < भृद्धः-भकारोत्तर ऋकार को इत्व, विसर्ग को ओत्व।

भिंगारो < चङ्गारः — "

भिऊ<भृतः—भकारोत्तर ऋकार को इत्व, ग का छोप और उ स्वर, शेप, दीर्घ।

माई < मातृ--तकारोत्तर ऋ को इस्व तथा दीर्घ।

मिइँगो < मृदंग:- मकारोत्तर ऋकार को इत्व, द का छोप, अ स्वर शेप तथा शेप अ को इत्व, विसर्ग को ओत्व।

मिहं < मृष्टम् — मकारोत्तर ऋकार को इत्व, संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व तथा द्वितीय टको ठ।

विइण्हो < वितृष्ण:—तकारोत्तर ऋकार को इत्व, प्ण: के स्थान पर ण्हो ।

विञ्चुओ < वृश्चिकः —वकारोत्तर ऋकार को इत्व, श्व के स्थान पर ञ्च तथा इ को उत्व, क लोप, अ स्त्रर शेष और विसर्ग को ओस्त्र।

वित्तं < वृत्तम् --- वकारोत्तर ऋ के स्थान पर इत्व।

वित्ती < वृत्ति: —वकारोत्तर क्र को इत्व, तकारोत्तर इकार को दीर्घ।

विद्धकई < बृद्धकिः—वकारोत्तर ऋ को इत्व, व का लोप और शेप स्वर इं को दीर्घ।

विट्ठो < वृष्:--वकारोत्तर ऋ को इत्व, संयुक्त प का छोप, ट को द्वित्व तथा द्वितीय टको ठ।

विद्वी < वृष्टि:—

" विसी < वृसी-वकारोत्तर ऋ को इत्व।

वाहिअं< न्याहतम्—संयुक्त य का लोप, हकारोत्तर ऋकार को इत्व, त का लोप और अस्वर शेष।

सिआलो < श्वमालः — तालव्य श को दन्त्य स, शकारोत्तर ऋकार को इत्व, म का लोप और आ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

सिंगारो द्रश्रंगार:—तालव्य श को दन्त्य स, शकारोत्तर ऋ को इत्व, और विसर्ग को ओत्व।

सइ < सहत्—क का छोप भौर ककारोत्तर ऋकार को इत्व, अन्त्य हरूनत त् का छोप।

सिमिद्धी द्रसमृद्धिः—मकारोत्तर ऋकार को इत्व, द्धकारोत्तर इकार को दीर्घ। सिट्ठं द्रम्म् सकारोत्तर ऋकार को इत्व, संयुक्त प का छोप, ट को द्वित्व और द्वितीय ट को ठ।

सिट्ठी < छष्टि:-- ,, ,, अन्तिम इकार को दीर्घ।

छिहा < स्पृहा — स्प में रहनेवाली ऋ को इत्व, स्प के स्थान पर छ। हिल्परं < हत्यम — हु में रहने वाली ऋ को उत्त तथा हु का लोग औ

हिअयं< हृदयम्—ह में रहने वाली ऋ को इत्व तथाद का लोप और अ स्वर शेप।

माइहरं<मातृगृहम्—तकारोत्तर ऋ का इत्व श्रौर गृहं को हरं।

मियतणहा < मृगतृष्णा—मकारोत्तर ऋकार को इत्व, ग का छोप, अ स्वर शेप और य श्रुति, तकारोत्तर ऋ को अ तथा णग के स्थान पर णह।

मियंको, मयंको < मृगाङ्क:—मकारोत्तर ऋकार को इत्व, ग का लोप और अ स्वर को य श्रुति।

इहामियो < इहामृगः- मकारोत्तर ऋ को इत्व, ग का छोप, अस्वर शेप तथा प्र श्रुति, विसर्ग को ओत्व।

मियसिराओ < मगशिरा:—मकारोत्तर ऋकार को इत्व, ग छोप, अ स्वर शेप तथा य श्रुति, तालव्य श को दन्हय स ।

इसिगुत्तो <ऋषिगुप्त:—ऋकार को इत्व, मूर्धन्य प को स, संयुक्त प का लोप, त को द्वित्व।

इसिद्त्तं दऋषिद्त्तम्—ऋकार को इत्व, मूर्धन्य प को दन्त्य स।

धिट्ठो, धट्ठो < ५ए: - धकारोत्तर ऋकार को विकल्प से इत्व, संयुक्त प का लोप, ट को हित्व, हितीय ट को ठ, विसर्ग को ओत्व।

पिट्ठं, पट्ठं द्रष्टम्—पकारोत्तर ऋकार को विकल्प से इत्व, संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व तथा द्वितीय ट को ठ।

विहण्फई, बहण्फई < बहस्पति:—वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से इत्व, स्प को प्फ, तकार का लोप और इ स्वर शेप को दीई। माइमंडलं, माउमंडलं< मातृमण्डलम्—तकारोत्तर ऋकार को विकल्प से इत्व । मिच्चू, मच्चू < मृत्युः—मकारोत्तर ऋकार को विकल्प से इत्व और त्युः को च्चू।

विद्धो, वुड्ढो < वृद्धः—वकारोत्तर ऋकार को त्रिकल्प से इत्त्र ।

विंटं, वेंटं द वृन्तम् — वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से इत्व तथा त को ट।

सिंगं, संगं < श्रङ्गम्—तालव्य श को दन्त्य स, शकारोत्तर ऋकार को विकल्प से इत्त्र ।

(घ) ऋ = उ—निम्न प्राष्ट्रत शब्दों में संस्कृत की ऋ ध्वनि उकार में परिवर्तित है। उदा < ऋतु:—ऋकार को उत्था तकार का छोप और शेप स्वर उ को दीर्घ। उसहो < ऋपभः—ऋ को उत्व, मूर्धन्य प को दन्त्य स, भ को ह, विसर्भ को ओत्व।

जामाउओ < जामातकः—तकारोत्तर ऋकार को उत्व, तकार का छोप, क छोप, अ स्वर ओर विसर्ग को ओत्व ।

नत्तुओ < नष्तकः — संयुक्त प का छोप, त को द्वित्व, ऋकार को उत्व, क का छोप और शेप स्वर अ को ओत्व ।

निहुअं<िनिश्तम्—भकारको ह तथा ऋ को उत्व, तकार का छोप और अ स्वरशेष।

निउअं < निवृत्तम्—वकारोत्तर ऋकार को उत्व, व का छोप, तकार का छोप और और अ स्वर शेप।

निव्युअं<िनवृतम्—संयुक्त रेफ का लोप, व द्वित्व, ऋकार को उत्व, त लोप और अ स्वर शेष।

िनट्युई दिनिर्वृत्तिः — संयुक्त रेफ का छोप, व को द्वित्व, ऋकार को उत्व, त छोप और इकार शेष तथा इसको दीर्व।

परहुओ < परभृतः—भकारोत्तर ऋकार को ऊत्व, भ को ह, त छोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

परामुद्धो < परामृष्ट:—मकारोत्तर ऋकार को उत्व, संयुक्त ज का छोप, ट को द्वित्व, द्वितीय ट को ठ, विसर्ग को ओस्व ।

पिउओ < पितृकः—तकारोत्तर ऋकार को उत्व, क का छोप अ स्वर शेप और विसर्ग का ओत्व ।

पुहर्इ < पृथिवी—पकारोत्तर अस्कार को उत्तव, थ के स्थान पर ह, इ स्वर को अ, वकार वा छोप और ई स्वर।

पहुंडि < प्रशृति—संयुक्त रेफ का लोप, भकारोत्तर ऋकार को उत्त्र, त को छ।

पुउत्ती द्रप्रवृत्ति:—संयुक्त रेफ का छोप, वकारोत्तर ऋकार को उत्व, व का छोप, अन्तिम स्वर इ को दीर्घ।

पउद्घो < प्रष्टः — संयुक्त रेफ का लोप, वकारोत्तर ऋकार को उत्व, व का लोप, संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व, द्वितीय ट को ठ।

पाहुडं < प्राप्ततम् — संयुक्त रेफ का छोप, भ को ह, ऋकार को उत्व, त की ड।
पाउओ < प्रावृतः — संयुक्त रेफ का छोप, वकार का छोप और अवशेप ऋ को
उत्व, त का छोप, अ स्वर शेप तथा विसर्ग को ओत्व।

पाउसो < प्रावृषः — संयुक्त रेफ लोप, व लोप और अवशेष ऋकार की उत्य, मूर्धन्य प को दन्त्य स, विसर्ग को ओत्त्र ।

मुई< भृति: —भकारोत्तर ऋकार को उत्व, तकार का छोप और शेप स्वर ह को दीर्घ।

भाउओ < श्रातृकः — संयुक्त रेफ का लोप, तकार का लोप, ऋकार को उत्व, क का लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

माउओ < मातक:—तकार का छोप, ऋकार को उत्व, क का छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

माउआ < मातृका—तकार का छोप, शेप स्वर ऋ को उत्व, क का छोप और आ स्वर शेप।

मुण(छं८ मृणालम्—मकारोत्तर ऋकार को उत्व ।

युत्तंतो < वृत्तान्त: —वकारोत्तर ऋकार को उत्व।

बुड्ढो द्रबुडः—बकारोत्तर ऋकार को उत्व, दन्त्य वर्णों को मूर्धन्य, विसर्ग का ओत्व।

बुद्दी < बृद्धिः--वकारोत्तर ऋकार को उत्त्र, दन्त्य वर्णों को मूर्धन्य, इकार को दीर्घ।

बुंदं द्रवन्दम्—वकारोत्तर ऋकार को उत्व।

र्बुदावणो द्वन्दावनः—वकारोत्तर ऋकार को उत्व, न को णत्व और विसर्ग जो कोत्व।

विडअं< विवृतम्—मध्यवर्ती वकार का लोप, शेप ऋ को उत्व, त लोप और अस्वर शेप।

बुट्ठो < बृष्ट:—वकारोत्तर ऋकार को उत्व, संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व तथा द्वितीय ट को ठ।

बुट्ठी दृष्टिः—वकारोत्तर, ऋकार को उत्व, संयुक्त प का छोप, ट को द्वित्व तथा द्वितीय ट को ठ, इकार दीर्घ। पुट्ठो < स्पृष्टः—संयुक्त स का छोप, पकारोत्तर ऋकार को उत्व, संयुक्त प का छोप, ट को द्वित्व, द्वितीय ट को ठ, विसर्ग को ओत्व।

संयुअं < संवृतम् —वकारोत्तर ऋकार को उत्व, तकार का लोप, अ शेप।

मुसा, मोसा < मृप—मकारोत्तर ऋकार को विकल्प से उ, उ के अभाव में ओ तथा मुर्धन्य प को दन्त्य स।

उसहो, वसहो द्वपभः—वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से उत्व, विकल्पाभाव पक्ष में ऋकार को अ।

(घ) ऋ = ऊ।

मूसा, मुसा, मोसा < मृपा--मकारोत्तर ऋकार के स्थान पर विकल्प से ऊकार, विकल्पामात्र पक्ष में उकार तथा ओकार होने से तीन रूप वनते हैं।

( ङ ) ऋ = ए---

वेंट, विंटं द बुन्तम्—वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से एकार, विकल्पाभावपक्ष में इकार तथा त को ट।

( च ) ऋ = ओ—

मोसा < मृषा—मकारोत्तर ऋ को विकल्प से ओस्व । वोंटं < वृन्तम्—वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से ओस्व ।

( छ ) ऋ = अरि—

द्रिओ < इस:--दकारोत्तर ऋकार को अरि, संयुक्त प और अन्तिम त का छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

(ज)ऋ = हि--

आढिओ < आहत: — मध्यवर्ती दकार का लोप और श्रोप ऋ के स्थान पर हि, त लोप, अ स्वर श्रेप, विसर्ग को ओस्व।

(भ) ऋ = रि—निम्न प्राकृत शब्दों में वर्तमान भाषा प्रवृत्ति के समान संस्कृत की ऋ के स्थान पर रि मिलता है।

रिच्छो < ऋक्षः—ऋ के स्थान पर रि और क्ष को च्छ, विसर्ग को ओस्व ।

अन्नारिसो ८ अन्यादशः—संयुक्त य का छोप, न को द्वित्व, दकार का छोप और शेप स्वर ऋ को रि, श को स, विसर्ग को ओस्त्र ।

अन्नारिच्छो < अन्यादक्षः—संयुक्त य का छोप, न को द्वित्व, दकार का छोप और शेप स्वर ऋ को रि, क्ष को च्छ तथा विसर्ग को ओत्व।

अमृरिसो < अमृदृश:--दिकार का छोप, शेष स्त्रर ऋ को रि, तालव्य श को दन्त्य स, विसर्ग को ओत्व। पउत्ती दप्रवृत्ति:—संयुक्त रेफ का लोप, वकारोत्तर ऋकार को उत्व, व का लोप, अन्तिम स्वर इ को दीर्घ।

पजड़ो < प्रबृधः — संयुक्त रेफ का लोप, वकारोत्तर ऋकार को उत्व, व का लोप, संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व, द्वितीय ट को ठ।

पाहुडं < प्रामृतम् — संयुक्त रेफ का छोप, म को ह, ऋकार को उत्व, त की ड। पाउओ < प्रावृतः — संयुक्त रेफ का छोप, वकार का छोप भौर अवशेप ऋ को उत्व, त का छोप, अ स्वर शेप तथा विसर्ग को ओस्व।

पाउसो < प्रावृपः — संयुक्त रेफ छोप, व छोप और अवशेप ऋकार को उत्व, मुर्धन्य प को दन्त्य स, विसर्ग को ओह्व।

भुई < भृति: -- भकारोत्तर ऋकार को उत्व, तकार का छोप और शेप स्वर इ को दीर्घ।

भाउओ < म्रातृकः — संयुक्त रेफ का छोप, तकार का छोप, ऋकार को उत्व, क का छोप और अस्वर क्षेप, विसर्ग को ओत्व।

माउओ < मातृक:--तकार का छोप, अरकार को उत्व, क का छोप, अ स्वर त्रेप, विसर्ग को ओत्व।

माउआ < मातृका-- तकार का छोप, शेप स्वर ऋ को उत्व, क का छोप और आ स्वर शेप।

मुणालं < मृणालम्—मकारोत्तर ऋकार को उत्व।

वुत्तंतो < वृत्तान्त: -- वकारोत्तर ऋकार को उत्व ।

बुद्धो द्रदः—त्रकारोत्तर ऋकार को उत्व, दन्त्य वर्णो को मूर्धन्य, विसर्ग का ओत्व।

बुड्ढी < वृद्धिः---वकारोत्तर ऋकार को उत्त्र, दन्त्य वर्णों को मूर्धन्य, इकार को दीर्घ।

युंदं < वृन्दम्—वकारोत्तर ऋकार को उत्व ।

र्बुंदावणो द्रवृन्दावन:—वकारोत्तर ऋकार की उत्व, न की णत्व और विसर्ग को ओत्व।

विडअं < विवृतम् — मध्यवर्ती वकार का छोप, शेप ऋ को उत्व, त छोप और अ स्वर शेप।

बुद्धो < वृष्ट:—वकारोत्तर ऋकार को उत्व, संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व तथा द्वितीय ट को ठ।

बुट्टी दृष्टिः—वकारोत्तर, ऋकार को उत्व, संयुक्त प का छोप, ट को द्वित्व तथा द्वितीय ट को ठ, इकार दीर्घ। पुट्टो < स्पृष्टः—संयुक्त स का लोप, पकारोक्तर क्रकार को उत्व, संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व, द्वितीय ट को ठ, विसर्ग को ओत्व।

संवुअं < संवृतम् - वकारोत्तर ऋकार को उत्व, तकार का छोप, अ शेप।

मुसा, मोसा < सृप—मकारोत्तर ऋकार को विकल्प से उ, उ के अभाव में ओ तथा मुर्धन्य प को दन्त्य स ।

उसहो, वसहो दव्यभः—वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से उत्व, विकल्पाभाव पक्ष में ऋकार को अ।

(घ)ऋ=ऊ।

मूसा, मुसा, मोसा < मृपा--मकारोत्तर ऋकार के स्थान पर विकल्प से ऊकार, विकल्पाभाव पक्ष में उकार तथा ओकार होने से तीन रूप वनते हैं।

( ङ ) ऋ = ए---

वेंट, विंटं < वृन्तम्—वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से एकार, विकल्पाभावपक्ष में इकार तथा त को ट।

( च ) ऋ = ओ---

मोसा < मृपा—मकारोत्तर ऋ को विकल्प से ओस्व । वोंटं < वृन्तम्—वकारोत्तर ऋकार को विकल्प से ओस्व ।

( छ ) ऋ = अरि---

दरिओ < इसः—दकारोत्तर ऋकार को अरि, संयुक्त प और अन्तिम त का छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

(ज)ऋ = हि--

आढिओ < भारत: — मध्यवर्ती दकार का छोप और श्रेप क के स्थान पर हि, त छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग को ओस्व।

(भ ) ऋ = रि—निम्न प्राकृत शब्दों में वर्तमान भाषा प्रवृत्ति के समान संस्कृत की ऋ के स्थान पर रि मिलता है।

रिच्छो ८ मक्षः—ऋ के स्थान पर रि और क्ष को च्छ, विसर्ग को ओत्व। अन्नारिसो ८ अन्यादशः—संयुक्त य का छोप, न को द्वित्व, दकार का छोप और शेप स्वर ऋ को रि, श को स, विसर्ग को ओत्व।

अन्नारिच्छो < अन्यादक्षः — संयुक्त य का छोप, न को द्वित्व, दकार का छोप और शेप स्वर ऋ को रि, क्ष को च्छ तथा विसर्ग को ओत्व।

अमृरिसो < अमृदश:—दकार का छोप, शेष स्वर ऋ को रि, तालब्य श को दन्त्य स, विसर्ग को ओस्व। . अमृरिच्छो < अमृदक्ष:—दकार का छोप, शेप स्वर ऋ को रि, क्ष को च्छो। अम्हारिसो < अस्मादशः—दकार का छोप, शेप स्वर ऋ को रि, ताङक्य श को दिन्त्य स, विसर्ग को ओस्व।

अम्हारिच्छो < अस्माद्दक्ष:—दकार का लोप, शेप स्वर ऋ को रि, क्ष को च्छ, विसर्ग को ओस्व।

एरिसो दईहरा:—ई के स्थान में ए, दकार का छोप और शेप स्वर ऋ के स्थान में रि, ताल्व्य श को दन्त्य स, विसर्ग को ओत्व।

परिच्छो ८ ईटक्ष:—ई के स्थान में ए, दकार का छोप और शेप स्वर ऋ के स्थान में रि, क्ष को च्छ और विसर्ग को ओत्व।

एआरिसो दणताहशः—मध्यवर्ती तकार का छोप, आ स्वर घेप, दकार का छोप और शेप स्वर कर को रि, तालव्य का को दन्त्य स, विसर्ग को कोत्व।

एआरिच्छो < एतादक्षः—मध्यवर्ती तकार का छोप, आ स्वर शेप, दकार का छोप और शेप स्वर ऋ को रि, क्ष को च्छ और विसर्ग को ओरव।

केरिसो <कीहशः—ककारोत्तर ईकार को एकार, दकार का लोप और शेप स्वर अस्तार को रि।

केरिच्छो <कीदक्षः— " " "

तारिसो < ताहश:—दकार का छोप, शेप स्वर ऋकार को रि, श को स, विसर्ग को ओत्व।

तारिच्छो द तादक्षः — दकार का लोप, शेप स्वर ऋकार को रि, क्ष को च्छ तथा-विसर्ग का ओत्व।

तारिक्<तादृक्—दकार का छोप, शेप स्वर ऋ को रि, अन्त्य हलन्त्य क् का छोप।

भवारिसो<भवादशः— ,, श्रु को दन्त्य स विसर्ग को ओत्व । भवारिच्छो<भवादशः— ,, क्ष को च्छ, विसर्ग को ओत्व । भवारि<भवादक्— ,, ,, अन्त्य हलन्त्य क् का लोप ।

जारिसो दयादश:—आदि यकार की जकार, द का छोप, शेप स्वर ऋ के स्थान पर रि, तालब्य श को दन्ह्य स विसर्ग को झोहब ।

जारिच्छो दयादक्ष:—आदि यकार को जकार, द का छोप, शेप स्वर ऋ के स्थान पर रि, क्ष को च्छ, विसर्ग को ओस्व।

जारि < यादक्—आदि य को ज, दकार का छोप, क्षेप स्वर ऋ को रि, अन्त्य हुलन्त्य क् का छोप। तुम्हारिसो < युष्मादशः—युष्मा के स्थान पर तुम्हा, दकार का लोप, शेप स्वर क को रि, तालव्य श को दन्दर स।

तुम्हारिच्छो ८ युष्मादृशः— ,, ,, क्ष को च्छ, विसर्ग को ओत्त्र । तुम्हारि—युष्मादृक्— ,, ,, अन्त्य हुलन्त्य क् का छोप। सरिसो ८ सदृशः—दकार का छोप, शेप स्वर ऋ को रि, तालन्य श को दन्त्य स विसर्ग का ओत्त्र ।

सिर्च्छो < सदक्षः— ,, ,, क्ष को च्छ, विसर्ग को ओत्व ! सिर्< सदक्— ,, अन्त्य हरून्त्य क् का छोप । रिउजू, उउजू < ऋजु:—ऋ के स्थान में विकल्प से रि, विकल्पाभाव में उ । रिणं, अणं < ऋणम्— ,, ,, विकल्पाभाव में अ । रिऊ, उऊ < ऋतु:— ,, ,, तकार का छोप, शेप स्वर उ को दीर्घ ।

रिसहो, उसहो ८ ऋपमः— ,, , विकल्पाभाव पक्ष में उ। रिसी, इसी ८ ऋपिः— ,, ,, विकल्पाभाव पक्ष में इ।

(८) प्राकृत में संस्कृत की एकार ध्वनि इ और ऊ में बदल जाती है।

(क) ए = इ---

किसरं, केसरं <केसरम्—ककारोत्तर एकार को विकल्प से इत्व। चिवडा, चवेडा < चपेटा—प को व, पकारोत्तर ए को विकल्प से इ।

दिअरो, देयरो < देवर:—दकारोत्तर एकार को इत्व, वृकार का छोप और अ स्वर शेप।

विअणा, वेअणा ८ वेदना - वकारोत्तर एकार को इत्व, इकार का छोप और अ स्वर शेष।

( ख )ए = ऊ---

थूणो, थेणो < स्तेन: —स्त के स्थान पर थ और एकार के स्थान पर विकल्प से जकार।

(९) प्राकृत में संस्कृत की ऐकार ध्वनि का अअ, इ, ई, अह और ए में परिवर्तन होता है।

(क) ऐ=अअ।

उचअं< उच्चेस्—चकारोत्तर ऐकार के स्थान पर अअ। नीचअं<नीचेस्— ,,

#### ( ख ) ऐ = इ

सिंगच्छरो < शनैश्चर:—तालच्य श को दन्त्य स, न को ण, नकारोत्तर ऐकार को इत्त्व, श्र को च्छ, विसर्ग को ओत्व।

सिन्धवं < सैन्धवम्—सकारोत्तर ऐकार को इकार।

सिन्नम्, सेन्नं दसेन्यम्—सकारोत्तर ऐकार को विकल्प से इकार, संयुक्त य का छोप और न को द्वित्व ।

# (ग) ऐ= ई

धीरं < धेर्यम्—धकारोत्तर ऐकार को ईत्व, संयुक्त यकार का लोप और र शेप। (घ) ऐ = अइ—

अइसरिअं< ऐश्वर्यम्—ऐकार को अह, संयुक्त व का छोप, तालच्य श को स, र्यम् को रिअं।

कइअवं <केतवम्—ऐकार को सह, तकार का छोप और अ स्वर शेप।

चइत्तंं दचेत्यम्—चकारोत्तर ऐकार को क्षइ, संयुक्त य का छोप और त को द्विस्व ।

दइचो ८ देत्य:—दकारोत्तर ऐकार को अह, त्य को च, विसर्ग को ओत्व। दइअवं ८ देवतम् — ,, ,, ,, वर्णविपर्यय से वतम् का अवं। भइरवो ८ भैरव:—भकारोत्तर ऐकार को अह। बहजवणो ८ वैजवन:—वकारोत्तर ऐकार को अह।

चहुआलीअं<वैतालीयम्— ,, ,, तकार का लोप और आ स्वर शेष ।

वहत्द्दभो < वैदर्भः — ", संयुक्त रेफ का छोप, भ को हिह्द और पूर्ववर्ती भ को व।

वहएसो दवेदेश:—वकारोत्तर ऐकार को अह, मध्यवर्ती दकार का छोप, एकार शेप।

वइसालो < वैशालः -- वकारोत्तर ऐकार को अइ, श को स।

ं वहस्साणरो दवैश्वानर:— ,, संयुक्त व का छोप, स को द्वित्व न को ण तथा विसर्ग को ओस्व।

सइरं < स्वैरम् — संयुक्त व का छोप, सकारोत्तर ऐ को अइ।

कइरवं, केरवं < कैरवम् — ककारोत्तर ऐकार को विकल्प से अइ तथा विकल्पामाव पक्ष में ए।

कइलासो, केलासो ८ कैलास:— ,, ,, ,, ,, ,, च्रांती, चेलो ८ चैत्रः—चकारोत्तर ऐकार को विकल्प से अह तथा विकल्पा-भाव में ए।

वइरं, वेरं < वैरम्—वकारोत्तर ऐकार को विकल्प से अइ तथा विकल्पाभाव में ए।

( ङ ) ऐ = ए—

एरावणो < ऐरावण:—ऐकार को एकार।

केढवो < कैटम: — ककारोत्तर ऐकार को एकार, ट को ढ और भ को व, विसर्ग का ओत्व।

तेलुक्कं < त्रेलोक्यम्—संयुक्त रेफ का लोप, तकारोत्तर ऐकार को एत्व, संयुक्त य का लोप और क को द्वित्व।

वेउजो दवैद्य:-वकारोत्तर ऐकार को एत्व, द्य के स्थान पर जज।

वेह व्वं < वैधव्यम्—वकारोत्तर ऐकार को एस्व, ध को ह, संयुक्त य लोप और व को हिस्व।

सेळा < शैष्ठा-सकारोत्तर ऐकार को एस्त्र ।

(१) प्राकृत में संस्कृत की ओ ध्विन का अ, ऊ, अउ और साअ में परिवर्तन होता है।

(क)ओ=अ--

अन्तन्नं, अन्तुनं < अन्योन्षम्—संयुक्त य का लोप, न को द्वित्व और ओ के स्थान पर विकल्प से अ, विकल्पाभाव में उ।

आवज्जं, आउज्जं द्व आतोद्यम्—तकारोत्तर ओकार के स्थान पर विकल्प से अ, विकल्पाभाव में उ, द्य के स्थान पर ज्जा।

पबहो, पउड़ो < प्रकोष:—क का लोप और शेष ओ के स्थान पर अ, विकल्पा-भाव में ड, संयुक्त प का लोप और ठ को द्वित्व।

मणहरं, मणोहरं < मनोहरम् — नकारोत्तर ओ के स्थान पर विकल्प से अ। सिर्विअणा, सिरोविअणा < शिरोवेदना — रकारोत्तर ओ के स्थान में विकल्प से अ।

,,

सररुहं, सरोरुहं ८ सरोरुहम्—

"

आगारो < भाकरः — क के स्थान पर ग और दीर्घ। उवासगो < उपाशकः — प के स्थान पर व, ताल्ड्य श को दन्त्व, क को ग। एगो < एक: —क के स्थान पर ग, विसर्ग को ओत्व।

गेंदुअं < कन्दुकम्—क के स्थान पर ग और अकार को एकार अन्तिम क का छोप, अ स्वर शेप।

दुगुहं दुक्लम्—क का ग और ऊकार को हस्त्र उकार।
सयगलो दमदकलः—द का लोप, अ स्वर शेप तथा य श्रुति, क के स्थान में ग।
सर्गयं दमरकतम्—क के स्थान में ग, त लोप और शेप अ स्वर को य।
सावगो दश्रावकः—संयुक्त रेफ का लोप, तालव्य श को दन्त्य स, क को ग
तथा विसर्ग को ओस्व।

लोगो < लोक:-क को ग, विसर्ग को भोत्व।

(ग) क = च---

चिलाओ < किरातः—क के स्थान पर च और र को ल।

(घ) क=भ-

सीमरो, सीअरो < शीकर:— तालन्य श को दन्त्य स, क को विकल्प से म, विकल्पाभाव में क का लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग का ओत्व।

(ङ) क = म--

चंदिमा < चिन्द्रका - संयुक्त रेफ का छोप और क को म।

(च) क = व---

पवहो < पकोष्टः—संयुक्त रेफ का लोप, क के स्थान पर व, संयुक्त प का लोप, ठ को हिस्त और पूर्ववर्ती ठ को ट।

( छ ) क = ह---

चिहुरो दिचेकुर:-क को ह, विसर्ग को ओस्त्र।

निहसो < निकष:-- क को ह, मूर्धन्य प को दन्त्य स, विसर्ग को ओत्व।

फलिहो < स्फटिक:—संयुक्त स का छोप, ट का छोप, क के स्थान पर ह, विसर्ग को ओटा।

सीहरो < शीकर:—ताल्ब्य श को दन्त्य स, क को ह और विसर्ग को सोत्व। (१२) संस्कृत की ख ध्वनि प्राकृत में क में बदल जाती है।

ख = क—

संकलं < शृंखलम् — संयुक्त रेफ का छोप, ताछन्य श को दन्त्य स और ख के स्थान पर क। संकला < श्रंबला—संयुक्त रेफ का लोप, ताल्व्य श को दन्त्य स और ख के स्थान पर क।

(१३) संस्कृत की ग ध्वनि का प्राकृत में म, छ और व में परिवर्तन होता है।

(क) ग = म---

पुंनामाइं < पुंनागानि—ग के स्थान पर म तथा न लोप और इ स्वर, अनुस्वार। भामिणी < भगिनी—ग के स्थान पर म और न को णत्व।

( ख ) ग = छ--

छालो < छाग:—ग के स्थान पर छ और विसर्ग को ओस्व । छाली < छागी—ग के स्थान पर छ ।

(ग)ग≕व—

दृह्वो < दुर्भग:—उपप्तर्ग के दुर को दीर्घ, भ को ह और ग के स्थान में व तथा विसर्ग को ओस्व।

सृह्वो < सुमग:—उपसर्ग के सु को दोर्घ, भ को ह और ग के स्थान पर व तथा विसर्ग को ओस्व।

(१४) प्राकृत में संस्कृत का चवर्ण ज, ट, छ और स में परिवर्तित होता है। (क) च = ग —

पिसागी < पिशाची -- तालव्य श को दन्त्य स और च को ग।

(ख) च = ट--

आउंटणं < आकुञ्चनम्—क का छोप, उस्वर शेप तथा च के स्थान पर टस्व, न को णस्य।

( ਸ ) च = ਲ—

पिसहो दिशाच:—तालव्य श को दन्त्य स और च के स्थान में छ, विसर्ग को ओत्व।

(घ)च=स---

खसिओ < खिवतः —च के स्थान पर स, अन्तिम त का छोप, अ स्वर क्षेप, विसर्ग का ओत्व।

(१९) संस्कृत का ज वर्ण प्राकृत में क में परिवर्तित होता है।

माडिलो, जडिलो < जटिल:—ज के स्थान पर विकल्प से मा आदेश, ट के स्थान में ड तथा विसर्ग का ओस्व।

(१६) संस्कृत का ट वर्ण प्राकृत में ड, ढ और रू के रूप में परिवर्तित होता है।

आगारो < आकरः— क के स्थान पर ग और दीर्घ। उवासगो < उपाशकः—प के स्थान पर व, ताल्रब्य श को दन्त्य, क को ग। एगो < एक:—क के स्थान पर ग, विसर्ग को ओत्व।

गेंदुअं<कन्दुकम्—क के स्थान पर ग और अकार को एकार अन्तिम कका छोप, अस्वर शेप।

दुगुहंं दुक्लम्—क का ग और ऊकार को हस्व उकार।

सयगलो दमदकलः—द का लोप, अ स्वर कोप तथा य श्रुति, क के स्थान में ग।

सरगयं दमरकतम्—क के स्थान में ग, त लोप और कोप स स्वर को य।

सावगो दश्रावकः—संयुक्त रेफ का लोप, तालव्य श को दन्त्य स, क को ग
तथा विसर्ग को ओत्व।

लोगो < लोक:-क को ग, विसर्ग को भोत्व।

(ग) क = च--

चिलाओ < किरातः-क के स्थान पर च और र को छ।

( घ ) क = भ---

सीमरो, सीअरो < शीकर:— तालव्य श को दन्त्य स, क को विकल्प से म, विकल्पाभाव में क का जोप और अ स्वर शेप, विसर्ग का ओत्व।

( ङ ) क = म—

चंदिमा < चिन्द्रका—संयुक्त रेफ का लोप और क को म।

(च) क = ब---

पबहो < पकोष्टः — संयुक्त रेफ का छोप, क के स्थान पर व, संयुक्त प का छोप, ठको द्वित्व और पूर्ववर्ती ठको ट।

( छ ) क = ह---

चिहुरो दिवहर:—क को ह, विसर्ग को ओस्व। निहसो दिनकप:—क को ह, मूर्धन्य प को दन्त्य स, विसर्ग को ओस्व। फलिहो दस्फटिक:—संयुक्त स का छोप, ट का छोप, क के स्थान पर ह, विसर्ग को ओस्प।

सीहरो < शोकर:—तालब्य रा को दन्त्य स, क को ह और विसर्ग को ओस्त्र । (१२) संस्कृत की ख व्यति प्राकृत में क में बदल जाती है।

ख = क--

संकलं < शृंखलम् — संयुक्त रेफ का लोप, तालव्य श को दन्त्य स और ख के स्थान पर क। संकला < श्रृंखला—संयुक्त रेफ का लोप, तालब्य श को दन्त्य स और ख के स्थान पर क।

( १३ ) संस्कृत की ग ध्वनि का प्राकृत में म, छ और व में परिवर्तन होता है।

(क)ग=म---

पुंनामाइं < पुंनागानि—ग के स्थान पर म तथा न छोप और इ स्वर, अनुस्वार। भामिणी < भगिनी — ग के स्थान पर म और न को णत्व।

(ख)ग=ल-

छालो < छागः—ग के स्थान पर छ और विसर्ग को ओत्व । छाली < छागी—ग के स्थान पर छ।

(ग) ग=व---

दृहवो < दुर्भगः—उपसर्ग के दुर को दीर्घ, भ को ह और ग के स्थान में व तथा विसर्ग को ओस्त्र।

सृह्वो < सुभग:—उपसर्ग के सु को दीर्घ, भ को द और ग के स्थान पर व तथा विसर्ग को ओत्व।

(१४) प्राकृत में संस्कृत का च वर्ण ज, ट, छ और स में परिवर्तित होता है।

(क) च = ग ---

पिसागी < पिशाची —तालव्य श को दन्त्य स और च को ग।

( ख ) च = ट--

आउंटणं < आङ्खनम्—क का लोप, उस्वर शेप तथा च के स्थान पर टस्व,

( ग ) ਚ = ਲ—

पिसहो दिशाच:—तालव्य श को दन्त्य स और च. के स्थान में छ, विसर्ग को ओस्त्र ।

(घ)च=स---

खसिओ < खिवत:—च के स्थान पर स, अन्तिम त का छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग का ओत्व।

(१९) संस्कृत का ज वर्ण प्राकृत में भ में परिवर्तित होता है।

मांडिलो, जडिलो < जटिल:—ज के स्थान पर विकल्प से मा आदेश, ट के स्थान में ह तथा विसर्ग का ओस्व।

(१६) संस्कृत का टवर्ण प्राकृत में ह, ढ और छ के रूप में परिवर्तित होता है।

(क) ट = ड---घड़ो < घड़-ट के स्थान में ड, विसर्ग का ओत्व। नडो < नटः— भड़ो < भटः— ,, ( ख ) ट = ह --केढवो < कैटमः — ऐकार को एकार, ट को ढ और भ को व, विसर्ग को ओत्त्र । सयढो < शक्ट: —तालव्य श को स, ककार का लोग, अ स्वर शेप और य श्रुति तथाटको छ। सढा < सटा—ट को ढ। ( ग ) ਦ = ਲ---फिलिहो < स्फटिकः—संयुक्त स का छोप, ट के स्थान पर छ और क को ह। चिवला दचपेटा—प को व, एकार को इत्व और ट को छ। फालेइ < पाटयति-पा के स्थान पर फा, ट को छ, अकार को एकार तथा विभक्ति चिह्न इ। (१७) संस्कृत की ठध्वनि का प्राकृत में छ, टऔर ट में परिवर्तन हो जाता है। (क) ठ = छ---अंकोहो < अङ्कोठ: -- ठ के स्थान पर छ हुआ है। अंको छते छं < अङ्कोठतैलम् —ठ के स्थान पर छ, तकारोत्तर ऐकार को एकार। ( ख ) ठ = ह-पिहडो द्रपिठर:—ठ का ह और र का ड हुआ है। ( ग ) ਠ = ਫ— पढ ८ पठ—ठ का ढ हुआ है। पिढरो < पिठरः-- ठ को ढ तथा विसर्ग का ओत्व। ( १८ ) संस्कृत का ड वर्ग्ग प्राकृत में छ हो जाता है । वलयामुहं < वडवामुखम् --ड के स्थान पर छ । तलायं < तडागम्— कीला < कीडा-(१६) संस्कृत का ण वर्ण प्राकृत में विकल्प से छ में बदछ जाता है।

(२०) संस्कृत के त वर्ण का प्राकृत में च, छ, ट, ढ, ण, र, छ, व और इ. में

वेलू, वेणू<वेणः--

परिवर्तन होता है।

(क)त=च--

चुच्छं < तुच्छम् —त के स्थान पर च आदेश हुआ है।

( ख ) त = छ---

छुच्छं द तुच्छम्--त के स्थान पर छ आदेश हुआ है।

(ग)त=ट-

टगरो ८ तगर:—त के स्थान पर ट और विसर्ग को ओस्व। द्रबरो ८ त्वर:—

टसरो दश्यसरः —संयुक्त रेफ का छोप, शेष त के स्थान पर ट, विसर्ग को ओत्व ।

(ध)त=ड—

पडाया ८ पताका—त के स्थान पर ड, क का लोप, अ स्वर शेप और य श्रुति । पडिकरइ८ प्रतिकरोति—त के स्थान पर ड और करोति का करइ।

पिंडिनिअन्तं द्रप्रतिनिवृत्तम्—त के स्थान पर ड, व का लोप, ऋ के स्थान पर अ। पिंडिवया द्रप्रतिपत्—त के स्थान पर ड, प को व और त् के स्थान पर आ तथा यश्रुति होने से था।

पिंडहासो < प्रतिभास:—त को ड, भ को ह और विसर्ग को ओस्त्र। पिंडमा < प्रतिमा—त को ड।

पंडसुआ < प्रतिश्रुत्—त के स्थान पर ह।

पडिसारो < प्रतिसारः — ,,

पडिहासो < प्रतिहास:--- ,,

पहुंडि < प्रष्टति — म के स्थान पर इ, संयुक्त ऋ को उ, त को ड ।

पाहुडं < प्राप्ततम्—म के स्थान पर ह, संयुक्त क्त को ड, त को ठ। मडयं < मृतकम्—मृ की क्र के स्थान पर अ, त को ड, क छोप, अ स्वर शेप

और यश्रुति । अवहर्ष, अवहर्य < अवहत्म – ह में स्थतेत्राली क को अ

् अवह्डं, अवह्यं <अवहृतम् – हृ में रहनेवाली ऋ को अ, त को विकल्प से ड, विकल्पाभाव में त का लोप और यश्रुति ।

ओहर्ड, ओहर्यं< अवहतम्—अब के स्थान पर भो, त का ड, विकल्पाभाव में त स्रोप और य श्रुति ।

कडं, कयं < कृतम् —ककारोक्तर ऋ को अ, विकल्प से त को ड विकल्पामाव में त छोप, व स्वर बेप और बधुति ।

दुक्कडं, दुक्कग्रं दुण्कृतम् —संयुक्त प्का लोप, कको द्वित्व, ऋ को अ सौरत के स्थान पर विकल्प से ड। मडं, मयं < मृतम्—ऋ को अ, त को ड, विकल्पाभाव में तकार का छोप तथा अ स्वर को यश्रुति ।

वेडिसो, वेअसो द्वेतसः—त को ड और इत्व, विकल्पाभाव पक्ष में त का छोप और अस्वर शेप।

सुकडं, सुकयं < सुकृतम् — ककारोत्तर ऋकार को अ, त को ड, विकल्पामाव में त का छोप, अ स्वर शेप तथा यश्रुति ।

### (ङ) त=ण-

अणिउँतयं < अतिमुक्तकम्—त के स्थान पर ण, मकार का लोप, शेप उ को अनुनासिक, संयुक्त क का लोप, अन्तिम क का लोप, अ स्वर शेप और पश्चिति।

गिर्चिभणो द्र गिर्भत:—संयुक्त रेफ का छोप, भ को द्वित्व, पूर्ववर्ती महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण, त को ण विसर्ग को ओस्व ।

### ( च ) त = र --

सत्तरी < सप्तति:—संयुक्त प का लोप, त को द्वित्व और ति के स्थान पर रि तथा दोर्घ।

### ( छ ) त = ल---

अलसी < अतसी—त के स्थान पर छ।

सालबाहणो < सातवाहनः—त के स्थान पर छ, न को णस्य, विसर्ग को ओस्य। पिललं, पिल्लं द्रियंद्रियं स्थान पर विकल्प से छ, विकल्पाभाव पक्ष में त का छोप, अस्वर शेष।

### (ज) त= च--

आवर्ज्जं, आउर्ज्जं द्रशतोद्यम्—त के स्थान पर विकल्प से व और द्य को जा। पीवर्लं, पीअर्लं < पीतलम्—त के स्थान पर विकल्प से व, विकल्पाभाव पक्ष में त का लोप और अ स्वर क्षेप।

#### (भ)त=ह--

विह्त्थी < वितस्ति:—त के स्थान पर ह और स्ति के स्थान पर तथी। काह्ळो, कायरो द कातर:—त के स्थान पर विकल्प से ह और रेफ को छ। माहुिंहिंगं, माल्लिंगं < मातुिंक्झम्—त को विकल्प से ह, विकल्पाभाव पक्ष में त का लोप और उस्वर शेप।

वसही, वसई द्वसितः—त को विकल्प से ह, विकल्पाभाव पक्ष में तकार का छोप और इ स्वर शेप तथा दीर्घ।

(२१) संस्कृत का थ वर्ण प्राकृत में ढ, ध और ह में परिवर्तित हो जाता है। (क) थ = ड—

पढमो < प्रथम:-थ को ढ और अनुस्वार को ओत्व।

मेढी < मेथि:—थ को ढ और इकार को दीर्घ। सिढिछो < शिथिर:—ताछन्य श को दन्त्य स, थ को ढ, रेफ को छ। निसीढो < निशीथ:—ताछन्य श को दन्त्य स तया थ को ढ। पुढवी < पृथिवी—पकारोत्तर ऋकार को उकार और थ को ढ।

### ( ख ) थ = ध—

पिधं ८ प्रथक्—पकारोत्तर ऋ को इस्व तथा थ के स्थान पर ध, अनुस्वार और अन्त्य हरुन्त व्यंजन क का छोप।

# (ग) थ = ह—

निसीहो < निशीथः—ताल्रव्य श को दन्त्य स और थ को ह। कहइ < कथयति—थ के स्थान पर ह, विभक्ति चिह्न इ। नाहो < नाथः—थ को ह। मिहुणं < मिथुनम्—थ के स्थान पर ह और न को णत्व। आवसहो < आवसथः—थ के स्थान पर ह।

(२२) संस्कृत का द वर्ष प्राकृत में ड, घ, र, छ, व और ह में परिवर्तित हो जाता है।

# (क) द= ड---

डंस < दंश —द के स्थान पर ड और तालव्य श को दन्त्य स। डह < दह—द के स्थान पर ड।

कडणं, कयणं द्रक्तम्—द के स्थान पर विकल्प से ड, विकल्पाभाव में द का छोप, अ स्वर शेप और य श्रुति ।

डड्ढो दराधः—द के स्थान में ड और रध के स्थान पर हु। इंडो दण्डः—द के स्थान पर इ और विसर्ग को ओस्व।

डंभो < इम्भः— " " "

डिट्मो < दर्भः —द के स्थान पर ड, संयुक्त रेफ का छोप, म को द्वित्व और महाप्राण को अल्पप्राण।

डरो ८दर:—द को ड और विसर्भ को ओस्व। डसणं ८दशनं—द को ड, तालच्य श को दन्त्य स तथा न को णस्व। डाहो ८दाहः—द को ड और विसर्भ को ओस्व। डोला ८दोला—विकल्प से द को ड।

डोहलो, दोहलो < दोहदः — द के स्थान में विकल्प से ड और अन्तिम द को छ। ( ख ) द = ध--

धीप < दीप—दको ध।

घिटपइ <दीप्यते-—द के स्थान में घ, दीर्घ ई को हस्व और विभक्ति चिह्न इ।

(ग) द्=र—संख्यावाचक शब्दों में अनादि और असंयुक्त संस्कृत का द वर्ण प्राकृत में र हो जाता है।

एआरह < एकादश —क का लोप और आ स्त्रर शेप, द के स्थान पर र और श को ह।

बारह < द्वादश—संयुक्त द का छोप, द के स्थान पर र, श को ह। तेरह< प्रयोदश—त्रय के स्थान पर ते, द को र, श को ह। करळी < कदछी—द को र।

(ਬ) द= ਲ---

पछीवेइ < प्रदीपयित — संयुक्त रेफ का कोप, द को ल, प को व, अकार को ए और विभक्ति चिह्न ह।

पिल्लं < प्रदीप्तम् — संयुक्त रेफ का लोप, द को छ, संयुक्त प का छोप और त को हिन्य।

दोहलो < दोहदः—अन्तिम द को ल।

कलंबो, कयंबो < कदम्ब:—विकल्प से द को ल और विकल्पाभाव पक्ष में द का लोप, अ स्वर श्रेप और य श्रुति ।

( ङ ) द = ब<del>्</del>

कवट्टिओ <क्दर्थितः—द के स्थान पर व, रेफ का लोप और थ को ट तथा हित्व, तकार का लोप, अ स्वर ज्ञेप, विसर्ग का ओस्व।

( च ) द = ह-

क उहं < क कुद्म -- मध्यवर्ती क का छोप, उ शेप तथा द के स्थान पर ह।

( २३ ) प्राकृत में संस्कृत का ध वर्ण ढ और ह में परिवर्तित होता है।

(क) ध = ह-

निसढो < निपध:-मूर्धन्य प को दन्त्य स और ध को ढ।

ओसढं <औपधम्—औकार को ओकार, मूर्धच्य प को दन्त्य स तथा ध को ढ।

(ख)ध=ह—

इंदहणू द इन्द्रधनुः—संयुक्त रेफ का लोप, ध को ह, न को णत्व और उकार को दीर्घ।

वहिरो दविधर:—ध को इ और विसर्ग को ओत्व ।

बाह्इ < बाधते—ध के स्थान में ह और विभक्ति चिह्न इ। वाहो < न्याधः—संयुक्त य का छोप और ध को ह।

साहू < साधः — ध को ह और हस्व उकार को दीर्घ।

(२४) प्राकृत में संस्कृत के न वर्ण का ण, ण्ह और ल में परिवर्तन होता है।

(क) न = ण—स्वर परवर्ती, एकपदस्थित और असंयुक्त न को ण होता है। कणयं <कनकम्—न को णत्व, क छोप और अ स्वर को य धृति।

नयणं < नयनम्—न को णत्व।

मयणो द्रमदन:—मध्यवर्ती दृका छोप, और शेप अस्वर केस्थान पर यश्चिति न को णस्व।

वयणं दवनम्—मध्यवर्ती चका लोप, अस्वर केस्थान पर य, नको णस्त्र । वयणं दवरनम्—मध्यवर्ती दका लोप, अकेस्थान पर यत्थानको णस्त्र । णई दनदी—नको णस्व, दकारका लोप और ईस्वर शेप। णरो दनरः—नको णस्व, विसर्गको ओस्त्र ।

गोइ < नयति—न को णत्व और विभक्ति चिह्न इ।

(ख) न = ण्ह —

ण्हाविओ < नापित:---न के स्थान पर विकल्प से ण्ह, प को व, तकार का छोप अ स्वर शेष तथा विसर्ग को ओस्व, विकल्पाभाव में--नाविओ रूप।

( ग ) ਜ = ਲ--

िंखो < निम्बः —न को छ, विसर्ग को ओत्व।

(२५) संस्कृत के पवर्शा का प्राकृत में फ, म, व और र में परिवर्तन होता है। (क) प=फ---

फणसो < पनसः—प के स्थान पर फ, न को णत्व और विसर्ग को ओत्व। फल्हिो < परिधः—प के स्थान पर फ, र को छ, ध को ह और विसर्ग को ओस्ब।

फिल्हा द्रपरिखा—प के स्थान पर फ, र को ल और ख के स्थान में ह। फरुसो द्रपरपः--प को फ और मूर्धस्य प को दन्त्य स। फाडि द्रपटि—प को फ और ट को ड।

फालिहदो द्रपारिभद्र:—प को फ, र को छ, म को ह और संयुक्त रेफ का छोप, द को द्वित्व तथा विसर्ग को ओस्व।

( ख ) प = म---

आमेलो < आपीड:—प के स्थान पर म, ईकार को एकार, ड को छ, बिसर्ग को ओस्व ( ख ) द = ध--

घीप < दीप—दको घ।

घिटपइ <दीप्यते—द के स्थान में घ, दीर्घई को हस्व और विभक्ति चिह्न इ।

(ग) द = र—संख्याबाचक शब्दों में अनादि और असंयुक्त संस्कृत का द वर्ण प्राकृत में र हो जाता है।

एआरह < एकादश —क का लोप और आ स्वर शेप, द के स्थान पर र और श को ह।

बारह < झादश—संयुक्त द का लोप, द के स्थान पर र, श को ह। तेरह< प्रयोदश—जय के स्थान पर ते, द को र, श को ह। करली < कदली—द को र।

( घ )द = ऌ—

प्लीवेइ < प्रदीपयति — संयुक्त रेफ का लोप, द को ल, प को व, अकार को ए और विभक्ति चिह्न इ।

पिल्तं < प्रदीप्तम्—संयुक्त रेफ का लोप, द को ल, संयुक्त प का लोप और त को द्वित्य।

दोहलो < दोहद: - अन्तिम द को छ।

कलंबो, कयंबो < कदम्ब:—विकल्प से द को ल और विकल्पाभाव पक्ष में द का लोप, स स्वर शेप और य श्रुति ।

( ङ ) द = व<del>्</del>

कविट्टिओ < क्दिर्थितः —द के स्थान पर व, रेफ का लोप और थ को ट तथा हिस्व, तकार का लोप, अ स्वर शेप, विसर्ग का ओस्व।

( च ) द = ह--

क उहं < क कुद्म् — सध्यवतों क का लोप, उ शेप तथा द के स्थान पर ह।

( २३ ) प्राकृत में संस्कृत का ध वर्ण ढ और ह में परिवर्तित होता है।

(क) ध = ह—

निसहो < निपध:-मूर्धन्य प को दन्त्य स और ध को ह ।

ओसढं< औपधम्—औकार को ओकार, मूर्धन्य प को दन्त्य स तथा ध को द।

(ख)ध=ह—

इंदहणू < इन्द्रधनु:—संयुक्त रेफ का छोप, ध को ह, न को णत्व और उकार को दीर्घ।

बहिरो द्विधर:-ध को इ और विसर्ग को ओत्व ।

बाहइ < वाधते—ध के स्थान में ह और विभक्ति चिह इ। बाहो < न्याधः —संयुक्त य का लोप और ध को ह।

साहू < साधुः — ध को ह और हस्त्र उकार को दीर्घ।

(२४) प्राकृत में संस्कृत के न वर्ण का ण, ण्ह और रू में परिवर्तन होता है।

(क) त = ण—स्वर परवर्ती, एकपदस्थित और असंयुक्त न को ण होता है। कणयं <कनकम्—न को णस्व, क छोप और अस्वर को य श्रुति। नयणं <नयनम्—न को णस्व।

मयणो द्र मदन:—मध्यवर्ती द का छोप, और घेप अ स्वर के स्थान पर य श्रुति न को णस्य ।

वयणं दवनम्—मध्यवर्ती च का छोप, अ स्वर के स्थान पर य, न को णस्य। वयणं दवहनम्—मध्यवर्ती द का छोप, अ के स्थान पर य तथा न को णस्य। णई दनदी—न को णस्व, दकार का छोप और ईस्वर रोप। ण्रो दनर:—न को णस्व, विसर्ग को ओस्व। ग्रोइ दनयति—न को णस्व और विभक्ति चिह्न इ।

( ख ) न = ण्ह--

ण्हाविओ दिनापित:—न के स्थान पर विकल्प से ण्ह, प को व, तकार का छोप अ स्वर शेष तथा विसर्ग को ओस्व, विकल्पाभाव में-नाविओ रूप।

( ग ) ਜ = ਲ —

छिंबो दिनम्ब:—न को छ, विसर्ग को ओस्व।

(२९) संस्कृत के प वर्श का प्राकृत में फ, म, व और र में परिवर्तन होता है। (क) प=फ---

फणसो < पनसः—प के स्थान पर फ, न को जत्त्व और विसर्ग को ओस्व। फिलिहो < परिधः—प के स्थान पर फ, र को ल, घ को ह और विसर्ग को ओस्त्र।

फिलिहा < परिखा—प के स्थान पर फ, र को छ और ख के स्थान में ह । फरुसो < परुपः--प को फ और मूर्थन्य प को दन्त्य स । फिलि < पारि—प को फ और ट को ड ।

फालिह हो द्रपारिभद्र:—प को फ, र को छ, भ को ह और संयुक्त रेफ का छोप, द को द्वित्व तथा विसर्ग को ओस्ब।

( ख ) प = म---

आमेलो < आपीड:--प के स्थान पर म, ईकार को एकार, ड को छ, विसर्ग को ओस्व नीमो < नीप:-प को म, विसर्ग को ओत्व।

(ग) प=च--

वहुत्तं < प्रभृतम् — संयुक्त रेफ का लोप और प को व, भ को ह तथात को हिस्व।

(घ) प= र---

पारद्धी <पार्पार्द्ध:—यहाँ प के स्थान पर र, संयुक्त रेफ का छोप और दीर्घ। (२६) संस्कृत के व वर्ण का प्राकृत में, म, म और य में परिवर्तन होता है।

(क) ब= **भ**—

भिसिणी < विसिनी—व के स्थान पर भ हुआ है।

(ख) ब≈म---

कमंधो < कबन्ध:--मध्यवर्ती व को मकार।

(ग) ब≈य—

कयन्धो < कबन्ध: — ब के स्थान पर य और विसर्ग को ओस्त्र । (२७) संस्कृत के भ वर्ण का प्राकृत में व और ह में परिवर्तन होता है।

(क) भ = च--

केढवो < केटभ:--ऐकार को एत्व, ट को ढ और भ को व।

(ख) भ = ह-

नहं < नमस्—भ के स्थान पर ह।

पहा < प्रभा—संयुक्त रेफ का छोप और म को ह।

सहा < सभा-भ को ह।

सहावो < स्वभावः — संयुक्त व का लोप, भ के स्थान पर ह और विसर्ग को ओस्व।

सोहइ दशोभते — तालव्य श को दन्त्य स, भ को ह और विभक्ति चिह्न ह। (२८ े संस्कृत का म वर्ण प्राकृत में ढ, व और स में परिवर्तित होता है।

(क) स = ह--

ंविसढो < विपमः — मूर्धन्य प को दन्त्य स और म को ढ ।

( ख ) म = च --

वस्महो < मन्मथ: — म के स्थान पर व तथा संयुक्त न का छोप और म को द्वित्व, थ को ह।

अहिवन्नू < शिभान्युः—भ को ह और म को व, संयुक्त य का लोप, न को हित्व और हस्व को दीर्घ।

(ग) म = स--

भसलो < अमर: —संयुक्त रेफ का छोप, म को स और रेफ को छ।

( ध ) म = अनुनासिक—निम्न शब्दों में मु के मकार का छोप हो जाता दे और शेप स्वर उ के स्थान में अनुनासिक ऊँ हो जाता है।

अणिऊँतयं ८ अतिमुक्तम्—मकार का छोप और शेप स्वर उ को अनुनासिक ॐ। काउँओ ८ कामुकः—मकार का छोप और शेप स्वर उ को अनुनासिक ॐ।

(२९) संस्कृत के य वर्ण का प्राकृत में आह, जा, ज, ल, ल, व और ह में परिवर्तन होता है।

#### (क) य = आह-

कइवाहं दक्तिपयम्—तकार का छोप, इस्वर शेप, पके स्थान में च और यको साह।

### (ख)य=ज्ज—

उत्तरिक्तं ८ उत्तरीयम्—री को हस्त्र और य को जा।

तइउजो < तृतीय:—तकारोत्तर ऋकार को अ, त का छोप और शेप स्वर ई को इस्व और य को जा।

विइज्जो < द्वितीयः—संयुक्त द का छोप, मध्यवर्ती त का छोप, वोप स्वर ई को हस्व, य को जा।

(ग) य = ज—संस्कृत शब्दों में आदि में आनेवाला य प्राकृत में ज में बदल जाता है।

जमो < यम:—य के स्थान पर ज, विसर्ग को ओत्व। जसो < यश:— " ताल्व्य श को दन्त्य स और विसर्ग को ओत्व। जाइ < याति—य को ज, त का छोप और इ स्वर शेप।

(घ)य=त—

तुम्हकेरो < युष्मदीय:—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह और ईय को केर। तुम्हारिसो द्रयुष्मादृश:—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह और दश के स्थान पर रिस। तुम्ह द्रयुष्मद्—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह।

(ङ)य=ल--

लट्टी द्रियष्टि:--य के स्थान पर छ, संयुक्त प्का छोप, ट का द्विस्व और द्वितीय अल्पप्राण का महाप्राण, इकार को दीर्घ।

### (च)य≈व—

कहअवं दक्तिपयम्—त का लोप और इस्वर शेष, प का लोप और अस्त्रर , शेप तथायकाव। नीमो < नीप:-प को म, विसर्ग को ओत्व।

(ग) प=च---

वहुत्तं < प्रभ्तम् — संयुक्त रेफ का लोप और प को व, भ को ह तथात को द्वित्व।

( घ ) प = र---

पारद्धी <पापिंद्ध:—यहाँ प के स्थान पर र, संयुक्त रेफ का लोप और दीर्घ। (२६) संस्कृत के ब वर्ण का प्राकृत में, भ, म और य में परिवर्तन होता है।

(क) ब = भ---

भिसिणी < विसिनी—व के स्थान पर भ हुआ है।

( ख ) ब = म--

क्रमंधो < कबन्ध:--मध्यवर्ती व को मकार।

(ग) ब = य--

कयन्धो < कबन्ध:—ब के स्थान पर य और विसर्ग को ओत्व । (२७) संस्कृत के भ वर्ण का प्राकृत में व और ह में परिवर्तन होता है।

(क) भ = च<u></u>

केढवो < कैटम:-ऐकार को एत्व, ट को ढ और भ को व।

( ख ) भ = ह-

नहं<नभस्—भ के स्थान पर ह।

पहा < प्रभा—संयुक्त रेफ का छोप और भ को ह।

सहा < सभा-भ को ह।

सहावो < स्वभावः — संयुक्त व का लोप, भ के स्थान पर ह और विसर्ग को ओत्व।

सोहइ दशोभते — तालब्य श को दन्त्य स, भ को ह और विभक्ति चिह्न इ। (२८ ` संस्कृत का म वर्ण प्राकृत में ढ, व और स में परिवर्तित होता है।

(क) स = ह-

ंविसढो दविपमः—मूर्घन्य प को दन्त्य स और म को ढ।

(ख) म=च-

वस्महो < मन्मथ: — म के स्थान पर व तथा संयुक्त न का लोप और म को द्वित्व, थ को ह।

अहिवन्तू < अभिमन्युः—भ को ह और म को व, संयुक्त य का छोप, न को द्वित्व और हस्व को दीर्घ।

ं (ग) स = स-

भसलो < अमर: —संयुक्त रेफ का लोप, म को स और रेफ को ल।

(घ) म = अनुनासिक—निम्न शब्दों में मु के मकार का छोप हो जाता है ओर श्रेप स्वर उ के स्थान में अनुनासिक छ हो जाता है।

अणिऊँतयं ८ अतिमुक्तम्—मकार का छोप और शेप स्वर उ को अनुनासिक ॐ। काउँओ ८ कामुकः—मकार का छोप और शेप स्वर उ को अनुनासिक ॐ।

(२९) संस्कृत के य वर्ण का प्राकृत में आह, जा, ज, त, छ, व और ह में परिवर्तन होता है।

### (क) य = आह---

कइवाहं < कतिपयम्—तकार का छोप, इ स्वर शोप, प के स्थान में व और य को आह।

# (ख)य=ज्ज---

उत्तरिक्तं ८ उत्तरीयम्—री को हस्त्र और य को जा।

तइउजो < तृतीय:—तकारोत्तर ऋकार को थ, त का लोप और शेप स्वर ई को हस्य और य को जा।

विइन्जो < द्वितीयः—संयुक्त द का छोप, मध्यवर्ती त का छोप, शोप स्वर ई को हस्य, य को जा।

(ग) य = ज—संस्कृत शब्दों में आदि में आनेवाला य प्राकृत में ज में बदल जाता है।

जमो ८ यम:—य के स्थान पर ज, विसर्ग को ओत्व। जसो ८ यश:— ,, तालब्य श को दन्त्य स और विसर्ग को ओत्व। जाइ८ याति—य को ज, त का लोप और इ स्वर शेप।′

(घ)य=त--

तुम्हकेरो < युष्मदीय:—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह और ईय को केर । तुम्हारिसो < युष्मादश:—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह और दश के स्थान पर रिस। तुम्ह < युष्मद्—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह।

### (ङ) य = छ--

लट्टी द्र यिष्टः—य के स्थान पर छ, संयुक्त व् का छोप, ट का द्वित्व और द्वितीय अल्पप्राण को महाप्राण, इकार को दीर्घ।

# ( a ) a = a --

कहअवं < कितपयम्—त का छोप और इस्वर शेष, प का छोप और अस्वर शेप तथाय का वं। नीमो < नीप:-प को म, विसर्ग को ओत्व।

(ग) प=च—

बहुत्तंद्रप्रभ्तम्—संयुक्त रेफ का लोप और प को व, भ को हतथात को हित्व।

( घ ) प = र---

पारद्धी < पापिंदः — यहाँ प के स्थान पर र, संयुक्त रेफ का लोप और दीर्घ। (२६) संस्कृत के व वर्ण का प्राकृत में, भ, म और य में परिवर्तन होता है।

(क) ब = भ—

भिसिणी < बिसिनी - व के स्थान पर भ हुआ है।

( ख ) ब = म-

कमंघो < कबन्ध:--मध्यवर्ती व को मकार।

(ग) ब=य-

कयन्धो < कबन्ध:—व के स्थान पर य और विसर्ग को ओस्व । (२७) संस्कृत के भ वर्ण का प्राकृत में व और ह में परिवर्तन होता है।

(क) भ = व —

केंद्रवो < कैंट्रभ:--ऐकार को एत्व, ट को ह और भ की व।

(ख) भ = ह-

नहं<नमल्—भ के स्थान पर ह। पहा<प्रभा—संयुक्त रेफ का छोप और भ को ह।

सहा < समा-भ को ह।

सहावो < स्वभावः —संयुक्त व का लोप, भ के स्थान पर ह और विसर्ग को ओत्व।

सोहइ दशोभते — तालब्य श को दन्त्य स, भ को ह और विभक्ति चिह्न इ। (२८ ` संस्कृत का म वर्ण प्राकृत में ढ, व और स में परिवर्तित होता है।

(क) म = ह—

ंबिसढो दविपमः — मूर्धन्य पको दन्त्य स और मको ढ।

(ख) म=च--

वस्महो < मन्मथ: — म के स्थान पर व तथा संयुक्त न का छोप और म को द्वित्व, थ को ह।

अहिवन्नू < अभिमन्युः—भ को ह और म को व, संयुक्त य का छोप, न को द्वित्व और इस्व को दीर्घ।

ं (ग) **म** = स—

भसलो < अमर!—संयुक्त रेफ का लोप, म की स और रेफ को ल।

(ध)म=अनुनासिक—निम्न शब्दों में मुके मकार का छोप हो खाता है और शेष स्वर उ के स्थान में अनुनासिक छँ हो जाता है।

अणिऊँतयं ८ अतिमुक्तम्—मकार का छोप और शेप स्वर उ को अनुनासिक ॐ। काउँओ <कामुकः—मकार का छोप और शेप स्वर उ को अनुनासिक ॐ।

चाउँडा <चामुण्डा— जउँणा < यमुना— ,,

(२९) संस्कृत के य वर्ण का प्राकृत में आह, ज, ज, त, छ, व और ह में परिवर्तन होता है।

### (क)य=आह--

कइवाहं ८ कतिपथम्—तकार का छोप, इ स्वर शोप, प के स्थान में व और य को आह।

# (ख) य=ज्ज-

उत्तरिज्ञं ८ उत्तरीयम्—री को हस्त्र और य को जा।

तइउजो दत्तीय:—तकारोत्तर ऋकार को अ, त का छोप और शेप स्वर ई को हरूव और य को जा।

विइज्जो < द्वितीयः—संयुक्त द का छोप, मध्यवर्ती त का छोप, शेप स्वर ई को हस्व, यको जा।

(ग) य = ज — संस्कृत शब्दों में आदि में आनेवाला य प्राकृत में ज में बदल जाता है।

जमो < यम:—य के स्थान पर ज, विसर्ग को ओस्व । तालव्य श को दन्त्य स और विसर्ग को ओत्व। जसो दयशः— " जाइ < याति —य को ज, त का लोप और इ स्वर शेप।

(घ)य=त---

तुम्हकेरो < युष्मदीय:—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह और ईय को केर । तुम्हारिसो द्रष्टुण्मादशः—युष्मद् के स्थान पर तुम्ह् और दश के स्थान पर रिस। तुम्ह द्रुष्मद्—युष्मद् के स्थान परं तुम्ह।

#### (ङ)य=ल-

लट्टी < यष्टिः—य के स्थान पर छ, संयुक्त ष्का छोप, ट का द्वित्व और द्वितीय अञ्पप्राण का महाप्राण, इकार को दीर्घ।

#### ( च ) य = च ---

ा ) थ == q — कड्अवं ८ कतिपयम् — त का लोप और इस्वर शेष, प का लोप और अस्वर शेप तथाय का वं।

( छ ) य = ह—

छाही < छाया—य के स्थान पर ह और आकार को ईस्त्र । सच्छाहं < सच्छायम्—य को ह ।

(३०) संस्कृत कार वर्ण प्राकृत में ड, ण और र में बदल जाता है।

(क) र= ड--

किडो < किरि:—र के स्थान पर ड, इकार को दीर्घ। पिहडो < पिडर:—ड के स्थान पर ह और र को ड। भेडो < भेर:—र के स्थान पर ड।

( ख ) र = ण--

कणवीरो < करवीर:--र के स्थान पर ण।

(ग) र= छ---

अवहालं<अपद्वारम्—संगुक्त व का लोप और द को द्वित्व, र को ल ।

इंगालो < अङ्गार:--अकार को इकार और र को छ।

कलुणो < करुणः —र को छ।

काहलो < कातर:—त को ह और र को छ।

दिलिहो <दिस्टः —र को छ, संयुक्त रेफ का छोप और द को द्वित्व।

द्लिहाइ ८ दरिहाति— ं,

. 3 55

दालिहं द्रारिद्रयम्— " और यका छोप

फिलिहा < परिखा—प का फ, र को छ और ख को ह। फिलिहो < परिच:—प को फ, र को छ और घ को ह।

फालिहहो <पारिभदः—प को फ, र को ल, भ को ह तथा संयुक्त रेफ का लोप और द को द्वित्व।

भसलो < अमरः — संयुक्त रेफ का लोप, म को स और र को छ।

मुहलो < मुखरः—ख को ह और र को छ।

जहुद्विछो द्युधिष्टिर:—य को ज, घ को ह, संयुक्त प का छोप, ठ को हित्व और पूर्ववर्ती महाप्राण को अल्पप्राण. र को छ।

लुक्को < रुग्णः —रको ल और ग्लाको क।

वलुणो < वरुणः--र को छ।

सिढिलो < शिथर:—तालब्य श को दन्त्य स, थ को ढ और र को छ।

सकालो < सत्कारः—संयुक्त त का लोप, क को द्वित्व और र को ल।

सोमालो < सु≆मारः — कका छोप, शेष स्वर उका छोप तथा पूर्व स्वर उको ओस्व, र को छ। श्रुलो—स्थूरः—संयुक्त सका छोप और रको छ। श्रूलभद्दो ८ स्थूरभद्र:—संयुक्त सका छोप, रको छ, संयुक्त रका छोप तथा दको दिन्ता

हिलिहो <हिरदः-र को ल, संयुक्त रेफ का छोप और द को द्वित्व । हिलिहा <हिरदा-- ,, ,, ,,

जढलं, जढरं < जठरम् —ठ को ढ और र को विकल्प से छ ।

निट्ठुलो, निट्ठुरो < निष्ठुर:—संयुक्त प का लोप, ट को द्वित्व द्वितीय अलप-प्राण को महाप्राण और र को ल ।

( ३१ ) संस्कृत का रु वर्ण प्राकृत में ण और र में परिवर्तित होता है।

(क) णडालं, णिडालं < छछाटम् — छ के स्थान पर ण, ट को ड, वर्ण व्यत्यय होने से णडालम्, अकार को इत्व होने से णिडालं।

णंगलं, लंगलं < लाङ्गस्य—ल को ण तथा हस्त्र । णाहलो, लाहलो < लाहलः—ल को ण ।

( ख ) छ=र--

थोरं < स्थूलम् —संयुक्त स का लोप, ककार को ओत्व, र को ल । (३२) संस्कृत के व वर्ण का प्राकृत में भ और म में परिवर्तन होता है।

(क) व= भ---

भिव्मलो, विव्मलो, विहलो 🖒 विह्नलः — व के स्थान पर भ।

(ख)व=म---

समरो दशवर:—ताल्ड्य श के स्थान पर दन्त्य स, व को स। वेसमणो दविश्रवण:—ऐकार को एकार, संयुक्त रेफ का लोप, ताल्ड्य श को दन्त्य स, व को म और विसर्ग को ओह्व।

नीमी दनीबी-व के स्थान पर म।

सिमिणो ८ स्वप्न:—संयुक्त वर्णों का पृथक्तरण, इकारागम और व को म तथा न को णत्व।

(३३) संस्कृत के श वर्ण का छ, स और ह में परिवर्तन होता है।

(क) श = छ— छमी <शमी छिरा <िशस छावो <शाव:

( ख ) श = स--

कुसो<कुशः--श को स । दस<दश—

```
निसंसो < नृशंस:--संयुक्त ऋकार को इत्व और श को स।
      विसइ < विंशति—अनुस्वार को लोप, श को स और त का लोप, इ शेप।
      वंसो <वंश:--श के स्थान पर स।
     सद्दो < शब्दः —श को स, संयुक्त ब् का स्रोव और द को द्विस्व ।
     सामा < श्यामा — संयुक्त या का छोप, श को स ।
     सुद्धं< गुद्दम्—श को स।
     सोहइ < शोभते—श को स, भ को ह और विभक्ति चिह्न इ।
   (ग) श = ह—
     एआरह ८ एकादश—क लोप, अ स्वर शेप, द को र और श को ह।
     द्ह<दश--श को ह।
     दहबलो <दशबलः--- ,,
     दहम्हो दशमुख:—,, और ख को ह।
     दहरहो द्रशरथ:—श को ह और थ के स्थान में भी ह।
     बारह द द्वादश — संयुक्त द का स्रोप, द को र, श को ह।
     तेरह < त्रयोदश—त्रय के स्थान में ते, द को र, श को ह।
     ( ३४ ) संस्कृत के प वर्ण का प्राकृत में छ, ण्ह, स और ह में परिवर्तन होता है।
  (क)प=छ-
     छप्पहो < पट्पदः—पट् के स्थान पर छ और द को ह।
     छम्हो < पण्मुहः—
     छट्टो < पष्टः—प के स्थान पर छ, संयुक्त प का छोप और ठको द्विंत्व तथा
प्रथम महाप्राण का अल्पप्राण।
     छुट्टी < पष्टी---
                                 ,,
                                                          ,,
  ( ख') प = ण्ह---
     सुण्हा < स्तुपा-संयुक्त न का छोप और प के स्थान में ण्हा
   (ग)ष=स—
     कसायो <कपाय:—प के स्थान में स ।
     निहसो < निकप:—क को ह और प को स।
     संडो < पण्डः—प को स।
     ( ३५ ) संस्कृत के स वर्ण का प्राकृत में छ और ह में परिवर्तन होता है।
  (क) स= छ---
     छत्तपण्णो ≪ सप्तपर्णः — स को छ, संयुक्त प का छोप, त को द्विस्व,पको व,
संयुक्त रेफ का लीप और ण की द्वित्व।
```

```
छुहा < सुधा—स के स्थान में छ आदेश और ध को ह।
(ख)स=ह---
  दिवहो < दिवस: —स के स्थान पर ह और विसर्ग को ओत्व।
   (३६) संस्कृत का ह वर्ण प्राकृत में घ और र में बदलता है।
   सिंघ ८ सिंह: -- ह के स्थान पर घ।
   उत्थारो द उत्साह: — त्स को तथ और इ के स्थान पर र।
   (३७) संस्कृत की कई ध्वनियों का प्राकृत में छोप हो जाता है।
 (क) स्वर छोप---
   रण्णं < अरण्यम् — अ का छोप।
   लाऊ<अलावू—
 ( ख ) व्यञ्जन लोप---
    पारो दप्राकारः—क का लोप ।
    वारणं < व्याकरणम् ...
    आओ < म्रागत:—ग का छोप।
    दण्<दनुजः—ज का लोप।
    दणुवहो < दनुजवध:-- ,,
     भाणं--भाजनम्--
     राउलं < राजकुलम्—
     उंवरो द उदुम्बरः—द का छोप।
     द्रग्गावी < दुर्गांदेवी —
     पावडणं < पादपतनम्---
     पावीढं < पादपीठम् —
     किसत्तं<्रकिसलयम्—य का स्रोप
      कालासं < कालायसम्—
      हिअं < हद्यं --
      सहिओ द सहदयः—
      अडो < अवडो—व होप।
      अत्तमाणो < आवर्तमान:— "
       एमेव < एवमेव—व कोव
      जीअं < जीवितम्— "
       देउलं < देवकुलम्— "
       पारओ द्र प्रावारक:—,,
       जा < यावत्—
```

## संयुक्त व्यञ्जन परिवर्तन

(३८) संस्कृत की क्ष ध्विन का प्राकृत में ख, छ और म होता है; परन्तु पढ़ के मध्य या अन्त में क्ष के आने पर क्ल, च्छ और जम हो जाता है।

(क) क्ष = ख---

खओ <क्षय:—क्ष के स्थान पर ख और य लोप, अ स्वर शेप, विसर्ग का ओत्व। खीणं <क्षीणम्—क्ष के स्थान पर ख।

खोरं<क्षीरम्— "

खेंडओ <क्षेटकः—क्ष को ख, टको ड और क छोप, अ स्वर शेप और विसर्ग को उत्व ।

इक्त्यू < इक्षः—पद क मध्य म क्ष क हान स क्ख आर उकार का दाघ। रिक्त्वो < ऋक्षः—ऋ को रि ,, , विसर्ग को ओत्व ।

रिक्खं<ऋक्म्— " ,, ,,

मिक्खआ ८ मिक्षिका—पद मध्य में रहने से क्ष को क्ल, ककार का छोप और आ स्वर शेप।

लक्खणं < लक्षणम्—पद के मध्य में रहने से क्ष को क्ख।

पक्त्वीणं < प्रक्षीणम्—संयुक्त रेफ का लोप, पद के मध्य में रहने से झ को क्ख।

पक्खेवो 🗠 प्रक्षेप:—

सारिक्खं द साद्दश्यम्—द के स्थान पर रि और पद के मध्य में रहने से क्ष्य का क्ख।

जक्लो दयक्षः—य को ज और क्ष का क्ल ।

( ख ) क्ष = छ--

छुणो ८ क्षणः—क्ष के स्थान पर छ।

छ्यं ८ क्षतम्—क्ष के स्थान पर छ, तकार का छोप, अस्वर शेप और यश्रुति ।

छमा < क्षमा - क्ष के स्थान छ।

छारो<क्षारः— ्र, ,

छीणं < क्षीणम्— ..

छीरं<क्षीरम्— " .

ञ्जणो<धुण्णः— ,, , ,,

छ्रीयं< क्षुतम्— " ,, और त लोप, अस्वर शेप तथाय श्रुति ।

छुहा < धुधा—क्ष को छ तथा घ को इ।

छुरो<छरः—क्ष को छ।

```
छेत्तं <क्षेत्रम्—क्ष को छ।
  अच्छि < अर्क्षि—पद के मध्य में क्ष के रहने से क्ष के स्थान पर च्छ।
   जच्छू,<ईश्चः-इ के स्थान पर उत्व, पद के सध्य में क्ष के होने से च्छ।
   उच्छा < उक्षा--पद के मध्य में होने से क्ष के स्थान में च्छ।
   रिच्छो ८ ऋक्ष:—ऋ के स्थान पर रि और पद के मध्य में होने से क्ष को च्छ।
    कच्छो <कक्षः—पद के मध्य में होने से क्ष के स्थान में च्छ।
    कच्छा < कक्षा---
    कुच्छी < कुक्षिः---
                                         17
     कुच्छेअयं ८ कौक्षेयकम्—औकार को उत्व, पद के मध्य में क्ष के होते से चछ,
य और क का लोप, अ स्वर शेप अन्तिम भें य श्रुति।
     दच्छो < दक्ष:-पद के मध्य में होने से क्ष को चछ।
      पच्छीणं < प्रक्षीणम् —
      मच्छिआ < मक्षिका---
      लच्छी < लक्ष्मीः—
      वच्छं < वक्षस —
       वच्छो दबुक्षः—
       सरिच्छो < सदक्षः—
       सारिच्छं ८ सादृश्यम्—
                                  ,,
                                          ,,
     (ग) क्ष = ऋ---
        भीणं <क्षीणं-क्ष के स्थान पर का।
        भि, उजइ ८ क्षीयते —क्ष के स्थान पर भ, ईकार को हस्त्र, य को ज और दिस्त्र,
   विभक्ति चिह्न इ।
        पउमीणं ८ प्रक्षीणम्—पर मध्य में होने से क्ष के स्थान पर ज्ञा।
   (३९) संस्कृत के संयुक्त वर्ष फा और स्क के स्थान में ख होता है, पर पद के
मध्य में आने से क्ख हो जाता है।
       (क) एक = ख —
          निक्खं< निष्कम्—पद के मध्य में ष्क रहने से क्ख।
          पोक्खरं< पुष्करम्—
          पोक्खरिणो < पुष्करिणी- ,,
           ( a ) स्क = क्ख--
           अवक्खन्दो < अवस्कन्द:-पद के मध्य में स्क रहने से कल।
           खंदो < स्कन्द: —पद के आदि में स्क रहने से ख आदेश।
            खंघो— ८ स्कन्ध:—
            खंधाबारो < स्कन्धाबारः—
```

(४०) संस्कृत के संयुक्त वर्ण त्य का प्राकृत में च होता है, पर पद के मध्य में आने से च्च।

(क) त्य = च।

चाओ < त्याग: —पदादि में रहने से त्य के स्थान में च।

चाई<रागी— ,,

चयइ < त्यजति— ,,

पच्चओ < प्रत्यय:--पद के सध्य में रहने से त्य के स्थान में च।

पच्चूसो<प्रत्यूपः—

77 75

सच्चं ८ सत्यम्—

" " "

( ४१ ) प्रयोगानुसार स्व को च, थ्व को छ, द्व को ज और ध्व को क आदेश होता है, किन्तु पद के मध्य में इनके आने से उक्त वर्ष च, च्छ, जाऔर जम्म हो जाते हैं।

(क) स्व = च्च<del>--</del>

किचा < कृत्वा—पद के सध्य में होने से त्व के स्थान पर च।

चच्चरं <चत्वरम्—

णच्चा< ज्ञात्वा—ज्ञ के स्थान में ण तथा पद के मध्य में होने से त्वा के स्थान पर च्चा।

द्च्चा ८ दत्वा—पद के मध्य में होने से त्व के स्थान में च।

भोच्चा ८ भुक्त्वा—

"

सोच्चा ८ श्रुत्वा—संयुक्त रेफ का लोप, तालब्य श को दन्त्य स तथा उकार को ओत्व, पद मध्य में त्व के होने से च्च।

( ল ) থ্ন = ল্ল—

पिच्छी < पृथ्वी—प में संयुक्त ऋ के स्थान पर इत्व और पड़ के मध्य में थ्व के होने पर च्छ ।

(ग) द्र = ज-

विद्धां < विद्वान्—पद के मध्य में होने से द्व के स्थान पर जा और आ को हस्य अन्त्य हलन्त्य व्यंजन न्का अनुस्वार।

( घ ) ध्व = भा---

भाओ र ध्वज:—पदादि में होने से ध्व का भा, ज का छोप, अ स्वर दोप और विसर्ग का स्नोस्व।

बुडमा < बुध्वा—पद के मध्य में होने से ध्व के स्थान पर जमा। सडम्मसं < साध्वसम्—सा को हस्व, पद के मध्य में होने से ध्व को जमा। ( ४२ ) हस्त्र स्वर से परे संस्कृत के संयुक्त वर्ण थ्य, श्र, तस और प्स को प्राकृत में च्छ होता है।

#### (क) ध्य = च्छ-

पच्छं ८ पथ्यम्—ध्य के स्थान पर च्छ।

पच्छा < पथ्या— ,, ,

मिच्छा < मिध्या— ,, "

सामच्छं < सामर्थ्यम् — ,,

## ( ख ) रच = च्छ-

अच्छेरं ८ आधर्षम् —आ को हस्य, ध को च्छ, ये को इरं।

पच्छा < पश्चात्—श्चं के स्थान पर च्छा और अन्त्य का छोप।

पच्छिमं < पश्चिमस्—श्च के स्थान पर च्छ ।

विंछिओ द्रष्टिक:—वंमें संयुक्त कर को इ, श्र को छ तथा क लोप, अ स्वर शेप और विसर्ग को ओस्व।

## े **(** ग ) त्स = च्छ--

संवच्छरो < संवत्सरः—त्स के स्थान पर च्छ ।

उच्छवो ८ उत्सव:-- ,, ,,

उच्छाहो < उत्साह:-- ,, ,,

उच्छुओ < उत्सुकः— ,, ,,

मच्छरो < मत्सरः— " "

## ( घ ) एस = च्छ---

अच्छरा < अप्सरा—प्स के स्थान पर च्छ ।

जुगुच्छइ ८ जगुष्सित— ,, ",

( ४३) पद के आदि में रहने वाले संस्कृत के संयुक्त वर्ण द्य, ण्य और र्य को प्राकृत में ज होता है, पर पद के मध्य में इन वर्णी के आने पर जा हो जाता है।

#### (क) स = ज---

जुई द्युति:-पदादि में च के रहने से ज, तकार का कोप और हस्व इकार को दीर्घ ईकार ।

जोओ < द्योत:-पदादि में रहने से य के स्थान में ज, त का छोप, अ स्वर शेप, विसर्ग का ओत्व।

```
अत्थि < अस्ति-पदमध्य में स्त के होने से तथ हुआ है।
      पल्लस्थो 🗠 पर्यस्तः---
      पसत्यो ८ प्रशस्त:—
      पत्थरो < प्रस्तर:--
                                            ,,
      हत्थो द हस्त:---
    विशेष—कुछ शब्दों में स्त का ख हो जाता है। यथा—
      खंभो द्रस्तम्भ:—यहाँ स्त के स्थान पर ख हुआ है।
      ( ४८ ) संस्कृत का संयुक्त वर्ण ए प्राकृत में ठ हो जाता है, पर परमध्य में
आने से एका ह होता है।
      अणिट्रं < अनिष्टम्—पदमध्य में रहने से ए के स्थान पर हू।
      इट्टो द इष्ट:—
      कट्टं < कप्टम्---
      कटूँ < काष्टम्---
                                                      "
      दहो द दृष्टः—
      दिट्री द दृष्टि:—
      पुट्टो द ७ष्टः—
      मुट्टी < सुष्टि:—
      लुट्टी द्रथि:-पदमध्य में रहने से ए के स्थान पर हु।
      सुरह्रा ८ खुराष्ट्रा—
      सिट्टी द खष्टिः—
      कोट्टागारं द्रकोष्ठागारम्—
      सुद् दु < सुष्ड—
                                                   "
      ( ४९ ) संस्कृत के संयुक्त वर्ण ड्म और क्म के स्थान पर प्राकृत में प हो जाता
है, पर पदमध्य में इन वर्णी के आने से प्य हो जाता है।
      कुंपलंद इड्मलम्—ड्म के स्थान पर प हुआ है।
      रुिंदिपणी दरिक्मणी-पदमध्य में होने से कम के स्थान में प्प हुआ है।
      ( ५० ) संस्कृत के संयुक्त वर्ण प्प, स्प को प्राकृत में फ होता है, किन्तु पढ़-
मध्य में इन वर्णी के आने से प्फ हो जाता है।
    (क) ष्प = फ--
      निष्पाओ द्रिपाव:—पद मध्य में रहने से प्प के स्थान पर प्फ हुआ।
      निष्फेसो द निष्प.—
                                                           "
      पुरफंद्र पुष्पम्—
                                          ,,
                                                           "
      सरफंदशषम्—
                                          ??
                                                           "
```

( ख ) स्प = फ---

फंदर्णं द्रपन्दनम्—पदादि में रहने से स्प के स्थान पर फ। पिंडिएफदी द्रप्रतिस्पर्धी—पद के मध्य में रहने से स्प के स्थान में प्फ। सुहुएफर्द्दे द्रहुस्पितः— ,, ,,

( ५१ ) संस्कृत का संगुक्त वर्ण ह प्राकृत में भ हो जाता है, पर पदमध्य में भाने पर विकल्प से बम होता है।

जिन्मा, जीहा < जिह्ना—पर मध्य में रहने में हु के स्थान में विकल्प से ब्स, विकल्पाभाव में संयुक्त व का लोप और पूर्व इकार को दीर्घ।

विरुभलो, विहलो < विह्नल:—पदमध्य में रहने से ह को विकल्प से रूभ तथा विकल्पाभाव पक्ष में संयुक्त व का लोप और विसर्ग का ओस्व।

( ५२ ) संस्कृत का संयुक्त वर्ण नम प्रावृत में नम हो जाता है।

जन्मो < जन्म-न्म के स्थान पर म्म ।

बम्महो<मन्मथ:—न्म के स्थान पर म्म तथा थ के स्थान में ह, विसर्ग को ओटबा

सस्सणं < सन्सनः--न्म के स्थान पर स्म तथा तकार को णत्न।

( ५३ ) संरक्षत के संयुक्त वर्ण स्म के स्थान पर प्राठत में विकल्प से म्म का परिवर्तन हो जाता है।

तिम्मं, तिग्गं < तिगम् -- गम के स्थान पर विकल्प से म्म, विकल्पाभाव में संयुक्त म का छोप और ग को हित्व।

जुम्मं, जुग्गं < युग्मस्—य को ज, गम को विकल्प से म्म, विकल्पामाव में संयुक्त म का लोप और ग को हित्व।

( ५४) संस्हत के संयुक्त वर्ण श्म, स्म, स्म, हा और क्ष्म के स्थान पर प्राहत में मह हो जाता है।

(क) इस ≈ म्ह---

कम्हारा <कश्मीरा:--श्म के स्थान में म्ह तथा ईकार को आकार। फुम्हाणो < कुश्मान:--श्म के स्थान में म्ह आदेश और नकार को णस्य।

(ख) ध्म ≈ म्ह--

उम्हा < कप्मा---ध्म के स्थान पर म्ह तथा क को हस्व। गिम्हो < श्रीध्म:---ध्म को म्ह, संयुक्त रेफ का लोप और ईकार को हस्व।

(ग)स=म्ह---

अम्हारिसो < अस्मादशः—स्म के स्थान पर मह, दश के स्थान पर रिस, विसर्ग को ओत्व।

विम्हओ < विस्मयः—स्म के स्थान में म्ह, यकार का लोप, अ स्वर शेप और विसर्ग को ओत्व।

#### ( घ ) हा = म्ह--

बम्हा < ब्रह्मा — ह्म के स्थान पर म्ह, संयुक्त रेफ का छोप।
बम्हणो < ब्राह्मण: — ,, ,, ,, और आ को हस्त।
बम्हचेरं < ब्रह्मचर्यम् — ह्म के स्थान पर म्ह, ब्र के संयुक्त रेफ का छोप और चर्यं को चेरं।

सुम्हा < सुद्धाः — ह्य के स्थान पर म्ह ।

( ङ ) क्ष्म = म्ह--

पम्हलं ८ पक्ष्मलम् —क्ष्म के स्थान पर स्ह । पम्हाइं ८ पक्ष्माणि— ,, ,,

( ५५ ) संस्कृत के संयुक्त वर्ण श्न, ष्ण, स्न, ह्न, ह्ण और सूक्ष्म शब्द के क्ष्म के स्थान में प्राकृत में णह हो जाता है।

#### ( क ) श्न = णह—

पण्हो द्रप्रश्नः—प्र में से संयुक्त रेफ का छोप्, और श्न के स्थान पर ण्ह, विसर्ग को ओत्व।

सिण्हो 🗠 शिश्नः--तालब्य श के स्थान में दुन्त्य स तथा श्न के स्थान पर ण्ह।

( ख ) ह्या = यह---

उण्हीसं द्राच्णीपम् - ष्णा के स्थान में ण्हु, मूर्धन्य प को दन्त्य स । कण्हो द्राष्ट्राः—क में रहनेवाली ऋ के स्थान में अ और प्णा के स्थान में ण्हु, विसर्ग का ओत्व ।

जिण्ह् < जिप्णुः — ष्ण के स्थान पर ण्ह्, उकार को दीर्घ। विण्ह्र < विष्णुः — ,, ,,

#### ( ग ) स्त = ण्ह—

जोण्हा द्रज्योत्स्ना—संयुक्त य का लोप तथा संयुक्त त का लोप और स्न के स्थान में ण्हा

पण्हुओ द्र प्रस्तुत:—प्र में से संयुक्त रेफ का लोप, स्न के स्थान पर ण्ह, त का लोप और अ स्वर शेप, विसर्ग को ओत्व।

णहाओ द्रस्नातः—स्न के स्थान में ण्ह, त का छोप और अ स्वर शेप तथा विसर्ग को ओत्व। ( घ ) ह्न = ण्ह— जण्हू द्रजहु:—ह्न के स्थान पर ण्ह और उकार को दीर्घ । वण्ही द्रवहि:— ", और इकार को दीर्घ ।

( ङ ) ह्व = ण्ह--

अवरण्हो ८ अपराहः — प के स्थान पर व, ह के स्थान पर णह। पुठवण्हो ८ पूर्वाहः — संयुक्त रेफ का लोप, व को द्विस्व और सा को सत्व

तथा ह के स्थान में वह।

ं ( च ) क्ष्ण = ण्ह्—

तिणहंद्रतीक्ष्म्—ती को हस्व, क्ष्ण के स्थान में ण्ह। सण्हंद्रशलक्ष्णम्—संयुक्त ल को लोप, मूर्धन्य प को दन्त्य स, क्ष्ण के स्थान में ण्ह।

क्ष = ण्ह --

सण्हं ८ सूक्ष्मम्—सू के स्थान पर स और क्ष्म को व्ह।

( ५६ ) संस्कृत का संयुक्त वर्ण ह्न प्राकृत में वह हो जाता है।

कल्हारं द्रकहारम्—ह्न के स्थान में ल्ह ।

पल्हाओ द्र पहादः— ,, ,

( ५७ ) संस्कृत का ज्ञ वर्ण प्राकृत में विकल्प से ज होता है, पर पदमध्य में आने से ज्ज होता है।

अहिडजो, अहिण्णो ८ अभिज्ः - भ के स्थान पर ह, पदमध्य में रहने से ज के स्थान पर विकश्प से ज्ज, विकल्पाभाव में ण्णा।

अडजा, आणा < आज्ञा—पदमध्य में रहने से ज्ञ के रश्यान पर जा, विकल्पाभाव में णा।

अष्पज्जो, अष्पणणू द्वात्मज्ञ:—आत्म के स्थान पर अष्प, ज्ञ के स्थान पर पदमध्य में रहने से जा, विकल्पाभाव में गण।

इंगिअडजो, इंगिअएणू < इंगितज्ञ:— पदमध्य में ज के रहने से विकल्प से जा, विकल्पामाव में एण।

देवज्जो, देवणणू ददेवज्ञः — ऐकार को एकार, पदमध्य में रहने से ज के स्थान पर विकल्प से ज्ज, विकल्पासाव में गण।

् पज्जा, पण्णा द्रप्रज्ञा—पदमध्य में ज के रहने से ज को विकल्प से ज्जा तथा विकल्पामाव में ण्या।

पञ्जो, पण्णो द्र प्राज्ञ:— " ", मणोज्जं, मणुण्णं द्र मनोज्ञम्— " " सञ्बद्जो, सञ्बण्णा द्र सर्वज्ञः-- ",

```
संजा, संणा ८ संज्ञा--व्यञ्जन से परे रहने के कारण ज्ञ को ज, विकल्पाभाव में ण।
     ( ५८ ) संस्कृत का संयुक्त वर्ण ई प्राकृत में रिह हो जाता है।
     अरिहइ द्र अहीत--अर्ह के स्थान पर रिह, त का छोप और इ शेप।
     अरिहो < अर्ह:---
     गरिहा द गहां--
                                                      "
     वरिहो 🗠 वर्ह:--
     ( ५९ ) संस्कृत के संयुक्त व्यञ्जन र्श ौर र्थ के स्थान पर प्राकृत में रिस
होता है।
   (क) शे = रिस---
      आयरिसो दशदर्श: —र्श के स्थान पर रिस हुआ है।
      द्रिसणं < दर्शनम्--
      सुद्रिसणं < सुदर्शनम्
   ( ख ) षे = रिस---
      वरिसं द्रवर्षम् — र्ष के स्थान पर रिस हुआ है।
      वरिससयं ८ वर्षशतम् — ,,
      वरिसा < वर्गा---
      (६०) संकृत के संयुक्त छ के स्थान पर प्राकृत में इछ होता है।
      अंबिलं द अम्लम् — संयुक्त ल के स्थान पर इल हुआ है, म के स्थान पर पूर्व
 स्वर पर अनुस्वार के साथ व हुआ है।
       किल्रम्मइ दलाम्यति —संयुक्त ल के स्थान पर इल, म्य को म्म, विभक्ति इ।
       किलंतं दवलाम्यत्—संयुक्त लको इल।
       किल्टिट्टं द्र क्लिप्टम्—
       किलिसं < क्लिन्नम्—
       किलेसो दव्हेश:—
                                  "
       गिलाइ दर्खायति—
       गिलाणं दग्लानम्—
       पिलुट्टं < प्लुध्म्—
                                   "
       पिलोसो < प्होपः—
                                   "
       मिलाइ दम्लायति—
                                   ,,
       मिलाणं < म्लानम्—
                                   "
       सिलेसो ८ २ वंपः—
```

,,

```
सिलिम्हा ८ श्केष्मा—संयुक्त ल को इल।
    सिलोओ ८ श्लोक:—
    सिलिटुं < श्लिष्टम्—
                                " संयुक्त क का छोप, तालन्य श को दन्त्य स ।
    सुइलंं द्र गुक्छम्—
     (६१) संस्कृत के 'ये' संयुक्त व्यक्षन को प्राकृत में रिक्ष होता है।
     आयरिओ < क्षाचार्यः - चकार का लोप, आ श्रेप, य श्रुति, हस्त्र और र्य के
स्थान पर रिअ।
     गंभीरिअं< गम्भीर्यम्—दीर्घ को हस्व और र्य को रिस ।
      गहीरिअं < गाभीर्यम्—
      चोरिअं दचौर्यम्—औकार को ओकार और र्य के स्थान पर रिअं।
      धोरिअं<धेर्यम्—ऐकार को ईत्व और र्य को रिअं।
       वम्ह्चरिअं < ब्रह्मचर्रम्—संयुक्त रेफ का लोप, हा को म्ह और र्य को रिअ ।
       भरिआ < भार्या—र्य को रिअ।
       वरिअं ८ वर्षम्—
        वीरिअं ८ वार्यम्—
        थेरिअं<स्थैर्यम् – संयुक्त स का छोप, ऐकार को एकार, र्य को रिअ।
        प्रिओ < सूर्यः —र्थ को रिक्ष ।
        सुन्द्रिअं < सौन्दर्यम् - भौकार को उकार, र्य को रिभ ।
         सोरिअं दशौर्यम्—र्य को रिअ।
         ( ६२ ) संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों में कुछ विशय परिवर्तन भी होता है।
       (क) गण=क्क---
          लुको ८ स्ग्णः — ग्ण के स्थान पर क्क और रुको छ ।
       ( ख ) क्ण = क्ख---
          तिक्खं दतीक्ष्णम्—ती को हस्व तथा क्ष्ण के स्थान पर क्ख।
        (ग) स्त = ख—
           खंभो < स्तम्भ—स्त के स्थान पर ख।
        (घ)स्फ≈ख—
           खेडओ < स्फेरक:---स्फ के स्थान पर ख।
         ( ङ ) त्त = च--
            किची < कृत्तिः — त के स्थान पर च्च।
         ( च ) ध्य = च---
            तर्चं < तथ्यम्—ध्य के स्थान पर ज्व ।
```

( छ ) स्प = छ— छिहा ८ स्पृहा—

(ज) त्त = हु— पट्टणं < पत्तनम्—त्त के स्थान पर ह।

महिआ < मृत्तिका—त्त के स्थान पर ह।

(भ) र्थ = छ—
 अट्ठो < अर्थ:—र्थ के स्थान पर छ।</li>
 चउट्ठो < चतुर्थ: ,,</li>

( ट ) द् = ड्रु— कवड्डी < कपर्द:—र्द के स्थान पर ड्रु । छड्डी < छर्दः— " " छड्डी < छर्दिः— " " माड्डिओ < मादितः—,, " विच्छड्डी < विच्छर्दः— " संमड्डो < संमर्दः— " "

(ठ) घी, छ, गध, नध = ड्ह — अड्ढं < अर्धम्—र्ध के स्थान पर ड्ढ । ईड्ढी < क डि:— छ के स्थान पर ड्ढ । दड्ढी < क्षः—गध के स्थान पर ड्ढ । विअड्ढी < विद्राधः— ,, ,, वुड्ढी < वृद्धः— छ के स्थान पर ड्ढ । वुड्ढी < वृद्धिः— ,, ,, सड्ढा < श्रद्धा— ,, ,, ठड्ढी < स्तञ्धः— व्य के स्थान पर ड्ढ ।

( ड ) ब्र्झ = ण्ण— पण्णरह < पञ्चदश—ञ्च के स्थान पर ण्ण। पण्णासा < पञ्चाशत्— ,, ,,

( ढ ) त्त = ण्ण— दिण्णं < इत्तम्—त्त के स्थान पर ण्ण।

```
( ग·) स्म = एप---
   अप्पा < आत्मा—त्म के स्थान पर प्प।
   अप्पाणो < आत्मान:--
( त ) म्र = म्ब---
   अंबं <आम्रम्—च के स्थान पर म्ब ।
   तंबं < ताम्रम्--
                        "
 TE(=) (四)
    वस्भणो द्रवाह्मण:--ह्य के स्थान पर स्भ ।
  बंभचेरं दब्धचर्यम्
  ( द ) क्ष, ख, धं, धं, धं, प्य और प्म = ह--
     दाहिणो दक्षिण:—क्ष के स्थान पर ह।
     दुहं द्रु:खम्-—ख के स्थान पर ह।
     तृहं दितीर्थम्—र्थ के स्थान पर ह।
     दीहो दिर्दिः-ई के स्थान पर ह।
     काहावणो < कार्पापणः-र्ष के स्थान पर ह।
     वाहो ८ वाष्पः — ष्प के स्थान पर ह ।
     कोहण्डी द्रकृष्माण्डी—ण्म के स्थान पर ह।
     कोहण्डं 🗠 कुष्माण्डम् —
      (६३) निम्न वर्णी को प्राकृत में द्वित्व हो जाता है।
                                       जोव्वणं दयौवनम्—व को द्वित्व।
      उन्ज्र < ऋजु:--ज को द्वित्व।
      तेल्लं दतेलम्—छ को दिस्व।
                                       वहुन्तं < प्रभूतम् —त को द्वित्व।
      पेन्मं द्रपेम—म को हित्व।
                                       मंड्को दमण्डूकः—क को द्वित्व।
       विड्डा दबीडा—ड को द्वित्व।
                                        एक्को दएक:--क को द्वित्व।
       किंणआरो दक्षिकार:—ण को द्वित्व। कोउहहां—उत्हलं—ल को द्वित्व।
       तुण्हिको ८ तूण्णीक:—क को हित्व। नक्खो ८ नख:— ल को हित्व।
       दइच्बो द्रदैव:—व को हित्व।
                                         नेडुं दनीडम्—ड को द्वित्व।
       मुको दम्कः—क को द्वित्व।
       (६४) निम्न शब्दों में अनियमतः परिवर्तन होते हैं---
        अच्छअरं, अच्छरिअं, अच्छरिङ्जं, अच्छरीअं < आश्रर्यस् ।
        केलं, कयलं < कदलम् ।
                                         कोहलं < उत्हल्म् ।
        चोग्गुणो < चतुर्णः ।
                                         चोत्थो, चउत्थो < चतुर्थ: ।
        चोत्थी, चउत्थी <चतुर्थी।
                                          चोद्दह, चडदह < चतुर्दश।
```

चोह्सी, चउह्सी <चतुर्दशी। चोव्वारो, चडव्वारो <चतुर्वारः। तेत्तीसा < त्रयस्त्रिशत्। तेरह< त्रयोदश। तेवीसा < त्रयोविंशतिः । तीसा < त्रिंशत्। नोणीअं, लोणीअं< नवनीतम् । नोहलिआ < नवकलिका। पोष्फलं द्रपाफलम् । नोमालिआ < नवमिकका । पाउरणं, पगुरणं < प्रावरणम् । पोरो द्रपतरः। मोहो, मऊहो < मयूखः। बोरं < बदरम् । रुण्णं 🗠 रुदितम् । लोणं < छवणम् । वीसा द्रविंशति:। सोमालो < सुकुमारः। थेरो < स्थविर: । ( ६५ ) निम्न शब्दों में आमुछ परिवर्तन हो जाता है। हेट्टं < अधस्। ओ, अव ८ अप। आउसं < आयुः । अच्छरसा < अप्सरस् । आढत्तो < भारव्ध: । धूआ ८ दुहिता। हरो < हृद:। दाढा दंद्रा। इसि ईपत्। घणुहं < धनुष् । ओ< उत्त । ओ⊄डग। अवहं उवहं < उभयस् कउहा < कङ्म् । छुदं < क्षिप्त**म्** । घरं< गृहम् । तिरिच्छि < तिर्यक्। चिको < ग्रुप्त: । वहिणी < भगिनी। पाइको < पदाति । मंजरो < मार्जार: मइलं<सल्निम् । विखया < वितता । रुक्खो < बृक्षः । वेसलिअं < वैडुर्यम् । सिप्पी < शुक्तिः । सुसाणं, मसाणं < श्मशानम् । थेवं, थोवं, थोक्कं < स्तोकम्। ( ६६ ) निम्न शब्दों में वर्णन्यत्यय हुआ है । अलचपुरं < अचलपुरम् । आणालो < आलानः । मरहट्टं दमहाराष्ट्रम् । कणेरू ८ करेण्:। णडालं दल्लारम् । हलुअं< लघुकम् । हलिआरो ८ हरिताल: । वाणारसी < वाराणसी । दहो < दह, हदः।

## पाँचवाँ अध्याय

## लिंगानु शासन

प्राक्टत में संस्कृत के समान पुछिंग, खीर्छिंग और नपुंसकिलग ये तीन ही लिङ्ग माने गये हैं। प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक समस्त संज्ञाएँ उक्त तीनों लिङ्गों में विभक्त हैं। साधारण लिङ्गब्यवस्था संस्कृत के समान ही है, किन्तु जिन शब्दों में अन्तर है, उन्होंका यहाँ निर्देश किया जाता है।

(१) प्रावृष्, शरद् और तरिण शब्दों का पुर्छिग में प्रयोग होता है। विधा-पाडसो < प्रावृष्—संस्कृत में यह शब्द स्त्रीलिंग है। सरओ < शरद्— ,, ,, तरणी < तरिणो— .. ,,

(२) दामन्, शिरस् और नमस् को छोड़ कर शेष सकारान्त तथा नकारान्त शब्द पुर्ह्मिग में प्रयुक्त होते हैं।

#### (क) सकारान्त शब्द---

जसो दयशस्—प्रशः—संस्कृत में यह शब्द नपुंसकर्लिंग है। पओ < पयस्—पय:— ,, तमो < तमस्—तमः— " तेओ < तेजस्—तेज:— " सरो < सरस्—सर:— " " (ख) नकारान्त शब्द जम्मो < जन्मन्--जन्म---नम्मो < नर्मन्—नर्म— कम्मो < कर्मन्-कर्म-" वस्मो < वर्मन्—वर्म— विशेष--

(क) वयं दवयस्—वयः—संस्कृत में यह नषुंसकर्लिंग है और प्राकृत में भी इसे नषुंसकर्लिंग ही माना गया है।

प्रावृद्शरत्तरसायः पुंसि—६।१।३१. हे० ।

२. स्नमदाम-शिरो-नभः—दाशावर. है ।

चोदसी, चउदसी ⊲ बतुर्दशी । चोव्वारो, चडव्वारो दचतुर्वारः। तेत्तीसा < त्रयस्त्रिशत्। तेरह< त्रयोदश। तेवीसा < त्रयोविशतिः । तीसा < त्रिंशत्। नोणीअं, लोणीअं< नवनीतम् । नोहलिआ < नवकलिका । नोमालिआ < नवमिकका। पोष्फलं < प्राफलम् । पोरो द्रपतरः । पाउरणं, पगुरणं < प्रावरणम्। बोरंं < बदरम् । मोहो, मऊहो < सयूख: । रुण्णं 🗠 रुदितम् । लोणं < लवणम् । वीसा < विंशति:। सोमालो < सुकुमारः । थेरो < स्थविरः। (६५) निम्न शब्दों में आमुल परिवर्तन हो जाता है। हेट्टं < अधस्। ओ, अव < अप। अच्छरसा < अप्सरस्। आउसं < भायुः । आढत्तो < भारव्ध: । धूआ द दुहिता । दाढा दंद्रा। हरो < हद:। धणुहं < धनुष्। इसि ८ ईषत्। ओ < उत्। ओ⊄उपा अवहं उवहं ८ उभयस् कउहा < ककुम्। छुदं < क्षितम् । घरं < गृहम् । घिको < ग्रुप्त: । तिरिच्छि < तिर्यक्। वहिणी < भगिनी। पाइको < पदाति । मइऌं< मलिनम् । मंजरो < मार्जार: विलया < वितता । रुक्खो < दृक्षः । वेसलिअं < वैडुर्यम् । सिप्पी<शुक्तः। सुसाणं, मसाणं < श्मशानम् । थेवं, थोवं, थोकं<स्तोकम्। (६६) निम्न शब्दों में वर्णव्यत्यय हुआ है। अलचपुरं < अचलपुरम् । आणालो < भारामः । मरहट्टं ८ महाराष्ट्रम् । कणेरू < करेण्: । हलुअं<लघुक**म्**। णडांलं < एछार**म्** । हिळआरो ८ हरिताछ: । वाणारसी < वाराणसी । दहो दह, हदः।

# पाँचवाँ ऋध्याय

## लिंगाचु शासन

प्राकृत में संस्कृत के समान पुश्चिम, खोरिंग और नपुंसकित ये तीन ही लिङ्ग माने गये हैं। प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक समस्त संज्ञाएँ उक्त तीनों लिङ्गों में विभक्त हैं। साधारण लिङ्गन्यवस्था संस्कृत के समान ही है, किन्तु जिन शब्दों में अन्तर है, उन्होंका यहाँ निर्देश किया जाता है।

(१) प्रावृष्, सारद् और तरिण शब्दों का पुर्छिग में प्रयोग होता है। विशासिक पाउसी < प्रावृष्-संस्कृत में यह शब्द स्त्रीलिंग है।

सरओ<शरद्— " तरणी<तरणी— "

(२) दामन्, शिरस् और नमस् को छोड़ कर शेप सकारान्त तथा नकारान्त शब्द प्रिष्ठिंग में प्रयुक्त होते हैं।

(क) सकारान्त शब्द---

जसो द यशस्—पश: —संस्कृत में यह शब्द नपुंसकर्छिंग है। पओ < पयस्—पय:— " तमो < तमस्—तमः— तेओ < तेजस्—तेजः— सरो < सरस्—सर:— ,, (ख) नकारान्त शब्द जम्मो < जन्मन्—जन्म— ,, नम्मो ८ नर्मन्—नर्म---कम्मो < कर्मन् --कर्म--35 वस्मो ८ वर्मन्-वर्म--" विशेष--

(क) वयं दवयस्—वयः—संस्कृत में यह नष्टंसकर्लिंग है और प्राकृत में भी इसे नष्टंसकर्लिंग ही माना गया है।

१. प्राबृट्शरत्तरएायः पुंसि-नाशावश. है ।

२. स्नमदाम-शिरो-नभः—=। १।३२. है०।

सुमणं < सुमन्स— सुमनः— संस्कत में यह नपुंसकर्किंग है और प्राकृत में भी इसे नपुंसकर्लिंग ही माना गया है।

( ख ) द्रामं < दामन्—दाम—संस्कृत के समान नपुंसकलिंग ही है ।

सिरं < शिरस्—शिरः—

नहं < नमस्—नभः— "

(३) अक्षि (आँख) के समानार्थक शब्द तथा निम्न निर्दिष्ट वचनादिगण के शब्द पुर्छिग में विकल्प से प्रयुक्त होते हैं। अक्षि शब्द का पाठ अञ्जल्यादि गण में भी होने से इसका प्रयोग खीलिंग में भी होता है<sup>२</sup>। यथा—

अच्छी < अक्षिणी—संस्कृत में नपुंसकर्छिम, पर यहाँ विकल्प से पुर्छिम । अच्छीइं < अक्षिणी —संस्कृत में नपुंसकर्छिम, यहाँ भी विकल्प से नपुंसकर्छिम । एसा अच्छी < एतदक्षि—यहाँ खीर्छिम में व्यवहार है ।

चक्खू<चञ्जपो—संस्कृत में नपुंसकर्लिंग किन्तु प्राकृत में पुर्लिलग।

णअणो (पुर्विष्टग) } नयनम्—संस्कृत में नपुंतकर्षिम, किंतु प्राकृत में विकल्प णअणं (नपुंसकर्षिम रे से पुर्विष्टम।

लोअणो (पुहिलग) 93 ,, छोअणं (नपुंसक) वअणो (पुर्हिलग) } वचनम्— ,, " वअणं (नपुंसक) कुलो (पुहिलग) } कुछम्-— ,, कुछं (नपुंसक) माहरपो (पुल्छिंग) नाहास्यम् — ,, ,, छन्दो ( पुल्लिंग) ,, ,, छन्दं (नपुंसक) दुक्खा (पुर्विष्ठग) ,, " दुक्खाहं (नपुंसक) भायणा (पुल्लिंग) भायणाहं (नपुंसक) " ,,

१. वाक्ष्यर्थं-वचनाद्याः ५।१।३३. हे० ।

२. ग्रब्जल्यादिपाठादिक्षशब्दः स्त्रीलिङ्गेपि ८।१।३३. की वृत्ति ।

(४) किसी-किसी आचार्य के मत से पृष्ट, अक्षि और प्रश्न रान्द विकल्प से स्रीर्फिंग में प्रयुक्त होते हैं। विशा—

पुट्टी ( खीलिंग ) । प्रथम—संस्कृत में नपुंसकिलंग है, पर प्राकृत में विकल्प पुट्टं ( नपुंसक ) । से खीलिंग भी है ।

पण्हा (स्त्रीलिंग) प्रश्न:—संस्कृत में यह पुर्छिग है, पर प्राकृत में विकल्प पण्हो (न्युंस्कृ) हे स्त्रीलिंग भी होता है।

पुर्वतः (१) गुणादि शब्द विकलप से नपुंसकर्लिंग में प्रयुक्त होते हैं।

गुणं ( नषुंसक ) गुणः — संस्कृत में गुण शब्द पुछिंग है, पर प्राकृत में इसका गुणो ( पुछिंग ) व्यवहार पुछिंग और नषुंसकिलंग दोनों में होता है। देवाणि ( नषुंसक ) देवाः — संस्कृत में देव शब्द नित्य पुछिंग है, पर प्राकृत देवा ( पुछिंग ) में यह विकल्प से नषुंसकिलंग भी होता है। खग्गो ( नषुंसक ) खब्गः — खड्ग शब्द संस्कृत में पुछिंग है पर प्राकृत विकल्प से। मंडलगो ( पुछिंग ) संदलगो ( पुछिंग ) संदलगा ( नषुंसक ), मंडलगो ( पुछिंग ) संदलगा ( नषुंसक ), करक्हों ( पुछिंग ) स्वस्तहः — ,, करकहां ( नषुंसक ), स्वस्ता ( पुछिंग ) स्वस्ताः — ,, करकहां ( नषुंसक ), स्वस्ता ( पुछिंग ) स्वस्ताः — ,, करस्ता ( पुछेंग ) स्वस्ताः — ,,

(६) इमान्त—इमन् प्रत्यय जिनके अन्त में आया हो और अक्षल्यादि गण के भन्द विकल्प से खीर्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। दे

#### इमान्त शब्द--

एसा गरिमा ( स्त्रीहिंग ), एसो गरिमा ( प्रिंहिंग ) < एप गरिमा। एसा महिमा ( स्त्रीहिंग ), एसो महिमा ( प्रेंहिंग ) < एप महिमा। एसा धुत्तिमा ( स्त्रीहिंग ), एसो धुत्तिमा ( प्रेंहिंग ) < एप धूर्त्तता।

अञ्जल्यादिगरा में भ्रञ्जलि, पृष्ठ, स्रक्षि, प्रश्न, चौर्य, कुक्षि, बलि, निधि, विधि, रिंम और ग्रन्थि शब्द गृहीत हैं। कल्पलितका के स्रनुसार रिंम शब्द विकल्प से स्रोलिंग ही है।

१. पृष्ठाक्षिप्रश्नाः स्त्रियां वा ४।२०. वर० ।

२. गुणाद्याः क्लीवे वा नाश ३४. हे० ।

३. वेमाञ्जल्याद्याः स्त्रियाम् ८।१।३५. हें० ।

अञ्जल्यादिगण के शब्द—

एसा अंजली ( स्त्री ), एसो अंजली ( पु॰ ) ८ एप अझिल: । चोरिआ ( स्त्री॰ ). चोरिओ ( पु॰ ) ८ चौर्यम् । निही ( स्त्री ), निही ( पु॰ ) ८ निधि: । विही ( स्त्री॰ ), विही ( पु॰ ) ८ विधि: । गंठी ( स्त्री॰ ), गंठी ( पु॰ ) ८ मन्थि: । रस्सी स्त्री॰ , रस्सी ( पु॰ ) ८ रश्मिः ।

(७) जब बाहु शब्द छीछिंग में प्रयुक्त हाता है, तब उसके उकार के स्थान में आकार आदेश होता है। पर जब पुर्वित्र में प्रयुक्त होता है तब आकार आदेश न होकर बाहु रूप ही रह जाता है। यथा—

एसा बाहा ( खी ृ, एसो बाहू ( पु॰ )<एप वाहुः।

# स्त्रीप्रत्यय

स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं—मूल स्त्रीलिंग शब्द और प्रत्यय के योग से , वने स्त्रीलिंग शब्द । जिन शब्दों का अर्थ मूल से ही स्त्रीवाचक है और रूप पुर्लिण और नपुंसक्तिंग में नहीं होते, उनको मूल स्त्रीवाचक शब्द कहते हैं। यथा—लदा, माठा, छिहा, हिल्हा, मिट्टआ, लच्छी, सिप्पणी आदि ।

प्रत्यय के योग से नने स्त्रीलिंग शब्द मूल से स्त्रीलिंग नहीं होते, किन्तु स्त्रीप्रत्यय जोड़ देने से उनमें स्त्रीत्व आता है। ऐसे शब्द जोड़ीदार होते हैं अर्थात् पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिगों में व्यवहत होते हैं। अतः स्त्रीप्रत्यय—वे प्रत्यय हैं, जिनके लगाने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिङ्ग हो जाते हैं। संस्कृत में टाप्, डाप्, चाप् (आ); डीप्, डोप्, डोप्, डोप्, डड्ं। उडड् (ऊ) और ति ये आठ स्त्रीप्रत्यय हैं; पर प्राकृत में आ; ई और ऊ प्रत्यय ही होते हैं। अधिकांश प्राकृत शब्दों में संस्कृत के समान ही स्त्रीप्रत्यय का विधान किया गया है।

(१) सामान्यतया प्राकृत में अकारान्त शब्दों से खीर्लिंग बनाने के लिए आ प्रत्यय लगता है। यथा—

अभ + आ = अआ < भजा; चडअ + आ = चडआ < चटका। म्।सभ + आ = म्सिया < म्।पका; वाल + आ = वाला < वाला। वच्छ + आ = वच्छा < वत्सा; होड + आ = होडा ( छोकरी) कांडल + आ = कोइला < कोकिला; चवल < चवला; कुसल < कुराला।

१. बाहोरात् =।१।३६. हे० ।

निरण—निरणा, अचल—अवला, मलिण—मलिणा, चरर—वररा, पढम—पढमा।

#### वीय-वीया।

- (२) स्त्रीलिंग में सस—स्वस आदि शब्दों से पर में आ प्रस्थय जोड़ने से ससा आदि रूप होते हैं।
- (३) संस्कृत के नकारान्त शब्दों से छीलिङ्ग बनाने के लिए ई प्रत्यय होता है। यथा—राया + ई = राणी, माहण + ई = माहणी; बंभण + ई वंभणी। हित्य—हित्थणी।
- ( ४ ) रकारान्त, तकारान्त और भय्, अज्, ठक् और ठज् प्रत्ययों से चने संस्कृत शब्दों से प्राकृत में प्रायः फीलिङ्ग बनाने के लिए हैं प्रत्यय छड़ता है । यथा---

रकारान्त—कुंभआर + ई = कुंभआरी, कुम्हारी; छोहआर—छोहआरी; कुमार—कुमारी।

तकारान्त—सिरीमञ + ई = सिरीमई; पुत्तवअ—पुत्तवई; धणवञ— धणवई।

(१) संस्कृत के पित् शन्दों—नर्तक, खनक, पिथक प्रभृति तथा गौर, मनुष्य, मत्स्य, श्रंग, पिङ्गछ, हय, गवय, ऋत्य, द्वुण, हरिण, कोकण, अणक, आपछक, शब्दुछ, वदर, उभय, नर और मंगल शन्दां में स्त्रीष्ठिंग बनाने के लिए प्राकृत में ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

गृहअ + ई = गृहुई, खणअ + ई = खणई, पहिअ + ई = पहिई, ऊमार + ई = ऊमारी, किसोर—किसोरी, सुन्नर — सुन्नरी, जअ—जई, पड —पडी, कअल— कअली, थल—थळी, काल—काली, मंडल—मंडली आदि।

(६) जाति अर्थ में जातिबाचक अकारान्त राज्दों से खीलिङ्ग बनाने के लिए ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

सीद्द + ई = सीही, वग्व + ई = वग्घी, मश्च + ई = सई, हरिण— हरिणी, क्रंग—क्र्रंगी, स्थर—स्थरी, जंबुश—जंबुई, सियाल—सियाळी, विडाल—विडाळी, घोड—घोडी, महिस—महिसी, हंस—हंसी, सारस— सारसी, गोव – गोबी, चंडाल—चंडाळी, वंभण—दंभणी, रक्षस—रक्खसी, निसाथर—निसाअरी।

(७) पाणिनि के 'टिड्डाणज्' इत्यादि (४।१।१९) से अस् आदि प्रत्यय निमित्तक डीप् होता है, पर प्राकृत में विकल्प से ई हाता है। यथा—साहणी साहणा; इरुवरी—कुरुवरा आदि।

१. स्वलादेडी टाशाव्य हे०। २. प्रत्यये डीन वा दाशाव्य.

आयरिओ < आचार्य:

खत्तियो ८ क्षत्रियः

उवज्मायो द उपाध्याय:

पह < परन्

सरय

धीवर < धीवरो

कुंभआरो द कुम्भकार: सुवण्णआरो ८ स्वर्गकारः

वाऌओ < वालकः

पुरिसो द्र पुरुष:

किन्नरो < किन्नरः

माहणो < ब्राह्मणः

गोवो < गोप:

मऊरो < मयूर: पिद्यो < पिता

भाया < श्राता कच्छवो द कच्छप:

सुत्तगारो द सूत्रकार:

वुत्तिगारो दबृत्तिकार:

सीसो < शिष्य:

हत्थि ८ हस्तिः सेट्टि < श्रेष्टी

गंधिओ < गन्धिक:

पइ<पःति:

नडो < नट:

चन्दमुहो < चन्द्रमुख:

पीवरो < पीवरः

इंदो < इन्द्रः

गोवालओ < गोपालक:

कामुओ < कामुकः

आयरिआणी आयरिआ < आचार्यानी,

आचार्या

खत्तिया,खत्तियाणी < क्षत्रिया,क्षत्रियाणी

उवज्माया, उवज्मायाणी ८ उपाध्याया,

उपाध्यायानी

पहन्ती < पठन्ती

अन्जभा

धीवरी < धीवरी

क़ंभआरी < क़म्भकारी सुवण्गाआरी 🗠 स्वर्णकारी

वालिआ < बालिका

इत्थी < स्त्री

किन्नरी < किन्तरी माहणी < ब्राह्मणी

गोवी < गोपी; गोवा < गोपा

मऊरी < मयूरी माआ 🗸 माता

वहिणी < भगिनी

कच्छवी < कच्छवी सुत्तगारी < सूत्रकारी

वुत्तिगारी < वृत्तिकारी

सीसा < शिष्या

हरिथणी ८ हस्तिनी

सेंद्विनी < श्रेष्टिनी

गंधिआ < गन्धिका भज्ञा < भार्या

नडी < नटी

चन्द्रमुही < चन्द्रमुखी

पीवरी < पीवरी इंदाणी < इन्द्राणी

गोवालिआ < गोपालिका

{ कामुआ < कामुका रे कामुई < कामुकी

पढमो < प्रथम: पढमा < प्रथमा बीयो < हितीय: वीया < हितीया

निडणो < निपुण: निडणा < निपुणा चयछो < चपछ: चयछा < चपछा

चवलो < चपल: चवला < चपला अयलो < अचल: अयला < अचला

सुप्पणहो < शूर्पनखः सुप्पणहा, सुप्पणही < शूर्पनखी,

शूर्पनखा

महिसो < महिपः महिपी < महिपी

अओ < अजा < अजा < अजा

चडओ<चटकः चडआ<चटका

भवो < भव: भवाणी < भवानी संखपुष्फो < शंखपुष्प: संखपुष्फी < शंख

संखपुष्फो < शंखपुष्प: संखपुष्फी < शंखपुष्पी तरुणो < तरुणी < तरुणी

णायओ < नायक: णायिआ < नायिका

रुद्दो < रुद्दाणी < रुद्राणी

# छठवाँ अध्याय

#### सुवन्त या शब्दरूप प्रकरण

भाषा का आधार वाक्य है और वाक्य का आधार शब्द। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है।

जो कान से सुनाथी पड़ता है, वह शब्द है। एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे—'देवा पि तं नमंसंति' वाक्य में देवा, पि—अपि, तं और नमंसंति शब्द हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं— सार्थक और निर्धक। सार्थक शब्द की पदसंज्ञा होती है। व्याकरणशास्त्र में सार्थक शब्द का ही विवेचन किया जाता है। पद—सार्थक शब्द मूलतः दो प्रकार के हैं—संज्ञा और किया।

प्राक्टत में रूपान्तर के अनुसार पदों के दो भेद हैं—विकारी और अविकारी। जिस सार्थक शब्द के रूप में विभक्ति या प्रत्यय जोड़ने से विकार या परिवर्तन होता है, उसे विकारी कहते हैं। यथा—देवो, देवा, पढ़, पढ़िन्त आदि। विकारी—परिवर्तन-शील सार्थक शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चार मूल भेद हैं। अविकारी पद अव्यय कहलाते हैं।

प्राचीन वैयाकरणों ने नाम, आख्यात भ्रौर अव्यय ये तीन ही प्रकार के शब्द माने हैं। सर्वनाम, संख्यावाचक और विशेषण भी नाम के अन्तर्गत हैं। नाम को प्रातिपदिक कहा गया है। प्रातिपदिकों के साथ सुप् प्रत्यय लगाने से संज्ञा पद बनते हैं। प्रत्येक संज्ञा के पुल्लिङ्ग, स्वीलिङ्ग और नर्पुसक्लिङ्ग ये तीन लिङ्ग होते हैं।

प्राकृत भाषा में संस्कृत के समान लिंगभेद स्वाभाविक स्थित पर निर्भर नहीं है, विक यह लिंगभेद इिनम हैं। उदाहरणार्थ स्त्रो का अर्थ वतलाने के लिए दारो, भज्जा और कलतं-ये तीन शब्द प्रचलित हैं। इनमें दारो हुँ लिंग, भज्जा स्त्रीलिंग और कलतं नपुंसकिंग हैं। इसी प्रकार शारीर का बोध करानेवाले शब्दों में लिंगभेद वर्तमान है। यथा— तण् स्त्रीलिंग, देही हुँ लिंग और सरीरं नपुंसकिंग हैं। कई शब्द ऐसे हैं, जिनके रूप एक से अधिक लिंगों में चलते हैं। किन्हीं हुँ लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से भी खीलिंग शब्द वनते हैं और किन्हीं प्रत्ययों के याग से नपुंसक लिंग के शब्द वन जाते हैं। इतना होने पर भी प्राकृत में संस्कृत के समान ही शब्द प्राथ: नियतलिङ्गी हैं—शब्दों के लिङ्ग निर्धारित हैं।

प्राकृत में लिङ्ग तीन, पर वचन दो ही -- एकवचन शौर बहुवचन होते हैं। इसमें द्विवचन को स्थान प्राप्त नहीं हैं।

प्राकृत में तीन पुरुष होते हैं—उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और प्रथमपुरुष। प्रथमपुरुष को अन्यपुरुष भी कहा जाता है। कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण इन सात कारकों को प्रथमा, द्वितीया, नृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पृष्ठी और सप्तमी विभक्ति कहा जाता है; किन्तु प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। इसके स्थान पर पष्टी विभक्ति का ही प्रयोग मिलता है।

विभिन्न विभक्तियों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें 'सुप्' कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न काल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें 'तिङ्' कहते हैं। सुप् और तिङ्को वैयाकरण 'विभक्ति' ही कहते हैं।

प्राकृत में चार प्रकार के शब्द पाये जाते हैं---

अकारान्त—अ और आ से अन्त होने वाले शब्द; इकारान्त—इ और ई से अन्त होनेवाले शब्द, जकारान्त—उ और ज से अन्त होनेवाले शब्द, एवं हलन्त— जिनके अन्त में व्यंजन अक्षर आये हों।

पर विशेषता यह है कि प्रयोग में हलन्त शब्द उपलब्ध नहीं हैं; अतः इनके स्थान पर भी शेष तीन प्रकार के शब्दों में से ही किसी प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार प्राष्ट्रत में तीन ही प्रकार के शब्द—अकारान्त, इकारान्त और उकारान्त ब्यवहत होते हैं।

(१) पुंक्षिंग में हस्त्र अकारान्त शब्दों के आगे आनेवाकी प्रथमा विभक्ति के एकत्रचन में सुप्रस्थय के स्थान में ओ आदेश होता है<sup>9</sup>। यथा—

देवो ८ देत्र:; हरिअंदो ८ हरिश्रन्द्र:; जिणो ८ जिन:; वच्छो ८ वृक्षः सादि ।

(२) पुंछिंग के हस्त्र अकारान्त शब्दों में जस् (प्रथमा बहुवचन), शस् (हितीया बहुवचन), इसि (पंचमी एकतचन) और आम् (पष्टी बहुवचन) विभक्तियों में अन्स्य अ के स्थान में आ आदेश होता है तथा जस् और शस् विभक्तियों का लोप होता है । शस् प्रस्यय के रहने पर विकल्प से एत्व हाता है । यथा---

देव + जस् = देवा < देवाः; देव + शस् = देवा, देवे < देवान् । णउल + जस् = णउला < नकुलाः; णउल + शस् = णउला, णउले < नकुलान् ।

१. भतः सेडाः दा३।२. हे०।

२. जस्-शसोलुंक् ८१३।४. हे०।

रै. टाएा-शस्येत् =1३११४. हे० ।

४. श्रमोस्य दाराय. हे० ।

(३) हस्व अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले अम् के अकार का लोप होता है। यथा--

देव + अम् = देवं ८ देवम्, णडल + अम् = णडलं ८ नकुलम् ।

(४) हस्त्र अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले टा — तृतीया विभक्ति के एकत्रचन और आम् — पछी के बहुवचन के स्थान में ण आदेश होता है और ट प्रत्यय के रहने से अ को एत्व हो जाता है। तृतीया एकत्रचन और पछी के बहुवचन में ण के ऊपर विकल्प से अनुस्वार हो जाता है। यथा—

देव + टा = देवेण, देवेणं < देवेन; देव + आम् = देवाण, देवाणं < देवानाम्।

(१) इस्व अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाळे भिस् के स्थान में हि आदेश होता है और अकार को एत्व हो जाता है, तथा हि के ऊपर विकल्प से अनुनासिक और अनुस्वार भी होते हैं? । यथा—

देव + भिस् = देवेहि, देवेहिँ, देवहि द देवैः । णडल + भिस् = णडलेहि, णडलेहिँ, णडलेहिँ द नक्क्लैः ।

(६) हस्त्र अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले ङिस — पंचमी एकवचन के स्थान में तो, दो, दु, हि और हिन्तो आदेश होते हैं । दो और दु के दकार का छक् भी होता है। जैसे —

देव + ङसि = देवत्तो, देवादो—देवाओ, देवादु—देवाउ, देवाहि और देवाहि-तो देवात्—यहाँ नियम २ के अनुसार अ का आत्व हुआ है।

(ं०) हस्व अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले भ्यस्—पंचमी बहुवचन के स्थान में तो, दो, दु, हिं, हिंतो और सुंतो आदेश होते हैं<sup>8</sup>। तथा विकल्प से दीर्घ होता है। यथा—

देव + भ्यस् = देवत्तो, देवादो—देवाओ, देवाउ,—देवाअ, देवाहि, देवेहि, देवाहितो, देवेहितो, देवेसुंतो, देवासुंतो देवेभ्यः।

(८) हस्व अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाछे डस्--पष्टी एकवचन के स्थान में 'स्स' आदेश होता है<sup>प</sup>। यथा--

देव + ङस् = देवस्स ८ देवस्य; णउरु + ङस् = णउरुस्स ८ नकुरुस्य ।

(९) हस्त्र अकारन्त शब्दों से पर में आनेवाले ङि—सप्तमी एकवचन के स्थान में ए और म्मि आदेश होते हैं<sup>६</sup> तथा अकार को एत्व होता है। यथा—

१. टा-ग्रामोर्णः ८१३१६. हे० ।

३. ङसेस् तो दो-दु-हि-हिन्तो लुकः मा३।महे०।

५. इसः स्तः दा३।१० हे०।

२. भिसो हि हिँ हि ना ३।७. हे०।

४. भ्यसस् त्तो-दो दु-हि-हिन्तो सुन्तो ८।३१६ हे० ।

६. डे म्मि डें: दाशिश हे ।

देव + ि = देवे, देवेस्मि ८ देवे; णजले, णजलिम ८ नऋछे।

(१०) हस्व अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले सुप्—सप्तमी विभक्ति बहुवचन में हलन्त्य प्का लोप हो जाता है और अकार को एत्व तथा सु के ऊपर विकल्प से अनुस्वार होता है। यथा—

देव + सुप् = देवेसु, देवेसुं < देवेषु ।

7

(११) उक्त नियमों के अनुसार पुंछिंग अकारान्त 'शव्दों के लिए विभक्ति-चिह्न निम्नोकित हैं—

|                            | प्राकृत विभक्ति चिह्न |                 |              | संस्कृ            | संस्कृत विभक्ति चिह्न        |  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------------|--|
| গ্ৰ                        | सं०                   | एक०             | बहु ०        | तुव्ह ०           | बहु०                         |  |
| पढमा < प्रथमा - ओ          |                       |                 | आ            | $\mathfrak{F}(:)$ | जस् ( आ: )                   |  |
| वीआ < हितीया—'             |                       |                 | पु, स्या     | अम्               | शस् ( आन् )                  |  |
| तइआ < तृतीया – ण, णं       |                       |                 | हिं, हिंँ, ि | हुं टा (आ)        | भिस् (भि:)                   |  |
| चउर                        | थी < चत्              | र्थी[य, आ,      | ण, जं        | <u>ङ</u> (ए)      | भ्यस् (भ्यः)                 |  |
| प् विकल्पसे ]              |                       |                 |              |                   |                              |  |
| पंचा                       | शे<पञ्च               | मोतो, ओ,        | ड, त्तो, ओ,  | उ, ङसि (अ:)       | भ्यस् (भ्य:)                 |  |
| हि, हिंतो हि, हिंतो, छु तो |                       |                 |              |                   |                              |  |
| छद्वी                      | < पशे-                | <del></del> ह्स | ण, जं        | डस् (अ <b>:</b> ) | आम्                          |  |
|                            |                       | ामीए, स्मि      | લુ, લું      | <b>ভি (</b> इ)    | $\vec{a}_{\vec{a}}(\vec{a})$ |  |
| संबो                       | हण < ह                | वोधन—भा,अ       | गे, छक् आ    | <b>યુ</b>         | जस्                          |  |

## अकारान्त शब्दों के रूप

देव एकवचन बहुवचन प०---देवो देवा वी०---देवं देवा, देवे त०—देवेण, देवेगं देवेहि, देवेहिँ, देवेहिं च०-देवस्स, ( देवाय ) देवाण, देवाणं पं०-देवलो, देवाओ, देवाउ, देवसो, देवाओ, देवाड, देवाहि, देवेहि, देवाहि, देवाहितो, देवा देवार्हितो, देवेहितो, देवासुतो, देवेसंतो छ् >---देवस्य देवाण, देवाणं स०-देवे, देवस्मि देवेसु, देवेस सं --हे देवो, हे देवा हे देवा

#### आकारान्त शब्द

(१२) आकारान्त शब्दों के रूप प्राय: हस्य अकारान्त शब्दों के समान ही होते हैं, पर पंचमी विभक्ति में हि प्रत्यय नहीं जुड़ता है। तृतीया में एत्व भी नहीं होता।

#### आकारान्त हाहा शब्द

वह्वचन एकवचन प०--हाहा हाहा वी०--हाहां हाहा तः—हाहाण, हाहारां हाहाहि, हाहाहिँ, हाहाहि चः--हाहस्स, हाहणो हाहाण, हाहाशं पं० -हाहत्तो, हाहाओ, हाहाउ, हाहचो, हाहाओ, हाहाउ, हाहाहिंतो हाहाहिंतो, हाहासुंतो छ०—हाहणो, हाहस्स हाहाण, हाहाएां स०—हाहम्सि हाहासु, हाहासु सं०--हे हाहा हे हाहा

इसी प्रकार किलालवा (किलालपा), गोवा (गोपा) और सोमवा (सोमपा) शब्दों के रूप चलते हैं।

## इकारान्त और उकारान्त शब्द

- (१३) इकारान्त और उकारान्त पुर्छिम शब्दों में मु, जस्, भिस्, भ्यस् और सुप् विभक्तियों के पर में रहने पर अन्त इ और उ को दीर्घ होता है।
- (१४) आचार्य हेसचन्द्र के सतानुसार इकारान्त और उकारान्त शब्दों में द्वितीया विभक्ति बहुवचन में शस् प्रत्यय का लोप और अन्तिम स्वर को दीर्घ हो जाता है।
- (१९) इकारान्त और उकारान्त पुर्लिछम शब्दों से पर में आनेवाछे जस् के स्थान में ओ और णो आदेश होते हैं। कही-कहीं जस् का छक् भी हो जाता है।
- (१६) आचार्य देम के मतानुसार इकारान्त पुलिलग शन्दों में जस् के स्थान में हित्, अड, अओ आदेश और उकारान्त से केवल हित्, अओ आदेश होते हैं। णो

आदेश भी होता है। डित् से यहाँ यह तात्पर्य है कि अन्त के इकार और उकार का छोप हो जाता है।

- (१०) इकारान्त और उकारान्त पुर्ल्ङिंग शब्दों से पर में आनेवारे शस् और इस् के स्थान में विकल्प से णो आदेश होता है।
- ं(१८) इकारान्त और उकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले टा—नृतीया एकवचन के स्थान में 'णा' आदेश होता है।
- (१९) उकारान्त चउ < चतुर् शब्द से पर में आनेवाले भिस्, भ्यस् और सुप् विभक्ति को विकल्प से दीर्घ होता है।
- (२०) हेम के मत में इकारान्त और उकारान्त शब्दों में ङिस और ङस् के के परे रहने में विकल्प से णो आदेश होता है।

( २१ ) शेप रूपों की सिद्धि अकारान्त पुल्छिम शब्दों के समान ही होती है।

## इकारान्त और उकारान्त पुर्छिग शब्दों के विभक्तिचिह्न एकवचन बहुवचन

अड, अओ, णो, ई जो, ई

णा, इ हि, हिँ, हिं ण, णं

क्तो, ओ, उ, हिंतो, सुंतों

ण, खं सु,सुं

अड, अओ, णो, ई

## **०** इकारान्त हिर शब्द के ह्रप

एक्ववन वः—हरी वीः—हरिं तः — हरिणा चः —हरिणो, हरिस्स पंः —हरिणो, हरिक्तो, हरीओ, हरीड, हरीहिंतो

बहुबचन हरड, हरओ, हरिणो, हरी हरिणो, हरी हरीहि, हरीहिँ, हरीहिं हरीण, हरीयां हरिको, हरीओ, हरीड, हरीहिंको हरीसुंको

१. पुंसि जसो डउ उम्रो वा माशा२० हे०। २. इसी वा ४।१४ वर०।

३. टो सा =1३१२४ हे०।

४. चतुरो वा ८।३।१७ हे०।

५. ङिस-ङसोः पुं-वलीवे वा ६।२।२३ हे०।

छ०—ह<u>रिणो</u> हरिस्स स०-हरिम्मि, हरिसि

सं०-इरी, हरि

हरीण, हरीगां हरीसु, हरीसू हरड, हरओं, हरिओं, हरी हिरिणी

## 😋 इकारान्त गिरि शब्द के रूप

एकववच

वहुवचन

प०--गिरी

वी०--गिरिं

तः—गिरिणा

च०--गिरिणो, गिरिस्स

पं0-गिरिणो, गिरिचो, गिरीओ,

गिरीड, गिरीहिंतो

**छ**०--गिरिणो, गिरिस्स

स०--गिरिन्मि, गिरिंसि

सं०-मिरी, गिरि

गिरी, गिरझो, गिरड, गिरिणो

गिरिणो, गिरी

गिरिहि, गिरिहिँ, गिरीहिं

गिरीण, गिरीशं

गिरिचो, गिरीओ, गिरीड,

गिरीहिंतो, गिरीसंतो गिरीण, गिरीणं

गिरीसु, गिरीसु

गिरड, गिरओ, गिरिणो, गिरी

# इकारान्त णरवइ (नरपित) श्रब्द के रूप

एकवचन

प०---णरवई

वी०---णरवर्डं

तः—णरवद्दणा

च०—णरवइणो, णरवइस्स

पं0--- णरबङ्गो, णरबङ्गो,

णरवईओ, णरवईउ, णरवईहितो

ळ०—णरवङ्णो, णरवङ्स्स

स०---णरवइस्मि, णरवइंसि

सं०—हे णरवर्ड, हे णरवड

णरवड, णरवओ, णरवहणो, णरवई

णरवहणो, णरवई

णरवईहि, णरवईहिँ, णरवईहि

णरवईण, णरवईखं

णरवहत्तो, णरवईओ, णरवईड,

णरवईहिंतो, णरवईसु तो णरवईण, णरवईखं

णरवईसु, णरवईसु

हे णरवड, हे णरवओ,

हे जरवहणो, हे जरवई

# इकारान्त इसी-रिसी (ऋषि)

एकवचन

बहुबचन

इसउ, इसओ, इसिणो, इसी इसिणा, इसी

त०--इसिणा च०-इसिणो, इसिस्स पं०-इसिणो, इसिस्तो, इसीओ, इसीहिंतो, इसीसुंतो इसीउ, छ०-इसिणो, इसिस्स स०-इसिंसि इसिम्मि सं०--हे इसि, हे इसी

इसीहि, इसीहिँ, इसीहिं इसीण, इसीणं इसीड, इसित्तो, इसीओ, इसीहिंतो, इसीसु तो इसीण इसीणं इसीसु, इसीसु हे इसड, हे इसओ, हे इसिणो, हे इसी

# ट इकारान्त अग्गि (अग्नि)

#### एकवचन

## प०---अग्गी बी०-अविंग त०-अगिगणा च०-अरिगणो, अरिगस्य पं०-अम्मिको, अम्मिसं, अम्मीओ, अम्मिस्तो, अम्मीओ, अम्मीउ, अरगीड, अरिगहिंतो छ०-अगिगणो, अगिगस्स स०-अगिसि, अगिमिम

सं०-हे अगिन, हे अग्नी

## बहुवचन

अरमड, अरमओ, अरिमणो, अरमी अविगणी, अग्मी अरगीहि अरगीहिँ, अरगीहिं अरगीण, अरगीणं अग्गिहिंतो, अग्गिसंतो अरगीण, अरगीणं अरगीसु, अरगीसु हे अरगड, हे अरगओ, हे अरिमणो. हे अग्गी

इसी प्रकार मुणि (मुनि), बोहि (बोधिः, संधि, रासि (राशिः), रवि, कइ (कवि) कवि (किप), अरि, तिमि, समाहि (समाधि), निहि (निधि), विहि (विधि), दंडि ( दण्डिन् ) करि ( करिन् ), तवस्सि ( तपस्त्रिन् ), पाणि ( प्राणिन् ), पहि (प्रधी), सुदि (सुधी) आदि शब्दों के रूप चलते हैं। प्राकृत में पहि, सुद्दि, गामणि प्रमृति कुछ शब्द हस्त्र और दीर्घ ईकारान्त माने गये हैं। अत: विकल्प से इनके रूप अगित के समान भी चलते हैं।

## उकारान्त भाणु (भानु) शब्द

एकवचन

प०--भाग वी०---भाणुं वहुवचन

भाणुणो, भाणवो, भाणञ्जो, भाणङ, भाणू माणुणो, भाणू

तः—भाणुणा भाणृहि, भाणृहिँ, भाणृहिँ न्वं न्वं भाणृणो, भाणुस्य भाणृण, भाणृणं भाणृणो, भाणुस्य भाणृणो, भाणुष्ठो, भाणृष्ठो, भाणृणं भाणृणं भाणृणं, भाणृष्ठां, भाण्यो, भाण्या, भाण्यो, भाण्या, भाष्या, भाष्या,

## उकारान्त वाउ (वायु) शब्द

एक्वचन दहुवचन वाडणो, वाडवो, वाडओ, वाऊ प०—वाऊ वाडणो, वाङ वी०--वाउं वाऊहि, आऊहिँ, वाऊहि तः—वाउणा च०—वाडगो, वाउस्स वाऊण, वाऊणं पं० —वाडणो, वाडस्रो, वाडओ वाउत्तो, वाऊओ, वाऊउ, वाऊहिंतो, वाऊउ, वाऊहिंतो वाऊपुं तो ळ०—वाडणो, वाडस्स वाऊण, बाऊर्ण सं-वाउंसि, वाउम्मि বাজধু, বাজধু हे बाउणो, हे बाउबो; हे बाउसो, हे बाऊ सं०—हे बाउ, हे बाऊ

इसी प्रकार जड (यदु), धम्मण्णु (धर्मज्ञ), सन्वण्णु (सर्वज्ञ) दृइवण्णु (दैवज्ञ), गड (गो), गुरु, साहु (साधु), वन्धु, वपु (वपुष्), मेरु, कारु, धणु (धनुष्), सिंधु, केड (केतु), विज्ञु (विद्युत्), राहु, संकु (शङ्कु), उच्छु (इधु), पवासु (प्रवासिन्), वेलु (वेगु), सेड (सेतु), सच्चु (सृत्यु), खज्यु (खल्यू), गोत्तसु (गोत्रसु), सरसु (शरभु), अभिभु (अभिभू) और सर्यभु (स्वयम्भू) आदि श्रन्दों के रूप चलते हैं। प्राकृत में खल्यू, गोत्तभू, सरभू, अभिभू, और संयभु शन्द विक्रत्य से हस्य उकारान्त होते हैं। अतः इन शन्दों के रूप वाउ के समान भी चलते हैं।

ईकारान्त और जकारान्त शब्दों के रूप भी इकारान्त और उकारान्त शब्दों के समान होते हैं। हेमचन्द्र ने दीर्घ ई, ज के लिए हस्व का विधान किया है और संबोधन के एकवचन में अपने नियम को वैकल्पिक माना है।

# दीर्घ ईकारान्त पही (प्रधी) शब्द

एकवचन

बहुबचन

प०---पही

बी०--पिं

त०--पहिणा

च०--पहिणो, पहिस्स

पं०-पहिणो, पहित्तो, पहीओ

पहीड, पहीहिंतो

छ०-पहिणो, पहिस्स

स०-पहिन्मि, पहिंसि

सं -- हे पहि

पहुज, पहुओं, पहिलो, पही

पहिणो, पही

पहीहि, पहीहिँ, पहीहिं

पहीण, पहीणं

पहित्तो, पहीओ, पहीड

पहीहिंतो, पहीसु तो

पहीण, पहीणं पहीसु, पहीसुं

हे पहल, हे पहलो, हे पहिणो, हे पही।

# दीवं ईकारान्त गामणी ( ग्रांमणी )

एकवचन

प >---गामणी

वी० — गामणि

तः--गामणिणा

च०--गामणिणो, गामणिस्स

पं=-गामणिणो, गामणिसो,

छ० - गामणिणो, गामणिस्स

सः - गामणिम्मि, गामणिसि

सं०—हे गामगी

बहुचचन

मामणड, भामणओ, गामणिणो, गामणी

गामणिणो, गामणी

गामगीहि, गामणिहिँ, गामणीहि

गामणीण, गामणीणं

गामणीओ. गामणित्रो, गामणीड.

गामणीओ, गामणीड, गामणीहिंतो गामणीहिंतो, गामणीसुंतो

गासगीण, गासणीगां गामगीसु, गामणीसुं

हे गायणड, हे गामणओ, हे गामणिणो.

हे गामणी

## दीर्घ ऊकारान्त खलपू शब्द

एकवचन

बहुबचन

प० – खलपू

वी०---चलपुं

त>--खलपुणा

खलपबो, खलपड, खलपओ,

खलपुणो, खलपू

खलपुणो, खलपू,

. खप्लहि, खलपूहिँ, खलपूहि

च०—खरुपुणो, खरुपुस्स . खलपूण, खलपूणं पं०--खलपुराो, खलपुत्तो, खलपुओं खलपुत्रो, खलपुत्रो, खलपुड, खलपूर्हितो, खलपूर्मतो खलपूर, खलप्हितो बलपूग, बलपूरां छ०—बलपुणो, खन्पुस्स स०—बरुपुरिम, बरुपुंसि वलपूसु, बलपूसुं हे खरुपबो, हे खरुपड, सं०—हे खरुपू हे खलपओ, हे खलपुणो, हे खलपू

# दीर्घ ऊकारान्त सयंभू (स्वयम्भू) शब्द

घहुवचन एकवचन सर्वभवो, सर्वभड, सर्वभक्षो, सर्वभुणो, प०---सर्वभ्र सर्यभू सयंभुणो, सयंभू त०—सयंभुणा च०-सयंभुणो, सयंभुरस सर्वभृण, सर्वभूणं पं०—सयंभुणां, सयंभुत्तो, सयंभूओ, सयंभृड, सयंभृहितो छ०-सयंभुणो, सयंभुस्म सयंभूण, सयंभूणं स०—सर्वसुम्मि, सर्वभुंसि सर्यभूसु, सर्यभूसुं सं०—हे सर्वभु

सर्चभूहि, सर्चभूहिँ, सर्चभूहिं सर्वभुत्तो, सर्वभूओ, सर्वभूड, सयंमृहितो, सयंभूसुंतो हे सर्वभवो, सर्वभउ, सर्वभक्षो, सयंभुणो, सर्वभ्र

# ऋकारान्त पुछिग शब्द

(२२) ऋकारान्त शब्दों के आगे किसी भी विभक्ति के आने पर अन्त्य ऋ के स्थान पर 'आर' आदेश होता है और उसके रूप अकारान्त शब्दों के समान चलते हैं।

(२३.) सु और अम् को छोड़कर बोप सभी विभक्तियों में ऋकारान्त शब्द के अन्त्य ऋ के स्थान में विकल्प से उकार होता है। उत्वपक्ष में उकारान्त शब्दों के समान रूप होते हैं।

१. श्रारः स्यादी--- = । ३।४५ हे० ।

२. ऋतामुदस्यमौसुवा—६।३।४४ हे० ।

- (२४) सम्बोधन एकवुचन में ऋकारान्त शब्झें के अन्तिम ऋ के स्थान पर विकल्प से अ आदेश होता है । पर जो ऋकारान्त शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसके स्थान पर यह नियम छागू नहीं होता । ऋकारान्त शब्दों में सु विभक्ति के परे विकल्प से 'आ' आदेश होता है ।
- (२५) पित, आतृ और जामातृ शब्दों से पर में किसी भी विभक्ति के आने पर ऋकार के स्थान में सार आदेश न होकर थर आदेश होता है । सर आदेश होने पर भी रूप अकारान्त के समान ही चछते हैं।

( २६ ) प्रथमा एकवचन में ऋकारान्त शब्दों के ऋ के स्थान पर विकल्प से भा भादेश होता है<sup>8</sup>।

(२७) अकारान्त होने पर ऋकारन्त शब्दों के रूप अकारान्त जिण के समान और उकारान्त हो जाने पर 'भाणु' के समान होते हैं। विभक्तिविह भी अकारान्त और उकारान्त शब्दों के समान ही जोड़े जाते हैं।

# ्रऋकारान्त कर्त अब्द--कत्तार और कत्तु वहुवचन

प०-कत्ता, कत्तारो

कत्तारा, कत्तवो, कत्तओ, कत्तउ,

कतुणो, कत्तू

बी०--कतारं

त०-कत्तारेण, कत्तारेणं, कत्त्रणा

< कत्तारे, कत्तारा, कत्तुणो, कत्तू कत्तारेहि, कत्तारेहिँ, कत्तारेहिं, कत्तूहि, कत्तृहिँ, कत्तृहिं

कत्ताराण, कत्ताराणं, कत्त्ण, कत्लं च०--कत्ताराय, कत्तारस्स, कत्तुणो, कत्तुस्स

पं०-कत्तारत्तो, कत्ताराओ, कत्ताराउ, कत्तारत्तो, कत्ताराओ, कत्तृहिंतो

कत्ताराहि, कत्ताराहितो, कत्तारा, कत्ताराहि, कत्ताराहितो, कत्तारासु तो, कत्तुणो, कत्तुत्तो, कत्तूओ, कत्तूड, कत्तारेहि, कत्तारेहितो, कत्तारेष्ठंतो, कत्तुत्तो, कत्त्र्ओ, कत्तूड, कत्तूहिन्तो, कत्तूसुन्तो

छ०-कत्तारस्स, कतुणो, कत्तुस्स स>-कत्तारे, कत्तारिम, कतुनिम सं०-हे कत्त, हे कतारो

कत्ताराण, कत्ताराणं, कत्त्ण, कत्त् कत्तारेष्ठ, कत्तारेष्ठ', कत्तूषु, कत्तू सु हे कत्तारा, हे कत्तवो, हे केत्तओ, हे कत्तउ, कत्त्रणो, कत्त्र

१, ऋतोद्वा माश्वाहर हे०।

१. पितृत्रातृजामातृखामरः ५।३४. वरः ।

२. श्रा सौ न वा दाश४द. हे०। ४. ग्रा च सौ ४।३४. वर०।

# भर्ते--भत्तार, भत्तर, भत्त शब्द

एकवचन

बहुवचन

प०---भत्ता, भत्तारो, भत्तरो

वी०---भत्तारं, भत्तरं

त०--भत्तरेण, भत्तारेण, भत्तुणा

च०—भत्तारस, भत्तरस्स, भत्तुणो, भत्तुस्स

पं०--भत्तरतो, भत्तराओ, भत्तराउ, भत्तुतो, भत्तूओ, भत्तूड, भत्ताराहि, भत्ताराहिन्तो, भत्तारा

छ०-भत्तरस्स, भत्तारस्स, भत्तुणो, भत्तुस्स

स०—भत्तरे, भत्तरम्मि, भत्तारे, भत्तारिम्म, भत्तुम्मि

सं० — हे भत्त, हे भत्तर, हे भत्तरो, हे भत्तरा, भत्तारा, हे भत्तुणो, भत्तू हे भत्तार

भत्तुणो, भत्तरा, भत्तवो, भत्तओ,

भत्तड, भत्त्

भत्तारे, भत्तरे, भत्तारा, भत्तू , भत्तुणो भत्तारेहि, भत्तरेहि, भत्तारेहिँ, भत्तरेहिँ, भत्तारेहिं, भत्तरेहिं, भत्तूहि, भत्तूहिँ,

भच्हिं

भत्र्रां, भत्र्ण, भत्तारारां, भत्ताराण, भत्तराएां, भत्तराण

भत्तरतो, भत्तराओ, भत्तराउ, भत्तराहि, भत्तराहि, भत्तराहिन्तो, भत्तुणो, भत्तराहिन्तो, भत्तरासुन्तो, भत्तरेहि, भत्तरेहिन्तो, भत्तरेसुन्तो, भत्तुत्तो, भत्तूओ, भचूहिन्तो, भचाराओ, भचाराउ, भचूउ, भचूहिन्तो, भचूसुन्तो

> भत्तराण, भत्तराणं, भत्ताराण, भत्ताराणं, भत्तूण, भत्तूर्णं भत्तरेषु भत्तरेषुं, भत्तारेषु, भत्तारेषुं, भत्त्यु, भत्त्यु

#### ञ्रातृ--भायर, भाउ शब्द

एकवचन

वहुवचन

प०--भाया, भायरो

वी०--भायरं

त०—भायरेण, भायरेखं, भाउगा

च०-भायराय, भायरस्त, भाउणो, भाउस्स

भाषारा, भाभवी, भाभभी, भाभड, भाउणो, भाऊ भायरे, भायरा, भाउणी, भाऊ भायरेहि, भायरेहिँ, भायरेहिं, भाऊदि,

भाऊहिँ, भाऊहिं

भायराण, भायराणं, भाजण, भाजणं

भायराहि, भायराहिन्तो, भावरा, भाडणो, भाडत्तो, भाजओ, भाजउ, भाजहिन्ती छ०—भायरस्स, भाउणो, भाउस्स स०-भायरे, भायरिम, भाउमिम सं०-हे भाय, भायर, भायरो, भायरं

पं०--भायरत्तो, भावराओ, भावराउ, भावरत्तो, भावराओ, भावराउ, भावराहि, भाषराहिन्तो, भाषरायुन्तो, भाषरेहि, भायरेहिन्तो, भायरेमुन्तो, भाकभो, भाकउ भाकहिन्ता, भाकसुन्तो भावराण, भावराणं, भाऊण, भाऊणं भायरेषु, भायरेषुं, भाऊषु, भाऊषु भायरे, भायरा, भाअवो, भाअसो, भाञ्च, भाऊणो, भाङ

## पितृ--पिछ, पिअर शब्द

एकवचन

प०--पिअरो, पिआ (पिता)

वी०---पिअरं

तः—विअरेण, विअरेशं, विडणा

च०--विभरस्स, विडणो, विडस्स

पं०-पिअराओ, पिअराउ, पिअरा, पिडणो, पिंडओ, पिडड

छ०—पिअरस्स, पिउणो, पिउस्स स०-पिकरंसि, पिशरिम, पिशरे,

विडसि, पिडस्मि

पिअर

बहुवचन

विअरा, विडणो, विअवो, विअओ,

पिअड, पिऊ

विअरे, विअरा, विडणो, विऊ

पिअरेहि, पिअरेहिं, पिअरेहिं, पिऊहि, ्पिकहिं, पिकहिँ

विअराण, विक्षराणं, विक्रण, विक्रणं

विअराओ, पिअराउ, विअराहि, विअरेहि, पिअराहितो, पिअरेहितो, पिअरास्तो, पिअरेस्तो, पिजओ, पिऊस्तो, पिऊड, पिऊहिंसो

विअराण, विअराणं, विज्ञण, विज्ञणं

पिअरेसु, पिअरेसुं, पिऊसु, पिऊसुं

सं०—पिअरं, पिअ, पिअरो, पिअरा, पिडणो, पिअवो, पिअओ, पिअड, पिड

#### दातृ—दाउ, दायार शब्द

एकत्रचन

प०---दायारो, दाया

बहुबचन -

दायारा, दाउणो, दायबो, दायबो, दायबु, दाऊ

वीः—दायारं तः—दायारेण, दायारेखं, दाउणा

च०—दायारस्स, दाउणो, दाउस्स पं०—दायाराओ, दायाराउ, दायारा, दाउणो, दाऊओ, दाऊउ

छः—दायारस्स, दाउणो, दाउस्स स०—दायारसि, दायारमिम, दायारे दाउसि, दाउम्मि

सं-—दायार, दाय, दायारो, दायारा

दायारे, दायारा, दाउणो, दाउ दायारेहि, दायारेहि, दायारेहिँ, दाऊहि, दाऊहिं, दाऊहिँ टायाराण, टायाराणं दाऊण दाऊणं

दायाराण, दायाराणं, दाऊण, दाऊषां दायाराओ, दायाराज, दायाराहि, दायारेहि, दायाराहिन्तो, दायारेहितो, दायारासुंतो, दायारेसुंतो, दाऊओ, दाऊउ, दाऊहितो, दाऊसुंतो

दायाराण, दायाराणं, दाऊण, दाऊणं दायारेसु, दायारेसुं, दाऊषु, दाऊसुं

दायारा, दाउणो, दायवो, दायओ, दायउ, दाऊ

# एकारान्त, ऐकारान्त, ओकारान्त और औकारान्त

# पुर्लिंग शब्द

(२८) प्राक्तत में एकारान्त और ओकारान्त शब्दों का प्रायः अभाव है। संस्कृत के एकारान्त और ओकारान्त शब्दों में स्वार्थिक क—अ प्रत्यय जोड़ने से प्राकृत शब्द बनते हैं, पर उनके रूप जिण शब्द के समान होते हैं।

(२९) संस्कृत के ऐकारान्त और औकारान्त शब्द प्राकृत में अकारान्त हो जाते हैं, अतः इनके रूप प्रायः वीर या जिण शब्द के समान चलते हैं।

# ऐकारान्त सुरैं दसुरेअ शब्द

एकत्रचस प०—सुरेओ वी०—सुरेअं त०—सुरेएण, सुरेएखं च०—सुरेअस्स, सुरेआय पं०—सुरेअसो सुरेआओ, सुरेआड, सुरेश्चाहि, सुरेआहिंतो, सुरेआ छ०—सुरेअस्स स०—सुरेअंसि, सुरेअम्म

सं०—हे सुरेओ

बहुवचन सुरेका सुरेका, सुरेष सुरेष्ठि, सुरेष्ठिं, सुरेष्ठिं सुरेकाण, सुरेकाणं सुरेक्चो, सुरेकाहिन्तो, सुरेकासुन्तो सुरेष्ठि, सुरेकाहिन्तो, सुरेकासुन्तो सुरेष्ठि, सुरेकाणं सुरेष्ठि, सुरेक्चां सुरेष्ठि, सुरेक्चां हे सुरेक्चा

## औकारान्त ग्लौ<गिलोअ शब्द

पुंकवचन

बहुवचन

प०—गिलोओ

वी०—गिलोअं

तः—मिछोएण, गिछोएएां

चः—गिलोअस्स, गिलोआय

पं०—गिलोअत्तो, गिलोआओ, गिलोआउ, गिलोआहि, गिलोआहिन्दो, गिलोआ

छ⇒—गिलोअस्स

सः —गिलोअंसि, गिलोअमिम

सं०—हे गिलोओ

गिलोभा

गिछोए, गिछोआ

मिलोएहि, गिलोएहि, गिलोएहिँ

गिलोआण, गिलोआएां

गिलोसत्तो, गिलोसाओ, गिलोसाठ, गिलोसाहि, गिलोएहि, गिलोसाहितो, गिलोसास्तो, गिलोएहितो, गिलोएस्तो

गिलोसाण, गिलोआएं गिलोएसु, गिलोएसुं

हे गिलोआ

स्वरान्त पुँविछङ्ग शब्दरूप समाप्त ।

### स्वरान्त स्त्रीलिङ्ग

- (३०) स्त्रीलिंग शब्दों से पर में आनेवाले जस् और शस् के स्थान में विकल्प से उत् और ओत् आदेश होते हैं और उनसे पूर्व के हस्व स्वर को विकल्प से दीर्घ हो जाता है।
- (३१) खीलिंद्र में टा, डस् और ङि में प्रत्येक के स्थान में अत्, आत्, इत् और एत् ये चार आदेश होते हैं। पूर्व के हस्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। पर डस् प्रत्यय के स्थान में आदेश होनेपर पूर्व के हस्व स्वर को विकल्प से दीर्घ होता है।
- (३२) अम् विभक्ति में द्वितीया पुकवचन में अन्तिम दीर्घ को विकल्प से र हस्त्र होता है।
- (३३) स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान दीर्घ ईकारान्त शब्द से पर में आनेवाले सु, जस् और शस् के स्थान में विकल्प से आ आदेश द्वीता है।
- (३४) संबोधन में आकारान्त स्त्रीतिङ्ग शब्दों में आ के स्थान पर एस्व होता है।

१. स्रियामुदोती वा ८।३।२७ हे०

२. टा-इस्-इ रदादि देहा तु इसे: ८१३।२६ हे०

# आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में जोड़े जानेवाले विभक्ति चिह्न

| एकवचन                           | वहुब <b>चन</b>             |
|---------------------------------|----------------------------|
| प०—(छक् )                       | ड, भो, (छुङ् )             |
| ची॰— •                          | उ, ओ, (लुक्)               |
| त <b>्—अ, इ</b> , ए             | हि, हि, हिँ                |
| च०—अ, इ, ए,                     | ण, जं                      |
| पं०-अ, इ, ए, त्तो, ओ, उ, हिन्तो | त्तो, ओ, उ, हिन्तो, सुन्तो |
| <b>छ</b> ़—अ, इ, ए              | ण, र्षां                   |
| स०अ, इ, ए                       | <b>લ</b> , લ <sup>•</sup>  |
| सं०( छुक् )                     | उ, भो, ( लुक् )            |
|                                 |                            |

#### लदा<लता शब्द

| -                             |
|-------------------------------|
| प०लदा                         |
| ची <b>ः—</b> ऌदं              |
| त> - छदाए, छदाइ, छदाअ         |
| च०—रदाए, रदाइ, रुदाञ          |
| पं० लदाए, लदाइ, लदाअ, लदत्तो, |
| लदाओं, लदाउ, लदाहिन्तो        |
| छ ॰ — लदाए, लदाइ, लदाअ        |
| स०—लदाए, लदाइ, लदास           |
| सं-—हे लदे, हे लदा            |
|                               |

लदा, लदाओ, लदाउ लदा, लदाओ, लदाउ

छदाहि, छदाहिँ, छदाहिं छदाण, छदाणं

वहुवचन

लदत्तो, लदाओ, लदाउ, लदाहिन्तो, लदासुन्तो

लदाण, लदाणं लदासु, लदासुं २ --- २ ---

हे लदा, हे लदाओ, हे लदाउ

### <del>४</del> माला

पुक्वचन

एकवचन

प०---माला वी०---मॉलं

त०—मालाअ, मालाइ, मालाए

च०—मालाअ, मालाइ, मालाए

पंo—मालाअ, मालाइ, मालाए, मालतो, मालाओ, मालाउ,

मालाहितो

वहुवचन

मालाउ, मालाओ, माला मालाउ, मालाओ, माला मालाहि, मालाहिँ, मालाहिं मालाण, मालाणं मालचो, मालाओ, मालाउ, मालाहिन्तो, मालासुन्तो छ्रं०—मोलाअ, मालाइ, मालाए मालाण, मालाणं स०— ,, ,, मालासु, मालासुं सं०—माले, माला मालाओ, मालाउ, माला

### छिहा (स्पृहा)

बहुवचन एकवचन छिद्दार, छिद्दाओ, छिहा प०-छिहा वी०--छिहं ", छिहाहि, छिहाहिँ, छिहाहिं तः--छिहाअ, छिहाइ, छिहाए छिहाण, छिहाखं ঘ০— " ,, छिह्नो, छिद्दाओ, छिद्दाउ, छिद्दाहिन्तो, पं -- छिहाअ, छिहाइ, छिहाए, छिद्दचो, छिद्दाओ, छिद्दाउ, छिहासुन्त<u>ो</u> छिहाहिन्तो छिहाण, छिहाणं छ०--छिहास, छिहाइ, छिहाए छिहासु, छिहासुं स०--- " " " छिहाज्, छिहाओ, छिहा सं०—छिहे, छिहा

# हलिहा, हलहा (हरिद्रा)

एकवचन हिलदाउ, हिलदाओ, हिलदा प०--हिलहा वी०---हलिइं हिल्दाण, हिल्दाणं ,, पं०--- ,, हिलदतो, हिलदाउ, हिलदाओ, " हिलदत्तो, हिलदाओ, हिलदाउ, हिलदाहिन्तो, हिलदासुन्तो इछिद्दाहिन्तो छ०--हलिहाअ, हलिहाइ, हलिहाए हलिहाण, हलिहाणं " दलिदासु, हलिदास स०--- " 22 हलिदाउं, हलिदाओ, हलिदा सं०--हिल्हे, हिलहा

### मङ्ख्या (मृत्तिका)

पुक्रवचन वहुवचन प**्रम**हिक्षा महिक्षालो, महिक्षा ची०--महिक्षं तः — महिशास, महिशाह, महिशाए महिशाहि, महिशाहि , महिशाहि नतो , महिशाहि नतो , महिशाहि नतो , महिशाहि , महिशाह ,

### इकारान्त स्त्रीलिंग विभक्तिचिह्न-प्रत्यय

# मई (मति)

बहुवचन एकवचन मईउ, मईओ, मई प०---मई वी०---मइं 55 27 तः — मईअ, मईआ, मईइ, मईए मईहि, मईहिँ, मईहिं मईण, मईणं ਚ∘— " ,, महत्तो, मईक्षो, मईउ, पं॰— " " 77 मईहिन्तो, मईसुन्तो महत्तो, मईओ, मईउ, मईहिती छ०—मईस, मईसा, मईह, महए मईण, मईणं मईसु, मईसु स॰─ " " हे मईड, मईओ, मई सं०—हें मई, मइ

# म्रुचि (मुक्ति)

मुत्तीर, मुत्तीओ, गुत्ती प०---मुत्ती वी०—मुर्त्ति मुत्तीहि, मुत्तिहिँ, मुत्तीहिं त०—मुत्रीस, मुत्तीसा, मुत्तीइ, मुत्तीए मुत्तीण, मुत्तीणं ,, ,, मुत्तित्तो, मुत्तीओ, मुत्तीउ, фо--- " 3, ,, मुत्तिचो, मुत्तीओ, मुत्तीड, मुनीहिन्तो, मुनीसुन्तो **मुत्ती**हिन्तो छ्०—मुत्तीस, मुत्तीओ, मुत्तीइ, मीत्तए, मुत्तीण, मुत्तीओं मुत्तीसु, सुत्तसुं स०--- ,; 21 19 सं०-हे मुत्ती, मुत्ति मुत्तीय, मुत्तीओ, मुत्ती

# ्राइ (रात्रि)

एकवचन वहुवचन प०---राई राईओ, राईड, राई त०—राईअ, राईआ, राईइ, राईए राईहि, राईहिँ, राईहिं **ਬ**਼--- ,, ,, राईण, राईणं **)**7 **3**2 पं०--राईअ, राईआ, राईइ, राईए, राइसो, राईओ, राईड, राईहिन्तो, राईस्तो, राईओ, राईउ, राईहिन्तो राईसुन्तो छ०--राईस, राईसा राईइ, राईए राईण, राईणं स०--- ,, ,, ,, ,, राईसु, राईसु सं०--हे राई, राइ हे राईड, राईओ, राई

# ईकारान्त स्त्रीलिंग विभक्तिचिह्न-प्रत्यय

प्कवचत वहुवचन
प०—[ छक् ], क्षा आ, ज, सो, [ छक् ]
वी०—मं """ ""
त०—अ, आ, इ, ए हि, हिं ण, ण
च०—, ", ", " चो, ओ, उ, हिन्तो, सुन्तो
चो, ओ, ज, हिन्तो

**छ**०—अ, आ, इ, ए ण, जं सु, सुं का, उ, ओ [छक्] सं∘—ि छुक् ] लच्छी (लक्ष्मी) एकवच**न** बहुवचन प०—लच्छी, लच्छीआ लच्छीआ, लच्छीउ, लच्छीओ, लच्छी ची*०—*छिंछ त०-रुच्छीअ,रुच्छीआ,लच्छीइ,रुच्छीए रुच्छीहि, रुच्छीहिँ, रुच्छीहिँ लच्छीण, लच्छीणं ,, ,, लिक्सो, लच्छीओ, लच्छीउ, фо---,, " छच्छित्रो, छच्छिओ, छच्छीउ, रुच्छीद्दिन्तो, छच्छीपुंतो **ल्च्छी**हिंतो ख्o-लच्छीस,लच्छीसा,लच्छीह,लच्छीए लच्छीण, लच्छीणं लच्छीसु, लच्छीसुं ,, 53 हे लच्छीआ, लच्छीउ, लच्छीओ, लच्छी सं०—हे लिन्छ रुपिणी (रुक्मिणी) एकवचन वहुवचन प०—रुप्पिणी, रुप्पिणीआ रुटिपणीआ, रुटिपणीड, रुटिपणीओ, रुप्पिणी रुष्पिणीआः रुष्पिणीय, रुष्पिणीओ, वी०---रुप्पिण रुपिपणी त०—रुप्पिणीअ, रुप्पिणीआ, रुटिपणीहि, रुटिपणीहिं, रुटिपणीहिं रुटिपणीइ, रुटिपणीए च०—रुप्पिणीअ, रुप्पिणीआ, रुटिपणीण, रुटिपणीयां रुप्पिणीइ, रुप्पिणीए पं०—रुप्पिणीअ, रुप्पिणीआ, रुष्पिणिची, रुष्पिणीओ, रुव्पिणीइ, रुव्पिणीपु रुव्पिणिचो, रुव्पिणीउ, रुव्पिणीहिन्तो, रुपिणीशुन्तो रुटिपणीओ, रुटिपणीओ, रुप्पिणीड, रुप्पिणीहिन्तो **छ**०—रुपिणीस, रुपिणीसा. रुव्विणीण, रुव्विणीणं रुष्पिणीइ, रुष्पिणीए

स०—रुप्पिणीअ, रुप्पिणीआ, रुव्पिणीइ, रुव्पिणीए

रुव्पिणीसु, रुप्पिणीसु

सं०—हे रुप्पिण

हे रुप्पिणीआ, रुप्पिणीय, रुप्पिणीओ, रुष्पिणी

# बहिणी (भगिनी)

वहुवचन

प०-विह्नणी, बहिणीआ बी०--बहिणि

वहिणोक्षा, वहिणीड, वहिणीओ, वहिणी

तः—बहिणीअ, बहिणीआ, बहिणीइ, बहिणीहि, बहिणीहिँ, बहिणीहिँ बहिणीए

च०—वहिणीअ, बहिणीआ, बहिणीइ, वहिणीण, बहिणीणं बहिणीए

वहिणित्तो, वहिणीओ, वहिणीउ, <del>ў</del>о— वहिणित्तो, बहिणीओ, वहिणीउ, बहिणीसुन्तो, वहिणीहिंतो बहिणीहिंतो

छ०--विद्योभ, विद्योभा, बिह्णीइ, विद्योण, विद्योणं बहिजीए

स०--बहिणीअ, बहिणीआ, बहिणीड, वहिणीसु, बहिणीसु वहिणीए

सं०--हे वहिणि

हे बहिणीआ, वहिणीउ, बहिणीओ, चहिणी

# 🖍 उकारान्त स्त्रीलिंग घेणु-शब्द

एकवचन

बहुवचन

प०--धेण् वी०--धेणुं

фо\_\_\_

धेणूड, धेणूओ, धेणू

तः — घेण्अ, घेण्आ, घेण्ड, घेण्ष घेण्डि, घेण्डिं, घेण्डिं

ৰ০---

घेणूण, घेणूणं घेणुत्तो, घेणुओ, घेणुड, घेणुहिन्तो,

घेणुत्तो, घेण्सो, घेण्ड,

· धेणूसुन्तो

धेणृहिन्तो

वी०-वहुं

छ् ०--धेण्य, धेण्या, धेण्इ, धेण्ए धेण्ण, धेण्णं धेणूसु, धेणूसु सं०—हे धेणू, धेणु हे घेणूड, घेणूओ, घेणू तणु वहुबचन एकवचन तणूड, तणूओ, तणू प०---तणू वी०—तणुं त०—तणूअ, तणूआ, तणूड, तणूए तणूहि, तणूहिँ, तणूहिँ च०— ,, ,, ,, तण्ण, तण्णं ,, तणुची, तण्ञो, तण्ड, तण्हिन्तो, पं:-- ,, तणुत्तो, तणूञो, तणूछ, तणूहिन्तो तणूयुन्तो छ् ०—तण्भ, तण्भा, तण्इ, तण्ए तण्ण, तण्णं स॰— ,, ,, तण्,सु, तण्,सुं हे तणूड, तणूओ, तणू सं०-- हे तण्र तण् रज्जु बहुबचन एकवचन रन्जूड, रन्जूओ, रन्जू प०---रज्जू वी०—रज्जुं तः —रङ्ज्अ, रज्ज्ञा, रज्ज्र्इ, रञ्जूए रज्जूहि, रज्जूहिँ, रज्जूहिँ च०— " " , रज्जूण, रज्जूणं ,, ,, रज्जुत्तो, रज्जूओ, रज्जूअ, фо--- ,, रज्जुत्तो, रज्जूओ, रज्जूड, रज्जूहिन्तो, रज्जूसुतो रङजूहिंतो **छ्र**०—रज्ज्ञ, रज्ज्ञा, रज्जूह, रज्जूए रज्जूण, रज्जूणं स०— ,, ,, ,, रज्जूसु, रज्जूसुं सं०—हे रज्जू, रज्जु हे रज्जूड, रज्जूड हे रज्जूड, रज्जूओ, रज्जू ऊकारान्त स्त्रीलिंगशब्द बहू वहुबचन एकवचन वहूआ, वहूउ, वहूओ, वहू प०---बहू, बहूआ

तः—वहुस, बहुसा, बहूह, बहूए बहूहि, बहूहिँ, बहूहिँ चः - , , , , , वहूण, वहूणं पंः - , , , , , वहूत्तो, बहूओ, बहुउ, बहूहिन्तो, बहूत्तो, बहूओ, बहुउ, वहूहिन्तो बहूसुन्तो छः - बहूआ, बहूआ, बहूह, बहूए बहूण, बहूणं सः - , , , , , , वहूणं बहूसा, बहूआ, बहूआ, बहूआ, बहूआ, बहूआ, बहूआ,

# सासू ( इवश्रू )

एकवचन

बहुवचन

प०—सास्, सास्आ सास्अ, सास्अ, सास्ओ, सास् वी०—सार्सुं """ त०—पास्अ, सास्आ, सास्इ, सास्ए सास्हि, सास्हिं च०— """ सास्ण, सास्ओ, सास्ड, सास्हिं पं०— """ सास्चो, सास्ओ, सास्ड, सास्हिन्तो, सास्ओ, सास्अ, सास्हिन्तो, सास्अो, सास्अ, सास्हिन्तो सास्अन्तो छ०—सास्अ, सास्आ, सास्इ, सास्ए सास्ण, सास्णं स०— """ सास्स, सास्स, सास्स, सास्य, सास्अो, सास्

# चमू

एकवचन बहुवचन प -- चम्, चम्भा चमुआ, चमुउ, चमुओ, चमु वी०-चमुं **?**? **?**? >> त०—चम्अ, चम्आ, चम्ह, चम्ए चमृहि, चमृहिँ, चमृहिं चमूण, चमूणं चमुत्तो, चमुओ, चमुड, चमुहिन्तो, चमुत्तो, चमुओ, चमुड, चमुहिन्तो चमुपुन्तो छ॰-चम्भ, चम्भा, चम्इ, चम्ए चम्ण, चम्णं चमृसु, चमृसुं सं०-हें,चमु हें चमुक्षा, चमुड, चमुक्षो, चमू

छ०—धेण्य, धेण्या, धेण्इ, धेण्ए धेण्ण, धेण्णं ધેળૂસુ, ધેળૂસુ<sup>•</sup> सं०—हे धेणू , धेणु हे धेणूड, धेणूओ, धेणू तणु एकवचन वहुवचन तणूड, तणूओ, तणू प०—तणू वी०—तणुं त०—तण्य, तण्या, तण्ड, तण्ए तण्हि, तण्हिँ, तण्हिँ च०-- ,, ,, ,, तण्ण, तण्णं " ", तणुचोः, तणूओ, तणूउ , तणूहिन्तो, पंः— ,, तणुसो, तण्ओ, तण्ड, तण्हिन्तो तण्युन्तो ळु०—तणूअ, तणूआ, तणूइ, तणूए तणूण, तणूणं स०— ,, ,, ,, तणूसु, तणूसुं हे तणूड, तणूओ, तणू सं०— हे तणू, तणु रन्जु बहुवचन एकवचन रज्जूड, रज्जूओ, रज्जू प०—रज्जू वी०—रज्जुं तः—रज्जूअ, रज्जूआ, रज्जूह, रज्जूए रज्जूहि, रज्जूहिँ, रज्जूहिँ रज्जूण, रज्जूणं ,, ,, च∘— " ,, ,, रज्जुत्तो, रज्जूको, रज्जूड, रज्जुत्तो, रज्जूओ, रज्जूड, रज्जूहिन्तो, रज्जूसुंतो रज्जूहितो छo—रन्जूअ, रन्जूआ, रन्जूइ, रन्जूए रन्जूण, रन्जूणं स॰— " " रज्जूसु, रज्जूसुं सं॰—हे रज्जू, रज्जु हे रज्जूड, रज्जूओ, रज्जू ऊकारान्त स्त्रीलिंगशब्द

बहू बहुबचन एकवचन बहुसा, बहुर, बहुसो, बहु प०---बहू, बहूआ वी०--वहुं , , ,

तः - वहूअ, बहूआ, वहूह, वहूए वहूहि, वहूहिँ, वहूहिँ च०--- ,, बहुण, बहुण " ,, वहूत्तो, वहूओ, बहुउ, बहु हिन्तो, фо— " 91 " बहूत्तो, बहूओ, बहुउ, बहूहिन्तो वहूसुन्तो छ०--बहूअ, बहूआ, बहूइ, बहूए बहूण, बहूणं स०-- " 33 33 वहूसु, वहूस् सं०--हे बहु हे बहुआ, बहूउ, बहुआ,

# सासू ( इवश्रू )

एकवचन

सं०--हें सास

बहुवचन

हे सासूआ, सासूड, सासूओ, सासू

सास्था, सास्ड, सास्भो, सास् प०--सासू , सासूआ वी०-सास् ,, त०-पास्भ, सास्भा, सास्इ, सास्ए सास्हि, सास्हिँ, सास्हिं च∘— " सासूण, सासूणं पं०--- " " सामुत्तो, सासूओ, सासूउ, सासूहिन्तो, सायुत्तो, सास्यो, सास्ट, सास्हिन्तो सासूयुन्तो छ०—सास्अ, सास्भा, सास्इ, सास्ए सास्ण, सास्णं स०─ " सास्यु, सास्सं ,, ,,

चमू

एकवचन बहुवचन प०--वम्, वम्भा चम्आ, चम्ड, चम्ओ, चम् वी०--चमुं **77** 79 त०—चम्अ, चम्आ, चम्ह, चम्ए चमृहि, चमृहिँ, चमृहिं च**्—** " " चम्ण, चम्णं चमुत्तो, चमुओ, चमुड, चमृहिन्तो, पं०--- " " चमुत्रो, चमुओ, चमुड, चमुहिन्तो चमुपुन्तो छ०—चम्अ, चम्भा, चम्इ, चम्ए चम्ण, चम्णं 22 - 22 चम्सु, चम्सु सं०--हें,चमु हें चम्या, चम्ब, चम्सो, चम्

### ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्द-माआ

एकवचन ं बहुवचन माआओ, माआड, माथा प०--माआ वी०--माअं त०—मासाय, सासाइ, माभाए माआहि, माआहिँ, माआहिं साभाण, माभाणं पं०-- " माआओ, माआउ,माआहिन्तो, माअत्तो, माअत्तो, माआसो, माभासुन्तो साक्षाउ, मामाहिन्तो छ०—माभाअ, माभाइ, माभाए साञाण, माञाणं स०— " " माआसु, माआसुं संं — है माभा है माआओ, माआउ, माआ ससा (स्वस् ) बहुबचन पं०--ससा ससाक्षो, ससाड, ससा वी०—ससं ,, त०-संवाअ, संवाइ, संवाए समाहि, समाहिँ, समाहि च०— " ससाण, ससाणं पं०-- " समनो, ससाओ, ससाउ, ससाहिन्तो, सवत्तो, समाओ, समाड, समाहिन्तो ससासुन्तो छ०—ससाअ, ससाइ, ससाप ससाण, ससाणं सं०--- " ससास, ससासुं सं--हे ससा हे समाओ, सम्राड, समा नणन्दा (ननन्द) वहुवचन नणन्दासो, नणन्दाङ, नणन्दा प०---नणन्दा चीः—नणन्दं नणन्दाहि, नणन्दाहिँ, नणन्दाहिं त०—नणन्दाक्ष, नणन्दाङ, नणन्दाष् च०--- " नणन्दाण, नणन्दाणं नणन्दत्तो, नणन्दाओ, नणन्दाअ, " " नणन्दातो, नणन्दाओ, नणन्दाउ, नणन्दाहिन्तो, नणन्दासंतो नणन्दाहिंतो

#### अभिनव प्राकृत-व्याकरण

छ्०—नणन्दास, नणन्दाह, नणन्दाए नणन्दाण, नणन्दाणी स०— '' '' नणन्दास, नणन्दास, सं०—हे नणन्दा हे नणन्दाओं नेणहेदाह, नेपन्दी

# माउसिआ (मातृष्वसृ)

एकवचन

वहुवचन

प०— माउसिका वी०—माउसिअं माडसिक्षाओ, माडसिक्षाड, माडसिक्षा

त्तः—माउसिआअ, माउसिआइ, माउसिआए माउसिआहि, माउसिआहिँ, माउसिआहिं

माउसिअचो, माउसिआओ, माउसिआउ, माउसिआहिन्तो माउसिआण, माउनिआणं माउसिअत्तो, माउसिआओ, माउसिआउ, माउसिआहितो, माउसिआसुन्तो

छ् ०--- माउसिआअ, माउसिआइ, माउसिआए माउतिभाण, माउतिभाणं

स**्—,** " सं**ः—**हे माउसिआ माउसिकासु, माउसिकासुं हे माउसिकाको. माउसिकाउ, माउसिका

# ध्या (दुहित्)

,,

पुक्तवच

बहुबचन

ध्याओ, ध्याउ, ध्या

प०—धूआ ची०—धूअं त०—धूआअ, धूआइ, घूआए च०—,, ,, पं०—,, ,, धूसतो, धूआओ, धूआउ, धूआहिन्तो

" "
ध्याहि; ध्याहिँ, ध्याहिं
ध्याण, ध्यार्थं
ध्याण, ध्यार्थं
ध्याण, ध्यार्थं, ध्याड, ध्याहिन्तो, ध्यापुनतो

छ० – धूआस, धूआइ, धूआए स०—,, ,, ,, सं०—दे धूआ

घ्याण, घ्याणं घ्यासु, घ्यासुं हे घ्याओं, घ्याड, घ्या

# ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्द

### गावी (गो)

एकवचन

बहुवचन

प०-गावी, गावीआ

गावीआ, गावीड, गावीओ, गावी

वी०--गाविं

त०—गावीक्ष, गावीक्षा, गावीइ, गावीए

गावीहि, गावीहिँ, गावीहिं

गावीण, गावीणं

पं०—,, ,, ,, गावित्तो, गावीओ, गावीड, गावीसुन्तो

गावित्तो, गावीओ, गावीउ, गावीहिन्तो,

गावीहिन्तो

छ् ०—गावीअ, गावीआ, गावीइ, गावीण, गावीणं

,,

गावीए स∘∸,,

गावीसु, गावीसुँ

सं० हे गावि

हे गावीआ, गावीड, गावीओ, गावी

औकारान्त स्त्रीलिंग शब्द

# नावा (नौ)

एकवचन

प०--नावा

वी०---नावं

नावाओ, नावाउ, नावा

त - नावास, नावाइ; नावाए नावाहि, नावाहिँ, नावाहिं

नावाण, नावाणं

नावत्तो, नावाओ, नावाउ,

,, .

नावत्तो, नावाओ, नावाड, नावाहिन्तो नावासुन्तो

सावाहिन्तो

नावाण, नावाणं

छु०—नावाभ, नावाइ, नावाए स∘--"

नात्रासु, नावासुं

सं०-हे नावा

हे नावाओ, नावाउ, नावा

स्वरान्त खीलिङ्ग शब्दरूप समास ।

स्वरान्त नषुंसक लिंग शब्द

(३५) नषुंसक िंग में स्वरान्त शब्दों से पर में आनेवाले सु के स्थान में प्रथमा एकवचन में म्होता है।

(३६) नपुंसक रिंग में स्वरान्त कान्यों से पर में आनेवाले जस और शस के स्थान में प्रथमा और द्विसीया के बहुवचन में हूँ, हूं और णि आदेश होते हैं।

(३७) नपुंसक किंग के सम्बोधन एकवचन में 'सु' का छोप होता है।

(३८) सु के पर में रहने पर प्रथमा के एकवचन में इकारान्त और उकारान्त शब्दों के अन्तिम इ और उ को दीर्घ नहीं होता।

# नपुंसक्लिंग के विभक्तिचिह्न

प्कवचन बहुवचन प**्म** णि, इँ, इं बी०---म् णि, हँ, इं सं॰---॰

शेप विभक्तियों में पुर्ल्छिंग के ससान विभक्ति चिह्न होते हैं

### वण (वन) शब्द

एकवचन बहुबचन प०--वर्ण चणाइँ, चणाइं, चणाणि वी०---वर्ण त०-वणेण वणेहि, वणेहिं च०---वणस्स चणाण पं०-वणत्तो, वणाओ, वणाउ, वणत्तो, वणाओ, वणाउ, वणाहि. वणाहि, वणाहिन्तो, वणा वणाहिन्तो, वणासुन्तो छ् ०---वणस्स वणाणं स०---वणे, वणस्मि वणेषु, वणेषु सं०—हे वण हे बणाइँ, हे बणाईं, हे बणाणि

#### धण (धन) शब्द

एकवचन ब्रहुवचन प०—धर्ण धणाईं, धणार्चं, धणार्ण वी०—धर्ण घणाईं, धणार्वं,

इसके आगे वीर शब्द के समान रूप होते हैं।

## ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्द

### गावी (गो)

एकवचन

बहुवचन

प०—गावी, गावीआ

वी०--गाविं

त०—गावीअ, गावीआ, गावीइ,

गावीए

पं०---,, ,, गावित्तो, गावीओ, गावीउ, गावीसुन्तो

गावीहिन्तो

छु०—गावीअ, गावीआ, गावीइ, गावीण, गावीणं गावीए

सं०- हे गावि

गावीआ, गावीड, गावीओ, गावी

गावीहि, गावीहिँ, गावीहिं

गावीण, गावीणं

गावित्तो, गावीओ, गावीड, गावीहिन्तो,

गावीसु, गावीसुं

हे गावीआ, गावीज, गावीओ, गावी

# औकारान्त स्त्रीलिंग शब्द

### नावा (नौ)

एकवचन

प्-नावा

वी०---नावं

तः — नावाक्ष, नावाहः, नावाए नावाहि, नावाहिँ, नावाहिं

च∘—"

,, .

नावत्तो, नावाओं, नावाउ, नावासुन्तो

नावाहिन्तो

छ्य --- नावाञ्च, नावाङ्, नावाङ्

सः-"

सं०-हे नावा

बहुबचन

नावाओ, नावाउ, नावा

नावाण, नावाणं

नावत्तो, नावाओ, नावाउ, नावाहिन्तो

नावाण, नावाणं

नोवासु, नावासुँ

हे नावाओ, नावाउ, नावा

स्वरान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दरूप समाप्त । 🔻

स्वरान्त नपुंसक लिंग शब्द

(३५) नपुंसक छिंग में स्वरान्त शब्दों से पर में आनेवाले सु के स्थान में प्रथमा एकवचन में म् होता है।

(३६) नषुंसक र्लिंग में स्वरान्त शन्दों से पर में आनेवाले जस और शस के स्थान में प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में हूँ, हुं और णि आदेश होते हैं।

(३७) नपुंसक लिंग के सम्बोधन एकवचन में 'सु' का लोप दोता है।

(३८) सु के पर में रहने पर प्रथमा के एकबचन में इकारान्त और उकारान्त शब्दों के अन्तिम इ और उको दीर्ध नहीं होता।

# नपुंसकलिंग के विभक्तिचिह

एकवचन बहुवचन प॰—म् णि, इँ, इं बी॰—म् णि, हँ, इं

शेप विभक्तियों में पुक्लिंग के समान विभक्ति विह्न होते हैं

#### वण (वन) शब्द

एकवचन बहुबचन प०-वर्ण वणाइँ, वणाइं, वणाणि वी०--वर्ण " वणेहि, वणेहि त०--वणेण च०---वणस्स वणाण पं०-वणत्तो, वणाओ, वणाउ, वणत्तो, वणाओ, वणाउ, वणाहि. वणाहि, वणाहिन्तो, वणा वणाहिन्तो, वणासुन्तो छ् ०---वणस्स चणाणं स०---वणे, वणम्म वणेसु, वणेसु सं०—हे वण हे बणाइँ, हे बणाईं, हे बणाणि

#### धण (धन) शब्द

एकवचन यहुवचन प०—धर्ण धणाई, धणाई, धणाणि वी०—धर्ण घणाई, धणाणि

इसके आगे वीर सञ्द के समान रूप होते हैं।

### इकारान्त दहि (दिध ) शब्द

एकवचन

वहुवचन

प०--दिं

वी०—दहिं दहीई, दहीई,

त० — दि्षणा

च ० — दहिणो, दहिस्स दही।

पं० – दहिणो, दहित्तो, दहीओ,

द्द्दीड, द्द्दीहिन्तो

छ०—दहिणो, दहिस्स स०—दहिम्मि

सं०—हे दहि

აგ ~ა...

दहीहँ, दहीहं, दहीणि दहीहँ, दहीहं, दहीणि

दहीहिं

दहीण, दहीणं

दहित्तो, दहीओ, दहीउ, दहीहिन्तो,

दहीसुन्तो दहीण, दहीणे दहीसु, दहीसुं

हे दहीइं, दहीइं, दहीणि

वारि

एकवचन

वहुवचन

प०—वारिं वी०—वारिं वारीहुँ, वारीहुं, वारीणि वारीहुँ, वारीहुं, वारीणि

इसके आगे इकारान्त पुर्छिग शब्दों के समान रूप होते हैं।

### सुरहि ( सुरभि )

एकवचन

बहुवचन

प०—सुरहिं वी०—सुरहिं सुरहीइँ, सुरहीइं, सुरहीणि सुरहीइँ, सुरहीइं, सुरहीणि

इसके अगो पुर्छिग शब्दों के समान रूप होते हैं।

# उकारान्त महु ( मधु ) शब्द

पुक्रवचन

बहुवचन

प०—महुं ची०—महुं त०—महुणा

च०—महुणो, महुस्स

पं०—महुणो, महुत्तो, महूक्षो,

महुइँ, महुई, महूणि महुइँ, महुई, महूणि महुहि, महुईि, महूईि महूण, महुणें महुतो, महुओ, महुउ, महूदिन्तो,

महूउ, महूहिन्तो महूसुन्तो छ०--महुणो, महुस्स महूण, महूणं स०—महुम्मि मह्तु, महूसु सं०-हें मह हे महहूँ, महूई, महूणि

#### जाणु ( जानु )

एकवचन

बहुवचन

प०--जाणुं वी०--जाण जाणूइँ, जाणूई, जाणूणि जाणू हैं, जाणूहं, जाणूणि

इसके आगे महु के समान रूप होते हैं।

### अंसु ( अश्रु ) शब्द

एकवचन

बहुवचन

प०--अंसुं बी०--अंसुं अंसूइँ, अंसूईं, अंसूणि अंसुईं, अंसुईं, अंसुणि

इसके आगे महु के समान रूप होते हैं।

स्वरान्त न्यंसक लिङ्ग शब्द समाप्त ।

# व्यञ्जनान्त पुछिङ्ग शब्द

प्राकृत में व्यक्षनान्त या हलन्त शब्द नहीं होते। कुछ हलन्त शब्दों के अन्त्य न्यक्षनों का छोप होता है और छुछ हरूनत शब्द अजनत—स्वरान्त के रूप में परिणत हो जाते हैं। अतः हरुन्त शब्दों के साधनार्थ स्वरान्त शब्दों के समान ही निशम समभने चाहिए।

## अप्पाण, अत्ताण, अप्प और अत्त ( आत्मन् )

एकवचन

चहुवचन

प०—अप्पाणो, अप्पा, अप्पो; अत्राणों, अत्ता, अत्तो

अप्पाणो, अप्पाणा, अप्पाः अत्ताणों, अत्ताणा, अत्ता वी०—अप्पाण, अप्पं, अत्ताणं, अत्त अप्पाणो, अप्पाणे, अप्पाणा, अप्पे,

अप्पाः, अत्ताणो, अत्ताणे, अत्ताणा, अत्ते, ग्रता।

तः अष्पणिया, अष्पणह्या, अष्पणा, अष्पाणेण, अष्पाणेणं, अष्पेण, अष्पेणं, अत्तणा, अत्ताणेण, अत्ताणेणं, अत्तेण, अत्तेणं

च०—अप्पाणस्स, अप्पणो, अप्पस्स; अत्ताणस्स, अत्तणो, अत्तस्स

पंo—अप्पानत्तो, अप्पानाको, अप्पानाउ, अप्पानाहि, अप्पानाहिन्तो, अप्पाना,

> अत्पाणो, अत्पत्तो, अत्पाओ, अत्पाउ, अत्पाहि, अत्पाहिन्तो, अत्पाः अत्ताणत्तो, अत्ताणाओ, अत्ताणाउ, अत्ताणाहि, अत्ताणाहिन्तो, अत्ताणा अत्ताणो, अत्तणो, अत्ताओ, अत्ताड, अत्ताहि, अत्ताहिन्तो,

छ्र०—अप्पाणस्स, अप्पणो, अप्परसः अत्ताणस्स, अत्तणो, अत्तरस

स०—अप्पाणिम, अप्पाणे, अप्पिम, अप्पे, अत्ताणिम, अत्ताणे, अत्तिमा, अत्ते

सं०—हे अप्पाणो, अप्पाण, अप्पो, अप्पा, अप्प, हे अत्ताणा, अत्ताण, अत्तो, अत्ता, अत्त

अप्पणिआ, अप्पणइसा, अप्पणिहि-हिँ-हिँ, अप्पेहि-हिँ-हिँ; अप्पणा, अप्पाणेण, अप्पाणेणं, अत्ताणेहि-हिं-हिँ, अत्ते हि-हिं-हिँ

> सच्पाणाण, सच्पाणाणं, सच्पाण, सच्पाणं; सत्ताणाण, सत्ताणाणं, सत्ताण, सत्ताणं

अन्वाणत्तो, भन्वाणाओ, अन्वाणउ, अन्वाणाद्दि, अन्वाणाद्दिन्तो, अन्वाणा-सुन्तो, अन्वाणेद्दि, अन्वाणेदिन्तो, अन्वाणेसुन्तो,

अन्तां, अन्ताओ, अन्तांड, अन्ताहि, अन्ताहिन्तो, अन्ताह्यन्तो, अन्तिहि, अन्तिहिन्तो, अन्तिह्यन्तो; अन्ताणनो, अन्ताणाओ, अन्ताणाड, अन्ताणाहि, अन्ताणाहिन्तो, अन्ताणाहुन्तो; अन्ताणेहि, अन्ताणोहिन्तो, अन्ताणेहुन्तो; अन्ताो, अन्ताओ, अन्ताड, अन्तिहि, अन्ताहिन्तो, अन्ताहि,

अच्याणाण, अच्याणाणं, अच्याण, अच्याणं; अचाणाणं, अचाणाणं, अचाणं, अचाणं अच्याणेसु, अच्याणेसुं, अप्वेसु, अप्वेसुं; अचाणेसु, अचाणेसुं, अचेसु, अचेसुं

हे अप्पाणो, अप्पाणा, अप्पा; हे सत्ताणो, सत्ताणा, सत्ता

# **्रराय (राजन्)** शब्द

एकवचन

बहुवचन

प०—राया वी०—रायं, राइणं त०—राइणा, रत्यणा, राएण, राएणं च०—रणणो, राइणो, रायस्स पं०—रण्णो, राइणो, रायस्तो; रायोओ, रायाउ, रायाहि, रायाहिन्तो , टाया छ०—रण्णो, राइणो, रायस्स स०—रण्ये, रायमिम, राइम्स राया, रायाणो, राहणो
राष, राया, रायाणो, राहणो
राष्ट्रि-हिं-हिं; राईहि-हिं-हिं
राईण, राईखं, रायाण, रायाणं
रायत्तो, राहत्तो, राईड, राईओ, राईहिन्तो,
राईखुन्तो, रायाओ, रायाड, रायाहिन्तो,
रायाहुन्तो
राईण, राईखं, रायाण, रायाखं शक्कां
राईसु, राईसुं, राष्टुसुं, राष्टुसुं
हे राया, रायाणो, राहणो

### महव, महवाण (मधवन्) शब्द

एक्वचन

सं० - हे राया, राय

वहुवचन

पः — महवा, महवो वीः — महवं तः — महवणा, महवेण, महवेणं चः — महवणो, महवस्स, पं — महवाणो, महवत्तो, महवाओ, महवाड, महवाहि, महवाहिन्तो,

महवा महवे, महवा महवेहि-हि-हिं महवाण, महवाणं महवत्तो, महवाओ, महवाउ, महवाहि, महवाहिन्तो, महवासुन्तो, महवेहि,

छ्र-महवणो, महबस्स स०-महवे, महबिम्म सं०-हे महबा, महबो महवेहिन्तो, महवेहुन्तो महवाण, महवाणं महवेहु, महवेसुं हे महवा

# मुद्ध, मुद्धाण (मूर्धन्)

पुक्रवचन

बहुवचन

प०—मुद्दा, मुद्दो वी०—मुद्दं

मुद्दा सुद्दे, सुद्दा तः — मुद्दणा, मुद्दोण, मुद्दोणं सुद्धोरि-हिं हैं चिं चिं चिं चिं चिं मुद्धाणं, मुद्धाणं, मुद्धाणं, मुद्धाणं, मुद्धाओं, मुद्धाओं मुद्धाओं, मुद्धाओं मुद

### जम्मो (जन्मन्) शब्द

एकवचन

वहुवचन

प०--- जम्मो

वी०—जस्मं

त०—जम्मेण, जम्मेर्यं

च०-जम्मार्य, जम्मस्स

पं॰--जम्मत्तो, जम्माओ, जम्माउ,

जम्माहि, जम्माहिन्तो, जम्मा

छ्ठ०---जम्मस्स

सः—जम्मे, जम्मस्मि

सं०-हे जम्म, जम्मा, जम्मो

जम्गा

जम्मे, जम्मा

जम्मेहि-हिं-हिं

जम्साण, जम्माणं

जन्मत्तो, जन्माउ, जन्माओ, जन्माहि, जन्माहिन्तो, जन्मासुन्तो, जन्मेहिन्तो,

जम्मेसुन्तो

जम्साण, जम्माणं

जम्मेशु, जम्मेर्सु

हे जम्मा

जुओ, जुवाणी (युवन), वम्हो, बम्हाणो (ब्रह्मन्), अखो, अखाणो (अध्वन्) उच्छो उच्छाणो, (उक्षन्), गावो, गावाणो (ब्रावन्), पुसो, पुसाणो (पुपन्), तक्खां, तक्खाणो (तक्षन्), पुकम्मो, सुकम्माणो (सुकर्मन्), सो, साणो (धन्) इत्यादि शब्दों के रूप अप्पाण (आत्मन्) के समान और नम्मो (नर्मन्), मम्मो (मर्मन्), वम्मो, (वर्मन्), कम्मो (कर्मन्), अहो (अर्हन्) पम्हो (पक्षमन्) आदि शब्दों के रूप जम्मो (जन्मन्) शब्द के समान होते हैं।

### चन्द्रमो (चन्द्रमस् ) शब्द

एकवचन

वहुवचन

प०--चन्दमो

वी०—चन्द्रमं

चन्द्रमें, चन्द्रमां

अभिनव प्राकृत-व्याकरण

त०-चन्दमेण, चन्दमेशं

चन्दमेहि,-हिं-हिं

च०--चन्दमाय, चन्दमस्स

चन्द्रमाण, चन्द्रमाणं

प०--चन्दमत्तो, चन्दमाओ, चन्दमाउ, चन्दमत्तो, चन्दमाओ, चन्दमाउ, चन्दमाहि,

चन्दमाहि, चन्दमाहिन्तो,

चन्द्रमाहिन्तो, चन्द्रमासुन्तो आदि

चन्दमा

छ०---चन्द्मस्स

चन्द्रमाण, चन्द्रमाणं

स०-चन्दमे, चन्द्रमिम

चन्दमेसु, चन्दमेसु

सं०-हे चन्दम, चन्दमा, चन्दमो

हे चन्दमा

# जसो (यशस्) शब्द

एकवचन

बहुवचन

प०-जसो

जसा

वी०--जसं

जसे, जसा

इससे आगे चन्दमो के समान रूप होते हैं।

# उसणी ( उज्ञनस् ) ज्ञब्द

एकवचन

बहुवचन

प०--- उसणो वी०-- उसणं

उसणा

उसणे, उसणा

शेप रूप चन्दमों के समान होते हैं।

# वर्तमानकृद्न्त पुर्छिग

# हसन्तो, हसमाणो (हसत् , हसमाण) श्रब्द

एकवचन

बहुबचन

प०--हसन्तो, हसमाणी

वी०---हसन्तं, हसमाणं

त - इसन्तेण, हसन्तेणं इसमाणेण, इसमाणेणं

च०—इसन्तस्स, इसमाणस्स

इसन्ता, हसमाणा

हसन्ते, हसन्ता, हसमाणे, हसमाणा

हसन्तेहि-हि-हि<sup>°</sup>

इसमाणेहि-हिं-हि

हसन्ताण, हसमाणाण, हसन्ताणं, 🕬

हसमाणाणं

तः — मुद्दणा, मुद्धेण, मुद्धेणं मुद्धे हि-हि-हिं चः — मुद्दणो, मुद्धस्स सुद्धाण, मुद्धाणं पंः — मुद्धाहो, मुद्धाओ, मुद्धाः मुद्धाहो, मुद्धाओ, मुद्धाः मुद्धाहि, मुद्धाहि, मुद्धाहिन्तो, मुद्धा मुद्धाहिन्तो, मुद्धाः मुद्धाः मुद्धाः मुद्धाः मुद्धाः मुद्धाः सुद्धाः मुद्धाः मुद्धाः

# जम्मो (जन्मन्) शब्द

वहुवचन

एकवचन

प०—जम्मो जम्मा

वी०—जम्मं जम्मे। त०—जम्मेण, जम्मेरां जम्मेहि-हिं-हिं

च०--जम्माय, जम्मस्स जम्माण, जम्माणं

पं --- जम्मत्तो, जम्माओ, जम्माठ, जम्मत्तो, जम्माठ, जम्माओ, जम्माहि, जम्माहि, जम्माहिन्तो, जम्माहिन्तो, जम्माहिन्तो, जम्माहिन्तो, जम्माहिन्तो,

जम्मेसुन्तो

छ् ०—जम्मस्स जम्माणं सः—जम्मे, जम्मस्मि जम्मेसु, जम्मेस्

सं - हे जम्म, जम्मा, जम्मो हे जम्मा

जुओ, जुवाणो (युवन्), वम्हो, वम्हाणो ( व्यस्त् ), अखो, अखाणो (अध्वन् ) उच्हो उच्छाणो, ( उक्षन् ), गावो, गावाणो ( व्यावन् ), पुसो, पुसाणो ( पुपन् ), तक्खो, तक्खाणो ( तक्षन् ), जुकम्मो, सुकम्माणो ( सुकर्मन् ), सो, साणो ( धन् ) इत्यादि शब्दों के रूप अप्पाण ( आत्मन् ) के समान और नम्मो ( नर्मन् ), मम्मो ( मर्मन् ), वम्मो, ( वर्मन् ), कम्मो ( कर्मन् ), अहो ( अर्हन् ) पम्हो ( पश्मन् ) आदि शब्दों के रूप जम्मो ( जन्मन् ) शब्द के समान होते हैं।

### चन्द्मो (चन्द्रमस् ) शब्द

एकवचन बहुवचन प्⇒—चन्द्रमो चन्द्रमा

ची॰—चन्दर्म चन्द्रमा चन्द्रमा

त०-चन्द्रमेण, चन्द्रमेणं

चन्दमेहि, हिं-हिं

च०-चन्द्माय, चन्द्मस्स

चन्द्रमाण, चन्द्रमाणं

प०—चन्द्रमत्तो, चन्द्रमाओ, चन्द्रमाउ, चन्द्रमत्तो, चन्द्रमाओ, चन्द्रमाठ, चन्द्रमाहि,

चन्द्माहि, चन्द्माहिन्तो,

चन्द्माहिन्तो, चन्द्मासुन्तो आदि

चन्द्मा

छ्०--चन्दमस्स

चन्द्रमाण, चन्द्रमाणं

स०—चन्दमे, चन्दमम्मि

चन्द्रमेसु, चन्द्रमेसु

सं०-हे चन्दम, चन्दमा, चन्दमो

हे चन्द्रमा

## जसो (यशस्) शब्द

एकवचन

वहुवचन

प०--जसो

जसा

जसे, जसा वीः-जसं

इससे आगे चन्द्रमों के समान रूप होते हैं।

### उसणी ( उज्ञनस् ) ज्ञब्द

एक्वचन

बहुवचन

प०--- उसणो

उसणा

वी०-- उसगं

उसणे, उसणा

शेष रूप चन्दमों के समान होते हैं।

# वर्तमानकृदन्त पुर्लिग

# हसन्तो, हसमाणो (हसत् , हसमाण) शब्द

एकवचन

बहुवचन

प्०--हसन्तो, हसमाणी

वी०--इसन्तं, इसमाणं

त०-इसन्तेण, हसन्तेणं

हसमाणेण, हसमाणेणं

च०—इसन्तस्स, इसमाणस्स

इसन्ता, इसमाणा

हसन्ते, हसन्ता, हसमाणे, हसमाणा

हसन्तेहि-हि-हि

हसमाणेहि-हिं-हि'

हसन्ताण, हसमाणाण, हसन्ताणं,

इसमाणाणं

प०—हसन्तत्तो, हसन्ताओ, हसन्ताउ०; हसमाणत्तो, हसमाणाओ, हसमाणाउ०

ळु० —हसन्तस्स, हसमाणस्स

सः — हसन्ते, हसन्तम्मि, हसमाणे, इसमाणम्मि

सं०—हे हसन्तो, हे हसमाणो

हसन्तत्तो, हसन्ताहि, हसन्ताहिन्तो, हसन्तासुन्तो, हसमाणत्तो, हसमाणाहि, हसमाणाहिन्तो, हसमाणासुन्तो हसन्ताणं, हसन्ताण, हसमाणाण, हसमाणाणं

हसन्तेषु, इसन्तेषुं, इसमाणेषु, इसमाणेषुं

हे हसन्ता, हे हसमाणा

# वत्प्रत्ययान्त पुर्छिग - भगवन्तो (भगवत् ) शब्द

एकवचन

बहुव

प०-भगवन्तो

वी०-भगवन्तं

त - भगवन्तेण, भगवन्तेणं

च०---भगवन्तस्स

पंo—भगवन्तत्तो, भगवन्ताओ, भगवन्ताउ, भगवन्ताहि, भगवन्ताहिन्तो

छ०--भगवन्तस्स

स०—भगवन्ते, भगवन्तिम

सं - हे भगवन्त, भगवन्तो

बहुवचन भगवन्ता

भगवन्ते, भगवन्ता

भगवन्तेहि-हिं-हिं

भगवन्ताण, भगवन्ताणं

भगवन्तत्तो, भगवन्ताओ, भगवन्ताहि, भगवन्ताहिन्तो, खगवन्ताहुन्तो इत्यादि

भगवन्ताण, भगवन्ताणं भगवन्तेषु, भगवन्तेषु

हे भगवन्ता

# सोहिल्लो ( शोभावत् ) शब्द

एकवचन प०—सोहिङ्<del>ो</del>

बहुवचन सोहिन्छो

. दोप रूप भगवन्तो शब्द के समान होते हैं।

इसी प्रकार धणवन्तो (धनवान् ), पुण्णमन्तो (पुण्यवान् ), भत्तिमन्तो (भक्तिवान् ), सिरीमन्तो (श्रीमान् ), जडालो (जट्यान् ), जोण्हासो (ज्योत्स्ना-वान् ), दप्पुलो (दर्पवान् ), सद्दालो (बाब्दवान् ), कव्वहत्तो (काव्यवान् ), माण-इत्तो (मानवान् ) आदि बाव्दों के रूप चलते हैं।

### नेहालु (स्नेहवान् ) शब्द

एकवचन

घहुवचन

प०--नेहाल्

नेहालओ, नेहालबो, नेहालउ, नेहालुणो,

नेहाऌ

बी०---नेहार्छ

नेहालुणो, नेहालू

द्योष रूप भाणु शब्द के समान होते हैं।

इसी प्रकार दथालु ( दयावान् ), ईसालु ( ईर्ध्यावान् ), छज्ञालु ( छज्जावान् ) प्रभृति शब्दों के रूप बनते हैं।

# तिरिच्छ, तिरिक्ख, तिरिअ, तिरिअंच ( तिर्यञ्च् )

एकवचन

वहुवचन

तिरिअंचो

प०-तिरिच्छो, तिरिक्खो, तिरिओ तिरिच्छा, तिरिक्खा, तिरिआ, तिरिक्षंचा,

बी०-- तिरिच्छं, तिरिव्छं, तिरिअं. तिरिअंचं

तिरिच्छे, तिरिच्छा, तिरिक्खे, तिरिक्खा, तिरिष, तिरिआ, तिरिअंचे, तिरिअंचा

इससे आगे सभी रूप देव शब्द के समान होते हैं।

# भिसओ (भिषज्) शब्द

एकवचन

वहुबचन

प०---भिसओ

भिसआ

शेप शब्द देव के समान होते हैं।

सरओ ( शरद ) शब्द

एकवचन

बहुवचन

प०---सरओ

सरआ

आगे के सभी रूप देवशब्द के समान होते हैं।

# हलन्त स्त्रीलिंग शब्द

कम्मा (कर्मन्)

एकवचन

बहुवचन

प॰--कम्मा

कम्माओ, कम्माउ, कम्मा

वी०--कस्मं

कम्माओ, कम्माउ, कम्मा

त०—कम्माअ, कम्माइ, कम्माए

च०--कम्माअ, कम्माइ, कम्माए

पंo--कम्माअ, कम्माइ, कम्माए, कम्मत्तो, कम्माओ, कम्माउ,

कम्माहिन्तो

कम्माहि-हिं-हिं

कम्माण, कम्मार्ण

कम्मत्तो, कम्माओ, कम्माउ, कम्माहिन्तो,

कम्माधुन्तो

छ् ---कम्माक, कम्माइ, कम्माए

स०—कम्माअ, कम्माइ, कम्माए

सं०-हे कम्मा

कम्माण, कम्माणं कम्मासु, कम्मास्

हे कम्माओ, कम्माउ, कम्मा

# महिमा ( महिमन् )

एकवचन

बहुबचन

प०-सिंहमा वी०-सिंहमं महिमाओ, महिमाउ, महिमा महिमाओ, महिमाउ, महिमा

अवशिष्ट रूप कम्मा के समान होते हैं।

### गरिमा (गरिमन्)

एकवचन

बहुबचन

प०--गरिमा

गरिमाओ, गरिमाउ, गरिमा गरिमाओ, गरिमाउ, गरिमा

वी०—गरिमं

अवशिष्ट रूप कम्मा के समान होते हैं।

### अचि ( अर्चिस् )

एकवचन

बहुवचन

अचीओ, अचीउ, अची

अचीओ, अचीउ, अची

अचीहि, अचीहि, अचीहिँ

प०---अची

व्यो०—अचि

तः—अचीअ, अचीआ, अचीइ, अचीए

अचापु

च०—अचीअ, अचीआ, अचीइ,

अचीण, अचीर्णं

अचीए

प्०—अचीअ, अचीआ, अचीइ, अचीए, अचित्तो, अचीओ, अचीड, अचीहिन्तो

अचित्तो, अचीओ, अचीउ, अचीहिन्तो, अचीसुन्तो

छ्0—अबीअ, अबीआ, अबीइ,

अचीण, अचीणं

क्षचीपु

स०—अचीअ, अचीआ, अचीइ, अचीए

अचीसु, अचीसु

सं०--हे अचि, अची

हे अचीओ, अचीउ, अची

# वर्तमानकुदन्त स्त्रीलिंग

# हसई, हसन्ती, हसमाणी ( हसन्ती )

एकवचन

बहुबचन

प०—हसई, हसईआ, हसन्ती, हसन्तीआ, हसमाणी, हसमाणीका

हमईआ, इसईउ, हसईओ, इसई, हस तीआ, हमन्तीड, हसन्तीओं, हसन्ती, हसमाणीसा, हसमाणीड, हसमाणीओ, हसमाणी

वी०-इसई; इसन्ति; इसमाणि

इसईआ, इसईउ, इसईओ, इसई; इसन्तीआ, इसन्तीष्ठ, इसन्तीओ, ह्सन्ती: हसमाणीआ, हसमाणीड, हसमाणीओ, हसमाणी

त० —हसईअ, हसईआ, हसईइ, हसईए; हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसन्तीइ, हसन्तीए; हसमाणीअ, हसमाणीआ, हसमाणीइ,

हसईहि-हिं-हिं"; हसन्तीहि-हिं-हिं": हसमाणीहि-हिं-हिँ

हसमाणीए

च०—हसईअ, हसईआ, हसईइ, हसईण, हसईणं, हसन्तीणं, ह्सइए; हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसमाणीण, हसमाणीणं इसन्तीइ, इसन्तीए; इसमाणीओ, हसमाणिका, इसमाणीइ, हसमाणीए

प०—हसईभ, हसईमा, हसईइ, हसईए, हसइचा, हसईओ, हसईउ, हसईहिन्तो, हसदमा, हसईओ, हसईडे, हसईहिन्तो, हसन्तीओ, हसन्तीओ हसनाणीओ हसनाणीओ हसनाणीओ हसनाणीओ, हसनाणीओ हसनाणीओ हसनाणीओ हसनाणीओ हसनाणीओ हसनाणीओ हसनाणीओ

छ्र०—हसईभ, हसईभा, हसईइ, हसईण, हसईणं; हसन्तीण, हसन्तीणं; हसईएः हसन्तीभ, हसन्तीभा, हसमाणीण, हसमाणीणं, हसन्तीह, हसन्तीए, हसमाणीभ, हसमाणीभा, हसमाणीह, हसमाणीप

स०—हसईअ, हसईआ, हसईइ, हसईसु, हसईसुं, हसन्तीसु, हसन्तीसुं; हसईए; हसन्तीअ, हसन्तीआ, हसमाणीसु, हसमाणीसुं, हसन्तीइ, हसन्तीए; हसमाणीअ, हसमाणिआ, हसमाणीइ, हसमाणीए

सं०—हे हसई, हे हसन्ति; हे हसमाणि हे हसईआ, हसईउ, इसहओ, इसही, हसन्तीओ, इसन्तीओ, इसन्तीओ, इसन्तीओ, इसन्तीओ, इसमाणीओ, हसमाणीओ, इसमाणी

# भगवई (भगवती)

एकवचन

बहुबचन

प०---भगवई, भगवईका

भगवईआ, भगवईउ, भगवईओ, भगवई

शेष रूप छच्छी के समान होते हैं।

# सरिआ ( स्रित्)

एकवचन

बहुबचन

प०---सरिक्षा

सरिआओ, सरिभाउ, सरिभा

शेप शब्दरूप माला के समान होते हैं।

### तिडआ, तिड (तिडत्)

एकवचन

प०---तडिआ

तहिआओ, तहिआउ, तहिआ

'तडिका' शब्द के रोप रूप माला के समान होते हैं।

ति

एकवचन

बहुवचन

प०--तडी

तडीओ, तडीउ, तडी

वी०---तडिं

तडीओ, तडीड, तडी

त०—तडीअ, तडीआ, तडीइ, तडीए

तडीद्दि-हिं-हिँ तडीण, तडीणं

च०—तडीअ, तडीआ, तडीइ, तंडीए

तडीओ, तडीउ, तडीहिन्तो, तडीसुन्तो

प०—तडीस, तडीसा, तडीइ, तडीए छ०—तडीस, तडीसा, तडीइ, तडीए स०—तडीअ, तडीआ, तडीइ, तडीए

तडीण, तडीगां तडीसु तडीसं

सं०-हे तडि. तडी

तडीओ, तडीउ तडी

# पाडिवआ, पडिवआ ( प्रतिपद् )

एकवचन

बहुबचन

प०---पाडिवआ च०---पहिच्छा

पाडिवभाओ पाडिवभाउ, पाडिवआ पहिनआओ, पहिनआड, पहिनआ

नेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

### संपया ( संपद् )

एकवचन

बहुबचन

प०--संपया

संपयाओं, संपयाड, संपया

शेप रूप कम्मा के समान हैं

क्षुहा (क्षुघ् )

पुमवचन

वहुवचन

प०--- धुहा वी०-- बुहं खुहाओ, खुहाउ, खुहा छुहाओ, छुहाउ, छुहा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

अभिनव प्राकृत-व्याकरण

कउहा (ककुस्)

एकवचन

बहुवचन

प०--कडहा

कउहाओ, कउहाउ, कउहा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

गिरा [गिर्]

एकवचन

वहुवचन

प०--गिरा

गिराओ, गिराड, गिरा

शेष रूप कम्मा के समान होते हैं।

गिरा के समान थुरा ( थुर् ) और पुरा ( पुर् ) शब्द के रूप होते हैं।

दिसा [ दिश् ]

एकवचन

वहुवचन

प०---दिसा

दिसाओ, दिसाउ, दिसा

शेष रूप कम्मा के समान होते हैं।

अच्छरसाः अच्छरा ( अप्परस् )

एकवचन

बहुवचन

प०—अच्छरसा बी०—अच्छरा अच्छरसाओ, अच्छरसाउ, अच्छरसाऽ अच्छराओ, अच्छराउ, अच्छरा

अवशिष्ट रूप कम्मा के समान होते हैं।

तिरच्छो (तिरश्ची)

एकवचन

वहुवचन

प०-- तिरछी, तिरच्छीआ

तिरच्छीआ, तिरच्छीओ, तिरच्छीउ,

तिरच्छी

धी०--- तिरचिंछ

तिरच्छीआ, तिरच्छीओ, तिरच्छीउ,

तिरच्छी

अवशिष्ट रूप नई शब्द के समान होते हैं।

# विज्जु (विद्युत् )

एकवचन

बहुबचन

प०--विज्

वी०—विजं

त०--विज्ञूअ, विज्ञ्ञा, विज्रूइ, विज्ञूष्

च०—विज्ञूअ, विज्ञुआ, विज्रूइ, विज्ञुए

पं विज्ञ्स, विज्ञ्सा, विज्ञ्ह, विज्ञ्ता, विज्ञ्ह, विज्ञ्ता, विज्ञ्ता, विज्ञ्ता, विज्ञ्ता, विज्ञ्ता, विजाउ, विजाहिन्तो

छ०--विज्ञुस, विज्ञुस, विज्ञुह, विज्रुए

स०--विज्ञूअ, विज्ञूआ, विज्ञूइ, विज्रुए

सं०—हे विज्रू , विजु

विज्ञूओ, विङ्कु, विज्ञू विज्ञूओ, विज्ञूड, विज्ञू विज्हि-हिं-हिं

विज्जूण, विज्जूणं

विजुसो, विजूसो, विजूड, विजूहिन्तो,

विज्जूण, विज्जूणं

विज्रू सु, विज्रूसु

हे विज्ञूओ, विज्ञूड, विज्जू

# व्यञ्जनान्त नपुंसकलिंगशब्द दाम (दामन्)

एकवचन

प०---दामं वी०---दामं

त०--दामेण, दामेखं

च॰-दामायं, दामस्त

५०--दामत्तो, दामाओ, दामाउ; दामाहिन्तो, दामा

छ०---दामस्स

स०-दामे, दामस्मि

सं०--हे दाम

बहुवचन

दामाइं, दामाइँ, दामाणि दामाई, दामाई, दामाणि दामेहि, दामेहिं, दामेहिं दामाण, दामाणं

दामसो, दामाओ, दामाउ, दामाहि, दामाद्दि, दामाहिन्तो, दामाहुन्तो

दामाण, दामाणं दामेसु, दामेसु

हे दामाई, दामाई, दामाणि

अभिनव प्राकृत-व्याकरण

कउहा (ककुस्)

एकवचन

बहुवचन

प०--कडहा

कउहाओ, कउहाउ, कउहा

शेष रूप कम्मा के समान होते हैं।

गिरा [गिर्]

एकवचन

वहुवचन

प्-गिरा

गिराओ, गिराड, गिरा

शेष रूप कम्मा के समान होते हैं।

गिरा के समान धुरा ( धुर् ) और पुरा ( पुर् ) शब्द के रूप होते हैं।

दिसा [दिश्]

एकवचन

वहुवचन

प०-दिसा

दिसाओ, दिसाउ, दिसा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

अच्छरसा, अच्छरा (अप्परस् )

एकवचन

बहुवचन

प॰---अच्छरसा

अच्छरसाओ, अच्छरसाउ, अच्छरसाः अच्छराओ, अच्छराउ, अच्छरा

बी०—अच्छरा

अवशिष्ट रूप कम्मा के समान होते हैं।

तिरच्छो (तिरश्ची)

एकवचन

वहुवचन

प०--तिरही, तिरच्छीका

तिरच्छीआ, तिरच्छीओ, तिरच्छीउ,

तिरच्छी

भी०—तिरचिंछ

तिरच्छीआ, तिरच्छीओ, तिरच्छीउ,

तिरच्छी

अवशिष्ट रूप नई शब्द के समान होते हैं।

# विज्जु (विद्युत् )

एकवचन

बहुवचन

प०---विज्ञ

वी०—विजं

त०—विज्ञूअ, विज्ञूआ, विज्रूइ,

च०—विज्ञ्ञ, विज्ञ्ञा, विज्रूह, विज्रूण, विज्रूण विज्ञ्ष

पं०—विज्ञूअ, विज्ञूआ, विज्रूइ, विज्जूए; विजुत्तो, विज्जूओ, विज्ञूंड, विज्रूहिन्तो

छ०--विज्ञुंभ, विज्ञुंभा, विज्ञूह, विज्ञ्ष

स०—विज्ञूअ, विज्ञूआ, विज्जूइ, विज्रूए

सं०—हे विज्रू , विज्रु

विज्ञो, विष्ठ, विज् विज्ञूओ, विज्ञूउ, विज्

विज्रहि-हिं -हिं

विजुत्तो, विजुओ, विजुउ, विजृहिन्तो, विज्यसन्तो

विज्ञूण, विज्रूणं

विज्सु, विज्सु

हे विज्ञूओ, विज्ञूड, विज्जू

# व्यञ्जनान्त नपुंसकलिंगशब्द दाम (दामन्)

एकवचन

प०-दामं वी०--दामं

त०---दामेण, दामेखं

च॰—दामायं, दामस्य

पं०—दामत्तो, दामाक्षो, दामाङ;

दामाहिन्तो, दामा

छ् >---दामस्स

स०--दामे, दामिम

सं०--हे दाम

बहुवचन

दामाई, दामाई, दामाणि दामाइं, दामाइँ, दामाणि

दामेहि, दामेहि, दामेहिँ दामाण, दामाणं

दामत्तो, दामाओ, दामाउ, दामाहि, दामाहिं, दामाहिन्तो, दामाधुन्तो

दामाण, दामाणं दामेसु, दामेसुं

हे दामाइं, दामाइँ, दामाणि

अभिनव प्राकृत-व्याकरण

कउहा ( ककुष्)

एकवचन

बहुत्रचन

प०--कडहा

कडहाओ, कडहाड, कडहा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

गिरा [गिर्]

एकवचन

वहुबचन

प०--गिरा

गिराओ, गिराड, गिरा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

गिरा के समान थुरा ( थुर् ) और पुरा ( पुर् ) शब्द के रूप होते हैं।

दिसा [ दिश् ]

एकवचन

वहुवचन

प०--दिसा

दिसाओ, दिसाउ, दिसा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

अच्छरसा, अच्छरा ( अप्परस् )

एकवचन

बहुबचन

प्०—अच्छरसा

अच्छरसाओं, अच्छरसाउ, अच्छरसा

बी०---अच्छरा

अच्छराओं, अच्छराउ, अच्छरा

अवशिष्ट रूप कम्मा के समान होते हैं।

तिरच्छो (तिरश्ची)

एकवचन

वहुबचन

प०—तिरछी, तिरच्छीआ

तिरच्छीआ, तिरच्छीओ, तिरच्छीउ,

तिरच्छी

भी०—तिर्ग्विष्ठ

तिरच्छीआ, तिरच्छीओ, तिरच्छीउ,

तिरच्छी

अवशिष्ट रूप नहें शब्द के समान होते हैं।

# विज्जु (विद्युत् )

एकवचन

बहुवचन

प०—विज् वी०—विजं

त०—विज्ञूञ्ज, विज्ञूञ्जा, विज्रूङ्,

विज्रूए

च०—विज्ञूअ, विज्ञूआ, विज्रूह, विज्रुए

पं०—विज्ञ्ञभ, विज्ञ्ञभा, विज्ञ्डभ, विज्ञ्रष्ट्य; विज्ञुसो, विज्ञ्रभो, विज्ञ्रुष्ठ, विज्ञृद्दिन्सो

छ०—विज्ञूभ, विज्ञूभा, विज्ञूह, विज्ञूए

स०—विजूअ, विजूआ, विजूइ, विजूए

सं०—हे विज्रू , विज्रु

विज्ञूओ, विष्टु , विज्ञू विज्ञूओ, विज्जूड, विज्जू विज्जूहि-हिं-हिँ

विज्रूण, विज्रूणं

विजुत्तो, विजुशो, विजूर, विजूहिन्तो, विजूसुन्तो

विज्ञूण, विज्रूणं

विज्रू सु, विज्रूसुं

हे विज्ञो, विज्ञु, विज्जू

# व्यञ्जनान्त नपुंसक्रिंगशब्द दाम (दामन्)

एकवचन

प०---दामं

वी०---दामं

त>--दामेण, दामेशां

च ॰--दामार्थ, दामस्स

पं॰--दामत्तो, दामाओ, दामाउ; दामाहिन्तो, दामा

छ०--दामस्स

स०—दामे, दामिम

सं०--हे दाम

बहुबचन

दामाई, दामाईँ, दामाणि दामाईं, दामाईँ, दामाणि दामेहिं, दामेहिं, दामेहिँ दामाण, दामाणं दामचो, दामाओ, दामाउ, दामाहि, दामाहिं, दामाहिन्तो, दामाप्तन्तो दामाण, दामाणं दामेषु, दामेषुं हे दामाई, दामाई, दामाणि अभिनव प्राकृत-व्याकरण

कडहा (ककुस्)

एकवचन

वहुवचन

प०--कउहा

कउहाओ, कउहाउ, कउहा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

शिरा [ गिर् ]

एकवचन

वहुवचन

प०--गिरा

गिराओ, गिराड, गिरा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

गिरा के समान धुरा ( धुर् ) और पुरा ( पुर् ) शब्द के रूप होते हैं।

दिसा [ दिश् ]

एकवचन

वहुवचन

प०---दिसा

दिसाओ, दिसाउ, दिसा

शेप रूप कम्मा के समान होते हैं।

अच्छरसा, अच्छरा ( अप्परस् )

एकवचन

वहुवचन

प॰---अच्छरसा

बी०---अच्छरा

अच्छरसाओ, अच्छरसाउ, अ<mark>च्छरसा</mark>, अच्छराओ, अच्छराउ, अच्छरा

अवशिष्ट रूप कम्मा के समान होते हैं।

तिरच्छो (तिरश्ची)

एकवचन

वहुवचन

प०—तिरछी, तिरच्छीका

तिरच्छीआ, तिरच्छीओ, तिरच्छीड,

तिरच्छी

दी०—तिर्ग्विछ

तिरच्छीआ, तिर**च्छीओ, तिरच्छीउ,** 

तिरच्छी

अवशिष्ट रूप नई शब्द के समान होते हैं।

# विज्जु (विद्युत् )

एकवचन

वहुवचन

प०—विज्ञू वी०—विज्ञुं

वा०—ावज्जु त०—विज्जूअ, विज्जूआ, विज्जूइ,

विज्रूए

च०—विज्ञूअ, विज्ञूआ, विज्रूह, विज्रूए

पं०-—विज्ञूअ, विज्ञूआ, विज्ञूइ, विज्ञूष; विज्जुको, विज्ञूओ, विज्ञुड, विज्ञृहिन्तो

छ०—विज्रूअ, विज्रूआ, विज्रूइ, विज्रूए

स०—विज्ञ्ञ, विज्ञ्ञा, विज्र्ह, विज्ञुए

सं०—हे विज्रू, विज्

विज्ञूओ, विज्रूड, विज्ञू विज्ञूओ, विज्ञूड, विज्जू विज्ञूहि-हिं-हिँ

विज्रूण, विज्रूणं

विज्जुत्तो, विज्जूओ, विज्जूुड, विज्जूहिन्तो, विज्ञूसुन्तो

विज्जूण, विज्जूणं

विज्रूसु, विज्रूसु

हे विज्ञूओ, विज्ञूड, विज्जू

# व्यञ्जनान्त नपुंसकलिंगशब्द दाम (दामन्)

एकवचन

प०—दामं वी॰—दामं त०—दामेण, दामेखं व्य॰—दामाय, दामस्स पं०—दामाचे, दामाओ, दामाउ;

दामाहिन्तो, दामा

छ०—दामस्स स०—दामे, दामम्मि सं०—हे दाम बहुवचन

दामाइं, दामाइँ, दामाणि दामाइं, दामाइँ, दामाणि दामेहि, दामोहें , दामेहिँ दामाण, दामाणं दामचो, दामाओ, दामाउ, दामाहि, दामादिं, दामाहिन्तो, दामाप्तन्तो दामाण, दामाणं दामेसु, दामेसुं हे दामाइं, दामाहि, दामाणि

#### नाम (नामन्)

एकवचन

वहुवचन

प०---नामं

नामाई, नामाई, नामाणि नामाई, नामाई, नामाणि

वी०--नामं

इससे आगे के रूप दाम के समान होते हैं।

## पेस्म (प्रेमन्)

एकवचन

प०---पेम्मं वी०--पेम्मं बहुवचन पेम्प्टूं, पेम्माइँ, पेम्माणि पेम्माई, पेम्माई, पेम्माणि

शेष शब्दरूप दास के समान होते हैं।

#### अह ( अहन् )

एकवचन

बहुवचन

प०---अहं वी०--अहं अहाई, अहाई, अहाणि अहाई, अहाई, अहाणि

अवशेष रूप दाम के समान हैं।

## सान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द

## सेयं ( श्रेयस\_ )

हकवचन

बहुवचन

प०--सेयं वी०--सेयं सेयाई, सेयाई, सेयाणि सेयाई सेयाई, सेयाणि

इससे आगे के रूप वन शब्द के समान होते हैं।

#### वयं [ वयस\_ ]

एकवचन

बहुबचन

प०—त्रयं

वयाईं, वयाईं, वयाणि वयाई, वयाई, वयाणि

चीः--वर्यं

इससे आगे के रूप वन शब्द के समान होते हैं।

# वर्तमान कृद्न्त नपुंसक लिङ्ग-हसन्त, हसमाण

षुकवचन

बहुवचन

प०---हसन्तं

हसन्ताइं, हसन्ताइँ, हसन्ताणि

हसमाणं

इसमाणाइं, इसमाणाइँ, इसमाणाणि

वी०—हसन्तं

हसन्ताइं, इसन्ताइँ, हसन्ताणि

हसमार्ग

हसमाणाइं, हसमाणाइँ, हसमाणाणि

अविशष्ट रूप वण शब्द के समान होते हैं।

इसी प्रकार चेवन्तं, चेवमाणं; धरन्तं, धरमाणं; सवन्तं, सवमाणं; महन्तं, महमाणं क्षादि शब्दों के रूप भी होते हैं।

## वत्प्रत्ययान्त नपुंसकलिङ्ग भगवन्तं ( भगवत् ) शव्द

एकवचन

बहुवचन

प०---सगवन्तं

भगवन्ताइँ, भगवन्ताईं, भगवन्ताणि

शेष रूप वण के समान होते हैं।

## आउसो, आउ ( आउप्)

एकवचन

ब्रह्मचन

प०---आउसं ची०---आउसं आउसाइं, आउसाइँ, आउसाणि आउसाइं, आउसाहँ, आउसाणि

शेप रूप वण शब्द के समान होते हैं।

#### आउ

एकवचन

बहुवचन

प०—आउं वी०—आउं सांकर्रं, सांकर्रं, भांकणि आकर्रं, सांकर्रं, ग्रांकणि

त०---आडणा

आऊहि-हिं-हिं"

च०--आउणो, क्षाउस्स

श्राऊण, आऊणं

प०--भाउणी, साउत्ती, भाऊभी,

काउत्तो, काऊभो, आऊउ, आऊहिन्तो,

भाउउ, भाउहिन्तो

आऊसुन्तो

छ०—भाउणो, भाउस्स स०---आउम्मि सं—हे आउ

आऊग, आऊणं भाउसु, आउसु हे आऊई, आऊई, आऊणि

# सर्वनाम शब्द

्र सन्व (सर्व)

एकवचन

वहुवचन

प०-सब्बो

वी०--सन्वं

त - सब्वेण, सब्वेणं

च॰—सन्वाय, सन्बस्स

प०—सन्वत्तो, सन्वाओ, सन्वाउ,

सन्वाहि, सन्वाहिन्तो, सन्वा

छ०--सन्बस्स

स०--सन्वहिं, सन्विम्म, सन्विस्स

सं०—हे सब्ब, हे सब्बो

सब्बे

सन्वे, सन्वा

सब्वेहि-हिं-हिँ

सन्वेसि, सन्वाण, सन्वाण्

सन्त्रत्तो, सन्त्राओ, सन्त्राड, सन्त्राहि, सन्वाहिन्तो, सन्वासुन्तो, सन्वेहिन्तो,

सन्वेपुन्तो

सन्वेसि, सन्वाण, सन्वाणं

सब्वेसु, सब्वेसुं

हे सम्बे

#### सुव (स्व)

एकवचन

प०—सुत्रो

वी०---सुवं

त०—सुवेण, सुवेणं

च०-सुवायं, सुवस्स

सुवाहिन्तो, सुवा

छ०--सुवस्स

स०—सुवहिं, सुवम्मि, सुवस्ति, सुवत्य सं॰—हे सुव, हे सुवो

वहुवचन

सुवे

सुवे, सुवा

सुवेहि-हिं-हिं

सुवेसि, सुवाण, सुवाणं

प० — सुवत्तो, सुवाओ, सुवाड, सुवाहि, सुवत्तो, सुवाओ, सुवाड, सुवाहि, सुवा-हिन्तो, सुवासुन्तो, सुवेहि, सुवेहिन्तो,

सुवेसुन्तो

सुवेसिं, सुवाण, सुवाणं

सुवेसु, सुवेसु

हे सुवो

#### अन्न (अन्य)

एकवचन

बहुबबन

प०---अन्नो

वी०--अन्नं

त • — अन्नेण, अन्नेणं

च०--अन्नाय, अन्नस्स

प०-अन्नसो, अन्नाओ, अन्नाउ,

अन्नाहि, अन्नाहिन्तो, अन्ना

छु०—अन्न₹स

सः—अन्नहिं, अन्नम्मि, अन्नासिं,

सं०-हे अन्न, हे अन्नो

अन्ने

अन्ने, अन्ना

अन्नेहि-हिं-हिँ

अन्नेसिं, अन्नाण, अन्नाणं

अन्नतो, अन्नाओ, अन्नाउ, अन्नाहि,

अन्नाहिन्तो, अन्नेहिन्तो, अन्नासुन्तो,

अन्नेसुन्तो

अन्नेसि, अन्नाणं, अन्नाणं

अन्नेसु, अन्नेसु

हे अन्ने

# पुच्च, पुरिम ( पूर्व )

एकवचन

बहुवचन

प०---9ह्बो

पुरिमो

वी०---पुरुवं

पुरिमं

त०-पुरुवेण, पुरुवेण पुरिमेण, पुरिमेणं

च०--पुन्त्राय, पुन्त्रस्स

पुरिमाय, पुरिमस्स

पं०--पुञ्चत्तो, पुन्त्राक्षो, पुन्त्राउ,

पुरिमत्तों, पुरिमाओं, पुरिमाउ,

पुन्याहि, पुन्या . पुट्याहिनो

पुटवे

पुरिमे

पुच्चे, पुच्चा

पुरिमे, पुरिमा

पुरुवेहि-हि-हि" पुरिमेहि-हिं-हिं"

पुन्वेसि, पुन्वाण, पुन्वाणी

पुरिमेसि, पुरिमाण, पुरिमाणं

पुन्यत्तो, पुन्त्राओ, पुन्त्राड, पुन्त्राहि, पुन्त्राहिन्तो, पुन्वानुन्तो, पुन्तेहिन्ती,

पुच्चे उन्तो

पुरिमाहि, पुरिमाहिन्तो, पुरिमा पुरिमत्तो, पुरिमाओ, पुरिमाड,

पुरिसाहि, पुरिमाहिन्तो, पुरिमासुन्तो, पुरिमा

छ**्—**पुन्वस्स; पुरिमस्स

पुच्वेसिं, पुन्वाण, पुन्वाणं पुरिमेसिं, पुरिमाण, पुरिमाणं

स०—पुन्वेद्धि, पुन्विम, पुन्वस्सि,

पुच्चेसु, पुच्चेसु; पुरिमेसु, पुरिमेसु

पुन्त्रतथ

पुरिमहिं, पुरिमम्मि, पुरिमस्सि, पुरिमत्थ

सं०—हे पुच्चो, हे पुच्च हे पुरिम, हे पुरिमो हे पुच्चे हे पुरिमे

वीस (विश्व ), उह, उभ (उभ ), अवह, उवह, उभय (उभय ), अण्ण, अन्न ( अन्य ), अण्णयर ( अन्यतर ), इअर ( इतर ), कथर, ( कतर ), कहम ( कतम ), णेम, नेम ( नेम ), सम, सिम, अवर ( अपर ), दाहिण, दक्खिण ( दक्षिण ), उत्तर, अवर, अहर ( अधर ), स और अंतर शब्दों के 'रूप' सब्ब के समान होते हैं।

## पुर्लिंग ण, त ( तत् )

एकवचन

वहुवचन

तास, तेसिं, सिं; ताण, ताणं

तास, तेसि, सिं, ताण, ताणं

तासुन्तो, तेहि, तेहिसुन्तो, तेहिन्तो

प०-सो, ण

ते, णे वी०---तं, णं ते, ता, णे, णा तेहि-हिं-हिं": जेहि-हिं-हिं

त०-तिणा, तेण, तेणं; णिणा,

जेज, जेज

च०—तास, तस्स, से

पं०-तो, तम्हा, तत्तो, ताओ, ताउ, तत्तो, ताओ, ताउ, ताहि, ताहिन्तो, ताहि, ताहिन्तो, ता

छ०—तास, तस्स, से -

स०—ताहे, ताला, तहआ, तर्हि तम्मि, तस्सि, तस्थ

तेषु, तेषु

ज (यद्)

एकवचन

वहुवचन

प०-जो

जे

वी०-- जं तः -- जिणा, जेण, जेणं

जे, जा जेहि-हि-हि" च०—जासं, जस्स

पं०—जम्हा, जत्तो, जाओ, जाउ,

जाहि, जाहिन्तो, जा

छ०—जास, जस्स

स०—जाहे, जाला, जहआ, जहि,

जम्म, जस्सि, जत्थ

जे, जाण, जाणं जत्तो, जाओ, जाउ, जाहि, जाहिन्तो, जासुन्तो, जिहि, जेहिन्तो, जेसुन्तो जेसि, जाण, जाणं जेसु, जेसुं

## क (किम्)

एकवचन

पः—को

वी०—कं

त०—कंणा, केण, केणं

च०—कास, कस्स

पं०—किणो, कीस, कम्हा, कत्तो,

काओ, काड, काहि,

काहिन्तो, का

छ०—कार, कस्स

स०—कार्ड, काला, कहआ, कर्हि,

कम्म, कर्स्स, कत्थ

बहुवचन के • के, का केहि-हिं-हिँ कास, केसि, काण, काणं कत्तो, काओ, काउ, काहि, काहिन्तो, कासुन्तो, केहि, केहिन्तो, केसुन्तो

· कास, केसि, काण, काणं केसु, केसुं

#### एत, एअ ( एतद् )

एक्वबन प०--एसो, एस, इणं, इणमो बी०--एतं, एसं त०--एतेणा, एतेण, एतेणं, एइणा, एएण, एएणं च०--से, एतस्स, एअस्स

वहुवचन एते, एए एते, एता, एस, एआ एतेहि-हि-हिं एएहि-हि-हिं सि, एतेसि, एताण, एताणं, एएसि, एसाणं, एशाणं एतचो, एताओ, एताउ, एताहि, एताहिन्तो, एतासुन्तो, एतेहि, एतेहिन्तो, एतेसुन्तो, एआचो, एआओ, एआड,

एआहि, एआहिन्तो, एआसुन्तो

पं०—एनो, एनाहे, एतन्तो, एताओ, एताड, एताहि, एताहिन्तो, एताः, एअन्तो, एआओ, एआड, एआहि, एआहिन्तो, एआ

सि, एतेलि, एताण, एआंखं, एएसि, छ्रं०—से, एअस्स, एतस्स एआण, एआणं सं०-आयम्मि, इअम्मि, एतम्मि, एतेस, एतेसं, एएस, एएसं एतस्मि, एअम्मि, एअस्सि, एतथ ॰ अप्नु ( अदस् ) बहुबचन्द्र स्तर्वी एव वचन अमुणो, अमंगो, अमओ, अमउ, अमु प०--अमृ वी०--अमुं अमू , अमुणो अमृहि-हि-हि त०--अमुणा च०—अमुणो, अमुस्स अमूण, अमूणं पं०—अमुणो, अमुत्तो; अमुभो, अमुत्तो, अमूओ, अमूउ, अमृद्दिन्तो, अमुड, अमृहिन्तो अमू सुन्तो छ०—समुणो, अमुस्स अमूण, अमूणं सo—अयम्मि, इक्षाम्मि, अमुम्मि अमृतु, अमृतं ढ 'इम ( इदम् ) एकवचन बहुत्रचन प०--अयं, इसो इमे वी०—इणं, इमं, णं इमे, इमा, णे, णा तः—इमिणा, इमेण, इमेणं, णिणा, णेण, णेणं इमेहि-हिं-हिं"; जेहि-हिं-हिं"; एहि-हिं-हिं च०—से, इमस्स, अस्स सिं, इमेसिं, इमाण, इमाणं प०—इमनो, इमाओ, इमाउ, इमन्तो, इमाओ, इमाउ, इमाहि, इमाहि, इमाहिन्तो, इमा इमाहिन्तो, इमानुन्तो छ०—से, इमस्स, अस्स सिं, इमेसिं, इमाण, इमाणं सं - अस्सि, इमम्मि, इमस्सि, इह इमेसु, इमेसु, एसु, एसुं स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम शब्द सच्वा (सर्वा) एकवचन सन्वाओ, सन्त्राड, सन्त्रा प०---सन्दा वी०—सन्दं

सन्वाको, सन्वाड, सन्वा

त्रं 🗝 प्रन्वास, सन्वाह, सन्वाए

च०—सञ्जाअ, सञाइ, सञ्जाए

प०—सन्वाञ्च, सन्वाद्द, सन्वापुः

सन्वत्तो, सन्वाओ, सन्वाउ, सन्वासुन्तो

सन्वाहिन्तो

छ०—सन्वाअ, सन्वाइ, सन्वाए

स॰ – सन्वाअ, सन्वाइ, सन्वाए

सं०-हे सब्वे, सब्वा

सब्बाहि-हिं-हिँ

सन्वेसि, सन्वाण, सन्वाणं

सन्वत्तो, सन्वाओ, सन्त्राउ, सन्त्राहिन्तो,

सन्वेसि, सन्वाण, सन्वाणं

सन्वासु, सन्वासुं

हे सन्त्राओ, सन्त्राउ, सन्त्रा

#### सुवा (स्वा)

एकवचन

प०----भुवा वी०—सुवं

त०—सुवाअ, सुवाइ, सुवाए

च०-सुवाअ, सुवाइ, सुवाए

सुवाओ, सुवाउ, सुवाहिन्ती

छ० — सुवाअ, सुवाइ, सुवाए

स०—सुवाअ, सुवाइ सुवाए

सं०-हे सुवे, सुवा

बहुवचन

सुवाओ, सुवाउ, सुवा

सुवाओ, सुवाउ, सुवा सुवाहि-हिं हि

सुवेसि, सुवाण, सुवाणं

प०--सुवाअ, सुवाइ, सुवाए, सुवत्तो, सुवत्तो, सुवाओ, सुवाउ, सुवाहिन्तो,

सुवासुन्तो,

सुवेसि, सुवार्ण, सुवार्ण

सुवासु, सुवास्

हे सुवाओ, सुवाड, सुवा

#### अण्णा-अन्ता ( अन्या )

एकंवचन

प०---अण्णा

वी०-अण्णं

अन्माओ, अन्माउ, अन्मा अन्माओ, अन्माउ, अन्मा

शेप रूप सन्वा शब्द के समान होते हैं।

दाहिणा, दिक्खणा (दक्षिणा)

पुक्तवचन

बहुवचन

प>--दाहिणाः, दक्किणा

दाहिणाओं, दाहिणां , दाहिणा दिक्लगाओ, दिक्लगाड, दिक्लगा वीं -- दाहिणं, दुक्खणं दाहिणाओ, दाहिणांड, दाहिणां द्क्षिलणाओं, द्विखणांड, द्क्षिलणा

शेष रूप सन्त्रा शन्द के समान हैं।

ती, ता क्ष (तर्)

एकवचन

बहुवचन

प०-सा, णा वी०—तं, णं तः—तीअ, तीआ, तीइ, तीए, ताअ, ताइ, ताए

णास, णाइ, णाए

घ०—तिस्सा, तीसे, तीअ, तीआ तीइ, तीसु तास, से, ताअ

ताइ, ताए पं०-तीअ, ताआ, तीइ, तीए;

तास, ताइ, ताए, तो, तम्हा, तत्तो, ताओ, ताउ, ताहिन्तो

छ०--तिस्सा, तोसे, तीअ, तीआ, तीइ, तीए, तास, से, तास, ताइ, ताए

स॰—तीभ, तीभा, तीइ, तीए ताभ, ताइ, ताए

तीओ, तीआ, तीड, ती, ताओ, ताड, ता तीओ, तीआ, तीउ, ती, ताओ, ता

तीहि-हि-हि"; ताहि-हि-हि", णाहि-हि-हि

सिं, तेसिं, ताण, ताणं, तास

तिसो, तीओ, तीड, तीहिन्दो, तिसुन्तो; तिचो, तीओ, तीउ, तीहिन्तो; तत्तो, ताओ, ताउ, ताहिन्तो, तासुन्तो

सिं, तेसिं, ताण, ताणं, तास

तीसु, तीसु तासु, तासु

जा (यद्)

एकवचन

वी०---जं

त०--जीअ, जीआ, जीइ, जीए; जाअ, जाइ, जाए

बहुवचन जीओ, जीआ, जीउ; जी, जाओ, जाउ, जा जीओ, जीया, जीउ, जी; जाओ,

जाउ, जा जीहि, जीहिं, जीहिँ;

जाहि-हिं-हिं

च०—जिस्सा, जीसे, जीअ, जीआ, जेसि, जाण, जाण जीइ, जीए; जाअ, जाइ, जाए जतो, जाओ, जाड, जाहिन्तो, जासुन्तो पं०— जीस, जीसा, जीइ, जीए, जित्तो, जीओ, जीड, जीहिन्तो; जाअ, जाइ, जाए, जम्हा, जन्तो, जाओ, जाउ, जाहिन्तो जेसि, जाण, जाणं छ०--जिस्सा, जीसे, जीअ, जीए, जाअ, जाए

स॰—जीअ, जीए, जाअ, जाइ, जाए जीसु, जीसुं, जासु, जासुं

बहुबचन

## का (किम्)

एकवचन प०--का वी०---कं त०--कीअ, कीए, काअ, काए चः-किस्सा, कीसे, कीअ, कास, काए

कीओ, काड, की, काओ, काड, का कीओ, काड, की, काओ, काड, का कीहि-हिं-हिँ; काहि-हिं-हिँ केसि, काण, काणं, कास

काहिन्तो

पं०--क्रीअ, कीए, कित्तो, कीओ, कित्तो, कीओ, कीउ, कीहिन्तो, कीसुन्तो; कीहिन्तो, काअ, कत्तो, काओ, कत्तो, काओ, काउ, काहिन्तो, काधुन्ती

छु०--किस्सा, कीसे, कीए, कास, केसिं, काण, काणं काइ, काए

स०-कीअ, कीआ, कीइ, काअ, कीसु, कीसुं; कासुं काइ, काए

### एई, एआ ( एतद् )

एकवचन प०--एसा, एस, इणं, हणमो, एई, एईआ, एई, एआओ, एआ पुईसा वी०---एइं, एअं त>—एईअ, एईआ, एईइ, एईए; एईहि-हि-हि"; प्रशहि-हिं-हि एभाभ, एभाए

वहुवचन

एईआ, एईओ, एआओ, एआउ

च०--एईअ, एआअ, एईइ, एआए एईहिन्तो, एआअ, एअत्तो, एआहिन्तो

छ् -- एईस, एईआ, एईइ, एआअ, एईण, सिं, एआण, एआणं एआए

स०-एईअ, एईआ, एआअ, एआइ एईसु, एईसुं; एआसु, एआसुं

एईण, एईणं; सिं, एभाण, एभाणं पंo - एईअ, एईआ, एईइ, एइसो, एअसो, एआओ, एआउ, एआहिन्तो, एआसुन्तो

## अम्र ( अदस् )

एकवचन

प०---अमू

वी०-अमुं

तः—अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए

च०-अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए

पं०—अमूअ, अमूइ, अमूए, अमुत्तो, अमुओ

छ् ०—अमूअ, अमूआ, अमूह, अमूए स०—अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए

अमूओ, अमूड, अमू अमूओ, अमूउ, अमू अमृहि-हिं-हिं अमूग, अमूणं अमुत्तो, अमूओ, अमूड, अमृहिन्तो, अमू सुन्तो

अमूण, अमूणं अमृ सु, अमृ सुं

बहुबचन

## इमी, इमा ( इदम् )

एकवचन

प०-इमी, इमीअ, इमिक्षा, इमा, वी०—इमिं, इमं, इणं, णं

तः—इमीअ, इमीआ, इमाअ, इमाए, णास, णाये

च०--इमीअ, इमीइ, इमाअ, इमाइ, इमाए

पंट-इमीअ, इमीआ, इमीए, इमित्तो, इमाओ, इमाअ, इमाइ, इमाउ, इमत्तो, इमाहिन्तो

बहुवचन इमीका, इमीओ, इमाओ, इमाठ, इमा इमीआ, इमीओ, इमाओ, इमाउ, णाओ, णाउ इमीहि-हिं-हिँ; इमाहि-हिं-हिँ, णाहिं-हिं

इमीण, इमीणं, इमेसिं, इमाण, इमाणं

इमित्तो, इमीहिन्तो, इमीसुन्तो; इमत्तो, इमाओं, इमाहिन्तो, इमासुन्तो

छ०—इमीअ, इमीइ, इमीए,

इमीण, इमीणं, इमेसिं, इमाण, इमाणं

इमास, इमाए स॰—इमीअ, इमीसा, इमीए,

इमीषु, इमीसुं; इमाबु, इमासुं

इमाअ, इमाए

## ्र नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द सन्व ( सर्व )

एकवचन

वहुवचन

प०--सन्त्रं

वी०—सन्बं

त०—सन्वेण, सन्वेणं

च०—सन्वायं, सन्बस्स

एँ० सम्बत्तो, सन्वाभो, सन्वास,

सञ्चाहि, सञ्चाहिन्तो, सञ्चा

छ०—सन्वाय, सन्वस्स

स०-सन्वहिं, सन्वसिं, सन्विम

सन्बध्य,

हे सब्ब

બદુવવય

सन्त्राइं, सन्त्राहॅं, सन्त्राणि

सन्वाइं, सन्वाइँ, सन्वाणि

सन्वेहि-हि-हि

सब्वेसि, सब्बाण, सब्बाणं

सञ्बत्तो, सञ्बाञ्जो, सञ्बाड, सञ्बाहि, सञ्बाहिन्तो, सञ्बाहुन्तो, सञ्बेहिन्तो

सन्बेषुस्तो

सन्वेसि, सन्वाण, सन्वाणं

सब्वेसु, सब्वेसुं,

हे सन्वाह, सन्वाई, सन्वाणि

#### सुव (स्व)

एकवचन

प०---सुवं

वी०---सुवं

बहुत्रचन

सुवाईं, सुवाईं, सुवाणि सुवाईं, सुवाईं, सुवाणि

शेप रूप पुर्छिंग के समान होते हैं।

# पुन्व, पुरिम ( पूर्व )

एकत्रचन

प०---पुब्वं

पुरिमं

अरम वी०---पुट्यं

पुरिमं

बहुवचन

पुन्ताई, पुन्ताईं, पुन्ताणि पुरिमाईं, पुरिमाईं, पुरिमाणि पुन्ताईं, पुन्ताईं, पुन्ताणि

पुरिमाई, पुरिमाई, पुरिमाणि

शेप रूप पुहिला के समान होते हैं।

च०—एईअ, एआअ, एईंड, एआए पं० —एईअ, एईआ, एईंड, एडत्तो, एईंडिन्तो, एआअ, एअत्तो, एआहिन्तो

छ०—एईस, एईसा, एईह, एआअ, एईण, सिं, एआण, एआणं एआए

स०—एईअ, एईआ, एआअ, एआइ एईपु, एईपुं; एआपु, एआपुं

एईण, एईणं; सिं, एआण, एआणं एअसो, एआओ, एआउ, एआहिन्तो, एआसुन्तो एईण, सिं, एआण, एआणं

## अम्र ( अदस् )

एकवचन

प०—अम् वी०—अमुं तः—अमुअ, अमुआ, अमुइ, अमूए च०—अमुअ, अमुआ, अमूइ, अमूए पं०—अमूअ, अमुइ, अमूए, अमुस्रो,

अम्भो छ०—अम्अ, अम्आ, अमृह, अमृष

छ०—अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए स०—अमूअ, अमूआ, अमूइ, अमूए वहुवचन
अम्ओ, अम्ड, अम्
अम्ओ, अम्ड, अम्
अम्हि-हिं-हिँ
अम्ण, अम्णं
अमुत्तो, अम्ओ, अम्ड, अमृहिन्तो,
अम् सुन्तो
अम्ण, अमृणं
अमृण, अमृणं
अमृण, अमृणं
अमृण, अमृणं

## इमी, इमा ( इदम् )

एकवचन

प॰—इमी, इ<u>मीअ, इमिक्षा,</u> इमा, बी॰—इमि, इमं, इणं, णं

तः — इमीअ, इमीआ, इमाअ, इमाए, णाअ, णाये

च०—इमीअ, इमीइ, इमाअ, इमाइ, इमाए

पं॰—इमीअ, इमीआ, इमीए, इमित्तो, इमाओ, इमाअ, इमाइ, इमाउ, इमत्तो, इमाहिन्तो इमीआ, इमीओ, इमाओ, इमाठ, इमा इमीआ, इमीओ, इमाओ, इमाठ, णाओ, णाउ इमीहि-हिं-हिं; इमाहि-हिं-हिं, णाहि-हिं

इमीण, इमीणं, इमेसिं, इमाण, इमाणं

इमित्तो, इमीहिन्तो, इमीसुन्तो; इमत्तो, इमाओ, इमाहिन्तो, इमासुन्तो छ०-इमीअ, इमीइ, इमीए, इमाअ, इमाए

इंसीण, इंसीणं, इंमेसिं, इंसाण, इंसाणं

स॰-इमीअ, इमीआ, इमीए,

इमीयु, इमीयुं; इमायु, इमायुं

इमाअ, इमाए

# 🔾 नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द सव्व ( सर्व )

एकवचन

बहुवचन

प०---सन्बं

वी०-सन्बं

त०--सन्वेण, सन्वेणं

च०-सन्वाय, सन्बस्स

५ं० सन्वत्तो, सन्वाभो, सन्वाउ, सञ्वाहि, सञ्वाहिन्तो, सञ्वा

छ०-सन्वाय, सन्बस्स स --- सन्वहिं, सन्वसिं, सन्विम

सन्बस्थ,

हे सन्ब

सन्त्राई, सन्त्राई, सन्त्राणि सन्वाइं, सन्वाइँ, सन्वाणि

सन्वेहि-हिं-हि

सन्वेसि, सन्वाण, सन्वाणं

सञ्बत्ती, सञ्बाओ, सञ्बाड, सञ्बाहि, सच्चाहिन्तो, सन्चासुन्तो, सन्वेहिन्तो

सम्बेयुन्त्रो

सन्वेसि, सन्वाण, सन्वाणं

सब्वेसु, सब्वेसुं,

हे सन्त्राइ, सन्त्राइं, सन्त्राणि

#### सुव (स्व)

एकवचन

प०---सुवं

वी०—सुवं

बहुचचन

सुवाई, सुवाई, सुवाणि सुवाइं, सुवाइँ, सुवाणि

शेप रूप पुर्लिंग के समान होते हैं।

## पुन्व, पुरिम ( पूर्व )

एकत्रचन

वहुवचन

प०---पुब्दं पुरिमं

वी०---पुञ्चं पुरिमं पुन्त्राइं, पुन्त्राईं, पुन्त्राणि पुरिमाइं, पुरिमाइँ, पुरिमाणि पुन्त्राइं, पुन्त्राइँ, पुन्त्राणि पुरिमाई, पुरिमाई, पुरिमाणि

शेप रूप एल्लिंग के समान होते हैं।

त (तद्)

एकवचन

बहुवचन

प०—तं, णं बी०—तं, णं ताइं, ताहँ, ताणि, णाइं, णाहँ, णाणि ताइं, ताहँ, ताणि, णाइं, णाहँ, णाणि

शेप रूप पुर्लिछम के समान होते हैं।

ज (यद्)

एकवचन

बहुवचन

प०---जं वी॰---जं जाई, जाई, जाणि जाई, जाई, जाणि

शेष रूप पुल्लिंग के समान होते हैं।

किं (किम्)

एकवचन

वहुवचन

प०—किं वी०—किं काइं, काहँ, काणि काइं, काहँ, काणि

शेप रूप पुल्लिंग के समान होते हैं।

एअ ( एतद् )

एकवचन

बहुबचन

प०—णुअं, एस, इणं, इणमो बी०—एअं

एआइं, एआइँ, एआणि एआइं, एआइँ, एआणि

शेप रूप पुल्लिंग के समान होते हैं।

अमु ( अदस् )

एकवचन

बहुबचन

प०—अमुं वी०—अमुं अभूईं, अमूहॅं, अमूणि अमूईं, अमूहॅं, अमूणि

शेष रूप पुँछिङ्ग के समान होते हैं।

इम (इदम्)

एकवचन

वहुवचन

प०—इदं, इणमो, इणं ची०—इदं, इणमो, इणं

इमाइं, इमाइँ, इमाणि इमाइं, इमाइँ, इमाणि

शेप रूप पुँछिङ्ग के समान होते हैं।

### तीनों लिङ्गों में समान-युष्मद् शब्द

एकवचन

प०—तुमं, तं, तुं, तुवं, तुह

बी०--तं, तुं, तुवं, तुमं, तृह, तुमे, तुचे

त०-मे, दि, दे, ते, तइ, तुए, तुमं, तए, तुमइ, तुमए, तुमे, तुमाइ

च०, छ०--तइ, तु, ते, तुम्हं, तुह, तुहं, तुव, तुम, तुमे, तुमो, तुमाइ, दि, दे, इ, ए, तुब्भ, तुम्ह्, तुल्फ, उन्म, अम्ह, उज्भा, उष्ह

तुवत्तो, तुवाओ, तुवाउ, तुवाहि, तुवाहिन्तो; तुव, तुमत्तो; तुहत्तो, तुहाओ, तुहाहि; तुब्भत्तो, तुब्भाहिन्तो; तुम्हत्तो, तुम्हाहिन्तो, तुज्भाव, तुज्भाहि, तुय्ह,, तुब्भ, तुम्ह, तुज्भ

स०—तुमे, तुमप्, तुमाइ, तइ, तप् तुम्मि, तुवम्मि, तुवस्सि, तुवस्थ, तुमस्मि, तुमस्सि, तुमस्थ, तुद्दम्मि, तुद्दस्सि, तुह्रस्थ, तुब्भस्मि, तुब्भस्ति, तुब्भत्थ, तुम्हाँम्म, तुम्हाँदेस, तुम्हत्थः तुन्मिम, तुन्मस्सि, तुन्मस्थ

वहुवचन

भे, तुब्भे, तुब्भ, तुम्ह, तुब्हे, उब्हे, तुम्हे, तुज्झे, उम्हे

बो, तुज्भ, तुज्झे, तुम्हे, तुछे, तुप्हें, उरहें, भे

भे, तुन्भेहिं, तुम्हेहिं, तुन्बेहिं, उन्बेहिं, उम्हेहिं, तुरहेहिं, उद्हेहिं

तु, बो, भे, तुब्ध, तुम्ह, तुल्फ, तुब्धं, तुम्हं, तुज्कां, तुब्भाण, तुम्हाण, तुज्काण, तुवाण, तुमाण, तुहाण, उम्हाण, उम्हाणं, तुब्भाणं, तुम्हार्गः आदि

पं० — तइसो, तईओ, तईड, तईहिन्तो, तुब्भसो, तुब्भाहिन्तो, तुब्भापुन्तो; तुम्हको, तुम्हाहिन्तो, तुम्हासुन्तो; तुम्हेहिः, तुज्भत्तो, तुज्भाक्षो, तुज्भा-हिन्तो, तुज्भायुन्तो; तुय्हत्तो, तुय्हाउ; उन्हत्तो, उन्यासुन्तो; उम्हत्तो, उम्हाओं, उम्हाहिन्तो, उम्हासुन्तो

> तुसु, तुसुं, तुबेसु, तुबेसुं, तुमेसु, तुमेसं, तुहेस, तुहेस, तुब्भेस, तुब्भेस, तुम्हेस, तुम्हेस्, तुज्जेसु, तुज्भोसुं, तुमसु, तुमसुं, तुम्हसु, तुम्हसुं, तुल्कासु, तुल्कासुं, तुम्हासुः तुम्हासं

## ॰ तीनों लिङ्गो में समान 'अस्मद्' शब्द

एकवचन

वहुवचन

- प०--- मिम, अम्मि, अम्ह, हं, अहं, अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वयं, भे अहयं
- बी० णे, णं, मि, अम्मि, अम्ह, अम्हे, अम्हो, अम्ह, णे मम्ह, मं ममं, मिमं, अहं
- तः --- मि, मे, ममं, ममए, ममाइ, अम्हेद्दि, अम्हाहि, अम्ह, अम्हे, णे मइ, मए, णे
- च०, छ०—मे, मइ, मम, मह, मन्झं, णे, णो, मन्भ, अम्ह, अम्हं, अम्हं, मन्भ, सम्हं, अम्हं, अम्हं अम्हो, अम्हाण, समाण, समाणं, सहाण, मन्भाणं, सहाणं
- पं महत्तो, मईओ, मईड, मईहिन्तो; ममत्तो, ममाओ, ममाउ, ममाहि, ममासमत्तो, ममाओ, ममाउ, ममाहि, हिन्तो, समायुन्तो, अम्हत्तो, अम्हाओ,
  ममाहिन्तो, ममा; महत्तो, अम्हाउ, अम्हाहि, अम्हाहिन्तो, अम्हामहाओ, महाउ, महाहि, महासुन्तो, अम्हेहि, अम्हेहिन्तो, अम्हेसुन्तो
  हिन्तो, महा; मज्कत्तो, मज्काओ,
  मज्काउ, मज्काहि, सज्काहिन्तो,
  मज्का
- स०—िम, मइ, ममाइ, मए, मे, अम्हेसु अम्हेसुं; ममेसुं, ममेसुं; महेसु, अम्हिम, अम्हिस्त, अम्हत्यः; महेसुं, मन्झेसुं, मन्झेसुं, ममसुं, ममसुं; ममिम, ममिम, ममिम, ममरिंस, ममत्यः; महिम, महिम्म, महिस्त, महत्यः; महिम्म, महिस्त, मह्न्यः; मन्भित्यः

#### संख्यावाचक शब्द

संख्यावाचक शब्दों में अद्वारस (अष्टादश) संख्यावाचक शब्द-तक पष्टी विभक्ति के बहुवचन में ण्द्र और ण्हें प्रत्यय जुड़ते हैं।

## पुँछिङ्ग इक, एक, एग, एअ (एक)

बहुवचन

प०--एगो, एओ, एक्को; एक्क्छो वी०-एगं, एअं; एकं, एककल्लं

एमे, एए; एकके; एकल्ले एगे, एगा, एए, एआ; एकके, एका; एककल्ले, एक्कञ्चा

दोप रूप सन्व शब्द के समान होते हैं।

## स्त्रीलिङ्ग एगा, एआ, एका, एकछा (एका)

पुक्वचन

बहुवचन

प०--एगा, एआ; एक्का, एक्छा

एमाओ, एमाउ, एमा; एआओ, एआउ, एथा: एककाओ एककाउ, एकका; एकवछाओ, एकवछा रिएटा रि एगाओ, एगाउ, एगा; एआओ, एआउ, एका; एक्काओ, एक्काउ, एक्काः

वी०--एगं, एअं एककं, एककल्लं

एक्कछाओ, एक्कछा

शेप रूप सन्त्रा शब्द के समान होते हैं।

## नपुंसकिङ्ग--एग, एअ, एक, एकछ (एक)

एकवचन

बहुवचन

प०--एगं

एअं

पुक

एक्कल्लं

वी०--एगं

एअं

ďΒ पुक्तरले

सं०—हे एग

हे एअ

हे एक्क

हे एस्छ

प्गाइं, एगाईं, एगाणि

पुआइं, पुआईँ, पुआणि एककाइ, एककाई, एककाणि

एकालाइं, एकलाइँ, एकलाणि

एगाइं, एगाइँ, एगाणि

एआइँ, एआइँ, एआणि

एकाइं, एकाइँ, एक्काणि

एक्कछाइं, एक्कछाइँ, एक्छाणि हे एगाइँ, एगाइं, एगाणि

हे एआई, एआईँ, एआणि

हे एक्काइं, एक्काहॅं, एकाणि

हे एक्कछाइ, एक्कछाई, एक्कछाणि

शेप रूप पुछिङ्ग के समान होते हैं।

### ॰ तीनों लिङ्गो में समान 'अस्मद्' शब्द

एकवचन

बहुबचन

- पo—िम, अम्मि, अम्हि, हं, अहं, अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वयं, मे अहयं
- वी० णे, णं, मि, अम्मि, अम्ह, अम्हे, अम्हो, अम्ह, णे मम्ह, मं ममं, मिमं, अहं
- तः --- मि, मे, ममं, ममए, ममाइ, अम्हेहि, अम्हाहि, अम्ह, अम्हे, णे मह, मए, णे
- च०, छ०—मे, मइ, मम, मह, सन्झं, णे, णो, सन्भ, अम्ह, अम्हं, अम्हं, मन्भ, सम्हं, अम्ह, अम्हं अम्हो, अम्हाण, समाण, समाणं, सहाण, सन्भाणं, सहाणं
- पं महत्तो, मईओ, मईड, महिद्दिन्तो; ममत्तो, ममाओ, ममाउ, ममाहि, ममासमत्तो, समाओ, ममाउ, ममाहि, हिन्तो, समायुन्तो, अम्हत्तो, अम्हाओ,
  समाहिन्तो, समा; सहत्तो, अम्हाउ, अम्हाहि, अम्हाहिन्तो, अम्हान्तो
  सहाओ, महाउ, महाहि, महाछुन्तो, अम्हेहि, श्रमहेहिन्तो, अम्हेसुन्तो
  हिन्तो, महा; मज्भत्तो, मज्भाहि, मज्भाहिन्तो,
  मज्भा
- स०—िम, मइ, ममाइ, मए, मे, अम्हेसु अम्हेसुं; ममेसुं, ममेसुं; महेसु, अम्हिम्त, अम्हिम्त, अम्हिन्य; महेसुं; मज्झेसुं, मज्झेसुं; ममसुं, ममसुं; ममिम, ममिम, ममिस्त, ममत्य; महसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसुं, मज्कसिं, मज्कसिंस, मज्कसिंस, मज्कस्य

#### संख्यावाचक शब्द

संख्यावाचक शब्दों में अद्वारस (अष्टादश) संख्यावाचक शब्द्-तक पष्टी विभक्ति के बहुवचन में ण्द्र और ण्हें प्रस्थय खड़ते हैं।

## पुँछिङ्ग इक, एक, एग, एअ (एक)

एकवचन

वहवचन

प०-एगो, एको, एकको; एकको एगे, एए; एकके; एकव्ले बी०-एगं, एकं; एकं, एककलं एगे, एगा, एए, एका; ए

एत, एए; एकक, एकक एते, एता, एए, एसा; एकके, एका; एक्कल्ठे, एक्कछा

शेप रूप सब्ब शब्द के समान होते हैं।

## स्त्रीलिङ्ग एगा, एआ, एका, एकछा (एका)

एकवचन

बहुवचन

प०-एगा, एआ; एक्का, एवला

एगाओ, एगाउ, एगा; एआओ, एआउ, एका; एकाओ एकाउ, एका; एकाओ, एक्काओ एकाउ, एकाओ, एमाओ, एगाउ, एगा; एआओ, एआउ, एका; एकाओ, एकाउ, एक्काओ, एक्काउ, एक्काओ, एक्काउ, एक्काओ, एक्काउ।

वी०—एगं, एअं एक्कं, एक्कल्लं

शेप रूप सन्ता शब्द के समान होते हैं।

#### नपुंसकलिङ्ग--एग, एअ, एक, एक्छ (एक)

\*\*\*

बहुवचन

प्माई, पुगाई, पुगाणि

प०---एगं

एअ

पु€

एक्कल्लं

एक्वचन

बी०--एगं

पुक्तं पुक्तं

एकल्लं

सं**ः—हे एग** हे एभ

हे एक्क

हे एहल

एकाइं, एकाइँ, एकाणि एककाइं, एक्काइँ, एक्काणि एकाछाइं, एक्छाइँ, एक्छाणि एगाइं, एगाईँ, एगाणि एकाइं, एकाइँ, एक्काणि एकाइं, एकाइँ, एक्काणि एक्काइं, एकइछाईँ, एक्छाणि हे एगाइँ, एगाइं, एगाणि हे एकाइं, एकाइँ, एकाणि

हे एककाई, एककाई, एकाणि

हे एक्क्छाई', एक्क्छाई' एक्क्छाज

भेप रूप पुछिङ्ग के समान होते हैं।

#### उभ, उह (उभ)

बहुबचन

ए०---- उसं

बी०—उभे, उभा

त०—उभेहि, उभेहिं, उभेहिँ

च०, छः---डमण्हं, उभण्ह

पं०-उभत्तो उभाक्षो, उभाउ, उभाहि, उभाहिन्तो, उभाषुन्तो, उभेहि।

स०—डभेसु, डभेसुं

## दु, दो. वे (द्वि) तीनों लिङ्गों में

वहुवचन

प० — दुवे, दोषिण, दुणिण, वेणिम, विण्णि, दो, वे

बी०—दुवे, दोणिण, दुणिण, वेणिण, विणिण, दो, वे

तः --दोहि-हिं-हिँ; चेहि-हिं-हिँ

च०, छ०—दोण्ह, दोण्हं, दुण्ह, दुण्हं; वेण्ह, वेण्हं, विण्ह, विण्हं।

पं०—हत्तो, दोओ, दोड, दोहिन्तो, दोसुन्तो; वित्तो, वेओ, वेड, वेहिन्तो, वेसुन्तो

स०—दोसु, दोसुं, वेसु, वेसुं

#### ति (त्रि) तीनों लिङ्गों में

बहुबचन

प०—तिणिण

वी०--तिण्णि

त०—तीहि, तीहिं, तीहिं

च०, छ०—तीण्ह, तीण्हं

पं०—तिसो, तीआ, तीड, तीहिन्तो, तीसुन्तो

सं०—तीसु, तीस्

## चउ ( चतुर )--तीनों लिङ्गों में

वहुवचन

प०-चत्तारो, चडरो, चत्तारि

वी०—चत्तारो, चडरो, चत्तारि

त॰—चऊहि, चऊहि, चऊहिँ

च०छ्र०—चडण्ह, चडण्हं पं०—चडतो, चडअो, चडड, चडहिन्तो, चडपुन्तो, चडओ, चडहिन्तो, चडपुन्तो स० – चडपु, चडपु, चडपु, चडपु

#### पंच ( पश्चन् ) तीनों लिङ्गों में

बहुवचन

प०—पंच वी०—पंच त०—पंचिह-हिं-हिं च०छ०—पंचण्ह, पंचण्हं पं०—पंचत्तो, पंचाओ, पंचाड, पंचाहि, पंचाहिन्तो, पंचासुन्तो पंचेहि स०—पंचसुं, पंचसुं

## छ ( षप् ) तीनों लिङ्गों में

वहुवचन

प०---छ वी॰----छ त॰---छिंद, छिंद, छिंद्दिँ च॰व्ह॰----छण्ड, छण्हं पं॰----छभो, छड, छहिन्तो, छनुन्तो स॰----छपु, छ्युं

#### सत्त (सत्तन्) तीनों लिङ्गों में

वहुवचन

प०---सत्त वी०----सत्त त०----सत्ति-हिं-हिं च०छ०---सत्तव्हं, सत्तवहं पं०----सत्तको, सत्तव, सत्तहिन्तो, सत्तमुन्तो स०------सत्तमु, सत्तमु

#### उभ, उह (उभ)

बहुवचन

प०---उभं

वी॰—डमे, डमा

तः — उभेहि, उभेहिं, उभेहिं

च०, छ०—उभण्हं, उभण्ह

पं०—उभन्तो उभाओं, उभाउ, उभाहि, उभाहिन्तो, उभाहिन्तो, उभेहि। स०—उभेषु, उभेषुं

# दु, दो. वे (द्वि) तीनों लिङ्गों में

r

बहुबचन

प० — दुवे, दोषिण, दुणिण, वेषिण, विणिण, दो, वे

वी०--दुचे, दोणिण, दुणिण, चेणिण, विणिण, दो, वे

त० -- दोहि-हि-हिँ; चेहि-हिं-हिँ

च०, छ०--दोण्ह, दोण्हं, दुण्ह, दुण्हं; वेण्ह, वेण्हं, विण्ह, विण्हं।

पंo—हुत्तो, दोओ, दोड, दोहिन्तो, दोसुन्तो; वित्तो, वेओ, वेड, वेहिन्तो, वेसुन्तो

स॰-दोसु, दोसुं, वेसु, वेसुं

## ति (त्रि) तीनों लिङ्गों में

बहुबचन

प०—तिणिष

वी०--तिण्णि

त०—तीहि, तीहिं, तीहिं

च०, छ०—तीण्ह, तीण्हं

पं०--तित्रो, तीआ, तीड, तीहिन्तो, तीसुन्तो

सं०—तीसु, तीसु

#### चंड ( चतुर )--तीनों लिङ्गों में

बहुवचन

प०-चत्तारो, चडरो, चत्तारि

वी०—चत्तारो, चउरो, चत्तारि

त०---चऊहि, चऊहि, चऊहिँ

च०छ०—वउण्ह, चउण्हं पं०—वउत्तो, चऊओ, चऊउ, चऊहिन्तो, चऊसुन्तो, चउओ, घउहिन्तो, चउसुन्तो स०—चऊसु, चऊसुं, चउसु, वउसुं

# पंच ( पश्चन् ) तीनों लिङ्गों में

बहुवचन

प०--पंच बी०--पंच त०--पंचिहिर्नहें च०छ०--पंचण्ह, पंचण्हं पं०--पंचत्तो, पंचाओ, पंचाउ, पंचाहि, पंचाहिन्तो, पंचासुन्तो पंचेहि स०--पंचसुं, पंचसुं

## छ ( षप् ) तीनों लिङ्गों में

वहुवचन

प०---छ वी०---छ त०---छित, छिंद्दं, छिंद्दं च०ळ०---छण्ड, छण्हं पं०----छओ, छड, छिद्दिन्तो, छपुन्तो स०---- छसु, छसुं

# सत्त (सत्तन् ) तीनों लिङ्गों में

बहुबचन

प०---सत्त वी०----सत्त त०----सत्तिःहिं-हिं च०ळ,०---सत्तण्ह, सत्तण्हं पं०-----सत्तमो, सत्तव, सत्तहिन्तो, सत्तपुन्तो स०-----सत्तमु, सत्तमुं

## अह ( अष्टन् ) तीनों लिंगों में

बहुवचन

प०--अह

वी०--अट्ट

त०--अडहि-हिं-हिं

च०छ०--अटुण्ह, अटुण्हं

पं०-अहाओ, सट्टाउ, सट्टाहिन्तो, सट्टासुन्तो

स०-अदृसु, अदृसु

## णव, नव ( नवन् ) तीनों लिंगों में

बहुवचन

प०---णव

वी०---णव

त ०--- णवहि-हिं हिं

च०छ०—णवण्ह, णवण्हं

पं०--- णत्राओ, णवाउ, णत्राहिन्तो, णवासुन्तो

सं०---णवसु, णवसु

## दह, दस ( दशन् ) तीनों लिंगों में

बहुवचन

प०--दह, दस

वी०--दह, दस

त्त --- दहहि-हिं-हिं", दसहि-हिं-हिं

च०छ्र०—दहण्ह, दहण्हं, दसण्ह, दसण्हं

पंo-द्वाओ, दहाउ, दहाहिन्तो, दहासुन्तो; दसाओ, दसाउ, दसाहिन्तो, दसासुन्तो

स०--दहसु, दहसुं; दससु, दससुं

#### तेरह ( त्रयोदश ) तीनों लिंगों में

बहुबचन

प०--तेरह

बी०--तेरह

त० — तेरहि-हि-हिं-हिं च०छ० — तेरहण्ह, तेरहण्हं पं० — तेरहओ, तेरहुउ, तेरहिन्तो, तेरहसुन्तो स० — तेरहसु, तेरहर्षुं इसी प्रकार चउद्दह, पण्णरह, सोछह, छद्दह, सत्तरह और अद्वारह शब्दों के रूप होते हैं।

# कइ (कित ) तीनों लिंगों में समान

बहुवचन

प०---कइ
बी०---कइ
त०---कईहि-हिं-हिँ
च०ळ्ळ०---कइण्ह, कइण्हं
पं०----कइत्तो, कईओ, कईउ, कईहिन्तो, कईग्रन्तो
स०-----कईसु, कईसुं

# वीसा (विञ्वति ) तीनों लिगों में

पुकवचन

प०—वीसा
ची०—वीसं
त०—वीसाअ, वीसाइ, वीसाए
च०छ०—वीसाअ, वीसाइ, वीसाए
पं०—वीसाअ, वीसाइ, वीसाए,
वीसत्तो, वीसाओ, वीसाउ,
वीसाहिन्तो
स०—वीसाअ, वीसाइ, वीसाए
सं०—हे वीसा

बहुबचन

वीसासु, वीसासु

वीसाओ, वीसाउ, वीसा वीसाओ, वीसाउ, वीसा वीसाहि-हिं-हिंँ वीसाण, वीसाणं, वीसत्तो, वीसाओ, वीसाउ, वीसाहिन्तो, वीसामुन्तो

सं०—हे वीसा हे वीसाओ, वीसाउ, वीसा इसी प्रकार एगूणवीसा, एगवीसा, दुवीसा, तेवीसा, चडवोसा, पण्णवीसा, छव्वीसा, सत्त्रवीसा, अहाबीसा, एगूणतीसा, तीसा, एगतीसा, दुतीसा, दोतीसा, तेतीसा, चडतीसा, पण्णतीसा, छत्तीसा, सत्ततीसा, अहतीसा, एगूणवत्तालीसा, चत्तालीसा, एगवत्तालीसा, वायाला, तेथालीसा, चडआलीसा, पण्णवत्तालीसा, छचत्तालीसा, सत्त्रवत्तालीसा, अहआलीसा, एगूणवन्ना, पन्नासा, एगावन्ना, दोवन्ना, तेवन्ना, चडवन्ना, पण्यवा, उपन्ना, सत्तावन्ना, अहावण्णा एवं अहवन्ना शब्दों के रूप होते हैं।

# सिंड (पिष्ट) तीनों लिगों में

एकवचन

प०--सही

सहीओ, सहीड, सही

वी०--सिंह

सट्टीओ, सट्टीड, सट्टी

त०—सट्टीअ, सट्टीआ, सट्टीइ, सट्टीए सट्टीहि-हिं-हि च०छ०--सहीअ, सहीआ, सहीइ, सहीण, सहीणं

सद्वीए

पं०--संहित्तो, सद्दोक्ष, सद्दीक्षा,

सहित्तो, सहीक्षो, सहीव, सहीहिन्तो,

सट्टीइ, सट्टीए

सट्टीसुन्तो

सः — सङ्घीअ, सङ्घीआ, सङ्घीइ, सङ्घीए, सङ्घीसु, सङ्घीसु सं०-हे हे सिंह, सड़ी

हे सङ्घीओ, सङ्घीउ, सङ्घी

इसी प्रकार एगसिंह, दोसिंह, तैसिंह, चउसिंह, पणसिंह, छसिंह, सत्तसिंह, अडसिंह, एगूगसत्तरि, सत्तरि, सयरी, एगसत्तरि, दोसत्तरि, तेपत्तरि, तेयसत्तरि, चउसत्तरि, चउसयरि, पणसत्तरि, छस्सयरि, सत्तसगरि, अडसयरि, एगूणासीइ, असीइ, एगासीइ, दोसीइ, तेसीइ, चउरासीइ, पणसीइ, छासीइ, सत्तासीइ, सगसीइ, अठासीइ, एगूणउइ, णबह, एगरावह, दोणवह, तेणवह, चडणवइ, पंचणवह, छण्णवह, सत्ताणवह, अट्राणवह और नवणवह शब्दों के रूप होते हैं।

#### नपुंसकलिंग सय ( शत )

एकवचन

प्-सर्यं

सवाइं, सवाहँ, सवाणि सयाई, सयाई, सयाणि

बी०-सर्व सं०--हे सय

हे सवाई, सवाई, सवाणि

श्रेप शब्द अकारान्त पुर्लिग शब्दों के समान होते हैं।

दुसः, तिस्य, (त्रिंशत), वेसयाइ-वेसं (द्विशतः), तिण्णि सयाई-नणसे ( त्रिंशत ), वत्तारिसयाइं-वारसें ( चतुश्कत ), सहस्त ( सहस्र ), दहसहस्स ( दश-सहस्र ), सयुभ ( अयुत ), लक्स ( लक्ष ), दहरूक्स ( दशरूक्ष ), प्रयुभ ( प्रयुत्त ), कोडि (कोटि), कोडाकोडि (कोटाकोटि) आदि शब्दों के रूप भी इन्हीं शब्दों के समान होते हैं। सय आदि शब्दों के रूप केवल नपुंसकर्लग में होते हैं, अन्य लिगों में नहीं।

# सातवाँ अध्याय

### अन्यय और निपात

ऐसे शब्द, जिनके रूप में कोई विकार—परिवर्तन उत्पन्न न हो और जो सदा एकसे—सभी विभक्ति, सभी वचन और सभी छिड़ों में एक समान रहें, अन्यय कहलाते हैं।

अन्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि लिह्न, विभक्ति और वचन के अनुसार जिनके रूपों में व्यय—घटती-बहती न हो; वह अन्यय है।

अव्यय पाँच प्रकार के होते हैं—(१) उपसर्ग (२) किया विशेषण (३) समुचयादि बोधक ( Conjunctions ), (४) मनोविकारस्वक ( Interjections ) और (९) अदिरिक्त अव्यय ।

## उपसर्ग (उवसग्ग)

ज़ो अन्यय किया के पूर्व आते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगाने से किया के अर्थ में परिवर्तन या वैशिष्ट्य का जाता है। उपसर्ग की स्थिति तीन प्रकार की होती है।

(१) कोई उपसर्ग धातु के मुख्यार्थ को बाधकर नवीन अर्थ का बोध कराता है; (२) कोई धात्वर्थ का ही अनुवर्तन करता है और (३) कोई विशेषण होकर उसी धात्वर्थ को ओर भी स्पष्ट कर देता है। यथा—हरह—हे जाता है; अवहरह (अप-हरित)—चुराता है, अगुहरह (अनुहरित)—नकल करता है, परिहरह (परिहरित)—छोड़ता है, आहरह (आहरित)—लाता है, पहरह (प्रहरित)—मारता है, विहरह (विहरित)—विहार करता है, उवहरह (उपहरित)—उपहार देता है अथि।

१. स्वरादिनिपातमञ्ययम्—स्वरादि श्रीर निपात की श्रव्यय संज्ञा है।—१-१-३७ पा॰ सहरां निषु लिङ्गेसु सर्वाषु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यस व्येति तदव्ययम् ॥—सि॰ कौ॰ श्रव्यय प्रकरण

२. घारवार्यं वायते कि्षरकि्यत्तमनुवर्तते । विश्विनाष्ट्रं तमेवाऽर्यं मुपसर्गगतिस्त्रिया ।।

३. उपसर्गेरा घात्वयों वलादन्यत्र नीयते । प्रहाराऽऽहार-संहार-विहार-परिहारवत् ॥—<u>स्</u>नातकसंस्कृतव्याकरणम् पु० १२१

## सद्घि (पष्टि) तीनों लिगों में

एकवचन

बहुबचन

प०-सद्दी

सद्दीओ, सद्दीड, सद्दी सट्टीओ, सट्टीउ, सट्टी

बी॰--सर्ट्र

त०-सड़ीअ, सड़ीआ, सड़ीड, सड़ीए सड़ीहि-हिं-हिं च०ळ०--सहीअ, सहीआ, सहीइ, सद्दीण, सद्दीणं

सद्रीए

पं०--सहित्तो, सहोअ, सहीआ,

सहित्तो, सहीको, सहीव, सहीहिन्तो,

सट्टीइ, सट्टीए

सट्टीसुन्तो

स०—सद्दीअ, सद्दीका, सद्दीह, सद्दीए, सद्दीसु, सद्दीसु

हे सड़ीओ, सड़ीउ, सड़ी

सं०-हे हे सिंह, सड़ी

इसी प्रकार एगसहि, दोसहि, तेसहि, चउसहि, पणसिंह, छसिंह, सत्तसिंह, अडसट्टि, एगूगसत्तरि, सत्तरि, सपरी, एगसत्तरि, दोसत्तरि, तेपत्तरि, तेपत्तरि, चडसत्तरि, चडसवरि, पणसत्तरि, छस्सवरि, सत्तसवरि, अडसवरि, एगूगासीइ, असीइ, एगासीइ, दोसीइ, तेलीइ, चउरासीइ, पणसीइ, छासीइ, सत्तासीइ, सगसीइ, अठासीइ, एगूणउह्, णवह, एगगावह, दोणवह, तेणवह, चडणवह, पंचणवह, छण्णवह, सत्ताणवह, अञ्चाणवह और नवणवह शब्दों के रूप होते हैं।

## नपुंसकलिंग सय ( शत )

एकवचन

बहुवचन

प०--सर्यं

सवाई, सवाईं, सवाणि सवाई, सयाई, सयाणि

वी०--सयं सं०--हे सय

हे सवाइं, सवाईं, सवाणि

क्षेप शब्द अकारान्त पुछिग शब्दों के समान होते हैं।

दुसः, तिसःग, ( त्रिंशत ), चेसयाइं-चेसं ( हिशतः ), तिण्णि सयाइं-त्रणसें ( त्रिंशत ), चत्तारिसयाई-चारसें ( चतुरकात ), सहस्त ( सहस्त्र ), दृहशहस्त ( द्रा-सहस्र ), श्रयुभ ( अयुत ), रुक्ष ( रुक्ष ), दहरूक्स ( दशरुक्ष ), प्रयुभ ( प्रयुत्त ), कोडि (कोटि), कोडाकोडि (कोटाकोटि) आदि शब्दों के रूप भी इन्हीं शब्दों के समान होते हैं। सय आदि शब्दों के रूप केवल नपुंसकलिंग में होते हैं, अन्य लिगों में नहीं।

# सातवाँ अध्याय

## अन्यय और निपात

ऐसे शब्द, जिनके रूप में कोई विकार—परिवर्तन उत्पन्न न हो और जो सदा एकसे—सभी विभक्ति, सभी वचन और सभी छिङ्गों में एक समान रहें, अव्यय कहलाते हैं।

अन्यय शन्द का शाब्दिक अर्थ है कि लिझ, निभक्ति और वचन के अनुसार जिनके रूपों में न्यय—घटती-चहती न हो; वह अन्यय है।

अन्यय पाँच प्रकार के होते हैं—(१) उपसर्ग (२) किया विशेषण (३) समुच्चयादि बोधक ( Conjunctions ), (४) मनोविकारसूचक ( Interjections ) और (१) अतिरिक्त अन्यय ।

## उपसर्ग (उवसम्म)

ज़ो अध्यय किया के पूर्व आते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगाने से किया के अर्थ में परिवर्तन या वैशिष्ट्य का जाता है। उपसर्ग की स्थिति तीन प्रकार की होती है।

(१) कोई उपसर्ग धातु के दुख्यार्थ को बाधकर नवीन अर्थ का बोध कराता है; (२) कोई धात्वर्थ का ही अनुवर्तन करता है और (३) कोई विशेषण द्वोकर उसी धात्वर्थ को ओर भी स्पष्ट कर देता है। यथा—हरइ—के जाता है; अवहरह (अप-हरित)—चुराता है, अगुहरह (अनुहरित)—नकल करता है, परिहरह (परिद्वरित)—छोड़ता है, आहरह (आहरित)—लाता है, पहरह (प्रहरित)—मारता है, विहरह (विहरित)—विहार करता है, उवहरह (उपहरित)—उपहार देता है को आदि।

१. स्तरादिनिपातमञ्ययम्—स्वरादि ग्रौर निपात की श्रव्यय संज्ञा है।—१-१-३७ पा० सहरां त्रिषु लिङ्गेसु सर्वाषु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न च्येति तदव्ययम् ॥—सि० कौ० श्रव्यय प्रकरण

२. घारवार्षं वापते किथरकिथत्तमनुवर्तते । विशिनाष्टं तमेवाऽयमुपसर्गगतिस्रिया ।।

३. उपसर्गेण घात्वर्थो वलावन्यत्र नीयते । प्रहाराध्व्हार-संहार-त्रिहार-परिहारतत् ॥—स्नातकसंस्कृतन्याकरण्म् पु० १२१

## सिंह (पिष्ट ) तीनों लिगों में

एकवचन

बहुवचन

प०---सट्टी वी॰—सद्धि सट्टीओ, सट्टीड, सट्टी सद्टीओ, सद्टीउ, सद्टी

त०-सट्टीअ, सट्टीआ, सट्टीड, सट्टीए सट्टीहि-हिं-हिं च०छ०—सद्टीअ, सट्टीआ, सट्टीइ, सट्टीण, सट्टीणं

सद्रीए

पं०—सहित्तो, सहोअ, सहीआ, सट्टीइ, सट्टीए

सहित्तो, सहीक्षो, सहीव, सहीहिन्तो, सट्टीसुन्तो

स०—सट्टीअ, सट्टीआ, सट्टीइ, सट्टीए, सट्टीसु, सट्टीसु

हे सट्टीओ, सट्टीउ, सट्टी

सं० — हे हे सिंह, सड़ी

इसी प्रकार एगसङ्घि, दोसङ्घि, तेसङ्घि, चउसङ्घि, पणसङ्घि, छसङ्घि, सत्तसङ्गि, अडसिट्ट, एगूणसत्तरि, सत्तरि, सर्यरी, एगसत्तरि, दोसत्तरि, तेपत्तरि, तेवसत्तरि, चडसत्तरि, चउसयरि, पणसत्तरि, छस्सयरि, सत्तसपरि, अडसयरि, पगूणासीइ, असीइ, एगासीइ, दोसीइ, तेसीइ, चउरासीइ, पणसीइ, छासीइ, सत्तासीइ, सगसीइ, अठासीइ, एगूणउइ, णवइ, एगरावइ, दोणवइ, तेणवइ, चडणवइ, पंचणवइ, छण्णवइ, सत्ताणवई, अट्टाणवह और नवणवह शब्दों के रूप होते हैं।

#### नपुंसकलिंग सय ( शत )

एकवचन

प०---सर्यं

सवाई, सवाई, सवाणि सवाइं, सवाइँ, सवाणि

वी०-सयं सं०--हे सय

हे सवाई, सवाई, सवाणि

शेप शब्द अकारान्त पुछिग शब्दों के समान होते हैं।

दुसन, तिसन, ( त्रिंशत ), वेसनाइ-वेसं ( द्विशतः ), तिण्णि समाई-त्रणसे ( त्रिंशत ), चत्तारिसयाई-चारसें ( चतुरकात ), सहस्स ( सहस्र ), दहसहस्स ( दश-सहस्र ), भयुभ ( अयुत ), लक्ख ( लक्ष ), दहलक्ख ( देशलक्ष ), पयुभ ( प्रयुत ), कोडि (कोटि), कोडाकोडि (कोटाकोटि) आदि शब्दों के रूप भी इन्हीं शब्दों के समान होते हैं। सय आदि शब्दों के रूप केवल नपुंसकरिंग में होते हैं, अन्य लिंगों में नहीं।

# सातवाँ अध्याय

## अन्यय और निपात

ऐसे शब्द, जिनके रूप में कोई विकार—परिवर्तन उत्पन्न न हो और जो सदा एकसे—सभी विभक्ति, सभी वचन और सभी छिड़ों में एक समान रहें, सब्यय कहलाते हैं।

अन्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि लिङ्ग, विभक्ति और वचन के अनुसार जिनके रूपों में न्यय—घटती-चटती न हो; वह अन्यय है।

भन्यय पाँच प्रकार के होते हैं—(१) उपसर्ग (२) किया विशेषण (३) समुचयादि बोधक ( Conjunctions ), (४) मनोविकारसूचक ( Interjections ) और (९) अतिरिक्त अन्यय ।

## उपसर्ग (उवसम्म)

ज़ो अञ्यय किया के पूर्व आते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगाने से किया के अर्थ में परिवर्तन या वैशिष्ट्य आ जाता है। उपसर्ग की स्थिति तीन प्रकार की होती है।

(१) कोई उपसर्ग घातु के मुख्यार्थ को बाधकर नवीन अर्थ का बोध कराता है; (२) कोई धारवर्थ का हो अनुवर्तन करता है और (३) कोई विशेषण होकर उसी धारवर्थ को ओर भी स्पष्ट कर देता है। वधा—हरह — हे जाता है; अवहरह (अपहरित)—चुराता है, अणुहरह (अनुहरित)—नकल करता है, परिहरह (परिहरित)—
छोड़ता हे, आहरह (आहरित)—लाता है, पहरह (प्रहरित)—मारता है, विहरह (विहरित)—विहार करता है, उबहरह (उपहरित)—उपहार देता है, आदि।

१. स्वरादिनियातमञ्चयम्—स्वरादि ग्रीर नियात की श्रव्यय संज्ञा है।—१-१-३७ पा० सहरां त्रिपु लिङ्गेसु सर्वापु च विभक्तिपु ।

वचनेषु च सर्वेषु यस व्येति तदव्ययम् ।। — सि० कौ० ग्रव्यय प्रकरण

२. घात्वार्यं वाघते कश्चिःकश्चित्तमनुवर्तते । विशिनाष्ट्रे तमेवाऽर्यमुपसर्गगतिश्चिमा ।।

३. उपसर्गेण घात्वर्षो वलादन्यत्र तीयते । प्रहाराऽऽहार-संहार-विहार-परिहारतत् ॥—स्नातकसंस्कृतव्याकरणम् पृ० १२१

संस्कृत में २२ उपसर्ग हैं, पर प्राकृत में २० उपसर्ग ही मिलते हैं; निस् का अन्तर्भाव निर् में और दुस् का अन्तर्भाव दुर् में हो जाता है। प, परा, ओ-अ, व, सं, अणु, ओ-अव, ओ-नि, दु, अहि, वि, अहि, सु, उ, अइ, णि-नि, पिल—पित, पिर-पिल, इ पि-वि-अवि, ऊ-ओ-उव और आ ये बीस उपसर्ग हैं। संस्कृत में भी निस् का प्रयोग निर् के अन्तर्गत और दुस् प्रयोग दुर् के अन्तर्गत पाया जाता है।

प द्र प्र⊸प्रकर्ष—क्षधिकता बतलाने के लिए—परूवेइ (प्ररूपयति), पभासेइ (प्रभापते)

परा < परा—विपरीत अर्थ वतलाने के लिए—पराघाओं (पराघातः); पराजिणह (पराजयते)

ओ, अव ८ अप—दूर अर्थ बतलाने के लिए—ओसरइ, अवसरइ (अपसरित) अवहरइ (अपहरित) दूर ले जाता है; ओसरिअं, अवसरिअं (अपस्तम् )

सं< सम् —अच्छी तरह—संखित्रइ (संक्षिपति), संखित्तं ( संक्षिप्तम् )।

अणु, अनु ८ अनु—पीछे या साथ—रामं अणुगमइ छक्खणोः; अणुजाणइ (अनु-जानाति), अनुमई (अनुमतिः)।

ओ, अव < अव-नीचे, दूर, अभाव—ओअरइ (अवतरति); ओआरो (अवतारः) अवमाणो (अवमानः); ओआसो, अवयासो (अवकाशः)।

ओ, नि, नी < निर् — निषेध, बाहर, दूर — ओमब्लं, निम्मल्लं ( निर्माल्यम् ) निरमओ (निर्मतः), नीसहो (निस्सहः); रामो तं णिराकरइ।

दु, दू द्रद्—कठिन, बुरा—दुन्नयो (दुर्नयः), दूइवो (दुर्भगः)।

अहि, अभि < अभि—भोर— अहिगमणं ( अभिगमनम् )—िकसी ओर जाना, अभिहणइ (अभिहन्ति), अहिण्याओ (अभिप्रायः)।

वि द्वि—अलग होना, विना—निकुव्बद्ध (विक्वंति), विणक्षो (विनयः), वेण-इक्षा (वैनयिकाः)।

अहि, अधि < अधि—ऊपर—अहिरोहह (अधिरोहित)—ऊपर चढ़ता है, , अज्मायो (अध्याय:), अहीह (अधीते)।

सु—सू<सु—अच्छा सहज—सुअरं ( सुकरम् ), सूहवो ( सुभग: )।

उद्ध उत्— अपर, ऊँचा श्रेष्ठ—उरमच्छइ ( उद्मच्छति), उरमओ (उद्मतः), उप्पत्तिआ ( औरपत्तिकी )।

अड्, अति < अति — बाहुल्य या उल्लंघन — अईओ (अतीतः), बद्दकंतो (व्यति-क्रान्तः), अतिसओ (अतिशयः), अचन्तं (अत्यन्तम् )। णि, नि < नि—अन्दर, नीचे—दुट्ठे णियमइ (दुष्टान् नियमित)—दुर्थों की अधीन या नीचे करता है; णिवेसो (निवेश:), सन्निवेसो (सन्निवेश:) निविसह (निविशते)।

पिंड-पित परि द्रपित-ओर, उल्टा-पिंडआरो (प्रतिकार:) पिंडमा (प्रतिमा), पितेष्ठा (प्रतिष्ठा), पिरेडा (प्रतिष्ठा)।

परि, पिल ८ परि—चारों ओर—सुजो पुद्वीं परिगमइ—सूर्य पृथ्वी के चारों घूमता है। परिवुद्धो (परिवृत्त:), पिलहो (परिघ:)।

इ, पि, वि, अवि < अपि-भी, निकट-देवदत्तो वि णागओ--देवदत्तं भी नहीं आया। किमवि (किमपि), कोइ, कोवि (कोऽपि)।

ऊ, ओ उच द उप—निकट, उवासणा (उपासना)—निकटं वैठना, प्रार्थना; ऊक्तायो, ओज्क्तायो, उवज्क्तायो (उपाध्याय);

आ < आङ्—तक—दिलीवो आसमुदं पुहवीए पह सासि —दिलीप समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का राजा था; आवासो (आवास:), आयन्तो (आचान्तः)।

## क्रियाविशेषण

कियाविशेषण अव्यय प्राकृत में संस्कृत के समान कई प्रकार के होते हैं। क्रिया-विशेषणों की संख्या प्राकृत में संस्कृत से भी अधिक है। नीचे अकारादि कम से प्रमुख क्रियाविशेषणों की तालिका दी जाती है।

अइ<अति—अतिशय, अईव<अतीव—विशेष, अधिकता, बहुत

अइ<अपि—संभावना अओ<अतः—इसलिए

अग्गओ ८ अग्रत:—आगे अज्ज ८ अद्य—आज अण्णमएणं (अन्योन्यम्)८ अन्योन्यम्—आपस में

अग्गे < अमें—पहले अण ( नज्) < अन—निपेधार्थक अण्णहा < अन्यथा—विपरीत

अणंतरं ८ अनन्तरम्—परचात् , विना अत्थं 🗠 अस्तम्—अदर्शन, अस्त-छिपना

अत्थि < भस्ति—सत्तासूचक, भस्तित्वसूचक अत्थ ८ अस्तु—विधिसूचक, निषेधसूचक

अंतो ८ अन्तर—भीतर अप्पणो ८ आत्मन:—अपना

्र अंतरं < अन्तरम्—अन्तर अपरज्जु < अपरेशुः—दूसरे दिन संस्कृत में २२ उपसर्ग हैं, पर प्राकृत में २० उपसर्ग ही मिछते हैं; निस् का अन्तर्भाव निर् में और दुस् का अन्तर्भाव दुर् में हो जाता है। प, परा, सो-अ, व, सं, अणु, ओ-अव, ओ-नि, दु, अहि, वि, अहि, सु, उ, अइ, णि-नि, पिल-पित, पिर-पिछ, इ पि-वि-अवि, ऊ-ओ-उव और आ ये वीस उपसर्ग हैं। संस्कृत में भी निस् का प्रयोग निर् के अन्तर्गत और दुस् प्रयोग दुर् के अन्तर्गत पाया जाता है।

प प्र-प्रकर्ष—क्षधिकता बत्तलाने के लिए—परूवेइ (प्ररूपयित), पभासेइ (प्रभाषते)

परा < परा—विपरीत अर्थ बतलाने के लिए—पराघाओं (पराघातः); पराजिणह (पराजयते)

ओ, अव < अप—दूर अर्थ बतलाने के लिए—ओसरइ, अवसरइ (अपसरित) अवहरइ (अपहरित) दूर ले जाता है; ओसरिअं, अवसरिअं (अपस्तम् )

संं<सम् —अच्छी तरह—संखित्रइ (संक्षिपति), संखित्तं ( संक्षिप्तम् )।

अणु, अनु ८ अनु—पीछे या साथ—रामं अणुगमइ लक्खणोः; अणुजाणइ (अनु-जानाति), अनुमई (अनुमति:)।

ओ, अव < अव-नीचे, दूर, अभाव—ओअरइ (अवतरित); ओआरो (अवतारः) अवमाणो (अवमानः); ओआसो, अवयासो (अवकाशः)।

ओ, नि, नी < निर् —निषेध, बाहर, दूर —ओमल्लं, निम्मल्लं ( निर्माल्यम् ) निरमओ (निर्मतः), नीसहो (निस्सहः); रामो तं णिराकरह।

दु, दू द्रद्—कठिन, बुरा—दुन्नयो (दुर्नयः), दूइवो (दुर्भगः)।

अहि, अभि < अभि—भोर — अहिगमणं ( अभिगमनम् )—िकसी ओर जाना, अभिहणइ (अभिहन्ति), अहिष्पाओ (अभिप्रायः)।

चि दि—अलग होना, विना—विकुव्यह (विक्वंति), विणक्षो (विनयः), वेण-इक्षा (वैनयिकाः)।

अहि, अधि < अधि—ऊपर—अहिरोहह (अधिरोहति)—ऊपर चढ़ता है, अज्मायो (अध्याय:), अहीइ (अधीते)।

सु—सू<सु—अच्छा सहज—सुअरं ( सुकरम् ), सहवो ( सुभगः )। उद्यउत्—ऊपर, ऊँचा श्रेष्ठ—उरगच्छइ ( उद्गच्छिति), उरगओ (उद्गतः), उप्पत्तिआ ( औत्पत्तिकी )।

अड्, अति ८ अति—बाहुल्य या उल्लंघन—अईओ (अतीतः), बहक्रंतो (न्यति-क्रान्तः), अतिसओ (अतिशयः), अचन्तं (अत्यन्तम् )। णि, नि < नि—अन्दर, नीचे—दुट्ठे णियमइ (दुष्टान् नियमित)—दुष्टों को अधीन या नीचे करता है; णिवेसो (निवेश:), सन्निवेसो (सन्निवेश:) निविसइ (निविशते)।

पडि-पति परि < प्रति- ओर, उस्टा-पडिआरो (प्रतिकार:) पडिमा (प्रतिमा), पतिट्टा (प्रतिष्टा), परिट्टा (प्रतिष्टा)।

परि, पिलं < परि—चारों ओर—सुजो पुद्दीं परिगमइ—सूर्य पृथ्वी के चारों घूमता है। परिवुडो (परिवृत्त:), पिलहो (परिवः)।

इ, पि, वि, अवि < अपि—भी, निकट—देवदसो वि णागओ--देवदसे भी नहीं आया। किमवि (किमपि), कोइ, कोबि (कोऽपि)।

ऊ, ओ उब द उप—निकट, उवासणा (उपासना)—निकट वैठना, प्रार्थना; क्रमायो, भोज्मायो, उवज्मायो (उपाध्याय);

आ < आङ्—तक—दिलीवो आसमुद्दं पुहवीए पह आसि —दिलीप समुद्दपर्यन्त पृथ्वी का राजा था; आवासो (आवास:), आयन्तो (आचान्तः)।

## क्रियाविशेषण

कियाविशेषण अन्यय प्राकृत में संस्कृत के समान कई प्रकार के होते हैं। किया-विशेषणों की संख्या प्राकृत में संस्कृत से भी अधिक है। नीचे अकारादि कम से प्रमुख कियाविशेषणों की तालिका दी जाती है।

अइ<अति—अतिशय, अइ<अयि — संभावना अईव<अतीव—विशेष, अधिकता, अओ<अतः—इसलिए बहुत

अगाओ ८ अग्रत:—आगे २ अन्ज ८ अद्य—आन ६ अण्णमएणं (अन्योन्यम्)८ ६ अन्योग्यम्—आपस में

अणंतरं<अनन्तरम्—परचात् , विना

अत्थि < भस्ति—सत्तासूचक, अस्तित्वसूचक

अंतो < अन्तर—भीतर अप्पणो < भारमन:—अपना अगो < अग्रे—पहले अण ( नज्) < अन—निपेघार्थक अण्णहा < अन्यथा—विपरीत

अत्थं 🗠 अस्तम् — अदर्शन, अस्त-छिपना

अत्थ ८ अस्तु—विधिस्चक, निषेधस्चक

अंतरं < अन्तरम् — अन्तर अपरवजु < अपरेबु: — दुसरे दिन संस्कृत में २२ उपलर्ग हैं, पर प्राकृत में २० उपसर्ग ही मिलते हैं; निस्का अन्तर्भाव निर्में और दुस्का अन्तर्भाव दुर्में हो जाता है। प, परा, ओ-अ, ब, सं, अणु, ओ-अब, ओ-नि, दु, अहि, वि, अहि, सु, उ, अइ, णि-नि, पडि-पित, परि-पिल, इ पि-वि-अवि, ज-ओ-उव और आ ये बीस उपसर्ग हैं। संस्कृत में भी निस्का प्रयोग निर्के अन्तर्गत और दुस् प्रयोग दुर्के अन्तर्गत पाया जाता है।

प प्र प्र—प्रकर्ष—क्षधिकता बतलाने के लिए—परूवेइ (प्ररूपयित), पभासेइ (प्रभापते)

परा < परा — विपरीत अर्थ वतलाने के लिए — पराघाओं (पराघातः); पराजिणह (पराजयते)

ओ, अव द अप—दूर अर्थ वतलाने के लिए—ओसरइ, अवसरइ (अपसरित) अवहरइ (अपहरित) दूर ले जाता है; ओसरिअं, अवसरिअं (अपस्तम् )

सं < सम् —अच्छी तरह—संखित्रह (संक्षिपति), संखित्तं ( संक्षिप्तम् )।

अणु, अनु ८ अनु—पीछे या साथ—रामं अणुगमइ लक्खणोः; अणुनाणइ (अनु-जानाति), अनुमई (अनुमितः) ।

ओ, अव < अव-नीचे, दूर, अभाव—ओअरइ (अवतरित); ओआरो (अवतारः) अवमाणो (अवमानः); ओसासो, अवयासो (अवकाशः)।

ओ, नि, नी < निर् —निषेध, बाहर, दूर —ओमल्लं, निम्मल्लं (निर्माल्यम् ) निरमओ (निर्गतः), नीसहो (निस्सहः); रामो तं णिराकरइ।

दु, दू द्रद्—कठिन, बुरा—दुन्नयो (दुर्नयः), दूहवो (दुर्भगः)।

अहि, अभि < अभि — ओर — अहिगमर्श ( अभिगमनम् ) — किसी ओर जाना, अभिहण्ड (अभिहन्ति), अहिष्पाओ (अभिप्रायः)।

वि दि—अरुग होना, विना—विकुव्बह (विकुर्वति), विणओ (विनयः), वेण-इक्षा (वैनयिकाः)।

अहि, अधि < अधि—ऊपर—अहिरोहइ (अधिरोहित)—ऊपर चढ़ता है, , अज्मायो (अध्याय:), अहीइ (अधीते)।

सु—सू द्र सु—अच्छा सहज—सुअरं ( सुकरम् ), सृहवो ( सुभग: )। उ द्र उत्—ऊपर, ऊँचा श्रेष्ठ—उग्गच्छइ ( उद्गच्छति), उग्गओ (उद्गतः), उप्पत्तिआ ( औरपत्तिकी )।

अड्, अति < अति—बाहुल्य या उल्लंघन—अईओ (अतीतः), बहकंतो (ब्यति-क्रान्तः), अतिसओ (अतिशयः), अचन्तं ( अत्यन्तम् )। णि, नि < नि—अन्दर, नीचे—दुट्टे णियमइ (दुष्टान् नियमित)—दुर्धे को अधीन या नीचे करता है; णिवेसो (निवेश:), सिन्नवेसो (सिन्नवेश:) निविसह (निविशते)।

पिंड-पित पिर्द < प्रति-- ओर, उल्टा-पिंडआरो (प्रतिकार:) पिंडमा (प्रतिमा), पितेष्ठा (प्रतिष्ठा), पिरेहा (प्रतिष्ठा)।

परि, पिलं < परि—चारों ओर—मुजो पुहर्वी परिगमइ—सूर्व पृथ्वी के चारों घूमता है। परिवुडो (परिवृत्त:), पिलहो (परिघ:)।

इ, पि, वि, अवि < अपि—भी, निकट—देवदत्तो वि णागओ--देवदत्ते भी नहीं आया। किमवि (किमपि), कोइ, कोवि (कोऽपि)।

ऊ, ओ उब द्र उप—िनकट, उवासणा (उपासना)—िनकट वैठना, प्रार्थना; ऊक्तायो, ओङ्कायो, उवङ्कायो (उपाध्याय);

आ < आङ्—तक—दिछीवो आसमुद्दं पुह्वीए पह आसि—दिछीप समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का राजा था; आवासो (आवास:), आयन्तो (आचान्तः)।

# क्रियाविशेषण

कियाविशेषण अव्यय प्राकृत में संस्कृत के समान कई प्रकार के होते हैं। किया-विशेषणों की संख्या प्राकृत में संस्कृत से भी अधिक है। नीचे अकारादि कम से प्रमुख कियाविशेषणों की तालिका दी जाती है।

अइ् < अति—अतिशय, अई्च < अतीव—विशेप, अधिकता, बहुत

अग्गओ ८ अग्रत:—आगे अन्ज ८ अद्य—आज अण्णमएणं (अन्योन्यम्)८ अन्योन्यम्—आपस में अणंतरं ८ अनन्तरम्—पश्चात् ,

अत्थि < अस्ति—सत्तासूचक, अस्तित्वसूचक

विना

अंतो ८ अन्तर—भीतर अप्पणो ८ शास्मन:—अपना अइ<अिय — संभावना अओ <अतः—३सलिए

अगो < अग्रे—पहले अण ( नज् ) < अन—निपेधार्थक अण्णहा < अन्यथा—विपरीत

अत्थं ८ भस्तम्—अदर्शन, सस्त-छिपना

अत्थ ८ अस्तु—विधिसूचक, निषेधसूचक

्र अंतरं < अन्तरम्—अन्तर अपरच्जु < अपरेचुः—दूसरे दिन अप्पेव < अण्येवम्—संशय

अभितो < अभित:—चारों ओर ्रअलाहि < अलंहि — निवारण, निपेध अव्हिं द्र उपरि—अपर अहत्ता ८ अधस्तात्—नीचे अहा < यथा — जिस प्रकार आवि < भावि:—प्रकट इ < इ—पादपूर्ति के छिए इक्सरिअं < एकस्तम् —सम्प्रति इच्चत्थो < इत्यर्थ: —इसके निमित्त इर ८ किल —निश्चय इहं < ऋधक्—सत्य इहरा < इतरथा-अन्यथा ईसिं < ईपत्—थोड़ा ंडत्तरओ ८ उत्तरतः—उत्तरसे उत्तरसुवे ८ उत्तरश्व:---पश्चात् खबरिं ८ उपरि—ऊपर एअं ८ एतस् – यह एकइआ < एकदा---एक समय एकसरिअं < एकस्तम् — भटिति, सम्प्रति

एकसिअं, इकसिअं ८ एकदा— एक समय

एरायओ ८ एकेकतः — एक-एक एराज्झं ८ ऐकध्यम् — एक प्रकार एरथं, एरथ ८ अत्र — यहाँ एवं ८ एवम् — इस तरह कओ ८ कुतः — कहाँ से कहं ८ कल्यम् — करु कहि, कहिं ८ कृत — कहाँ अभिक्खं द्र अभीक्ष्णम्—निरन्तर, वारम्बार

अऌं<अऌम्—वस, पर्याप्त अवस्सं < अवश्यम्—अवश्य असईं < असहत्—अनेक वार अहव, अहत्रा < अथवा-पक्षान्तर अहे ८ अध:—नीचे आहरूच ८ आइत्य—चलात्कार इत्रो < इत: - यहाँ से, वाक्यारम्भ में इत्थन्तं < इत्थंत्वम्---इसप्रकार इयाणिं < इदानीम्—इस समय इह < इह—यहीं इहयं < ऋधकक्--सत्य इं <िक्स्-प्रश्न, गर्हा ईसि < ईपत्—थोड़ा उच्अ < उच्चै: — ॲंचे उदिंप ८ उपरि —ऊपर उवरि<उपरि—ऊपर एकइआ < एकदा—एक समय एकया < एकसि, इकसि द्र एक्दा—एक समयः

एगइया, एगया ८ एकदा—एक समय

एगंततो < एकान्ततः — एक ओर
एतावता, एयावया द एतावता — इतना
एव < एव — ही
एवमेव < एवमेव — इस तरह
कत्थइ द कृत्रचित्—कहीं
कह, कहं < कथम् — कैसे
कालओ द कालतः — समय से

काहे <काई—कव, किस समय किंचि <िकंज्वित्—अलप, ईपत्, थोड़ा किंणा, किण्णा, किणो < किन्दु—प्रश्न किर, किल < किल — निश्चय, सचमुच केविच्चरं, केविच्चरेण < किय- केवलं < केवलम् — सिर्फ बिसम्, कियिच्चरेण—कितनी देर से

खलु, खु < खलु—िनश्चय
जइ < यदि – जो
जस्थ < यत्र—जहाँ
जहेव < यथेत्र—जिस प्रकार से
जाव < यावत्—जवतक
जह तहा < यथा-तथा—जैसे-तैसे
जेण < येत—जिससे
भगिति—सम्प्रति
ण < च —िनेपेपार्थक
णं < चं —वाक्यरलंकार
णवर् —परन्त, केवल
णवरं < नवरम्—विशेपता
णूण, णूणं < चृतम्—िनश्चय, वर्क
तं < तत्—वाक्यारंभ, इसिल्ए
तए < तदा—तव

तत्थ < तत्र—वहाँ
तह, तहा < तथा — उस तरह
तहि, तहिं < तत्र—वहाँ
तिरो < तिरः—िक्वाना
तु < तु—िकन्तु
तर < दर—आधा, थोड़ा, अव्य
दु दु ङ < हुन्छ — हुष्ट, खरात्र
धुवं < धुवं — निश्चय
पच्छु < पश्चात् — पीठे
परञ्ज < परेशु:—दूसरे दिन, कर

चिअ, चेअ < चेत्र—और भी
जओ < यतः—क्योंकि
जह, जहा < यथा—जैसे
जं < यत्—जो, क्योंकि
जह, जहा < यथा-यथा—जैसे-जैसे
जाव < यावत्—जनतक
जे < ये—पादपूरक
भत्ति < कटिति—जल्दी
णइ —अवधारण
णमो < नमः—नमस्कार
णवरि—अस्त्वरूर
णाणा < नगर—अनेक

तंजहा 🗠 तद्यथा--- उदाहरणार्थ, जैसे

तओ, ततो, तत्तो < ततः - पुन: इसके

पश्चात्र

णो < नो— निषेध

तण्पिमः द तत्प्रमृति — इसको आदि कर तहेव < तथैव — उसी तरह तिरियं < तिथैक् — वांका या तिरछा तीअं < अतीतम् — अतीत थू < यूत् — तिरस्कार दिचारत्तं < दिवारात्रम् — रात-दिन छुहुओ, छुहा < दिधा — दो प्रकार णिच्चं, निच्चं < तित्यम् — नित्य पगे < परे म पातःकाल में पिडस्वं < प्रतिरूपम् — समान परं < परम् — परन्त परंमुहं < पराङ्मुखम्—विमुख परितो < परित:-चारों ओर

परसवे < परश्व:--परसों परोष्परं, परुष्परं द्रपरस्परम्— परस्पर में, आपस में

पसरह < प्रसद्य —हठात् , जबर्दस्ती पातो < प्रातः—प्रातःकाल पायो, पाओ < प्रायः—प्रायः, बहुधा पि < अपि—भी पुण, पुणो< पुनः—फिर पुणरवि < पुनरि - फिर भी पुरत्था < पुरस्तात् — भागे, सम्मुख पुहं, पिहं < पृथक्—अलग वहिद्धा, बहिया, वहिं द्र बहिधां, वहि:--वाहर

पुणरत्तं < पुनरुक्तम् — पुनरुक्त पुरओ < पुरतः—आगे, सम्मुख पुरा < पुरा — पहुले पेच्च द्र प्रेत्य— परलोक में भुज्जो < भुयः--वार-बार, अधिक

मग्गतो < मार्गतः-पीछे मुसा ८ मृपा—झुठ मा < मा—निषेध रहो < ह्यः—बीता हुआ, कल लहु < लघु — शीव विणा < विना—विना वे < वै--- निश्चय सइ<सक्त्-एकवार सज्जो < सद्यः—शोघ सपिकंख दसपक्षम्—अभिष्ठख,सामने समं<समम्—साथ सम्मं < सम्यक्—ठीक, भली प्रकार सया < सदा—सदा सह दसह—साथ सिय, सिअ < स्यात्—कथञ्चित् सुवे द्र ख:—आनेवाला कल

हंद ८ हन्त (गृहाण)—महण करो, छे

मणयं < मनाक्—थोड़ा मुहुं < मुहुः—बार-बार मोदेंजहा < मुधा—न्यर्थ रहो < रह: —गुप्त च्च द्र इच — जिस प्रकार वीसुं द विष्वक्—व्याप्त सइ < सदा - सदा सक्खं< साक्षात्-प्रत्यक्ष सद्धिं दसार्ध**म्**—साथ सयं ८ स्वयम् —स्वयम् सञ्बओ < सर्वतः—सभी ओर सहसा ८ सहसा—एकवारगी सुंवितथ ८ स्वस्ति—कल्याण सेवं < तदेवं-समाप्ति, स्वीकार हलां < —संवि के छिए

सम्बोधन

हृ हवं < हव्यम्—शीव हेट्टा < अध:--नीचे

हिर⊄ ----निश्चय

# समुचयगोधक अन्यय

जो अन्यंय एक वाक्य को दूसरे वाक्य में मिलाता है, उसे समुचयवोधक अन्यय कहते हैं। इसके सात भेद हैं।

- (१) संयोजक—य, अह, अहो, ( अथ ), उद, उ ( तु ), किंच आदि।
- (२) वियोजक—वा, किंवा, तु, ऊ, किंतु आदि।
- (३) संकेतार्थ-जह, चेअ, णोचेअ, ( नोचेत् ), जद्दिप, तहावि, जित, इत्यादि।
- ( ४ ) कारणवाचक—हि, तअ, तेण इत्यादि।
- ( ५ ) प्रश्नवाचक—अहो, उद, किं, किमुत, तणु, णु, किन्तु, इत्यादि ।
- ( ६ ) कालवाचक—जाव, ताव, जदा, तदा, कदा इत्यादि ।
- ( ७ ) विधि अथवा निपेधार्थक—अङ्ग, अह्न, इं, आम, अद्धा, इत्यादि।

अह कार्यारम्भ और 'इति' कार्यान्त का सूचक है। 'य' शब्द और अर्थ का सूचक है। जहाँ हिन्दी में 'और' दो जोड़े हुए शब्दों के बीच में आता है, वहाँ प्राकृत में 'य' शब्द दोनों के उपरान्त आता है। यथा—रामो छक्खणों य सीआए सह गमीईअ।

# मनोविकारसूचक अन्यय

- (१) अञ्जो—दुः संभाषण, अपराध, विस्मय, आनन्द, आदर, भय, खेद, विपाद और पश्चात्ताप अथों में 'अञ्जो' का प्रयोग होता है। अञ्जो तम्मेसि—खेद है कि तुम उदास हो। अञ्जो तुस्मेरिसो माणो—प्रणयशुक्त प्रणयी में तुम्हारा ऐसा मान?—इससे अपराध और आश्चर्य दोनों प्रकट होते हैं। आनन्द अर्थ में—अञ्जो पिअस्स समओ—यह आनन्द की बात है कि प्रियतम के आने का समय है। आदर अर्थ में—अञ्जो सो एइ—मेरा प्रियतम यह आ रहा है। भय अर्थ में—रूसणो अञ्जो—भय है कि वह थोड़े अपराध पर ही रूठ जानेवाला है। खेद और विपाद अर्थ में—अञ्जो कट्टं—मैं खिन्न और विपण्ण हूँ। पश्चात्ताप अर्थ में—अञ्जो किं एसो सिह यए वरिओ—सिख ! मैं तो पद्यता रही हूँ कि मैंने इसे बरा क्यों?
  - (२) का, हुम क्रोध सूचक; का कहिमदं संजाअं अरे ! यह कैसे हो गया— क्रोध दिखलाया गया है। हं ते कड्वरा विवरीया वोहा — क्रोध सिंहत— सेद है कि कविवर विपरीत वोध वाले हैं।
    - (३) त्रिपाद, विकरप, पश्चात्ताप, निश्चय और सत्य अर्थों में 'हन्दि' अन्यय का प्रयोग किया जाता है। त्रिपाद अर्थ में—हन्दि विदेसो—दुःख है कि हमारे छिए यह विदेश है। विकरप अर्थ में—जीवइ हन्दि पिआ—पता नहीं मेरी प्रियतमा

परंसुहं < पराङ्सुखम्—विमुख परितो < परित:-चारों ओर

परसर्वे < परश्व:-परसों परोप्परं, परुष्परं द्र परस्वरम्— परस्पर में, आपस में

पसरह < प्रसद्य — हटात् , नवर्दस्ती पातो < प्रातः — प्रातः काल पायो, पाओ < प्रायः—प्रायः, बहुधा पि < अपि—भी पुण, पुणो द्युनः—िकर पुणरवि < पुनरि -- फिर भी पुरत्था < पुरस्तात् — आगे, सम्मुख पुहं, पिहं < पृथक्—अलग वहिद्धा, बहिया, बहिं दबिर्धा, वहि:--वाहर

पुणरुत्तं < पुनरुक्तम् — पुनरुक्त पुरओ < पुरतः—आगे, सम्मुख पुरा < पुरा — पहुले पेच्च < प्रेत्य—परहोक **में** भुज्जो < भुयः—वार-बार, अधिक

मग्गतो < मार्गतः-पीछे मुसा ८ सृपा—झुठ मा < मा—निपेध रहो < हा:—बीता हुआ, कल लहु < लघु — शीव विणा < विना-विना वे < वै-- निश्चय सइ<सङ्ग्-एकवार सज्जो < सद्यः—शीव सपिकंख < सपक्षम्—अभिमुख,सामने समं<समम्—साथ सन्मं < सम्यक्—ठीक, भक्षी प्रकार सया < सदा-सदा सह दसह—साथ सिय, सिअ <स्यात्—कथज्ञित् सुवे द म:--आनेवाला कल हंद < हन्त (गृहाण)—महण करो, हे

मणयं < मनाक्—थोड़ा मुहु < मुहु: —बार-बार मोदेंउहा ८ मुधा—व्यर्थ रहो < रह: —गुप्त व्य द्व-जिस प्रकार वीसुं द विष्वक्—ब्याप्त सइ < सदा - सदा सक्खं < साक्षात्--प्रत्यक्ष सद्धिं दसार्ध**म्**—साथ सयं ८ स्वयम्—स्वयस् सञ्बजो < सर्वतः—सभी ओर सहसा < सहसा-एकबारगी सुवित्थि ८ स्वस्ति—कल्याण सेवं ८ तदेवं —समाप्ति, स्वीकार हलां < —सिव के छिए

सम्बोधन

ह्ठवं < ह्व्यम्-शीव हेट्टा < अध:---नीचे

हिर< ---- निश्चय

# समुचयबीधक अन्यय

जो अञ्चय एक वाक्य को दूसरे वाक्य में मिलाता है, उसे समुचयवोधक अन्यय कहते हैं। इसके सात भेद हैं।

- (१) संयोजक—य, अह, अहो, ( अथ ), उद, उ ( तु ), किंच आदि।
- (२) वियोजक—वा, किंवा, तु, ऊ, किंतु आदि।
- (३) संकेतार्थ--जइ, चेअ, णोचेअ, ( नोचेत् ), जद्दिप, तहावि, जित, इत्यादि।
- ( ४ ) कारणवाचक—हि, तस, तेण इत्यादि।
- ( ५ ) प्रश्नवाचक—अहो, उद, र्कि, किसुत, तणु, णु, किन्तु, इत्यादि ।
- (६) कालवाचक—जाव, ताव, जदा, तदा, कदा इत्यादि।
- ( ७ ) विधि अथवा निपेधार्थक—अङ्ग, अह्, इं, आम, अद्धा, इत्यादि।

अह कार्यारम्भ और 'इति' कार्यान्त का सूचक है। 'य' शब्द और अर्थ का सूचक है। जहाँ हिन्दी में 'और' दो जोड़े हुए शब्दों के बीच में आता है, वहाँ प्राकृत में 'य' शब्द दोनों के उपरान्त आता है। यथा—रामो छक्तस्वणो य सीआए सह गमीईआ।

# मनोविकारसूचक अव्यय

- (१) अठ्वो—हु:ख, संभापण, अपराध, विस्मय, आनन्द, आदर, भय, खेद, विपाद और पश्चात्ताप अर्थो में 'अव्वो' का प्रयोग होता है। अठ्वो तम्मेसि—खेद है कि तुम उदास हो। अठ्वो तुउमोरिसो माणो—प्रणययुक्त प्रणयी में तुम्हारा ऐसा मान?—इससे अपराध और आश्चर्य दोनों प्रकट होते हैं। आनन्द अर्थ में—अठ्वो पिअस्स समओ—यह आनन्द की बात है कि प्रियतम के आने का समय है। आदर अर्थ में—अठ्वो सो एइ—मेरा प्रियतम यह आ रहा है। भय अर्थ में—रूसणो अठ्वो—भय है कि वह थोड़े अपराध पर ही रूठ जानेवाला है। खेद और विपाद अर्थ में—अठ्वो कर्टुं—में खिन्न और विपण्ण हूँ। पश्चात्ताप अर्थ में—अठ्वो किं एसो सहि यए वरिओ—सिल ! मैं तो प्रवता रही हूँ कि मैंने इसे वरा क्यों?
  - (२) क्षा, हुम् क्रोध सूचक; क्षा कहिमदं संजाअं —अरे ! यह कैसे हो गया— क्रोध दिखलाया गया है। हं ते कड्चरा विचरीया वोहा —क्रोध सिहत—सेद है कि कविवर विपरीत वोध वाले हैं।
    - (३) विपाद, विकल्प, पश्चात्ताप, निश्चय और सत्य अर्थों में 'हुन्दि' अन्यय का प्रयोग किया जाता है। विपाद अर्थ में—हिन्द विदेसो—हु:ख है कि हमारे लिए यह विदेश है। विकल्प अर्थ में—जीवइ हिन्द पिआ—पता नहीं मेरी प्रियतमा

जीती है अथवा नहीं। पश्चात्ताप अर्थ में हिन्द किं पिआ मुका ? क्या हमने विरहें दु:ख का बिना विचार किये ही प्रियतमा को छोड़ दिया ? निश्चय अर्थ में हिन्द मरणं मरना निश्चित है। सत्य अर्थ में हिन्द जमो गिम्हो निश्चय अर्थ में हिन्द है। शोकस्चक अर्थ में हिन्द है। शोकस्चक अर्थ में हिन्द है।

- (४) भय, वारण और विपाद अर्थ में 'वेब्वे' का प्रयोग होता है। यथा— समुहोडीअस्मि मयरे वेब्वे त्ति भणेइ मिह्नजिचिणिरी—सम्मुखोत्थिते श्रमरे वेब्वे इति भणति मिह्निकामुच्चेत्री।
- ( ६ ) निश्चय, वितर्क, संभावना और विस्मय क्षयों में 'हुँ' और 'खु' का प्रयोग किया जाता है। निश्चय क्षये में सो हु अन्नरओ यह निश्चित है कि वह दूसरी छी में रम गया है। वितर्क और संभावनों अथों में तस्स हुं जुग्गा सि सा खुन तं मैं ऐसा अनुमान करता हूँ और यह संभव भी है कि वह दूसरी छी उसके योग्य है और तुम उसके प्रियतम के योग्य नहीं हो। विस्मय क्षये में एसो खु तुज्भ रमणो काश्चर्य है कि यह तुम्हारा प्रिय है।
- (६) गर्हा, आक्षेप, विस्मय और सूचन अर्थों में ऊका प्रयोग किया जाता है। गर्हा अर्थ में—तुष्म ऊरमणे—तुम्हारा निन्दित रमण। आक्षेप अर्थ में—ऊ किं मए भणिअं—अरे मैंने क्या कह डाला। विस्मय अर्थ में—ऊ अक्षरा मह सही अहो, मेरी सखी अप्सरा है। सूचन अर्थ में—ऊ इअ हसेइ लोओ—तुम्हारे प्रियतम को दोप दे-देकर सखियां हँसती हैं।
- (७) आश्चर्य अर्थ में अम्मो अन्यय का प्रयोग होता है। यथा—स अम्मो पत्तो खु अप्पणो—बह प्रियतम अपने आप प्राप्त हो गया; आश्चर्य है।
- (८) रतिकल्द अर्थ में रे, अरे और हरे अन्यय का प्रयोग होता है। यथा— अरे मए समं मा करेसु उवहासं—रितकाल में भगड़ा हो जाने पर नायिका कहती है—अरे मेरे साथ हँसी मत करो। अरे बहुबहह—अरे बहुतों के प्रिय।
  - (९) हद्धी अन्यय निर्वेद अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा---

हुद्धी, इअ व्य चीरीहि उस्रविअं ।

(१०) अम्हो आश्चर्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा—अम्हो कहं भाइ— आश्चर्य कथं भाति।

## अतिरिक्त अन्यय

## निपात

तिहतों और इत प्रत्ययों के संयोग से भी कुछ अन्यय बनते हैं। तथा इआणि, इआणि ( इदानीम् ), इअहरा (इतरथा), एिंह, एत्ताहे ( इदानीम् ) किह (कुन्न), कुओ कुदो (कुत्त:), जन्थ (यन्न), जहा, जहा, जिह (यथा), सन्वाओ, (सर्वत:); सहासउत्तो (सहस्कृहत्वः), एकहा आदि अन्यय के समान ही प्रयुक्त होते हैं।

प्राक्तत में निपात का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जो पद व्याकरण के नियमों के विपरीत सिद्ध होते हैं, वे निपातन से सिद्ध माने जाते हैं। जनभाषा होने से प्राष्ट्रत में ऐसे सहस्रों शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्तियाँ सिद्ध नहीं की जा सकती हैं। ऐसे शब्द निपातन से सिद्ध माने जाते हैं। जितने देशी शब्द हैं, वे प्राय: निपातन से सिद्ध माने गये हैं।

#### अ

अउज्महरो—रहस्यमेदी अकंतो--वृद्धः अग्गिआयो—इन्द्रगोपः अंक्ञिअं—आलिङ्गितम् अच्छिविअच्छी--परस्पराकृधिः अच्छुद्धसिरी—मनोरथाधिकफङ्गाप्तिः अजडो—जारः अजमो—ऋजः अड्डअणा—पुंधली अणरहू--नववधू: अणुभिअओ — प्रयतः, परिजागरितः अणुसूआ—आसन्नप्रसवा अणगङ्ओ —सर्वार्यत्सः अत्तिहरी—दूती अन्तरिक्नं - रशना, कटिश्छम् अपिट्टं—पुनस्कृतम् अप्पुण्णं---पूर्णम् अमओ--असुर: अम्हत्तो-प्रमृष्टः

अकोटपो--अपराधः अगाहिओ—विरचितः, विप्रगृहीत: अग्गुच्छं-प्रतीतम् अस्छिवडणं — निमीलनम् अच्छिहरूहो—द्वेण्यः अट्रणो---आर्तज्ञः अणडो -- जारः अणहण्याअं—भसितम् अणुद्धिं—दिनमुखम् अण्णं-अारोपितम् , खण्डितम् अण्णासअं---भास्तृतम् अथकं--अकाण्डम् अपंडिअं—अनष्टम् अपुण्णं—आक्रान्तम् अवुद्धसिरी-मनोरथाधिकफलप्राप्तिः अम्मच्छं-असंबद्धम अयुजरेवइ—अविरयुवतिः

जीती है अथवा नहीं। पश्चात्ताप अर्थ में —हिन्द् किं पिआ मुक्का ? क्या हमने विरह् दु:ख का विना विचार किये ही प्रियतमा को छोड़ दिया ? निश्चय अर्थ में —हिन्द् मरणं —मरना निश्चित है। सत्य अर्थ में —हिन्द् जमो गिम्हो — बीष्म यमराज है, यह बात सच है। शोकसूचक अर्थ में —हा रोगेण पीडिताह्मि —रोग से पीड़ित हूँ।

- (४) भय, वारण और विपाद अर्थ में 'वेब्वे' का प्रयोग होता है। यथा— समुहोड़ीअम्मि मयरे वेब्वे त्ति भणेइ मिह्नउचिणिरी—सम्मुखोत्थित अमरे वेब्वे इति भणति मिह्नकांसुच्वेन्नी।
- (१) निश्चय, वितर्क, संभावना और विस्मय अर्थों में 'हूँ' और 'खु' का प्रयोग किया जाता है। निश्चय अर्थ में सो हु अन्नरओ यह निश्चित है कि वह दूसरी स्त्री में रम गया है। वितर्क और संभावनों अर्थों में तस्स हुं जुग्गा सि सा खुन तं में ऐसा अनुमान करता हूँ और यह संभव भी है कि वह दूसरी स्त्री उसके योग्य है और नुम उसके प्रियतम के योग्य नहीं हो। विस्मय अर्थ में एसो खु तुज़्भ रमणो आश्चर्य है कि यह नुम्हारा प्रिय है।
- (६) गर्हा, आक्षेप, विस्मय और ख्वन ग्रथों में ऊ का प्रयोग किया जाता है। गर्हा अर्थ में—तुष्म ऊ रमणे—तुम्हारा निन्दित रमण। आक्षेप अर्थ में—ऊ किं मए भणिअं—अरे मैंने क्या कह डाला। विस्मप अर्थ में—ऊ अक्षरा मह सही अहो, मेरी सखी अप्सरा है। सूचन अर्थ में—ऊ इक्ष हसेइ लोओ—तुम्हारे प्रियतम को दोप दे-रेकर सखियाँ हँसती हैं।
- (७) आश्चर्य अर्थ में अम्मो अन्यय का प्रयोग होता है। यथा—स अम्मो पत्तो खु अप्पणी—वह प्रियतम अपने आप प्राप्त हो गया; आश्चर्य है।
- (८) रतिकल्रह अर्थ में रे, अरे और हरे अव्यय का प्रयोग होता है। यथा— अरे मए समं मा करेसु उवहासं—रतिकाल में कमड़ा हो जाने पर नायिका कहती है—अरे मेरे साथ हँसी मत करो। अरे बहुबह्रह्—अरे बहुतों के प्रिय।
  - (१) हद्धी अन्यय निर्वेद अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा---

हद्धी, इअ व्य चीरीहि उल्लविअं।

(१०) अम्हो आश्चर्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा—अम्हो कहं भाइ— आश्चर्य कर्य भाति।

## अतिरिक्त अन्यय

## निपात

विद्वतों और कृत् प्रत्ययों के संयोग से भी कुछ अन्यय बनते हैं। तथा हुआणि, इआणि ( इदानीम् ), इअहरा (इतस्था), एिंह, एत्ताहे ( इदानीम् ) कहि (कुन्न), कुओ कुदो (कुतः), जन्य (यत्र), जहा, जहा, जहि (यथा), सञ्जाओ, (सर्वतः); सहासडचो (सहसकृत्वः), एकहा आदि अन्यय के समान ही प्रयुक्त होते हैं।

प्राक्त में निपात का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जो पद व्याकरण के नियमों के विपरीत सिद्ध होते हैं, वे निपातन से सिद्ध माने जाते हैं। जनभापा होने से प्राक्त में ऐसे सहस्रों शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्तियाँ सिद्ध नहीं की जा सकती हैं। ऐसे शब्द निपातन से सिद्ध माने जाते हैं। जितने देशी शब्द हैं, वे प्राय: निपातन से सिद्ध माने गये हैं।

अ

अउपभहरो —रहस्यभेदी अक्षंतो--वृद्धः अग्गिआयो-इन्द्रगोपः अंकिअं—आलिक्षितम् अच्छिविअच्छी—परस्पराकृधिः अच्छुद्धसिरी-सनोरयाधिकफलप्राप्तिः अज्ञहो-जारः अजमो—ऋजु: अडूअणा—पुंधकी अगरहू---नवत्रधू: अणुभिअओ — प्रवतः, परिजागरितः अणुसूआ—भासन्नप्रसवा अण्गइओ — सर्वार्थनसः अत्तिहरी—दूती अन्तरिक्तं —रशना, कटिश्लम् अपिटृं---पुनस्ऋतम् अप्पुण्णं—पूर्णम् अमओ--असुर: अम्हत्तो-प्रमृष्टः

अकोटपो--अपराधः अग्गहिओ--विरचितः, विप्रगृहीतः अरगुच्छं—प्रतीतम् अस्टिखवडणं---निमीलनम् अच्छिहरूहो—द्वेण्यः अट्टणो---आर्तज्ञः अणडो — नारः अणहण्याअं—मसितम् अणुद्वं---दिनमुखम् अण्णं--आरोपितम् , खण्डितम् अण्णासअं--- आस्तृतम् अथकं--अकाण्डम् अपंडिअं---अनप्टम् अपूर्णं--आकान्तम् अनुद्धसिरी—मनोरथाधिकफलप्राप्तिः अम्मच्छं-असंवदम अयुजरेवइ—अविख्यवति:

अरणी — सरणी अछिछो — भ्रमरः अवडाहिअं — उद्ध्यम् अवरिज्ञं — अद्देतम् अवहिठ्ठो — दपितः अवाडिओ — विचतः अविहिओ — मत्तः अस्संगिअं — सासक्तम् अहिरोइअं — पूर्णम्

अहुमाअं—पूर्णम्

अलवलवसहओ—धृत्तंवृपभः अवगलो—आक्रान्तः अवडुह्णिं—मृपादिनिपतितम् अवसण्णं—स्तुतम् अवहोओ—विरह अविणअवइ—जारः अव्वा—अम्बा अहिअलो—क्रोधः अहिसिओ—गृहभीतः

#### आ

आआसत्तअं—हम्येष्टहम् आकासिअं—पर्यातम् आणंद्वसो —प्रथमरजस्वलारक्तवस्रम् आप्पणं—पिष्टम् आरिट्ठो—यातः

आरोगगरिअं - रक्तम् आविअं — प्रोतम् आवेवओ — व्यासक्तः, प्रवृद्धः आह्डं — सीत्कारः आस्टिआ — भाली आओ—आए:
आडविओ—चूणितः
आणुअं—आनतम्
आर्तालम्—अम्डजम्
आरोइअं—मुक्छितम्, मुक्तम्, आन्तम्,
पुलकितम्
आरोद्धो—प्रवृद्धः, गृह्यगतः
आविलिओ—कृपितः
आसंघो—अस्था
आहिद्धो—रुद्धः, गृह्यतः

इ इसओ—विस्तीर्णः

**ई** ईद्धग्गिधूमो—ग्रहिनम्

उ

उओ—ऋडः उक्कंअं—प्रस्तम् उओग्गिओ—सन्नद्धः उक्कज्ञो—अनवस्थितः उक्कंडिअ—आरोपित**म्** , खण्डितम्

उक्करिओ—विस्तीर्ण:

उकासं--उत्कृष्टम्

उक्खणं-अवकीर्णम्

उघुणम्—पूर्णम्

**उचरिअं**—पुरस्कृतम्

उच्चुगो--अनवस्थित:

उच्छिरणं—उच्छिट**म्** 

उच्छूढो--आरुढ:

उउमामाणं —पलावितम्

**एडमालो—प्र**बल:

उडिमञं—शुष्कम्, निम्नीकृत**म्** 

उडाहिअं— उत्क्षिप्तम् उड्डिओ—उत्क्षिप्तः

उत्तुवी-इष्टः

**उदूलिअं**—अवनतम्

**उद्धओ—शा**न्त:

उद्धरिअं—अर्दितम्

उपयो—गछितः, विरक्तः

उम्मडो---उद्धः

उम्मुहो—उद्धत:

उच्यली—अध्यासित:

उरुमहो-प्रेरितः

उलुहु**लअं—**अविवृष्त**म्** 

डिल्लक्कं—दुश्चेष्टित**म्** 

उल्लुहुडिअं---उन्नतम्

उल्लोको--- ग्रटित:

उवडिअं—अवनत**म्** 

उच्चिको-प्ररूपितः

डविवञ्चओ—कृद्धः

उक्तंदं--विप्रहम्

उक्करिअं—आरोपितम् , खिडतम्

उक्कोसिअं—पुरस्टतम्

उगाहिअं—उिक्षप्तम्

उच्चदिअं—मूपितम्

उच्च हो-अध्यासितः, दारितः

उच्चुरणो—उच्छिष्ट:

डच्छिल्लो—अवजीर्णः

उज्भणिअं—विकीतम्, निम्नीकृतम्

उन्मलिअं—प्रक्षितम्, विक्षितम्

उज्मसिअं—उत्कृधम्

उडंबो—हिप्त:

उडिअं---अन्विष्टम्

उत्ततो-—अध्यासित:

उदाहिअं—उत्क्षिसम्

उद्धारिअं—रणद्रुतम्, उत्लातम्

उद्धणो—उद्धतः

उद्धलो-पार्षद्वयात्रवृतः

उपहो-अध्यासितः

उम्मरिअं---उन्मृहितम्

उय्यक्अं—पुञ्जीकृतम्

उर्विअं—कारोपितम्, खण्डितम्

उलुओसिअं**—रोमा**ञ्चितम्

**ड**ल्लिओ —डपसपित:

उल्लुअं—पुरस्कृतम्, रक्तम्

उल्लूढो-आरूढ:

**खब**डज्ञो---उपकारी

**चिद्धो—स्नस्त**:

उठिवडअं—चिकतम्, वलान्तक**म्** 

उसलिअं—रोमाञ्चितम

अरणी — सरणी अहिहो — भ्रमरः अवडाहिअं — उत्हृष्टम् अवरिक्तं — अद्वेतम् अवहिट्ठो — द्पितः अवाडिओ — वश्चितः अविहिओ — मत्तः अस्संगिअं — आसक्तम् अहिरोइअं — पूर्णम्

अहुमाअं—पूर्णम्

अलवलयसहओ—धूर्त्तेष्ट्रपमः अवगलो—आक्रान्तः अवडुह्लिअं—दृपादिनिपतितम् अवसण्णं—स्तुतम् अवहोओ—विरह अविणअवइ—जारः अन्या—अम्बा अहिअलो—क्रोधः अहिसिओ—ग्रहमीतः

#### आ

आओ-अाप:

आआसत्तअं—हर्म्यपृष्टम् आकासिअं—पर्याप्तम् आणंद्वसो —प्रथमरजस्वलारक्तवस्रम् आप्पणं—पिष्टम् आरिट्ठो—यातः

आरोगगरिअं — रक्तम् आविअं—प्रोतम् आवेवओ—ज्यासक्तः, प्रवृद्धः आहर्डं—सीत्कारः आछिआ—काली आडविओ—चूणितः आणुअं—भानतम् आरनालम्—भम्बुषम् आरोइअं—मुकुष्टितम्, मुक्तम्, भ्रान्तम्, पुरुक्तितम् आरोद्धो—पृत्रद्धः, गृह्दागतः आविल्ञिओ—कृषितः आसंघो—भास्था आहिद्धो—स्दः, गष्टितः

**इ** इसओ—विस्तीर्णः <del>\$</del>

इ ईद्धगिष्मो—वहिनम्

उ

उओ—ऋजः उक्कंअं—प्रस्तम् उओग्गिओ—सन्नदः उक्कज्ञो—अनवस्थितः उक्कंडिअ—आरोपित**म्** , खण्डितम्

उक्करिओ—विस्तीर्णः

उकासं---उत्ऋष्म्

उक्खणं—अत्रकीर्णम्

उघुणम्---पूर्णम्

उचरिअं — पुरस्कृत**म्** 

उच्चुगो-अनवस्थित:

**उच्छिरणं—उच्छिटम्** 

उच्छूढो—सारूड:

उउमागां—पङावित**म्** 

**उ**डमाली—प्रबलः

उिमअं—शुष्कम्, निम्नीकृतम्

उडाहिअं— उत्क्षिप्तम्

**उड्डिओ—उ**त्क्षिप्त:

उत्तुर्वो—दृष्टः

उद्खिअं---अवनतम्

उद्धओ--शान्त:

उद्धरिअं—अर्दितम्

उपनो—गछितः, विरक्तः

उम्मडो—उद्धतः

उम्मुहो—उद्धत:

डय्यलो---अध्यासित:

उरुमहो—प्रेरितः

उलुहुलअं<del>—</del>अवितृप्तम्

**डिल्छकं—दुश्चे**ष्टितम्

**उल्लुहुडिअं—उन्नतम्** 

उल्लोको--श्रुटित:

उवडिअं—अवनतम्

उविवक्तो-प्रष्ठितः

उव्विवव्यओ—कृदः

उक्कंदं--विप्रस्टब्धम्

उक्करिअं-आरोपितम् , खिंडतम्

उक्कोसिअं-- पुरस्कृतम्

उगाहिअं—उत्क्षितम्

उच्चित्अं—मूपितम्

उच्चलो-अध्यासितः, दारितः

उच्चुरणो—उच्छिष्ट:

उच्छिह्नो—अवजीर्णः

उउभाणिअं—विक्रीतम्, निम्नीवृतम्

उडमालिअं—प्रक्षितम्, विक्षितम्

उज्मसिअं—उत्कृध्म्

उडंबो—िहस:

उडिअं--अन्वष्टम्

उत्ततो-—अध्यासित:

उदाहिअं—उत्क्षितम्

उद्घारिअं—रणद्रुतम्, उत्सातम्

उद्धणो—उद्दतः

उद्धलो-पार्श्वद्वयाप्रवृतः

उप्पञ्जो-अध्यासितः

उम्मरिअं—उन्मृहितम्

उय्यक्तिअं—पुञ्जीकृतम्

डरविअं—कारोपितम्, खिण्डत**म्** 

उलुओसिअं—रोमाञ्चित**म्** 

**ए**ल्लिओ —उपसर्पित:

उल्लुअं—पुरस्कृतम्, रक्तम्

उल्लूढो-अारूट:

**उव**डक्को---उपकारी

**चिद्धो**—सस्त:

उठिबडअं—चिकतम्, क्लान्तकम्

डसळिअं**—**रोमाञ्चितम्

ऊ

ऊआ—्यूका ऊर्णादेखं—आनन्दितम् ऊसअं—उपधानीकृतम् ऊसुंभिअं—रद्धगहरोदनम्

ऊगिअं—अलंकृतम् ऊरिसंकिओ—रुद्धः ऊसविअं—उद्घान्तम् ऊसुंभिअं—उपधानीकृतम्

ए

एक्कल्लो = प्रवल:

एलविलो = धनी, वृप:

ओ

ओओधिअं = भाग्रातम् ओअहम् = विप्रत्न्थम् ओडहिअं = पुरस्कृतम् ओज्जरो = भीरूः ओंदुरो—उन्दुरुः ओम्महं—घनीभृतम् ओवाअओ—भाषातपः ओसडिओ—आकीर्णः ओसरिओ—आकीर्णः, अभिसंकोचात् संजितः

ओसिद्यं —अपूर्वम् ओह्ही—अपस्ति: ओहामिओ—अभिमृतः ओअम्मओ = अभिभृत:
ओअहो = कम्पः, अपचारः
ओच्छंदिअं = अपहृतशरीरादिन्यथितम्
ओणअं—अवनतम्
ओप्पं—सृष्टम् ओमंसो—अपस्त: ओसट्टो—विकसित: ओसण्णो— ग्रुटित:

ओसिरणं—च्युत्सर्जनम् ओहरणं—आव्रातम्

क

कउडं—ककुदम् कक्खलो—कर्कशः फडद्रिञ्चं—छिन्नम्, छिद्रता कडिओ—प्रीणितम्

कणइहो—शुकः कत्तं—कललम् कंदोटं—उत्पलम् कक्खडो—कर्कशः कर्च —कार्यम् कडप्पो —कलापः कडिछं—आशी:, गहनम्, दौवारिकः, कटिवस्त्रम्, निर्विवरः, विपक्षः

कणइ—छता कथो—उपरतः, क्षीण: कमणी—नि:श्रेणी कमलं--आस्यम्, कलहः करम्री---हरुहता कर्मा—क्षीण: करिछो-वरीर: कलेरं--- करालम् कलबू--अलावृः कन्वरिश्रं-आरोपितम्, खण्डितम् काअपिडला-कोकिला कारिमं—इत्रिमम् काछं--तिमसम् किपाडो-स्विह्तः किसिघरवसणं-कौशेयम् किरिकिरिया—कर्णोपक्रिका, कुतुकम् किरो-किखः कुव्छिमई--गर्भवती कुडङ्गो---एतागृह्**म्** कुडुवी्यं—सुरतम् **कुड्ढं-**—इत्म**म्** कुम्मणो—म्हानः कोज्जरिअं---आपूरितम् कोडिओ--पिशुनः कोडिह्यो-पिशुनः कोछीरं---क्रहविन्दम्

ख

खंधमसी—स्कन्धयिः खंधलाट्टी—स्कन्धयिः खुडुओ—शुङ्कः खुरहखुडी—प्रणयकोपः खेडुं—खेलः

ग

गर्ञं--आधूर्णितम् गुम्मिओ—मूलाच्छिन्न: गअसाउल्लो—विरक्त: गजिलिओ —अङ्गस्पर्शनिमित्तकहास: अङ्गरपर्शनिमित्तकपुछकः गंजोलो-समाकुल: गत्तडी--गायिका गत्तो--गतः गमिदो-अपूर्णः, गूहः, स्वलितः गह्रो—गण्डस्थलम् गलद्वओ--प्रेरितः गविअं--अवधतम् गहरो--गृद्धः गहिञ्रा—प्राद्याः गहिह्ये--- महिलः गामणहं---मामस्थानम् गामरेडो--ग्रामभक्षक: गावी--गौ: गावो--गतः गुज्जलिओ—संघद्दितः गुमिलो-मृहः गुम्मइओ—अपृरितः, स्वहितः, आम्- गुलिखं—मथितम् ष्टोचिष्टत:, मूदः, विविदत:

### अभिनव प्राकृत-व्याकरण

गोणा—गौः गोदा—गोदावरी गोला—गोदावरी गोसो—प्रत्यूपः गोणिको—गोसमुह: गोरडितम्—सस्तम् गोसण्णो—मूर्ब:

#### घ

घअअंदं — मुक्तम् घडं — सृष्टीहृतम् घडिआ — गोष्टी घाअणो — गायनम् घुसिमं घसणम् घडइयं—संकुचितम् घडाघडी—गोष्ठी घसणियं—अन्विष्टम् घुग्घुसुस्यं—अशंकं फणितम्

#### च्

चडकं—चतुष्पथम्
चचरित्रो—चंचरीकः
चचिको—स्थासकः
चिण्डज्ञो—पिग्रुनः, कोपः
चपेटा—कराघातः
चलणाओहो—चरणायुधम् चिकं—स्तोकः, क्षुतम् चित्तलं—रम्यम् चिमणं—रोमाञ्चितम् चिल्रिज्ञिल्ञा—धारा चक्करं—वर्तुंछम्
चच्चा—तलाहतिः
चिछक्को—कोपः
चंदोज्ञं—इमुदम्
चप्पलञ्चो—वहुमिध्यावादी
चहुणकं—जधनां छुकम्
चिक्खअणो—सहनः
चित्तविअओ—पितोपितः
चिरिचिरिश्चा—धारा
च्छाइहो—हपवान्

#### छ

छट्टा—छ्टा छिझं—स्पृष्टम् छिच्छओ—जारः छिणाछो—जारः छिसं—िछ्दम् छेणो—स्तेनः छंडियं-छनम् छिन्छई-पुंथली छिछि-धिक्धिक् छिणो-जारः छुहिअं-पार्थपरावृतम् ল

जअहो—छन्नः जंघालुओ – दुवः जडं—त्यक्तम् जण्णहरो—नरराक्षसः जंभणंभणो—स्वैरभापो जहणरोहो—ऊहः जुञ्जणो—युवा जोअडो—खबोतः जोइन्नो—खबोतः

जंघामख्रो—हुतः जच्छंदो—स्वच्छन्दः जणवत्तो—मामप्रधानः जंपिकिखरमगिराओ—हप्टार्थयाचनशीलः जरण्डो—बृद्धः जहरार् सुर्खं—जधनां शुक्षम् जूसख्रो—डिस्सिः जोख्रणो—खयोतः जोङ्क्यो—दीपः जोख्यो—चन्दः

माडिओ—श्रान्तः मापिश्यं—पर्गस्तम्

ज्महुराविद्यं--निर्वासितम्

जोइ—विद्युतः

झ भांदिअं-----प्रद्वतम्

ठ ठाणिज्ञं—गौरवम्

ন্ত

डंभिश्रो—डाम्भिकः डेकुणो—मत्कुणः डोसिणी—डगोत्स्ना

डिंडओ—जलान्त: पतित: डेड् डुरो—दर्दुर:

णिन्दणी—धेतुः णाळी—स्रस्तः णिडको—त्णीकः णिकको—अनवस्थितः णिकको—अनवस्थितः णिकसाविओ—शान्तः णिगाठो—निर्गतः णिको—मुप्तः ण णंलियां—निलयम् णियाद्धणं—परिधानम् णियं—छिन्नम्, जीर्णम् णिक्जो—निश्वयः णिगमियां—निवांसितम् णिचुड्डो—उद्धतः णिपपणियो—जङ्घीतः णिटफंसो —निस्तिशः णिम्मीसुओ —नि:रमश्रुकः णिठ्वहड्—उद्वहति णिह्वो —सुप्तः णिहेळणं—निलयम् णिसियं—आघातम् णिरासो—नृशंसः णिसुद्धो—वातितः णिहुयं—सुरतम् णीसंको—इपः

त

तिच्छलो—तत्परः
तणसोही—न्णग्न्यम्
तण्णाद्यं—आईम्
तचुरिश्रं—रिजतम्
तंबहुसुमं—कुरवकम्, कुरण्टकम्
तलारो—तल्वरः
तह्रहं—तत्पम्
तेआलिसा—त्रिचत्वारिशत्
तोमरिओ—कस्त्रमार्जनम्

तडकडिओ—अनवस्थितः तणेसी—वृणराशिः तत्तिछो—तत्परः तंविकमी—इन्द्रगोपः तछं—तल्पम् तछं—तल्पम् तित्ति—तात्पर्यम् तेवणणा—त्रिपञ्चाशत्

थ

थिरण्णेसो—अस्थिरः थेवो—स्तोकः थोवो—स्तोकः थेरोसणं—अम्डुजम् थोको—स्तोकः

द

द्ड्टाली—दनवर्स दुगां—दु:खम् दुद्धोलना—गौः दुम्मइणी—कलहकारिणी दूणो—द्विपः दोगां—युग्मम् दोंदुरो—दुंबरिः दोसारअणो—चन्द्रः द्रवहहो—कातरः
दुग्घोट्टो—हिपः
दुदुमिद्यं—रसितम्
दुरिद्यं—दुतम्
दूसलो—दुर्भगः
दोगघोट्टो—हिपः
दोसणिजन्तो—चन्द्रः
दोसो—कोपः

ध

घणिआ—घन्या धुअरासो—श्रमरः धुअहं—पुरस्कृतम् धूमरी—तृहिनम् धारावासो—्दुईःः धुत्तो—आक्रान्तः धूमद्धअमहिसी—कृतिकाः धोरणी—पङ्किः

न नंगओ—रुद्दः

Ч

पअरो--अर्थदरः पंसुलो—रुद्दः पच्छाणिओ—सन्मुखमागतः पद्विद्यं-अनंकृतम् पडिरिगाअं --भग्नस् पडिसोत्तो--प्रतिकृतः पड्डाविअं-समापितम् प्णवण्णा--पञ्चपञ्चाशत् पंडरंगु—न्नामेश: पद्धलं--पार्श्वद्वयाप्रवृत: पहालो--केसर: परिअट्टविअं--परिच्डन्नम् परिक्खाइअओ--परिक्षीणः परिहाइओ-परिक्षीण: परोट्टं--पर्यस्तम् पहित्तं---पर्यस्तम् पविग्धं-विस्मृतम् पसहिओ-प्रेरित: पाउरणं—प्रावरणम्, क्वचम् पाडहुक:--प्रतिभृ: पासाणिओ—साक्षी पिटचा--वितृष्वता, सखी

पअलाओ—फणी पाङ्गरणं-पावरणम् पज्जतरं---दलितम् पडिक्खरो---प्रतिकृषः: पडिसिद्धी-प्रतिस्पर्धा पडिहत्थो--अपूर्वः पणिलिञ्जं-हतम् पण्णा--पञ्चाशत् प्रथरं --- पादताडनम् प्रमी-पाणि: परभन्तो – भीरः परिअड्डिअं-प्रकटिकम् परिचिअं---उहिक्षसम् परेओ--विशाच: पलिह्अओ —मूर्जः, उपलहदयः पह्लोट्टजीहो--रहस्यभेदी पविरंजवो--स्तिष्धः पहट्टो---उद्धतः, अचिरहरः पाओ--फगो पाडिपिद्धी-प्रतिस्वर्धा पासावी-गवाक्ष: पिठसिआ---पिवृष्त्रसा

ब

भ

म

पिडओ—आदिनः पिप्पडिअं—यत्रिकंचित्पिटतम् पिट्यं—जलम् पुण्णाली—पुंश्वली पुरिलो—दैत्यः पुट्यंगो—सुण्डितः पेसणआली—दूती पेक्किअं—दृपरिटतम् पिडुइअं—प्रशान्तम् पिलुअं—अ्रुतम् पुआइ—उन्सतः, विशाचः पुप्फी—पितृष्वसा पुरुंघओ—श्रमरः पेज्जलिओ—संघरित: पोरत्थो—मत्सरी

बइल्लो—बलीवर्दः बन्धोल्लो—मेलकः बम्हालो—अपस्मारः बह्तिओ—मधितः बहुल्लिआ—ज्येष्टश्रातृबध्ः वाओ —बालः बुलबुलो—बद्बुदः वंडिओ—वन्दी
वम्हह्रं—अम्बजम्
वलामोडी—वलास्कारः
वहुजाणो—चौरः, धूर्तः, जारः
वहुङ्गी—कीडोचितशालमञ्जिका
वुड्डिरो—महिषः

भच्चो—भागिनेयः भाइरो—भीरुः भिगं—नीष्ठम् , स्वीदृतम् भेज्जो—भीरुः भट्टिक्रो—विष्णुः भाउज्जा—भारुजाया भेजल्लो—भीरुः भोइओ—मंद्देपः

मइमोहिणी—सुरा मघोणो—मधवान मडप्परो—गर्वः मदोछी—दूती मरिओ—छट्तिः, विस्तीर्णः महह्रो—सुखरः माउचा—मातृण्यसा, सखी माणंसी—मायावी, मनस्वी मङ्खपुत्ती—पुष्पवती
मंजारो — मार्जार:
मत्त्वाखो—मत्तः
गम्मको — गर्वः
महालयपक्खो — महालयपक्षः
माइंदो — माक्दः
साउसिआ — मानृष्वसा
माभाइ — अभयम्

माहिवाओ—माघवातः मुसलं—मांसलम् मुहुरोमराइ—भूः मिअं—अर्लंकृतम् मुह्लं—मुखम् मेहुणिआ—मातुष्ठात्मना, स्यासी

#### ₹

रअणिद्धअं—इसुदम् रगिह्यो—अभिरूपितः रिंछोछी—पंक्तिः रिमिणो—रोदनशीलः रूञरूड्आ—उत्कलिका रोक्कअं—प्रोक्षितम् रइलक्खं—जवनम् रिअं—ल्द्रनम् रिट्ठो—अरिष्टम् , दैत्यः, काकः रुद्धो—आकान्तः रुवसिणी—रूपवती

ल

छंत्रा—बह्नरी, केश: छड्णा—हता छज्जालुड्णी—कह्नहकारिणी छववो—सुप्तः लुक्को—सुप्तः हिह्नको—गतः

लअणी—एता समुडो—एगुडः सडहा—विस्रासवती साहिस्रो—सम्परः स्रोट्ठो—सम्बरः

च

वअणीआ—ष्ठन्मत्ता, दुःशीला वक्कं—पिष्टम् वच्छुद्धलिओ—प्रत्युद्धतः विडणायो— वर्षरकण्ठः विडुमं—स्तुतम् वडद्अं—पीहितम् वणनत्तिडअं—पुरस्कृतम् विप्यं रक्तम् वरद्त्तो—पृतनवरः वरत्तो—पीतः, पतितः, पेटितः वहटं—पुनरुक्तम्

वहरोडो—जारः
वक्खलं—आच्छादितम्
वंजर—मार्जारः
विडिसाञं—स्तुतम्
वडुअरो— गृहत्तरः
वणइ—वनराजिः
वंदं—गृन्दम्
विष्यो—केदारः
वरण्डो—प्राकारः
वहिकञं—उत्संगितम्
वहिकञं—जाक्षारक्तम्

च

H

म

पिडओ—आदिनः
पिप्पडिअं—यत्रिंचित्पिटतम्
पिटवं—जलम्
पुण्णाली—पुंश्वली
पुरिलो—दैत्यः
पुठवंगो—मुण्डितः
पेसणआली—दूती
पेक्षिअं—वृपरितम्

पिडुइअं—प्रशान्तम् पिलुअं—अतम् पुआइ—उन्मतः, विशावः पुण्फी—पितृष्वसा पुळंघओ—अमरः पेज्जलिओ—संघटितः पोरत्थो—मत्सरी

बइल्लो—बलीवर्दः बन्धोलो—मेलकः बम्हालो—अपस्मारः बहिओ—मधितः बहुल्लिआ—ज्येष्टश्रातृवध्ः बाओ—बालः बुलंबुलो—बद्बदः वंडिओ—वन्दी वम्हहरं—अम्बुजम् वलामोडी—वलात्कारः वहुजाणो—चौरः, पूर्तः, जारः वहुङ्गी—क्रीडोच्तिशाल्मक्षिका वुड्डिरो—महिषः

भच्चो—भागिनेयः भाइरो—भीरुः भिगं—नीलम् , स्वीष्टतम् भेज्जो—भीरुः भट्टि खो—विष्णः भाउज्जा—श्रातृजाया भेजल्लो—भीरुः भोइओ—महेपः

मइमोहिणी—सुरा
मघोणो—मघवान्
मडप्परो—गर्वः
मदोली—दूती
मरिओ—लुटितः, विस्तीर्णः
महल्लो—मुखरः
माउचा—मातृष्वसा, सखी
माणंसी—मायावी, मनस्बी

मइलपुत्ती—पुष्पवती
मंजरो — मार्जार:
मत्तवालो — मत्तः
गम्मको — गर्वः
महालयपक्खो — महालयपक्षः
माइंदो — माक्दः
माइंदो — माक्द्रः
माइस्था — मातृष्यसा
माभाइ — अभयम्

माहिवाओ—माघवातः मुसलं—मांसलम् मुहुरोमराइ—भूः मिअं—अलंकृतम् मुह्लं—मुखम् मेहुणिआ—मातुलात्मना, स्याली

₹

रआणिद्धअं—इमुदम् रगिद्धो—अभिखपित: रिद्धोळी—पंक्ति: रिमिणो—रोदनकील: क्ञक्ड्आ—उत्कलिका रोक्कअं—प्रोक्षितम् रइलक्खं—जधनम् रिअं—ल्यनम् रिट्ठोः—अश्विम् , दैत्यः, काकः रुद्धो—आकान्तः रुवसिणीः—रूपवती

ल

संवा—वहारी, केवा: स्ट्रिंगा—स्ता स्ट्रिजालुइणी—कल्हकारिणी स्ववो—युसः सुक्षो—युपः हिह्को—गतः लअणी—ह्ना ठकुडो—ह्नगुडः ठडहा—विह्नासवती ठाहिस्रो—हम्परः ठोट्ठो—हमृतः

व

वअणीआ— उन्मत्ता, दुःशीला वक्तं—पिष्टम् यच्छुद्धलिओ—प्रत्युद्धतः विडणायो— घर्धरकण्टः विडुमं—स्तुतम् वडइअं—पीडितम् वणनत्तिक्ञं—पुरस्कृतम् विष्पञं रक्तम् वरद्त्तो—नृतनवरः वरत्तो—पीतः, पतितः, पेटितः वहटं—पुनस्तम् वहरोडो—जारः
वक्खलं—आच्छादितम्
वंजर—मार्जारः
विहसाअं—स्तुतम्
वहुअरो— वृहचरः
वणइ—वनराजिः
वंदं—वृन्दम्
विपक्षो—केवारः
वर्णडो—प्राकारः
वहक्जिं—उनसंगितम्
वहविञं—हाक्षारकम्

ब

भ

म

पिडओ—आदिनः
पिप्पडिअं—यत्रिकंचित्पितम्
पिट्यं—जनम्
पुण्णाली—पुंथली
पुरिलो—दैत्यः
पुटवंगो—स्णिडतः
पेसणआली—दूती
पेक्षिअं—इपरितम्

पिडुइअं—प्रशान्तम् पिलुअं—ध्रुतम् पुआइ—उन्मतः, पिशाचः पुप्फी—पितृष्वसा पुरुंघओ—अमरः पेज्जलिओ—संघटितः पोरस्थो—मस्सरी

बइल्लो—बलीवर्दः बन्धोल्लो—मेलकः बम्हालो—अपस्मारः बह्लिओ—मिथतः बहुल्लिआ—ज्येष्टश्रातृबध्ः वाओ—बालः बुलबुलो—बद्बदः वंडिओ—वन्दी वम्हहरं—अम्बुजम् वलामोडी—वलात्कारः वहुजाणो—चौरः, धूर्तः, जारः वहुङ्गी—क्रीडोचितशालमञ्जिका वुड्डिरो—महिपः

भच्चो—भागिनेयः भाइरो—भीरुः भिगं—नीलम् , स्वीदृतम् भेज्जो—भीरुः भट्टि ह्यो—विष्णुः भाउज्जा—श्रातृजाया भेज्जल्लो—भीरुः भोइओ—मेंद्रपः

मइमोहिणी—सुरा मघोणो—मधवान् मडप्परो—गर्वः मदोळी—दूती मरिओ—छट्तिः, विस्तीर्णः महङ्को—सुखरः माडचा—मातृण्वसा, सखी माणंसी—मायावी, मनस्वी मङ्खपुत्ती—पुष्पवती
मंजरो — माजांर:
मत्तवाछो — मत्तः
गम्मको — गर्वः
महालयपक्खो — महालयपक्षः
माइंदो — माकन्दः
माइसिआ — मानुष्वसा
माभाइ — अभवम्

माहिवाओ—माघवातः मुसलं—मांसलम् मुहुरोमराइ—श्रृः

मिअं—अलंकतम् मुद्दरं—मुखम् मेहुणिआ—मातुष्ठात्मना, स्वाषी

₹

रअणिद्धअं—कुमुदम् रिगहो—अभिक्षितः रिंकोळी—पंक्तिः रिमिणो—रोदनशोछः रूनसङ्ग्रा—उत्करिका रोक्कयं—प्रोक्षितम्

रइलक्लं—जवनम् रिअं—छनम् रिट्ठो—अन्टिम् , दैत्यः, काकः रुद्धो—आकान्तः रुवसिणी—रुपवती

ल

लंबा—बहरी, केश: लङ्गा—हता लज्जालुङ्गी—कलहकारिणी लबबो—सुसः लुक्को—सुसः हिहको—मतः

लअपी—खता लक्षुडो—खगुडः लडहा—विलासवती लाहिलो—सम्परः लोहो—समृतः

च

वअणीआ—डन्मना, दुःशीला वक्तं—पिष्टम् वच्छुद्धिञ्जो—प्रत्युद्धतः विडिणायो—वर्धरकण्ठः विडुमं—स्ततम् वडइअं—पीडितम् वणनत्तिङ्अं—पुरस्कृतम् विष्युं रक्तम् वरदत्तो—गृतनवरः वरत्तो—पीतः, पतितः, पेटितः वहटं—पुनस्कत्म

वहरोडो—जारः वक्खरं—आक्जादितम् वंजर—मार्जारः विडसाअं—स्ततम् वडुअरो — बृहत्तरः वणइ—वनसनिः वंदं—बृत्दम् विपिओ—केदारः वरण्डो—प्राकारः वहनिअं—उत्संगितम् वहनिअं—हासारकम् वहिइअं-पर्गाप्तम् वाअडो—शुकः

वाडी---वृति:

वामो-अाकान्तः

वारिज्ञो—विवाहः

विअंदुटं—अवरोपितम् , मुक्तम्

विच्छुरिअं—अपूर्वम् विड्ढो--- युष्ठोत्थित:

वित्थिरं—विस्तार:

विरुओ—विरुद्धः विसारो-सैन्यम्

विहडणो—अनर्थः

विहुं उओ—विधुंतुदः वीवी-वीचिः

वेणुसारो—भ्रमरः वेलंबो-विडम्बनम्

वेह्नहृहो—कोमलः, विलासी

वेहरीओ—बहुरी, केशः

व्युडो-विट:

बहुहाडिणी--वध्वा उपरि परिणीता

वाडह्रो—प्रछपितः

वामृलूरो--वामऌरः

वारड्डं-अभिपीडितम्

वावडो — कुटुम्बी

विडसगो-न्युत्सर्गः

विड्डितं —अजितम्

विडूच्छओ---निपिद्ध:

विरिचरो—धाराविरेचनशीछ:

विवओ—विस्तीर्णः

विसो - वृप:, मृपक: विहिमिहिओ--विकसितः

वीली-वीथि:

वेणिअं--वचनीयम्

चेण्णो--आकान्तः

वेह्रइअं-संकुचितम्

वेह्नरी-विलासवती

वोद्वी—सक्तः

स

संसाओ--आरूढः, चूर्णतः, पीतः, उद्विग्न:

सइलासिओ—मयूरः

संकरो-रथ्या

संघअणं—संहननम्

सहिअग्गिअं—वधितम्

सत्थरो—संस्तरः

समराइअं—पिष्टम्

समुद्रहरं—अम्बुगृहं

सहउत्थिया-दूती

सइकोडी--शतकोटिः

सगाहो-सुक्तः

संगोर्छ—संघातः

संचारी—दूती

सन्तो--गतः

सहालं---नूपुरम्

समुद्धणवणीअं—चन्द्रः

सरिसाहुलो—सदृश:

साउह्यो—अनुरागः

साणिओ—ज्ञान्तः सालक्किआ—ज्ञारिका सिद्धो—सुप्तोत्थितः सिह्डहिल्लो—बालकः सीउट्टं—हिमकालदुर्दिनम् सीसकं—शीर्पकाम् सहरओ—धारिकागृहम्, चटकः सुरद्धओ—दिवसः सेवालं—सेवालम् सोहिअं—पिटम्

सामरी—शाल्मरी
साहुछी—शाखा
सिप्पी—श्ची
सिहिणं—स्तनम्
सीउहं—हिमकालदुदिनम्
सुण्ह्सिओ—निद्राशील:
सूरंगो—दीपः
सूरही—मध्याहम्
सोत्ती—तरङ्गिणी

ह

हिक्कअं—उन्नतम् हडहडओ—अनुरागः हिजा—हीः हीमोरं—भीमरम् हेपिअं—उन्नतम् हेसमणं—उन्नतम्

हट्टमहट्टो—युवस्वस्थः हल्लपविअं—त्वश्तिम् हिद्धो — सस्तः हीरणा—त्रपा हेरिवो—हेरम्बः हेसिअं—रसितम्

# आठवाँ अध्याय

## कारक, समास और तद्धित प्रकरण

## कारकविचार

करोति क्रियां जनयतीति कारकम् — क्रिया के उत्पादक को कारक कहते हैं; अथवा 'क्रियान्त्रिय कारकम् ' — क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते हैं। हेमचन्द्र ने — 'क्रियाहेतु: कारकम्' क्रिया की उत्पत्ति में जो हेतु — सहायक हो, उसे कारक कहा है। प्राञ्चत में संस्कृत के समान ही कत्ती, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपा-दान और अधिकरण ये छः कारक हैं। प्राञ्चत के वैयाकरणों ने सम्बन्ध को कारक नहीं माना है और न पष्टी (छट्टी) विभक्ति के रूपों को ही प्रथक् स्थान दिया है। पष्टी के रूप चतुर्थों के समान ही होते हैं। वास्तविक वात यह है कि सम्बन्ध कारक का क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं है। यथा—विउसाणं परिसाए मुरुक्खेहिं मउणं सेवीअड, अन्नह मुक्खित्ता निज्जिहिन्त'—विद्वानों की सभा में मूखों को मौन रहना चाहिए, अन्नय्या उनकी मूखता प्रकट हो जाती है। इस वाक्य में 'सेवीअड' क्रिया के साथ 'विउसाणं' का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है और न 'विउसाणं' में सेवीअड' क्रिया का जनकत्व-उत्पादकत्व ही है। अत: यह पद पष्टी विभक्ति तो है, पर सम्बन्ध कारक नहीं है।

विभक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है—"संख्याकारकबोधियत्री विभक्तिः"— जिसके द्वारा संख्या और कारक का बोध हो, वह विभक्ति है। 'विउसाणं' से बिद्वानों के समृह का बोध होता है, अत: वह पष्टी विभक्ति तो है, पर कारक नहीं।

विभक्ति और कारक में एक अन्तर यह भी है कि कारक कुछ है और विभक्ति कुछ हो जाती है यथा—कर्ता में सर्वदा प्रथमा और कर्म में दितीया विभक्ति ही नहीं होती; बिल्क कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति भी होती है। जैते—'रावणो रामेण हुओ' इस वाक्य में हनन किया का वास्तविक कर्ता राम है, पर राम प्रथमा विभक्ति में नहीं है, तृतीया विभक्ति में रखा गया है। इसी प्रकार हनन किया का वास्तविक कर्म रावण है, उसे द्वितीया विभक्ति में न रखकर प्रथमा विभक्ति में रखा गया है। १. कत्ती—िकिया के द्वारा जिस संज्ञा के सम्बन्ध में विधान किया जाता है, उस संज्ञा के रूप को कत्ती कारक कहते हैं। जैसे—रामो 'भाईअइ'—में 'काईअइ' किया राम के सम्बन्ध में विधान करती है कि राम ध्यान करता है।

#### प्रथमा विभक्ति के नियम-

(१) प्रातिपदिकार्थ—शब्द का मात्र अर्थ, लिङ्गमात्र, परिमाणमात्र अथवा वचन मात्र बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है । प्रातिपदिक शब्द का अर्थ— "नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः"— जिस शब्द की जिस अर्थ के साथ नियम से उपस्थिति हो, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा—जिणो, वाऊ, पञ्जुणो, ससंभू, णाणं आदि।

संस्कृत के समान प्राकृत में भी शब्द में जब तक प्रत्यय नहीं लगता, तब तक उसका अर्थ नहीं जाना जा सकता है। प्रातिपदिक (Crude form) में सुप् आदि विभक्तियों को जोड़ने से ही अर्थ प्रकट होता है। उदाहरण के लिए यों समझना चाहिए कि विभक्ति रहित देव शब्द का उच्चारण करें तो यह निर्धिक होगा। जब 'देवों' उच्चारण करते हैं तभी इस शब्द का अर्थ 'देव' ने यह प्रकट होता है। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में विभक्ति प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

लिङ्गसात्र में—तडो, तडी, तडं; परिमाणसात्र में—त्रजन मात्र का ज्ञान कराने के लिए—दोणोठवीही—यहाँ प्रथमा विभक्ति से बीहि का द्रोण रूप परिमाण विदित होता है।

ववनमात्र-एको, बहु आदि।

- (२) सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यथा हे देवो, हे देवा, हे हे पञ्जुणा।
  - २. कर्म—जिस पदार्थ पर किया के न्यापार का फल प्राप्त दोता है; उस पदार्थ से सूचित होनेवाली संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयोग किये गये पदार्थों में से जिसको कर्चा सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। अर्थात् कर्चा के लिए जो अत्यन्त ईंप्सित-अभीष्ट है, उसीकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे—'मासेसु अस्सं बंधइ' उड़द के खेत में घोड़े को वांधता है, इस वाक्य में बांधने-

१. स्वतन्त्रः कत्ती २।२।२. हे० ।

२. प्रातिपदिकार्यं लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा २।३।४६ पा० ।

३. कतु रीप्सिततमं कमं १।४।४६. पा०।

वाला अपनी बांधने की किया के द्वारा अश्व को वर्शगत करना चाहता है। अतः वन्धन व्यापार द्वारा अश्व ही कर्त्ता को अभीष्ट है, उड़द नहीं। उड़द की चाह अश्व को हो सकती है और उसके प्रकोभन से उसका वांधना सुगमतर हो सकता है, परन्तु कर्रा को उसकी चाह नहीं है। अतः मासेसु में कर्म संज्ञा नहीं हुई।

कियाविकेप द्वारा जो कर्त्ता को अत्यन्त अभीट है, उसीकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे—पयेण ओद्नं भुंजइ — दूध से भात खाता है, वाक्य में दूध भी भात की तरह कर्त्ता को प्रिय है, पर कर्त्ता अपने भोजन न्यापार द्वारा, जिसे सबसे अधिक पाना चाहता है, वह भात है, दूध नहीं। यतः दूध पेय है, यह तो केवल भोजन किया के सम्पादन में सहायक है, अतः यहाँ पर पयेण की कर्म संज्ञा नहीं है, ओद्रमं की है।

- (१) अनुक्त कर्म को बतलाने के लिए कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा – हिर्रे भजइ, गामं गच्छुइ, वेअं पढइ, पुत्थकं पढइ, स्नाणं भाईअइ, अत्थं चिठ्वइ।
- (२) सप्तसी और प्रथमा त्रिभक्ति के स्थान पर ववचित् द्वितीया विभक्ति होती है। वया—विडजुडजोमं भरइ रित्तं—विद्युदुद्योतं भरति रात्र्याम्—यहाँ सप्तमी के स्थान पर द्वितीया हुई है।

चउवीसं पि जिणवरा—-चतुर्विगतिरिष जिनवराः—यहाँ प्रथमा के स्थान पर द्वितीया हुई है।

- (३) लंस्∌त के समान ाकृत में भी द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि कारकों में भी द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—-
  - (१) माणवअं पहं पुच्छइ--वचे से सस्ता प्रता है।
  - (२) रुक्खं ओचिन्वइ फलाई-- वृक्ष के फलों को इक्टा करता है।
  - (३) माणवअं धम्मं सासइ—माणवकसे धर्म कहता है।
- ( ४ ) शी, स्था और आस् धातुओं के पूर्व बदि अधि (अहि) उपसर्ग छगा हो तो इन क्रियाओं के आधार की कर्स संज्ञा होती है। यथा--अहिचिट्टइ वइउंठं हरी।
- ( ९ ) अहि और नि उपसर्ग जत्र एक साथ विश् (विस) घातु के पहले आते हैं, तो विश् के साधार को कर्म कारक होता है। यथा—अहि निवसह सम्मग्गं।
- (६) यदि वस् घातु के पूर्व उव, अनु, अहि और आ में से कोई भी उपसर्ग छगा हो तो किया के आधार को कर्मकारक होता है। यथा—

१. कर्मिएा द्वितीया २।३।२. पा०।

२. सप्तम्या द्वितीया =13183७ हे०

हरी वइडंठं डववसइ, अहिवसइ, आवसइ वा।

(७) अहिओ (अभितः)—चारों ओर, परिओ (परितः)—सब ओर, समया— समीप, तिकहा (निकषा)—समीप, हा, पडि, घिअ, सन्वओ और उवरि-उवरि शब्दों की जिनमें सक्षिकटता पाई जाय उनमें दितीया विभक्ति होती है। यथा—

अहिओ किसणं, परिओ किसणं, गामं समया, निकहा लंकं, हा किसणा मत्तं, परिजणो रायाणं अहिओ चिट्ठइ।

- (८) अणु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—णई अणुवसिआ सेना, अणुहरिं सुरा, मोहणं अणुगच्छइ हरी।
- (१) अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर अणु के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। यथा-अणुहरिं सुरा-देवता हिर से हीन हैं।
- (१०) जब अंगुलि निर्देश करना हो, इत्यंभ्त-ये इस प्रकार के हैं--यह वत-लाना हो, आग--यह उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है, यह प्रकट करना हो अथवा पुनरुक्ति दिखलानी हो तो पिंड, पिर और अणु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा-
  - (१) वच्छं पडि विज्जुअइ विज्जु—वृक्ष पर विजली चमकती है।
  - (२) भत्तो विसणुं पडि अणु वा--विष्णु के ये भक्त हैं।
  - (३) रुच्छी हरिं पडि अणु वा—उदमी विष्णु के हिस्से में पड़ीं या पड़ें।
  - ( ४ ) वच्छं वच्छं पडि सिसर्—प्रत्येक युक्ष को सींदता है।
  - (११) पूजार्थ में सु अन्यय और उल्लंबन अर्थ में अह अन्यय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

अइ देवा किसणो—-कृष्ण सब देवताओं की अपेक्षा पूज्य हैं। सुसिष्पक्षं वच्छं—-अच्छी तरह सींचा हुआ बुक्ष।

3. करण कारक—अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता देता है, उसे करण कहते हैं। यथा—"रामेण बाणेन हुओ बाली" वाक्य में कर्त्ता राम बाली को मारने में सबसे अधिक सहायता वाण की लेता है; यों तो हाथ और धगुप भी सहायक हैं, पर ये अत्यन्त सहायक नहीं है, अतः इन्हें करणकारक नहीं माना जायगा। ताल्पर्य यह है कि जो क्रिया-फङ की निष्पत्ति में साधन का बोध कराता है, उसे करणकारक कहते हैं। करण अर्थ में नृतीया विभक्ति होती है। यथा—रामो जलेन कडं पच्छालइ।

- (१) प्रकृति—स्वभावादि अर्थो में तृतीया होती है। यथा—पर्इईअ चारू— स्वभाव से सुन्दर, गोत्तेण गरगो, रसेण महुरो, सुहेण जाइ। किं जणणिकोव्वणविउ-डणमत्तेण जम्मेणं।
- (२) दिव् धातु के योग में विकल्प से द्वितीया विभक्ति भी होती है। यथा---अच्छेहिं अच्छा वा दीव्यइ--पाशों से या पाशों को खेलता है।
- (३) समपूर्वक णा धातु के कर्म की विकल्प से करण संज्ञा होती है। यथा---पिअरेण, पिअरं वा सण्णाणइ---पिता के साथ मेल से रहता है।
- (४) फलप्राप्ति या कार्यसिद्धि को बतलाने के लिए तृतीया विभक्ति होती है। यथा—-दुवालसवरसेहिं वाअरणं सुणह—-द्वादशवर्षे: व्याकरणं श्रूयते।
- (१) सह, सामं, साथं और सद्धं के योग में नृतीया विभक्ति होती है। यथा—पुत्तेण सहाअओ पिआ—पुत्रेण सहागतः पिताः छक्खणो रामेण साअं गच्छइ, देवदत्तो जम्मदत्तेण समं नहाति।
- (६) विधं, विना, नाना शब्दों के साथ वृतीया, द्वितीया या पञ्चमी विभक्ति होती है। वधा--पिधं रामेण, रामत्तो, रामं चा; जलेन, जलत्तो, जलं चा; जलं विना कमलं चिट्ठतुं ण सक्कइ।
- (७) जिस विकृद अंग के द्वारा अङ्गी का विकार माळ्म हो, उस अंग में वृतीया विभक्ति होती है। यथा—पाएण खंजो, कण्णेन वहिरो—पैर का लँगड़ा; कान का वहिरा।
- (८) जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उसमें नृतीया निभक्ति होती है। यथा—

दंडेण घडो जाओ—दण्डे के कारण घड़ा उत्पन्न हुआ। पुण्णेण दिट्ठो हरि—पुण्य के कारण हरि दिखलायी पड़े। अडमणेण वसइ—अध्ययन के प्रयोजनन से रहता है।

(१) जो जिस प्रकार से जाना जाय, उसके रुक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—

जडाहि तावसो—जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है। गमणेण रामं अणुहरड़—गमन में राम के सटश है।

(१०) कार्य, अर्थ, प्रयोजन, गुण तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने वाळे शब्दों के योग में उपयोज्य या आवश्यक वस्तु को तृतीया विभक्ति होती है। यथा—

तिणेण कड्जं भवइ ईसराणं—धनी लोगों का कार्य तिनके से भी हो जाता है।

को अत्थो पुत्तेण जो ण विडसो ण धिम्मओ—उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या छास है, जो न विद्वान् है और न धर्मात्मा।

(११) आर्ष प्रयोगों में सप्तमी स्थान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। यथा—

तेणं कालेणं, तेणं समएगां—तिसन् कार्छे, तिसन् समये—उस समय में।

- ४. सम्प्रदान कारक—दानकार्य के द्वारा कत्तां जिसे सन्तृष्ट करता है, उसे सम्प्रदान कहते हैं। अर्थात् जिस पदार्थ के छिए कोई क्रिया की जाती है, उसका घोध कराने वाली संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—विष्पाय या विष्पस्स गावं देइ—विप्राय गां ददाति।
- (१) रोअ—रुच् धातु तथा रुच् के समान अर्थवाली अन्य धातुओं के योग में प्रसन्न होनेवाला सम्प्रदान कहलाता है और सम्प्रदान को चतुर्थी होती है। यथा— हिरिणो रोयइ भत्ती—हरी को भक्ति अच्छी लगती है।

बालकरस मोअआ रोअन्ते—बालकाय मोदका: रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। मम तब वियारो रोयइ—मुझे तुम्हारा विचार अच्छा लगता है।

तस्स वाञा मदमं न रोयइ—उसकी वात सुन्ने अच्छी नहीं छगती।

(२) सलाह (श्लाघ) हुण, (हुड्), चिट्ट (स्था) और (सव) शप् धातुओं के योग में जिसको जाना जाय उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है और सम्प्रदान को चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

गोवी समरत्तो किसणाय किसणस्स वा सलाहइ, चिट्ठइ, सवइ वा— गोपी कामदेव के वश से श्रीकृष्ण के अर्थ अपनी स्वादा करती है, स्थित होकर कृष्ण को अपना अभिप्राय बताती है तथा कृष्ण के लिए अपना उपालम्स करती है।

(३) घर—घङ् उधार छेना—कर्ज छेना धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती ~ है। यथा—

भत्ताय, भत्तस्स वा धरइ मोक्खं हरी—हिर भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं।

सामो अस्सपइणो सई धरइ -- श्याम ने अश्वपति से एक सौ कर्ज छिए।

(४) सिह (स्टाह) धातु के योग में जिसे चाहा जाय, वह सम्प्रदानसंज्ञक होता है और सम्प्रदान को चतुर्थी विभक्ति में रखते हैं। यथा—

पुष्फाणं सिहइ-पुल्पेभ्य: स्पृह्यति-फूलों की चाहुना करता है।

( 4 ) कुल्म (कुष्, ) दोह (दुह), ईस (ईप्पी) तथा असूअ (असूय् ) घातुओं के योग में तथा इन घातुओं के समान अर्थवाली घातुओं के योग में जिनके जपर कोघादि किये जाते हैं, उनको चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा हरिणो कुल्मह, दोहइ, ईसइ, अस्अइ, वा।

( ६ ) निश्चित काल के लिए वेतन इत्यादि पर किसी को रखा जाना परिक्रमण कहलाता है, उस परिक्रयण में जो करण होता है, उसकी विकल्प से सम्प्रदान संज्ञा

होता है। यथा-

सयेण सयस्स वा परिकीणइ-सौ रुपये के देतन पर रखा गया।

(७) जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाय, उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

मुत्तिणो हिर्र भजइ-मुक्ति के छिए हिर को भजता है। भक्ती णाणाय कप्पइ, संपज्जइ, जाअइ वा।

(८) हेमचन्द्र के मत से तादर्थ्य-उसके लिए-अर्थ में पष्टी विभक्ति विकल्प से आती है। यथा-

मुणिरस, मुणीणं देइ—मुनीनं मुनिभ्यो वा ददाति । नमो नाणरस—नमो ज्ञानाय, नसो गुरुस्स—नमो गुरवे । देवस्स देवाय नमो ।

( ९ ) हित और लुख के योग में चतुर्थी विमक्ति होतो है । यथा— बंभणस्स हिअं सुहं वा—बाह्मण के लिए हितकर या सुखकर ।

(१०) नमो, सुत्थि, सुहा, सुभाहा, और अलं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

हरिणो नमो–हरि को नमस्कार हो। पआणं सुत्थि–प्रजा का कल्याण हो। पिअराणं सुहा—पितरों को यह समर्दित है। अलं मल्लो मल्लस्स—सङ्घ दूसरे मल्ल के लिए पर्यास–काफी है।

५. अपादान कारक—जिससे किसी वस्तु का विश्वेप होता है, उसे अपादान-कारक कहते हैं। अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—धावत्तो अस्सत्तो पडड़—दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है।

(१) दुगुञ्छ, विराम और पमाय तथा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—पावत्तो दुगुञ्छइ, विरमइ वा; धम्मत्तो पमायइ।

- (२) जिसके कारण डर माल्यम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो, उस कारण को पद्ममी विभक्ति होती है। यथा—चोरओ वीहड्, सप्पओ भर्यः रामो कछहत्तो बीहड्।
- (३) प्राह्त में 'भी' धातु के थोग में पद्मती के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति भी पायी जाती है। यथा—दुद्वाण की न चीहड़—दुद्देभ्यः को न विभेति—दुर्थे से कौन नहीं दरता है।
- (४) पद्यमी के अर्थ में पष्टी विभक्ति भी देखी जाती है। यथा—चोरस्स वीहडू—चौराद्विभेति—चोर से डरता है।
- (१) पञ्चमी के स्थान में कहीं-कहीं नृतीया और सप्तमी विभक्ति भी पायी जाती हैं। यथा—चोरेण बीहड़—चौराहिभेति; अन्ते उरे रिमडमागओ राया—अन्तः पुराद् रन्त्वामत इत्यर्थः।
- (६) पराव्र्वक जि धातु के योग में जो असहा होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और पद्मभी विभक्ति हो जाती है। यथा—अडभयणत्तो पराजयह।
- (७) जनधात के कर्चा का आदिकारण अपादान होता है। यथा—कामत्तो कोहो अहिजाअइ, कोहत्तो मोहो अहिजाअइ।
- ६. प्रातिपादिक और कारक के अतिरिक्त स्वस्वाप्तिभावादि सम्यन्ध में पष्टी विभक्ति होती है। मुख्यतः सम्वन्ध चार प्रकार का है—स्वस्वाप्तिभाव सम्यन्ध, जन्य-जनक भाव सम्बन्ध, अवयवावयविभाव सम्बन्ध और स्थान्यादेश। साहुणो धणं में स्वस्वाप्तिभाव सम्बन्ध है, यतः साधु धन का स्वामी है। पिअरस्स, पिउणो वा पुत्ते में जन्य-जनकभाव सम्बन्ध है। पस्णो पाअं में अवयव-अवयविभाव सम्बन्ध है, यतः पशु अवयवी है और पर उसके अवयव हैं। गम् के स्थान में अइच्छ, अई और अकस आदेश होता है, अतः यहां स्थान्यादेश सम्बन्ध माना जायगा। इन सम्बन्धों के अतिरिक्त कार्य-कारणादि और भी सम्बन्ध हैं, सम्बन्ध में पछी विभक्ति होती है। यथा—काअस्स अंगाणि पसंसेट्स—कीए के अंगों की प्रशंसा करता है। जहा तुह अंगाणि अईव मणोहराणि तहा तुमं सुमहुराहं गीयाहं गाउं समस्थो सि—जेते सम्बन्ध अंग सुन्दर हैं, वैसे ही तुम सुमधुर गाना गाने में भी समर्थ हो।
  - (१) कर्मादि में भी सम्बन्धमात्र की विवक्षा होने पर पष्टी निमक्ति हो जाती है। यथा—तस्स वाहरणत्थं माहावाहिहाणा चेडी पेसिया—उसे बुठाने के जिए माधवी नाम की दासी को भेजा।

तस्य कहियं—उसते कहाः माआए, माऊए वा सुमरइ—माता को याद

- (४) द्वितीया और वृतीया विभक्ति के स्थान में कचित् सतमी विभक्ति हो जाती है । यथा—गामे वसामि—ग्रामं वसामि; नयरे न जामि—नगरं न शामि। तिसु तेसु वा अलंकिआ पुह्वी—वैरलंकृता ध्यिवी।
- (१) पद्ममी के स्थान पर भी सतमी पायी जाती है । यथा--अन्तेडरे रिमर्ड आगओ राया--अन्तःपुराद् रन्त्वाऽऽगतो राजा।
- (६) मध्य अर्थ या अधिकरण अर्थ वतलाने के लिए समि विभक्ति होती है। यथा—एत्थंतरिम पत्तो एसो तवोवणं, अणेयवियटपजणियकुचिन्तासंधु-कियपवड् दमाणकोहाणलो य कुलवइं सेसतावसे य परिहरिजण अलिक्खओं चेव गओ सहयारवीहियं, उवविद्वो य विमलसिलाविणिम्मिए चाउरन्तपीढे ति ।
- (७) वास्तिविक वात यह है कि प्राकृत में विभक्तियों के व्यवहार का कोई विशेष नियम नहीं है। कहीं द्वितीया और तृतीया के स्थान में सप्तमी, कहीं पद्यमी के स्थान में तृतीया तथा सप्तमी और प्रथमा के बदले द्वितीया विभक्तियाँ व्यहत होती हैं।

द्वितीया-तृतीययोः सप्तमो ८।३।१३५. हे०—-द्वितीयानृतीययोः स्याने क्वित् सप्तमो
भवति ।

२. पञ्चम्यास्तृतीया च ८१३।१३६. पञ्चम्याः स्थाने ववचित् सन्तमी भवति ।

### समासविचार

(१) "समसनं समासः"—संक्षेप को समास कहते हैं अर्थात् दो या अधिक कान्दों को इस प्रकार साथ रखना, जिससे उनके आकार में कमी भा जाय और अर्थ भी प्रकट हो जाय। तात्पर्य यह है कि परस्पर सम्बद्ध अर्थवाने कन्दों का एक रूप में मिलना समास है। समास से सिद्ध पद—सोमासिक या समस्तपद कहलाते हैं। समस्तपद के प्रत्येक पद को विभक्तियों के साथ अलग-अलग करने को विग्रह कहते हैं।

समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं——(१) अव्ययीभाव, (२) तत्पुरुप, (३) बहुवीहि और (४) द्वन्द्व। अव्ययीभाव में पहले पद के अर्थ की, तत्पुरुप में दूसरे पद के अर्थ की, बहुवीहि में अन्य पद के अर्थ की तथा द्वन्द्व में सभी पदों के अर्थी की प्रधानता होती है।

तत्पुरुप समास दो प्रकार का होता है--(१) समानाधिकरण तत्पुरुष और (२) व्यधिकरण तत्पुरुप। समानाधिकरण तत्पुरुप का ही दूसरा नाम कर्मधारय समास है। द्विगु समास कर्मधारय का ही भेद है।

एकशेष समास भी स्वतन्त्र नहीं है, यह द्वन्द्र का ही एक उपभेद है। कहा भी है---

> दंदे य वहुव्वीही कम्मधारय दिगुयए चेव। तप्पुरिसे अव्वईभावे एक्क्सेसे य सत्तमे॥

#### (१) अन्ययीभाव (अन्वईभाव)

- (१) अन्त्रयीभाव समास में पहला पद बहुधा कोई अन्त्रय होता है और यही प्रधान होता है। अन्ययीभाव समास का समूचा पद कियाविशेषण अन्यय होता है।
- (२) विभक्ति आदि अर्थों में अध्यय का प्रयोग होने पर अध्ययीभाव समास होता है।
  - (१) विभक्ति अर्थ में—हरिम्मि इइ—अहिहरि; अप्पंसि अन्तो— अज्भापं।
  - (२) समीप अर्थ में—गुरुणो समीवं—डवगुरु; सिद्धगिरिणो समीवं— डवसिद्धगिरि ।
  - (३) पश्चात् अर्थ में—जिणस्स पच्छा—अणुजिणं; भोयणस्स पच्छा— अणुभोयणं ।

- ( ४ ) समृद्धि अर्थ में मद्दाणं समिद्धि सुमदं।
- ( ६ ) अभाव अर्थ में मिछ्काणं अभाओ निम्मछिकं ।
- (६) अत्यय—नाश में—हिमस्स अचओ—अइहिमं।
- ( ७ ) असम्प्रति—अनौचित्य अर्थ में —िनिद्दा संपद्द न जुज्जइ—अइनिदं।
- (८) यथा का भाव—योग्यता—ह्रवस्स जोग्गं—अणुरूपम् (अनुरूपम्)। वीष्सा—नयरं नयरं ति—पइनयरं (प्रतिनगरम्)।

" " —िद्णं दिणं ति—पइदिणं ( प्रतिदिनम् )।

" , —घरे घरे ति—पइघरं (प्रतिगृहम्)।

" अनितिक्रम—सत्तिं अण्इक्कमिअ—जहाविहि (यथाविधि)।

" , —सत्ति अणड्कमिऊण—जहासत्ति (गथाशिक्त)।

- ( ९ ) आनुपूर्ग्य—क्रम—जेट्टस्स अणुपुरुवेण— अणुजेट्टं ( अनुरुवेष्टम् ) ।
- (१०) यौगपद्य-एक साथ होना-चक्केण जुगव-सचर्क ( सक्कम् )।
- (११) सम्पत्ति—छत्ताणं संपर्—सछत्तं ( सक्षत्रम् )।

# (२) तत्पुरुष (तप्पुरिस)

(१) उत्तरपद्धिप्रधानस्तत्पुरुषः — जिसमें उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता रहती है, उसे तत्पुरुप समास कहते हैं। राइणो पुरिसो = रायपुरिसो में उत्तरपद पुरुप की प्रधानता है। तात्पर्य यह है कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य रहता है, अतः विशेष्य की प्रधानता रहने के कारण इसमें उत्तरपद की प्रधानता मानी जाती है।

तत्पुरुप समास के आठ भेद हैं—प्रथमा तत्पुरुप, द्वितीया तत्पुरुप, तृतीया तत्पुरुप, चतुर्थी तत्पुरुप, पद्यमी तत्पुरुष, पष्टी तत्पुरुप, सप्तमी तत्पुरुप और अन्य तत्पुरुप।

#### (१) प्रथमा तत्पुरुष (पढमा तप्पुरिस)

(१) पुन्न, अवर, अहर और उत्तर प्रथमान्त पद अपने अवयदी पष्टगन्त के साथ एकाधिकरण में समास को प्राप्त होते हैं। यथा—पुन्वं कायरस = पुन्वकायो, अवरं कायरस = अवरकायो, उत्तरं गामरस = उत्तरगामो।

## (२) द्वितीया तत्पुरुष (वीया तप्पुरिस)

(२) सिअ, अतीत, पडिअ, गअ, अइअत्थ, पत्त और आवण्ण शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति के आने पर द्वितीया-तत्पुरुष समास होता है। यथा— किसणं सिओ = किसणिसओ, इंदियं अतीतो = इंदियातीतो ( इन्द्रियातीतः ), अग्गि पिंडओ = अग्गिपिंडओ ( अग्निपितः ), सिवं गओ = सिवगओ ( शिवगतः ), सुहं पत्तो = सुहपत्तो ( मुखप्राप्तः), भहं पत्तो = भहपत्तो ( भद्र-प्राप्तः ), पत्तयं गओ = प्त्यगओ ( प्रव्यगतः ), दिवं गओ = दिवगओ ( दिवंगतः ), कहं आवण्णो = कहावण्णो ( क्ष्टापद्मः ), मेहं अइअत्थो = मेघाइअत्थो ( मेघात्यस्तः ), वीरं अस्सिओ = वीरस्सिओ ( वीराश्रितः )।

# (३) तृतीया तत्पुरुष (तईया तप्पुरिस)

(१) जब तत्पुरुप समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो, तब उसे तृतीया तत्पुरुप कहते हैं। यथा—

साहू हिं विन्दिओ = साहुवंदिओ (साधुवन्दितः), जिणेण सिरसो = जिणसिरसो ( जिनसदत्तः ), ईसरेण कहे = ईसरकहे (ईश्वरकृतः), द्याए जुत्तो = द्याजुत्तो (द्यायुक्तः), गुणेहिं संपन्नो = गुणसंपन्नो (गुणसम्पन्नः ), रसेण पुण्णं = रसपुण्णं (रसपूर्णम् ), सायाए सिरसी = साउसिरसी ( सावसदत्तः ), कुळगुणेण सिरसी = कुलगुणसिरसी ( इष्टगुणसद्त्रः ), रुवेण समाणा = रूवसमाणा ( रूपसमाना ), आयारेण निज्ञणो = आयारनिज्ञणो ( धाचारनिपुणः ), णहेहिं भिण्णो = णहिं भिण्णो ( नखिमन्नः ), गुडेन मिस्सं = गुडिमिस्सं ( गुडिमिश्रं ), महुणा मत्तो = महुमत्तो ( मधुमत्तः ), पंकेन छित्तो = पंकिछत्तो ( पङ्किष्ठः ), बाणेन विद्दो = बाणविद्दो ( बाणविद्दः )।

### (४) चतुर्थी तत्पुरुष (चडत्थी तप्पुरिस)

(१) जिस तत्पुरुप समास का प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में हो, उसे चतुर्थी सत्पुरुप कहते हैं। यथा—

कलसाय सुवण्णं = कलससुवण्णं (कलशसुवर्णम्), मोक्खाःथं नाणं, मोक्खाय नाणं वा = मोक्खनाणं (सोक्षज्ञात्म्), लोयाय हिओ = लोयहिओ (लोकहितः), लोगस्स सुहो = लोगसुहो (लोकसुखः), कुंथस्त महिआ = कुंभमहिआ (इम्भएक्तिका); भूयाणं वली = भूयवली (स्तवितः), बंभणाय हिअं = वंभणहिअं (बाह्मणहितम्), गवस्स हिअं = गविहेअं (गोहितम्), थंभाय कहुं = थंभकटुं (यूप्रासः), बहुजणस्स हिओ = बहुजणहिओ (बहुजनहितः)।

#### (५) पञ्चमी तत्पुरुप (पंचमी तप्पुरिस)

(१) जब तत्पुरुप समास का पहला पद पञ्चमी विभक्ति में रहता है, तब उसे पञ्चमी तत्पुरुप कहते हैं। यथा— संसाराओ भीओ = संसारभीओ ( संसारभीत: ), दंसणाअ भट्टो = दंसण-भट्टो ( दर्शनश्रद: ), अन्नाणाओ सयं = अन्नाणभयं ( अज्ञानभवम् ), वग्घाओ भयं = वग्घभयं ( व्यावभयं ), रिणाओ मुत्तो = रिणमुत्तो ( ऋणमुक्तः ), चोराओ भयं = चोरभयं ( चौरभयं ), थेणाओ भीओ = थेणभीओ ( स्तनभीत: ), थोवाओ मुत्तो = थोवमुत्तो ( स्तोकानमुक्तः )।

### (६) पष्टी तत्पुरुष (छट्टी तप्पुरिस)

(१) जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद पछी विभक्ति में हो, उसे पछी तत्पुरुप कहते हैं। यथा—

देवस्स मंदिरं = देवमंदिरं (देवमन्दिरं ), कन्नाए सुहं = कन्नासुहं (कन्या-सुषम्), नरस्स इंदो = निरंदो (नरेन्द्रः), देवस्स इंदो = देविदो (देवेन्द्रः), तेहस्स साळा = लेहसाळा (केलराळा), विज्ञाए ठाणं = विज्ञाठाणं (विद्या-स्थानं), समाहिणो ठाणं = समाहिठाणं (समाधिस्थानम्), देवस्स थुई = देवत्थुई, देवथुई (देवस्तुतिः), जिणाणं इन्दो = जिणेन्दो, जिणेन्दो (जिनेन्द्रः), विद्युहाणं अहिवो = विद्युहाहिवो (विद्युधाधिषः), वहूए सुहं = वहूसुहं (वधु-सुष्म), धम्मस्स पुत्तो = धम्मपुत्तो (धर्मपुत्रः), गणिअस्स अदमावओ = गणिआदमावओ (गणिताध्यापकः), देवस्स पुज्जओ = देवपुज्जओ (देवपुक्रकः)।

## (७) सप्तमी तत्पुरुष (सन्तमी तप्पुरिस)

(१) सप्तयी तत्सुप समास उसे कहते हैं, जिसका प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में रहा हो। यथा—

कलासु कुसलो = कलाकुसलो (कलाकुशलः), वंसणेसु उत्तमो = वंभणो-त्तमो (ब्राह्मणोत्तमः), जिणेसु उत्तमो = जिणोत्तमो (जिनोत्तमः), सभाए पंडिओ = सभापंडिओ (सभापण्डितः), कडाहे पक्को = कडाहपक्को (कटाहपकः), कम्मे कुसलो = कम्मकुसलो (कर्मकुशलः), विज्ञाए दक्खो = विज्ञादक्खो (विचादशः), नरेसु सेट्ठो = नरसेट्ठो (नरश्रेष्ठः), नाणम्मि उज्ज्ञओ = नाणोज्ज्ञओ, नाणुज्ञओ (ज्ञानोचोतः), गिहे जाओ = गिहजाओ (यहजातः)।

#### (८) अन्यतत्पुरुष (अण्ण-तप्पुरिस)

अन्यतस्पुरुप समास के नज् तत्पुरुप, प्राद्तित्पुरुप, गतितत्पुरुप, उपपद्तत्पुरुप, अलुक् तत्पुरुप, मध्यमपद्ञोपी तत्पुरुप, एवं मयूरुपंतकादि तत्पुरुप ये सात भेद हैं।

#### (क) नञ् तत्पुरुष (न तप्पुरिस)

(१) जब तत्पुरुप समास में प्रथम शब्द न और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे नज तत्पुरुप कहते हैं। ज्यक्षन के पूर्व न स में और स्वर के पूर्व अण में बदल जाता है। यथा— न लोगो=अलोगो ( अलोकः ), न देवो = अदेवो ( बदेवः ), न आयारो = अणायारो ( अनाचारः ), न इहं = अणिहुं ( अनिष्टम् ), न दिहुं = अदिहुं ( अह्ष्ष्म् ), न अवज्ञं = अणवज्ञं ( अनवष्यम् ), न विरई = अविरई (अविरितः ), न सञ्चम् = असच्यम् ( असत्यम् ), न ईसो = अणीसो ( अनीशः ), न कयं = अकयं ( अकृतम् ), न वंभणो = अवंभणो ( अवाह्यणः )।

#### (ख) प्रादितत्पुरुष (पादितप्पुरिस)

(१) जब तत्पुरुप समास में प्रथमपद 'प्र-प' आदि उपसर्गों में से कोई हो तो उसे प्रादि तत्पुरुप कहते हैं। यथा--

पगतो आयरियो = पायरिओ (प्राचार्यः), उगाओ वेलं = उठवेलो (उद्देलः), संगतो अत्थो = समत्थो (सगर्यः), अइकंतो पहुंकं = अइपहुंको (अतिपत्यद्ध), निग्गओ कासीए = निकासी (निष्काशी)।

#### (ग) उपपद समास

(१) जब तत्पुरुप समास का प्रथमपद ऐसी संज्ञा या अन्यय में हो, जिसके न रहने से बान्द का रूप ही न रह सकता हो, तो उसे उपपद तत्पुरुप कहते हैं। यथा—

कुंभं करइ त्ति = कुंभआरो (कुम्भकारः), भासआरो (भाष्यकारः), सञ्चण्णु (सर्वज्ञः), पायवो (पादपः), कच्छवो (कच्छपः), अहिवो (अधिपः), गिहत्थो (गृहस्थः), सुत्तआरो (सूत्रकारः), वुत्तिआरो (वृत्तिकारः), निञ्चया (निम्नगा), नीयगा (नीचगा), नम्मया (नर्भदा), सगडिंग (स्वकृतिमत्), पावणासओ (पापनाशकः)।

## (घ) कर्मधारय

- (१) जब प्रथमपद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय कहते हैं। इसके सात भेद हैं—(१) विशेषणपूर्वपद (२) विशेष्यपूर्वपद (३) विशेषणोभयपद (४) उपमानपूर्वपद (५) उपमानोत्तरपद (६) सम्भावना-पूर्वपद (७) अवधारणापूर्वपद ।
- (२) जिसमें विशेषण विशेष्य से पहले रहे, उसकी विशेषणपूर्वपद कहते हैं। यथा—रत्तो अ एसो घड़ो = रत्तघड़ो (रक्तघटः), सुंदरा य एसा पिडमा = सुंदर-पिडमा (सुन्दरपितमा), परमं एछं पयं परमपयं (परमपदम्), पीछां तं वत्थं = पीअवत्थं (पीतवस्थः), गोरो सो वसभो = गोवसभो (गौरवप्भः), महंतो सो वीरो = महावीरो (महावीरः), वीरो सो जिणो = वीरजिणो (वीरजिनः), कण्हो य सो पक्सो = कण्हपक्सो (कृष्णपक्षः), सुद्धो सो पक्सो = सुद्ध-पक्सो (शुद्धपक्षः)।

(३) जिसमें बिजेप्य विजेपण से पूर्व रहे, उसे विजेप्य पूर्वपद कहते हैं।

, यथा—वीरो अ एसो जिणिदो = वीरजिणिदो (वीर्राजनेक्दः), महंतो च सो

रायो = महारायो (महाराजः), कुमारी अ सा समणा = कुमारीसमणा,
कुमारसमणा (कुमारीश्रमण), कुमारी अ सा गविभणी = कुमारगविभणी
(कुमारगिर्भणी)।

(४) जिसके दोनों पद विशेषणवाचक हों, वह विशेषणोभयपद कहळाता

है। यथा--

रत्तो छ एस सेओ = रत्तसेओ आसो (रक्तखेतोऽध्रः), सीअं च तं उण्हं य = सीउण्हं जलं (शीतोष्णं जलम्), रत्तं अ तं पीअं य = रत्तपीअं वत्थं (रक्तपीतं वक्षमः)।

( ५ ) उपमानवाचक शब्द जिसके पूर्वपद में रहे, बहु उपमानपूर्वपद कहुलाता है। यथा---

चंदो इव मुहं = चन्द्मुहं (चन्द्रमुख्म), घणो इव सामो = घणसामो (धनश्यास:), वज्जो इव देहो = वज्जादेहो (वश्रदेह:), चन्दो इव आणणं = चंदाणणं (चन्द्राननम्)।

(६) उपमानवाचक शब्द जिसके उत्तरपद में हो, उसे उपमानोत्तरपद कहते

हैं। यथा---

मुहं चंदो व्य = मुहचंदो ( सुखच॰द्रः ), जिणो चंदो व्य ≈ जिणचंदो ( जिनच॰द्रः )।

(७) जिसमें सम्भावना पायी जाय ऐसा विदोषण अपने विशेष्य के साथ समास को प्राप्त करता है और इस प्रकार के समास को सम्भावनापूर्वपद समास कहते हैं। यथा—

संज्ञमो एव धणं = संज्ञमधणं ( संयमधनम् ), तवो चिअ धणं = तवोधणं ( तपोधनम् ), पुण्णं चेअ पाहेजां = पुण्णपाहेजां ( पूर्णपाधेयम् )।

( ८ ) जिसमें अवधारणा पानी जान ऐसा विशेषण पद भी अपने विशेष्य पद के साम समस्त हो जाता है। यथा---

अन्नाणं चेत्रा तिमिरं = अन्नाणितिमिरं ( अज्ञानितिमिरम् ), नाणं चेअ धणं = नाणधणं ( ज्ञानधनम् ), प्रयमेष पडमं = प्यपडमं ( पादपद्मम् )।

#### हिंगु (दिगु)

(१) जिस तत्पुरुप के संख्याबाचक शब्द पूर्वपद में हों, वह हिए समास कदराता है। हिए समास दो प्रकार का होता है—(१) प्रकवन्नावी और (२) अमेकबन्नावी।

न लोगो=अलोगो ( अलोकः ), न देवो = अदेवो ( अदेवः ), न आयारो = अणायारो ( अनाचारः ), न इहुं = अणिहुं ( अनिष्टम् ), न दिहुं = अदिहुं ( अह्ष्ष्टम् ), न अवज्ञं = अणवज्ञं ( अनवषम् ), न विर्द्ध = अविर्द्ध ( अविरितः ), न सचम् = असचम् ( असत्यम् ), न ईसो = अणीसो ( अनीशः ), न कयं = अकयं ( अकृतम् ), न वंभणो = अवंभणो ( अवाह्यणः )।

### (ख) प्रादितत्पुरुष (पादितप्पुरिस)

(१) जब तत्पुरुप समास में प्रथमपद 'प्र-प' आदि उपसमों में से कोई हो तो उसे प्रादि तत्पुरुप कहते हैं। यथा--

पगतो आयरियो = पायरिओ (प्राचार्यः), उग्गओ वेलं = उन्वेलो (उद्वेलः), संगतो अत्थो = समत्थो (समर्थः), अइक्कंतो पहुंकं = अइपहुंको (अतिपत्यक्क), निग्गओ कासीए = निकासी (निष्काशी)।

#### (ग) उपपद समास

(१) जब तत्पुरुप समास का प्रथमपद ऐसी संज्ञा या अन्यय में हो, जिसके न रहने से शब्द का रूप ही न रह सकता हो, तो उसे उपपद तत्पुरुप कहते हैं। यथा—

कुंभं करइ त्ति = कुंभआरो (कुम्भकारः), भासआरो (भाष्यकारः), सञ्ज्रणु (सर्वज्ञः), पायवो (पादपः), कच्छवो (कच्छपः), अहिवो (अधिपः), गिहत्थो (गृहस्थः), सुत्तआरो (सूत्रकारः), बुत्तिआरो (वृत्तिकारः), निञ्ज्ञया (निम्नगा), नीयगा (नीचगा), नम्मया (नर्मदा), सगडिम (स्वकृतभित्), पावणासओ (पापनाशकः)।

# (घ) कर्मधारय

- (१) जब प्रथमपद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय कहते हैं। इसके सात भेद हैं—(१) विशेषणपूर्वपद (२) विशेषणयपूर्वपद (६) सम्भावना-पूर्वपद (७) अवधारणापूर्वपद (१) उपमानोत्तरपद (६) सम्भावना-पूर्वपद (७) अवधारणापूर्वपद ।
- (२) जिसमें विशेषण विशेष्य से पहले रहे, उसको विशेषणपूर्वपद कहते हैं। यथा—रत्तो अ एसो घडो = रत्तघडो (रक्तघटः), सुंदरा य एसा पिडमा = सुंदर-पिडमा (सुन्दरप्रतिमा), परमं एट्टां पर्यं परमप्यं (परमपदम्), पीट्टां तं वत्थं = पीअवत्थं (पीतवस्रम्), गोरो सो वसमो = गोवसमो (गौरवृषमः), महंतो सो वीरो = महावीरो (महावीरः), वीरो सो जिणो = वीरजिणो (वीरजिनः), कण्हो य सो पक्सो = क्एहपक्सो (कृष्णपक्षः), सुद्धो सो पक्सो = सुद्ध-पक्सो (ह्रुष्णपक्षः)।

- (३) जिसमें विशेष्य विशेषण से पूर्व रहे, उसे विशेष्य पूर्वपद कहते हैं।

  गया—वीरो अ एसो जिणिदो = वीरजिणिदो (वीरजिनेन्द्रः), महंतो च सो

  रायो = महारायो (महाराजः), कुमारी अ सा समणा = कुमारीसमणा,
  कुमारसमणा (कुमारीध्रमण), कुमारी अ सा गविभणी = कुमारगविभणी
  (कुमारगर्भिणी)।
  - (४) जिसके दोनों पद विशेषगवाचक हों, वह विशेषणोभयपद कहरु।ता है। यथा—

रत्तो च एस सेओ = रत्तसेओ आसो (रक्तचेतोऽधः), सीअं च तं डण्हं च = सीडण्हं जलं (शोतोष्णं जल्म्), रत्तं अ तं पीअं य = रत्तपीअं वत्थं (रक्तपीतं वस्त्रम्)।

( ५ ) उपमानवाचक शब्द जिसके पूर्वपद में रहे, वह उपमानपूर्वपद कहलाता है। यथा---

चंदो इव मुहं = चन्द्मुहं (चन्द्रसुन्तम्), घणो इव सामो = घणसामो (घनश्यामः), वज्जो इव देहो = वज्जदेहो (चज्रदेहः), चन्दो इव आणणं = चंदाणणं (चन्द्रानसम्)।

(६) उपमानवाचक शब्द जिलके उत्तरपद में हो, उसे उपमानोत्तरपद कहते हैं। यथा—

सुहं चंदो व्य = सुहचंदो (सुखवन्दः), जिणो चंदो व्य = जिणचंदो (जिनचन्दः)।

(७) जिसमें सम्भावना पायी जाय ऐसा विशेषण अपने विशेष्य के साथ समास को प्राप्त करता है और इस प्रकार के समास को सम्भावनापूर्वपद समास कहते हैं। यथा—

संजमो एव घणं = संजमघणं ( बंगमधनम् ), तवो चिअ घणं = तवोधणं ( तपोधनम् ), पुण्णं चेअ पाहेजां = पुण्णपाहेजां ( पूर्णपाधेयम् )।

( = ) जिसमें अवधारणा पायी जाय ऐसा विशेषण पद भी अपने विशेष्य पद के साथ समस्त हो जाता है। यथा—

अञ्चाणं चैत्र्य तिमिरं = अञ्चाणितिमिरं ( अज्ञानितिमिरम् ), नाणं चेअ धणं = नाणधणं ( ज्ञानधनम् ), पयमेव पडमं = पयपडमं ( पाइपद्मम् )।

### डिग्र (दिग्र)

(१) जिस तत्पुरुष के संख्यावाचक शब्द पूर्वपद में हों, वह हिंगु समास कहलाता है। दिगु समास दो प्रकार का होता है—(१) एकवज्ञावी और (२) अनेकब्रजावी।

(२) समाहार अर्थ में जो दिगु समास होता है, वह एकवद्भावी कहलाता है और उसमें सदा नर्युंसकर्तिंग और एकवचन होता है। यथा—

नवण्हं तत्ताणं समाहारो = नवतत्तं ( नवतत्त्वम् ), चउण्हं कसायाणं समूहो = चउकसायं (वतुष्कपायम् ), तिण्हं लोगाणं समूहो = तिलोयं (त्रिलोकम् ), तिण्हं लोआणं समूहो = तिलोई ( त्रिलोकी )।

- (३) प्राकृत में कोई-कोई समाहारद्विगु पुर्छिग भी हो जाता है। यथा— तिण्हं वियप्पाणं समाहारो त्ति = तिवियप्पो ( जिविकस्पम् )।
- (४) संज्ञा में जो द्विगु होता है, वह अनेकवदावी कहलाता है और इसमें वचन और हिंग का कोई नियम नहीं रहता है। यथा—

तिण्णि छोया = तिलोया ( विलोका: ), चडरो दिसाओ = चडिसा ( चहिर्का: )।

### (३) बहुन्रीहि (बहुन्वीहि)

(१) जब समास में आये हुए दो या अधिक पद किसी अन्य शब्द के विशेपण हों तो उसे बहुबीहि समास कहते हैं। यथा—

पीअं अंबरं जस्स सो = पीआंबरो (पीताम्बरः)। इस समास के सुख्य दो भेद हैं—(१) समानाधिकरण बहुव्रीहि और (२) व्यधिकरण बहुव्रीहि। विशेषा-पेक्षया इसके सात भेद हैं—(१) द्विपद, (२) बहुपद (३) सहपूर्वपद (४) संख्यो-त्तरपद, (६) व्यतिहारळक्षण (७) दिगन्तराछळक्षण।

#### (१) समानिधकरण वहुब्रीहि

(२) समानाधिकरण वहुवीहि वह है, जिसके दोनों या सभी शब्दों का समान अधिकरण हो अर्थात् वे प्रथमान्त में हों। यथा—

पीअं अंवरं अस्स सो पीआंबरो (पीताम्बरः); आरूढो वाणरो जं रुक्खं सो = आरूढवाणरो रुक्खो (कारूढवानरः दृक्षः); जिआिण इंदियाणि जेण सो = जिइंदियो मुणी (जितेन्द्रियः मुनिः)ः जिओ कामो जेण सो = जिअकामो महादेवो (जितकामः महादेवः); जिआ परीसहा जेण सो = जिअपरीसहो गोयमो (जितवरीषहः गौतमः), भट्ठो आयरो जाओ सो = मट्टायारो जणो (अध्वावारः जनः); नहो मोहो जाओ सो = नट्टमोहो साहू (नष्टमोहः साधः); घोरं वंभचेरं जस्स सो = घोरवंभचेरो जंवू (वोरमहावारी—जम्हः); समं चडरंसं संठाणं जस्स सो = समचडरंससंठाणो रामो (समचहरस्वसंस्थानः रामः); कओ ऋत्थो जस्स सो = कयत्थो कण्हो (इतार्थः कृष्णः); आसा अंवरं जेसि ते = आसंवरा (दिगम्बराः);

सेयं अंवरं जेसिं ते = सेयंवरा (श्वेताम्वराः); महंता वाहुणो जस्स सो महावाहू (महावाहु); पंच वत्ताणि जस्स सो = पंचवत्तो सीहो (पञ्चवक्त्रः); चत्तारि महाणि जस्स सो = चडम्मुहो (चतुर्मुखः) त्रह्मा; तिण्णि नेत्ताणि जस्स सो = तिणेत्तो (त्रिनेत्रः) हरोः एगो दंतो जस्स सो = एगदंतो (एकदन्तः) गणेसोः; वीरा नरा जम्मि गामे सो गामो = वीरणरो (वीरतरः), मुत्तो सिंघो जाए गुहाए सा = सुत्तसिंहा गुहा (ग्रुप्तिंहा गुफा); दिण्णाइं वयाइं जेसिं ते = दिण्णवयो साहवो (दचवताः साधवः); पत्तं नाणं जं सो = पत्तनाणो मुणी (प्राप्तज्ञानः मिः) जिज्ञो कामो जेण सो = जिअकामो अकलंओ (जितकामोऽक्ल्इः); नहुं दंसणं जत्तो सो = नहुदंसणो मुणी (नष्टदर्शनो मुनिः); जिओ अरिगणो जेण सो = जिआरिगणो अजिओ (जितारिगणोऽजितः)।

( ३९ ) व्यधिकरण बहुवीहि वह है, जिसके सभी पद प्रथमान्त न हों, केवल एक ही पद प्रथमान्त हो और दूसरा पद पण्डी या सप्तमी में हो । यथा—

चक्कं पाणिस्मि जस्स सो चक्कपाणी (चक्रपाणि:); चक्कं हत्थे जस्स सो चक्कहत्थो भरहो (चक्रहस्तो भरतः)ः गंडीवं करे जस्स सो गंडीवकरो अउजुणो (गाण्डीवकरोऽर्जुन:)।

#### (२) विशेषणपूर्वपद वहुब्रीहि

( ४० ) जिस बहुबीहि का प्रथम पद विशेषण हो, उसे विशेषणपूर्वेपद बहुबीहि कहते हैं। यथा—

णीलो कंठो जस्स सो णीलकंठो मोरो ( नीलकण्ठो मयूरः )।

#### (३) उपमानपूर्वपद बहुब्रीहि

( १) जिल बहुबीहि का प्रथमपद उपमान हो, उसे उपमानपूर्वेपद बहुबीहि कहते हैं। यथा—

चन्दो इव मुहं जाए = चंदमुही कन्ना ( चन्द्रमुखी कन्या ); मियनयणाई इव नयणाणि जाए सा = मियनयणा ( स्मनयना ); कमलनयणाई इव नयणाणि जाए सा = कमलनयणा ( कमलनयना ); गजाणण इव आणणो जस्स सो = गजाणणो (गजाननः); हंसगमणं इव गमणं जाए सा = हंसगमणा (हंसगमना)।

#### (४) अवधारणपूर्वपद बहुब्रीहि

(६) जिसके पूर्वपर में अवधारणा पागी जाय, उसे अवधारणपूर्वपद बहुबीहि कहते हैं। यथा—

चरणं चेअ धणं जाणं = चरणधणा साहवो ( चरणधनाः साधवः )।

## (५) बहुपद बहुब्रीहि

(७) साधनदशा में दो से अधिक पदों का जो समास होता है, उसे बहुपद बहुवीहि कहते हैं। यथा—

धुओ सब्बो किलेसो जस्स सो = धुअसब्बिक्तेसो जिणो (धुतसर्वक्तेशो जिनः)।

#### (६) नञ्, न बहुब्रीहि

(८) निषेध के अर्थवाचक अ और अण के साथ जो बहुबीहि समास होता है, उसे नज्या न बहुबीहि कहते हैं। यथा—

न अत्थि भयं जस्स सो = अभयो ( अभय: ); न अत्थि पुत्तो जस्स सो = अपुत्तो ( अपुत्र: ); न अत्थि णाहो जस्स सो = अणाहो ( अनाथ: ), न अत्थि पिन्छमो जस्स सो = अपिन्छमो ( अपिष्ठमो ); न अत्थि उयरं जीए सा = अणुयरा ( अनुदरा कन्या ); नित्थि उज्जमो जस्स सो = अणुज्जमो पुरिसो ( अनुव्याः पुरुपः ); नित्थे अवञ्जं जस्स सो = अणवज्जो मुणी ( अनववो मुनि: )।

### (७) सहपूर्व बहुव्रीहि

(१) सह अन्यय जिस बहुवीहि समास में हो, उसे सहपूर्वपद बहुवीहि कहते हैं। सह अन्यय का नृतीयान्त पद के साथ समास होता है तथा आश्वीवांद अर्थ को छोड़ शेप अर्थों में सह स्थान पर स आदेश होता है। यथा—पुत्रेण सह = सपुत्ती राया (सपुत्र: राजा); सीसेण सह = ससीसो आयरिओ (सिशस्य: आचार्यः); पुण्णेण सह = सपुण्णो छोयो (सपुण्य: लोकः); पावेण सह = सपावो रक्खसो (सपप: राक्षस:); कम्मणा सह = सकम्मो नरी (सकमां नर:); फलेण सह = सफलें (सफल्म्); मूलेण सह = समूलं (समूलं) चेलेण सह = सचेलं ण्हाणं (सचैलं स्नानम्); कलत्तेण सह = सक्तत्तो नरी (सकल्बं)।

### (८) प्रादि वहुन्रीहि

(१०) प, नि, वि, अव, अइ, परि आदि उपसर्गों के साथ जो बहुवीहि समास होता है, उसे प्रादि बहुवीहि कहते हैं। यथा—

प—पिग छुं पुरुषं जस्स सो = पपुरुषो जणो (प्रपुष्य: जन:)।
नि—िदग्या छजा जस्स सो = िन्छजो (णिर्लजः)।
वि—िवगओ घवो जाए सा = विह्वा (विधवा)।
अव—अवगतं रूवं जस्स सो = अवरूवो (अपरूप:)।
अइ—अइकंतो मगो जेण सो = अइमगो रहो (अतिमार्गः रथः)।
परि—परिअअं जलं जाए सा = परिजळा परिहा (परिजळा परिखा)।
निर्माशा द्या जस्स सो = निह्यो जणो (निर्दयो जन:)।

### (४) द्वन्द्व समास (दंद समास)

(१) दो या दो से अधिक संज्ञाएँ एक साथ रखी गई हों और उन्हेंच (य) शब्द के द्वारा जोड़ा गया हो तो वह हन्द समास कहछाता है। इस समास के तीन भेद हैं—
(१) इतरेतर हुन्ह । (२) समादार हुन्ह । (३) गुक्रशेष हुन्ह । (१) इतरेतर द्वन्द्व (२) जिस समास में आई हुई दोनों संज्ञाएँ अपना प्रयान व्यक्तित्व रखती हों, उस समास को इतरेतर हृन्द्र कहते हैं। यथा---पुण्णं य पार्वं य = पुण्णपावाहं ( पुण्यपापं )। अजिभो अ संती अ = अजियसंतिणो ( अजितशान्ती )। उसहो अ वीरो अ = उसह्वीरा ( ऋपभवीरौ )। देवा य दाणवा य गंधच्या य = देवदाणवर्गधच्या ( देवदानवगनधर्वाः )। वाणरो अ सोरो अ हंसी अ = वानरमोरहंसा ( वानरमयूरहंसा: )। सावओं स साविक्षा य = सावअसाविभाओं (श्रावकशाविके)। देवा य देवीओ अ = देवदेवीओ ( देवदेव्य: )। सासू अ बहु अ = सासूबहुओं ( खध्वद्वो )। भक्लं स्ट अभक्लं अ = भक्लाभक्लाणि ( भक्ष्याभक्षे )। पत्तं य पुष्फं य फलं य = पत्तपुष्फ शाणि ( पत्रपुष्पफश्चि )। जीवा य अजीवा य = जीवाजीवा ( जीवाजीवौ )। सुहं य दुक्लं य = सुहदुक्लाइं ( सुखदु:खे )। सुरा य असुरा य = सुरासुरा ( सुरासुरा: )। हत्था य पाया य = हत्थवाया ( हस्तवादा: )। छाहा य अलाहा य = छाहाछाहा ( छाभाछाभौ )। सारं य असारं य = सारासारं ( सारासारेम् )। रूवं य सोहरगं य जोव्वणं य = रूबसोहरगजीव्वणाणि ( रूपसौमारपयौवनानि )। (२) समाहारद्रन्द्र (३) जिस समास में अ या य शब्द से जुड़ी हुई संज्ञाएँ अपना पृथक् अर्थ रखने पर भी समृह अर्थ का बोध कराती हों, उसे समाहार द्वन्द्व कहते हैं। यथा---

असर्णं य पाणं य एएसिं समाहारो = असणपाणं ( अशनपानम् )। तवो अ संजमो अ एएसिं समाहारो = तवसंजमं ( तप:संयमम् )। नाणं य दंसणं य चरित्तं य एएसिं समाहारो = नाणदंसणचरित्तं

( ज्ञानदर्शनचरित्रम् )।

राओ अ दोसो अ भयं अ मोहो अ एएसिं समाहारो = राअदोसभयमोहं ( रागद्देपभयमोहर )।

#### (३) एकशेप द्वन्द्व

(४) जिस समास में दो या अधिक शब्दों में से एक ही शेप रहे, उसे एक-शेप द्वन्द्व कहते हैं। यथा—

जिणो अ जिणो अ जिणो अ त्ति = जिणा (जिनाः)।
नेत्तं य नेतं य त्ति = नेत्ताइं (नेत्रे)।
माआ य पिआ य त्ति = पिअरा (पितरो )।
सासू अ समुरो अ त्ति = समुरा (खन्नुरो)।

## तिद्धत

(१) धातुओं को छोड़ जेप प्रकार के शब्दों में जिन प्रत्ययों को जोड़ने से कुछ और भी अर्थ निकलता है, उन प्रत्ययों को तिद्धित प्रत्यय कहते हैं: यथा—अण्, त्व, मत् आदि तिद्धित प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों के लगाने से जो शब्द र्यनते हें, उन्हें तिद्धित कहते हैं। तिद्धित प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं—सामान्ययृत्ति, भाववाचक और अञ्ययसंज्ञक। सामान्ययृत्ति के अपत्यार्थक, देवतार्थक, सामूहिक आदि नौ भेद हैं।

(२) प्राकृत में इदमर्थ—'यह इसका' इस सम्वन्ध को सूचित वस्ने के छिए 'केर' प्रत्यय जोड़ा जाता हैं'। यथा—

अस्मद् (अम्ह) + केर = अम्हकेरं ( अस्माकमिदम् , अस्मदीयम् ) ।

युष्मद् (तुम्ह) + केर = तुम्हकेरं, तुम्हकेरो (युष्माकिमदम्, युष्मदीयम्, युष्मदीयः)

पर + केर = परकेरं ( परस्य इदम् , परकीयम् )।

राय +केर = रायकेरं (राज्ञ इदम्, राजशीयम्)।

(३) इदमर्थ में युष्मद्, अस्मद् शब्दों से पर में रहनेवाले संस्कृत अव् प्रत्यय के स्थान पर 'एज्ञ्चय' आदेश होता है<sup>2</sup>। यथा—

युष्मद् (तुम्ह) + एचय = तुम्हेचयं ( योण्माकस् )।

अस्मद् (अम्ह) + एचय = अम्हेचयं ( आस्माकम् )।

( ४ ) अपस्य अर्थ में प्राङ्क्त में संस्कृत के समान अ ( अण् ), इ ( হুজ্ ), आयण, एय, इत, ईण और इक प्रस्थय होते हैं। यथा—

सिव + अ—सिवस्स अपत्तं = सेवो; दसरह + ई = दासग्ही ।

वसुदेव + अ-वसुदेवस्स अपत्तं = वासुदेवो ।

नह + आयण--नहस्स अपत्तं = नाहायणो ।

- कुछडा + प्य—कुलडाए अपतं = कोछडेयो।

महाउल + ईण—महाउलस्म अपत्तं = महाउलीणो ।

(१) भव अर्ध वतलाने के लिए इल्ल और उल्ल प्रत्यय जोड़े जाते हैं उथा— इल्ल—गाम + इल्ल = गामिल्लं (ग्रामे भवम् ), स्त्रीलिंग में गामिल्ली (ग्रामे भवा )।

१. इदमर्थस्य केरः नारा१४७।

<sup>,</sup>३. डिल्ल-हुल्ली भवे नाराहद ।

२. युष्मदस्मदोऽज एचयः हारा१४६ ।

```
पुर 🕂 इल्ल = पुरिल्लं ( पुरे भवम् ), स्त्री० पुरिल्ली ।
      हेष्ट ( अधस् ) 🕂 इल्ल = हेष्टिल्लं ( अधो भवम् ) स्त्री० हेष्टिल्ली ।
      उवरि 🕂 इब्ल = उवरिल्लं ( उपरि भवम् )।
उल्ल-अप्प + उल्ल = अप्पुल्लं ( धात्मनि भवम् )।
      तरु 🕂 उल्छ = तरुव्लं ( तरौ भवम् )।
      नयर + उल्ल = नयरुल्लं ( नगरे भवस् )।
      (६) संस्कृत के वत् प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में 'ठव' आदेश होता है।
यथा-
      व्व-महु + व्व = महुव्व ( मधुवत् )
            सहुर 🕂 व्य = महुरव्य पाडलिपुत्ते पासाया ( मधुरावत् पाटलिपुत्रे प्रासादाः)
      ( ७ ) संस्कृत के त्व के स्थान पर प्राकृत में डिमा और त्तण विकल्प से आदेश
होते हैं । यथा--
      पीण 🕂 इमा = पीणिया (पीनत्वम् )।
      पीण + त्तण = पीणत्तणं, पीण + त्त = पीणत्तं ( पीनस्वम् ) ।
      पुष्क + इसा = पुष्किमा ( पुष्पत्वस् )।
       पुष्फ + त्तग = पुष्फत्तगं, पुष्फ + त्त = पुष्फत्तं ( पुष्पत्वम् )।
      ( ८ ) वार अर्थ प्रकट करने के लिए—क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना अर्थ में
संस्कृत के कृत्वस् प्रत्यय के स्थान पर 'हुन्तं' आदेश होता है<sup>3</sup> । आर्प प्राकृत में यह
प्रत्यय खुत्तं हो जाता है। यथा---
       एय 🕂 हुत्तं = एयहुत्तं ( एककृत्व:—एकवारम् )।
       दु + हुत्तं = दुहुत्तं ( द्विवारम् )।
       ति 🕂 हुर्चं – तिहुर्चं ( तिवारम् )।
       सय + हुत्तं = सयहुत्तं (शतवारम् )।
       सहस्स + हुत्तं = सहस्सहुत्तं ( सहस्रवारम् )।
       ( ९ ) 'बाला' अर्थ वतलानेवाले संस्हत क् मतुप् प्रत्य के स्थान पर आलु,
```

(९) 'वाला' अर्थ वतलानेवाले संरहत क मतुष् प्रत्य के स्थान पर आलु. इल, उल्ल, आल, वन्त और मन्त आदेश होते हैं ।

आल-रस + भाल = रसालो ( रसवान् )। जढा + भाल = जढालो ( जटावान् )।

१. वर्तेर्वः ६।२।१५०। २. त्वस्य डिमा-त्तराो वा ६।२।१५४। ३. कृत्वसो हुत्तं ६।२।१५६। ४. म्राल्विल्लोल्लाल-वन्त-मन्तेत्तेर-मराा मतोः ६।२।१५६।

```
जोण्हा + आल = जोण्हाला ( ज्योत्स्नावान् )
      सद + आल = सद्दालो ( शब्दवान् )
       फडा + आल = फडाला ( फटाबान् )
आल्-ईसा + आल = ईसाल ( ईप्योगन् )
       दया + आलु + दयालः ( दयालः )
       नेह + भाछ = नेहाल्र ( स्नेहवान् )
       रुजा + आलु = रुजालु ( रुजावान् ), स्त्री ॰ रुजालुआ ( रुजावती )
इत्त-कव्य + इत्त = कव्यहत्तो (काव्यवान् )
        माण + इत्त = माणइत्तो ( मानवान् )
  इर-गन्व + इर = गन्विरो ( गर्ववान् )
 इल्ल-सोहा + इल्ल = सोहिल्लो ( शोभावान् )
        छाया + इल = छाइल्लो ( छायावान् )
        जाम + इछ = जामइछो ( याभवान् )
  उल्ल-वियार + उल्ल = वियास्लो ( विचारवान् )
         वियार + उछ = वियास्छो (विकारवान्)
         मंस + उछ = मंहुछो ( रमश्रुवान् )
         दप्प + उछ = दप्पुछो ( दर्पवान् )
   मण-धण + मण = धणमणो ( धनवान् )
          सोहा + मण = सोहामणो ( शोभावान् )
          बोहा 🕂 मण = बोह्यमणां ( भीयान् )
    मंत-इनु + मंत = हणुमंतो ( हनुमान् )
          सिरि + मंत = सिरिसंतो ( श्रीमान् )
          पुण्ण + मंत = पुण्णमंतो ( पुण्यवान् )
    वंत--धण + वंत = धणवंतो ( धनवान् )
          भत्ति + वंत = भत्तिवंतो ( भक्तिमान् )
     (१०) संस्कृत के तस् प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में त्तो और विकल्प से दो
भादेश होते हैं<sup>9</sup>। यथा—
     सब्ब + तस् (सी) = सब्बसी, सब्बदी, सब्बसी ( सर्वत: )
      एक + तस् (चो) = एकचो, एकदो, एकभो ( एकत: )
      अन्न + तस् (त्तो) = अन्नत्तो, अन्नदो, अनुओ ( सन्यत: )
```

१. तो दो तसो वा दार।१६० तसः प्रत्ययस्य स्थाने तो, दो इत्यादेशी भवतः।

```
कु + तस् (त्रो) = कुत्तो, कृदो, कुओ ( कुत: )
     ज + तम् (त्तो) = जत्तो, जदो, जओ ( यत: )
     त = तस् (चो) = तत्तो, तदो, तओ ( तत: )
      इ + तस् (चो) = इचो, इदो, इओ ( इत: )
      ( ११ ) संस्कृत के त्रप् प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में हि, ह और तथ प्रत्यय
आदेश होते हैं । यथा--
      ज + त्र (हि) = जिह, जह, जत्थ ( यत्र )
      त + न्न (हि) = तहि, तह, तत्थ ( तत्र )
      क + न्न (हि) = कहि, कह, कत्थ ( कुन्न )
      अन्न + त्र (हि) = अन्नहि, अन्नह्, अन्नत्थ (अन्यत्र)
      ( १२ ) स्वाधिक क प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में विकल्प से अ, इझ और उझ
प्रत्यय आदेश होते हैं । यथा --
      अ—चंद + अ = चंदओ, चंदो ( चन्द्रक; )
          हभय + अ = हिअयअं, हिअयं ( हृदयक्म् )
           वहुअ + अ = बहुअअं, वहुअं ( वहुकम् )
      इल्ल-परुखन + इरुछ = परुखनिरुखो, परुखनो ( परुखनः )
           पुरा + इल्ल = पुरिल्लो, पुरा ( पुरा )
      उझ—पिअ + उल्ल = पिउल्लो, पिआ ( पिता )
           हत्थ + उल्ल = हत्थुल्लो, हत्थो ( हस्त: )
      ( १३ ) अंकोठ शब्द को छोड़ शेप बीजवाची शब्दों से लगने वाले तैल प्रत्यय
के स्थान पर प्राकृत में 'एह्न' प्रत्यय जोड़ा जाता है ै। यथा—
      कडु + तेल = कडुएहलं ( कटुतैलम् )।
      अंकोठ + तैल = अंकोल्लतेल्लं ( अङ्कोठतैल )
      (१४) यद्, तद् और एतद् शब्दों से पर में आनेवाळे परिमाणार्थक प्रत्यय के
स्थान में इत्तिअ आदेश होता है और एतद् शब्द का लुक् भी होता है । यथा—
       यत् (ज) + इत्तिअ = जित्तिअं ( यावत् )
       तद् (त) + इत्तिअ = तित्तिअं ( तावत् )
       एतद् 🛧 इत्तिअ = इत्तिअं ( एतावत् )
 १. त्रपो हि-हित्याः ८।२।१६१ त्रप् प्रत्ययस्य एते भवन्ति ।
                                      ३. म्रनङ्कौठात्तैलस्य डेल्लः ८।२। १५५
```

२. स्वार्थे कथ वा ८।२।१६४

४. यत्तदेतदोतोरितिम्र एतल्लुक् च न।२।१५६

ं (१५) इदम्, किम्, यद्, तद् और एतद् शब्दों से पर में आनेवाले परि-माणार्थक प्रत्यय के स्थान में डेत्तिअ, डेत्तिल और डेद्दह आदेश होते हैं। इन प्रत्ययों के आने पर एतद् शब्द का लुक्हो जाता है । यथा—

(१६) भाववाचक संस्कृत के त्व और तल प्रत्यय के स्थान पर ये ही प्रत्यय रह जाते हैं रे। यथा—

मृदुक + त्व = मंडअत्त + ता = मंडअत्तता, मंडअत्तया ( मृदुकत्वता )।

(१७) एक शब्द के उत्तर में होनेवाले दा प्रत्यय के स्थान में सि, सिअं और इआ कादेश होते हैं वि

```
एक + सि = एकसि

एक + सिअं = एकसिअं

एक + ह्या = एकह्या

(१८) भ्रू शब्द से स्वार्थ में मया और डमया ये दो प्रत्यय होते हैं । यथा—

भ्रू (भ्र) + मया = भ्रमया

भ्रू (भ) + डमया = भ्रमया

(१९) शनि शब्द से स्वार्थिक डिअम् प्रत्यय होता है । यथा—
```

१. इदंकिमश्च डेत्तिग्र-डेत्तिल-डेद्दहाः ८।२।१५७

२. व्वादेः सः दारा१७२

४. भूवो मया उमया दारा १६७

३. वैकादः सि सिम्नं इम्रा ८।२।१६२

४. शनैसो डिम्रम् ८।२।१६८

शनै: + इस = सणिअं ( शनै: ), सणिअमवगूढो ।

(२०) मनाक् शन्द से स्वाधिक डयम् और डिअम् प्रत्यय विकल्प से होते

मनाक् (सण) + अय = मणयं मनाक् (मण) + इय = मणियं, मणा

( २१ ) मिश्र शब्द से स्वार्थिक डालिअ प्रत्यय विकल्प से होता है । यथा— मिश्र (मीस) + भालिअ = मीसालिअं, मीसं ( मिश्रम् )

(२२) दीर्घ शब्द से स्वार्थिक रो प्रत्यय विकल्प से होता है । यथा— दीर्घ (दीह) + र = दीहरं, दीहं ( दीर्घम् )

( २३ ) विद्युत्, पत्र, पीत और अन्ध शब्द से स्वार्थ में ल प्रत्यय विकल्प से होता है । यथा-

विद्युत् (विज्जु) + ल = विज्जुला, विज्जू ( विद्युत् )

पत्र (पत्त) + छ = पत्तलं, पत्तं ( पत्रम् )

पीत (पीअ) + छ = पीअलं, पीवलं, पीअं ( पीतम् )

अन्ध + छ = अंधर्छो, अंधो ( अन्ध: )

(२४) नव और एक शब्द को स्वार्थ में विकल्प से छो प्रत्यय होता है<sup>प</sup>। यथा-

नव + छ-नवल्छो, नवो ( नवक: )

एक + छ = एकल्लो, एको ( एकक: )

अवरि + वल = अवरिवलो

(२९) पथ शब्द से होने वाले ण के स्थान में इकट् प्रत्यय होता है<sup>६</sup>। यथा--

पह + इक्ष = पहिओं ( पान्थ: )

्र (२६) आत्म शब्द से होनेवाले ईय के स्थान में णय आदेश होता है । यथा-

अप्प + णग = अप्पणयं ( आहमीयम् )

१. मनाको न वा डयं च ८।२।१६६

३. रो दीर्घात् दारा१७१

५. ल्लो नवैकाद्वा ८।२।१६५

७. ईयस्यात्मनो एायः न।२।१५३

२. मिश्राड्डालिग्नः =1२।१७०

४. विद्युत्पत्र-पीतान्घाल्लः =1२1१1१७३

६. पथो सस्येकट् =।२।१५२

(२) सर्वाङ्ग शब्द से विहित इन के स्थान में इक आदेश होता है । यथा— सर्विग + इअ = सन्वंगिको (सर्वाङ्गीण:)

(२८) पर और राजन शब्द से सम्बन्ध वतलाने के लिए का प्रत्यय होता है। यथा—

पर + क = परक्कं ( परकीयम् )राय <math>+ क = राहक्कं ( राजकीयम् )

( २९ ) संस्कृत तिद्धतान्त रूपों के ऊपर से प्राकृत के रूप बनाये जाते हैं। यथा—

धनिन् = धनी — धणी कानीनः = काणीणो आर्थिकः = अत्थिओ मदीयम् = मईयं तपस्विन् = तपस्वी = तवस्सी पीन्ता = पीणया मैक्षम् = भिक्षं राजन्यः = रायण्णो आस्तिकः = अत्थिओ कोशेयम् = कोसेयं आर्षम् = आरिसं पितामहो = विआमहो

यदा = जया; कदा = कया, सर्वदा = सन्वया, तदा = तया, अन्यदा = अण्णहा; सर्वथा = सन्वहा।

### तर और तम प्रत्यय

प्राइत में एक से श्रेष्ट और सबसे श्रेष्ठ का भाव वतलाने के लिए तर (अर), तम (अम), ईयस् (ईअस) और इष्ट (इड्) का प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। इन तुलनात्मक विशेषणों की (Degree of Comparison) की तालिका दी जाती है।

| तिक्ख (तीक्ष्ण)<br>उन्जल (उन्चल)<br>पग्गहिय (प्रगृहीत)<br>थोत्र (स्तोक)<br>अप्प (अल्प)<br>अहिस (अधिक) | तिक्खअर (तक्ष्णतर) उज्जञ्जर (उज्ज्ञ्जलतर) परगद्दियभर (प्रगृहीततर) थोवभर (स्तोकतर) अप्पमर (अद्यतर) अद्यासर, अद्विसदर | तिक्खअम (तीक्ष्णतम) उज्जलअम (उज्ज्वलतम) परगहियतम (प्रगृहीततम) थोवअम (स्तोकतम) अप्पअम (अल्पतम) अहिअअम, अहिअयम |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पिअ (प्रिय)<br>इंड, रुहु (रुष्टु)                                                                     | (अधिकतर)<br>पिअअर (प्रियतर)<br>इल्लअर (रुघुतर)                                                                      | (अधिकतम)<br>पिअअम (प्रियतम)<br>हळुअम (ऌवुतम)                                                                 |

१. सर्वाङ्गादीनस्येकः दारा१५१

२. पर-राजम्यां क-डिकों च द:२।१४८

शनै: + इस = सिणअं ( शनै: ), सिणअमवगूढो ।

( २० ) मनाक् शन्द से स्वाधिक डयम् और डिअम् प्रत्यय विकल्प से होते

मनाक् (मण) + अय = मणयं मनाक् (मण) + इय = मणियं, मणा

( २१ ) मिश्र शब्द से स्वार्थिक डालिअ प्रत्यय विकल्प से होता है<sup>२</sup>। यथा— मिश्र (मीस) + आलिअ = मीसाहिअं, मीसं ( मिश्रम् )

( २२ ) दोर्घ शब्द से स्वाधिक रो प्रत्यय विकल्प से होता है । यथा— दोर्घ (दोह) + र = दीहरं, दोहं ( दीर्घम् )

(२३) विद्युत, पत्र, पीत और अन्ध शब्द से स्वार्थ में ला प्रत्यय विकल्प से होता है<sup>8</sup> । यथा—

विद्युत् (विज्जु) + ल = विज्जुला, विज्जू ( विद्युत् )

पत्र (पत्त) + ल = पत्तलं, पत्तं ( पत्रम् )

पीत (पीअ) + छ = पीअलं, पीवलं, पीअं ( पीतम् )

अन्ध + छ = अंधलो, अंधो ( अन्ध: )

(२४) नव और एक शब्द को स्वार्थ में विकल्प से छो प्रस्पय होता है । यथा—

नव + छ—नवल्छो, नवो ( नवक: )

एक + छ = एकल्लो, एको ( एकक: )

अवरि + २७ = अवरिल्लो

(२५) पथ शब्द से होने वाले पा के स्थान में इकट् प्रत्यय होता है । यथा—-

पह + इक्ष = पहिओ (पान्थ: )

ं (२६) आत्म शब्द से होनैवाले ईय के स्थान में णय आदेश होता है । यथा—

अप्प + णग = अप्पणयं ( आत्मीयम् )

१. मनाको न वा डयं च ८।२।१६६

३. रो दीर्वात् ६।२।१७१

५. ल्लो नवैकाद्वा न।२।१६५

७. ईयस्यात्मनो ए।यः ८।२।१४३

२. मिश्राड्डालिसः नारा१७०

४. विद्युत्पत्र-पीतान्घाल्लः ८।२।१।१७३

६. पथो गुस्येकट् न।२।१५२

(२) सर्वाङ्ग शब्द से विद्वित इन के स्थान में इक आदेश होता है । यथा— सब्वंग + इअ = सन्वंगिओ (सर्वाङ्गीण:)

(२८) पर और राजन शब्द से सम्बन्ध बतलाने के लिए का प्रत्यय होता हैं। यथा---

पर + क = परक्कं (परकीयम् ) राय + क = राइक्कं (राजकीयम् )

(२९) संस्कृत तिख्तान्त रूपों के ऊपर से प्राकृत के रूप बनाये जाते हैं। यथा—

धनिन् = धनी — धणी कानीनः = काणीणो स्राधिकः = अत्थिओ मदीयम् = मईयं तपस्त्रिन् = तपस्त्री = तवस्सी पीनता = पीणया भैक्षम् = भिक्षं राजन्यः = रायण्णो स्रास्तिकः = अत्थिओ कोशेयम् = कोसेयं स्राष्ट्रम् = आरिसं पितामहो = विआमहो

यदा = जया; कदा = कया, सर्वदा = सन्वया, तदा = तया, अःन्यदा = अण्णहा; सर्वथा = सन्वहा।

### तर और तम प्रत्यय

प्राइत में एक से श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ का भाव वतलाने के लिए तर (अर), तम (अम), ईयस् (ईअस) और इष्ठ (इठ) का प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। इन तुलनात्मक विशेषणों की (Degree of Comparison) की तालिका दी जाती है।

| तिक्ख (तीक्ष्ण)<br>उन्जल (उन्दल) | तिक्खअर (तक्ष्णतर)<br>उज्जञअर (उज्ज्वलतर) | तिक्खअम (तीक्ष्णतम्)<br>उज्जञअम (उज्ज्वलतम्) |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| परगहिय (प्रगृहीत)                | परगहियअर (प्रगृहीततर)                     | परगहियतम (प्रगृहीततम)                        |
| थोव (स्तोक)                      | थोवअर (स्तोकतर)                           | थोवअम (स्तोकतम)                              |
| अप्प (अहप)                       | अप्पञर (अल्पतर)                           | अप्पञम (अल्पतम)                              |
| अहिभ (अधिक)                      | अह्विअअर, अद्विअदर                        | सहिअसम्, सहिसयम                              |
|                                  | (अधिकतर)                                  | (अधिकतम)                                     |
| पिअ (प्रिय)                      | विअअर (प्रियतर)                           | पिअअम (प्रियतम)                              |
| ह्यु, रुहु (स्रधु)               | हलुअर (लघुतर)                             | हलुअम (छवुतम)                                |

**१.** सर्वाङ्गादीनस्येकः दारार्पर

२. पर-राजम्यां क्र-डिक्की च दः२।१४८

| अप्प (अल्प)         | कणीअस ( कनीयस् )      | कणिष्ट, कणिद्वग (कनिष्ठ) |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| बहु                 | भ्यस ( भ्रयस् )       | भूइह (भूयिष्ठ)           |
| पावी <b>(</b> पापी) | पावीयस (पापीयस्)      | पाविद्व (पापिष्ठ)        |
| गुरु                | गरीयस ( गरीयस् )      | गरिट्ट (गरिष्ठ)          |
| जेड (ज्येष्ठ)       | जेट्टयर (ज्येष्ठतर)   | जेट्टयम (ज्येष्ठतम)      |
| विडल (विपुल)        | विउलअर                | विडलअम (विपुलतम)         |
| पडु (पडु)           | पडीअस, पहुअर (पटीयस्) |                          |
| घणी (धनी)           | धणिअर                 | <b>ध</b> णिअ <b>म</b>    |
| सहा                 | <b>मह</b> त्तर        | महत्तम                   |
| बुड्ट (बृद्ध)       | जायस ( ज्यायस् )      | जेड (ज्येष्ठ <b>)</b>    |
| थूल (स्थूल)         | थूलअर (स्थूलतर)       | थूछअम (स्थूछतम)          |
| बहुरु               | वंहीअस ( वंहीअस् )    | बंहिट्ट (बंहिष्ठ)        |
| दीहर (दीर्घ)        | दोहरअस (दीर्घतर)      | दीहरअम (दीर्घतम)         |
| अंतिम (अन्तिम)      | नेदीअस (नेदीयस् )     | नेदिङ (नेदिष्ठ)          |
| दूर                 | दवीअस ( दर्वायस् )    | दविष्ट (दविष्ठ)          |
| पाचअ (पाचक)         | पाचअअर (पाचकतर)       | पाचअअम (पाचकतम)          |
| विडस (विद्वान् )    | विउसअर (विद्वत्तर)    | विउसअम (विद्वत्तम)       |
| मिड (मृदु)          | मिउअर (मृदुतर)        | मिडअम (सृदुतम)           |
| धम्मी (धर्मी)       | धम्मीअस ( धर्मीयस् )  | धस्मिष्ट (धर्मिष्ठ)      |
| खुद (धुद)           | खुद्दअर (क्षुद्रतर)   | खुद्अम ( क्षुद्रतम )     |
| मइम (मतिमान्)       | मईअस (मतीयस् )        | मइट्ट (मतिष्ठ)           |

# नवाँ अध्याय

### क्रियाविचार

प्राक्षत में किया शब्दों के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुओं में विविध प्रत्यय जोड़ने पर किया के रूप बनते हैं।

प्राञ्चत में क्रियारूपों के विकास पर सादृश्य का प्रभाव संज्ञा आदि रूपों की अपेक्षा और भी अधिक ज्यापक रूप में मिलता है। द्विवचन का लोप, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूपों का प्राय: एकीकरण, आत्मनेपद के रूपों का हास, विविध काल रूपों में अनुरूपता, िक्रया के विभिन्न रूपों में ध्वनिपरिवर्शन के कारण समानता आदि प्राष्ट्रत के क्रियाविकास की कुल सुख्य विशेषताएँ हैं। संस्कृत धानुएँ भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि इन दश गणों में विभक्त हैं। इन गणों के अनुसार ही विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व धानु में परिवर्तन होता है। परन्तु इन सबमें भवादि रूपों की ही ज्यापत्रता प्राकृत के क्रियापदों के विकास में मिलती है। कालरचना की दृष्टि से वर्तमान, भूत, आज्ञा, विधि, भविष्य और क्रियातिपत्ति के प्रयोग प्राकृत में दिखलायी पड़ते हैं। सहायक क्रिया के साथ छुदन्त रूपों का ज्यवहार बहुलता से उपलब्ध होता है। अतपुत्र यह कहा जा सकता है कि सादृश्य और ध्वनिविकास के कारण क्रिया के रूप अधिक सरल हो गये हैं। संस्कृत के समान क्रियारूपों में पेचीदगी नहीं है।

क्रियारूपों की जानकारी के सम्बन्ध में निम्न नियम स्मरणीय हैं-

- (१) प्राकृत में तिप् आदि प्रत्ययों को तिङ्कित हैं। अकारान्त घातुओं को छोड़कर शेप घातुओं में आत्मनेपदी और परस्मैपदी का भेद नहीं माना जाता। हाँ, अदन्त या अकारान्त घातुएँ उभयपदी होती हैं।
- (२) अकारान्त आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम और मध्यम पुरुष एकवचन के स्थान में क्रमश: ए और से आदेश विकल्प से होते हैं। यथा—तुवरए < त्वरते; तुवरसे < त्वरसे।
- (३) अदन्त घातुओं से 'िम' के पर में रहने पर पूर्व के 'अ' का आत्व विकल्प से होता है। यथा — हसामि, हसमि इत्यादि।
- (४) अकारान्त धातुओं से मी, मु और म पर में रहे तो पूर्व के अकार के स्थान में इ और आ होते हैं। कहीं-कहीं ए भी हो जाता है। यथा—हिसमी, हसामी, इसेमी; इसिमु, हसेमु इस्यादि।

| अप्प (अल्प)      | कणीअस ( कनीयस् )      | कणिष्ट, कणिष्टम (कनिष्ट) |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| बहु              | भूयस ( भूयस् )        | भूइट्ट (भूयिष्ठ)         |
| पावी (पापी)      | पाबीयसं (पापीयस् )    | पाविष्ठ (पापिष्ठ)        |
| गुरु             | गरीयस ( गरीयस् )      | गरिट्ट (गरिष्ठ)          |
| जेड (ज्येष्ठ)    | जेट्टयर (ज्येष्ठतर)   | जेट्टयम (ज्येष्ठतम)      |
| विडल (विपुल)     | विउलअर                | विडलअम (विपुछतम)         |
| पडु (पडु)        | पडीअस, पडुअर (पटीयस्) | पहिट्ट, पहुअम (पदुतम)    |
| घणी (धनी)        | धणिअर                 | घणिअम                    |
| मद्दा            | महत्तर                | महत्तम                   |
| बुड्ढ (बृद्ध)    | जायस ( ज्यायस् )      | जेह (ज्येष्ठ)            |
| थूल (स्थूछ)      | थूलअर (स्थूलतर)       | थूछअम (स्थूछतम)          |
| बहुल             | वंहीअस ( वंहीअस् )    | बंहिट्ट (बंहिष्ट)        |
| दीहर (दीर्घ)     | दोहरअस (दीर्घतर)      | दीहरअम (दीर्घतम)         |
| अंतिम (अन्तिम)   | नेदीअस (नेदीयस् )     | नेदिङ (नेदिष्ठ)          |
| दूर              | दवीअस ( दर्वायस् )    | दविष्ट (दविष्ठ)          |
| पाचअ (पाचक)      | पाचअअर (पाचकतर)       | पाचअअम (पाचकतम)          |
| विउस (विद्वान् ) | विउसअर (विद्वत्तर)    | विडसअम (विद्वत्तम)       |
| मिउ (सृदु)       | मिडअर (मृदुतर)        | मिडअम (मृदुतम)           |
| धम्मी (धर्मी)    | घम्मीअस ( धर्मीयस् )  | धस्मिट्ट (धर्मिष्ठ)      |
| खुद (क्षुद्र)    | खुद्दअर (क्षुद्रतर)   | खुद्अम (क्षुद्रतम)       |
| मइम (मतिमान् )   | मईअस (मतीयस् ्)       | मइङ (मितिष्ठ)            |
|                  |                       |                          |

# नवाँ अध्याय

#### क्रियाविचार

प्राक्षत में किया शब्दों के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुओं में विविध प्रत्यय जोड़ने पर किया के रूप बनते हैं।

प्राकृत में क्रियारूपों के विकास पर साहश्य का प्रभाव संज्ञा आहि रूपों की अपेक्षा और भी अधिक ज्यापक रूप में मिलता है। द्विवचन का लोप, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूपों का प्राय: एकीकरण, आत्मनेपद के रूपों का हास, विविध काल रूपों में अनुरूपता, किया के विभिन्न रूपों में ध्वित्पिर्दान के कारण समानता आदि प्राकृत के क्रियाविकास की कुल सुख्य विशेषताएँ हैं। संस्कृत धातुएँ भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, तुदादि, स्थादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि इन दश गणों में विभक्त हैं। इन गणों के अनुसार ही विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व धातु में परिवर्तन होता है। परन्तु इन सबमें भ्वादि रूपों की ही व्याप्यता प्रावृत्त के क्रियापदों के विकास में मिलती है। कालरचना की दृष्टि से वर्तमान, भूत, आज्ञा, विधि, भविष्य और क्रियातिपत्ति के प्रयोग प्रावृत्त में दिखलायी पहते हैं। सहायक क्रिया के साथ छुदन्त रूपों का व्यवहार बहुलता से उपलब्ध होता है। अतप्य यह कहा जा सकता है कि साहस्य और ध्विनिवकास के कारण क्रिया के रूप अधिक सरल हो गये हैं। संस्कृत के समान क्रियार्क्षों में पेचीदगी नहीं है।

कियारूपों की जानकारी के सम्बन्ध में निम्न नियम स्मरणीय हैं-

- (१) प्राकृत में तिप् आदि प्रत्ययों को तिङ्कहते हैं। अकारान्त घातुओं को छोड़कर शेप घातुओं में आत्मनेपदी और परस्मैपदी का भेद नहीं माना जाता। हाँ, अदन्त या अकारान्त घातुएँ उभयपदी होती हैं।
- (२) अकारान्त आत्मनेपदी घातुओं के प्रथम और मध्यम पुरुष एकवचन के स्थान में क्रमश: ए और से आदेश विकल्प से होते हैं। यथा—तुवरए ८ त्वरते; तुवरसे ८ त्वरसे।
- (३) अदन्त धातुओं से 'िम' के पर में रहने पर पूर्व के 'अ' का आत्व विकल्प से होता है। यथा -- हुसामि, हसमि इत्यादि।

- ( ९ ) स्वरान्त धातु से शृतकाल में सभी पुरुषों और वचनों में बिहित प्रत्ययों के स्थान पर ही, सी और हीअ आदेश होते हैं। यथा—काही, कासी, काहीअ; ठाही, ठासी और ठाहीअ ( आकार्पात्, अकरोत्, चकार; अस्थात्, अतिष्ठत्, तस्थौ )।
- (६) व्यञ्जनान्त धातुओं से भृतकाल में विहित सभी प्रत्ययों के स्थान में ईअ आदेश होता है। यथा—गहणीअ < अग्रहीत्, अगृहात्, जम्राह ।
- (७) अस धातु के सभी पुरुषों के एकवचन में आसि और बहुवचन में अहेसि आदेश होता है।
- (८) वर्तमानकाल और आज्ञार्थ घातुओं में अन्त्य आहो तो विकल्प से प्रत्यय के पूर्ववर्ती उस आको विकल्प से ए हो जाता है। यथा—हसेह द हसति।
- (९) वर्तमानकाल के समान ही भविष्यत् काल के प्रत्यय होते हैं, किन्तु मि, मो, मु, म प्रत्ययों से पूर्व विकल्प से हिस्सा और हित्था आदेश होते हैं।
- (१०) धातु से परे भविष्यत् काल के मि प्रत्यय के स्थान पर स्सं विकल्प से होता है।
  - ( ११ ) भविष्यत्काल में पूर्व अ के स्थान पर इ और ए होता है।
- (१२) विधि और आज्ञार्थ में घातु से पर इज्जसु, इज्जहि, इज्जे प्रत्यय जोड़े जाते हैं। प्रत्यय का लोप होने से घातु का मूल रूप ज्यों का त्यों भी शेप रह जाता है।
  - ( १३ ) क्रियातिपत्ति में उज, उजा, न्त और माण प्रत्यय जोड़े जाते हैं।
- (१४) क्रियातिपत्ति में उज, उजा प्रत्यय जोड़ने के पूर्व सभी पुरुष और सभी वचनों में अकार को पुत्व हो जाता है।

### कत्तीर में धातुओं के विकरणों के नियम

(१९) व्यव्जनान्त में अ विकरण जोड़ने के अनन्तर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा---

.::::

(१६) अकारान्त घातुओं के अतिरिक्त शेप स्वरान्त घातुओं में अ विकरण विकल्प से जुड़ता है। यथा—

पा + अ—पाअ, पाअ + इ = पाअइ; पा + इ = पाइ < पाति
जा + अ—जाअ, जाअ + इ = जाअइ; जा + इ = जाइ < याति
धा + अ—धाअ, धाअ + इ = धाअइ; धा + इ = धाइ < ध्यति, धावति, द्याति
स्वा + अ—काअ, स्वाभ + इ = साअइ; स्वा + इ = साइ < ध्यायति
जंभा + अ—जंभाअ, जंभाअ + इ = जंभाअइ; जंभा + इ = जंभाइ < जम्भते
वा + अ—वाअ, वाअ + इ + वाअइ; वा + इ = वाइ < वाति
सिला + अ—सिलाअ, सिलाअ + इ = सिलाअइ; मिला + इ = सिलाइ < म्लायति
विक्री —विके + अ—विकेभ, विकेभ + इ = विकेशइ; विके + इ = विकेइ <
विक्रीणाति

हो + अ—होअ, होअ + इ = होअइ, हो + इ = होइ< भवति

(१७) उकारान्त धातुओं में उ के स्थान पर उव आदेश होने के अनन्तर अ विकरण जोड़ा जाता है। यथा—

ण्हु — ण्ह्य + अ — ण्ह्य + इ = ण्ह्यइ < हुते नि + ण्हु — निण्ह्य + अ = निण्ह्य + इ = निण्ह्यइ < निहुते हु — ह्य , ह्य + अ — ह्य + इ = ह्यइ < जुहोति खु — च्य , च्य + अ = च्य + इ = च्यइ < च्यवते रु — र्य + अ = र्य + इ = र्यइ < रौति खु — क्य , क्य + अ = क्य + इ = क्यइ < रौति सु — स्य + अ = स्य + इ = स्यइ < रौति सु — स्य + अ = स्य + इ = स्यइ < सूते; प्यसइ < प्रसूते

(१८) ऋकारान्त धातुओं में ऋ के स्थान पर अर् हो जाने के अनन्तर अ विकरण जोड़ा जाता है। यथा—

कु—कर्, कर् + अ = कर, कर + इ = करह abla करोति

धु—धर्, धर् + अ = धर + इ = = धरह abla घरति

मु—मर्, मर् + अ = मर + इ = मरह abla छियते

चु—वर्, वर् + अ = वर + इ = वरह abla छाति, वृणुते

सु—सर्, सर् + अ = सर + इ = सरह abla सर्ति

हु—हर्, हर् + अ = हर + इ = हरह abla हरति

नु—तर्, तर् + अ = तर + इ = तरह abla तरित

(१९) उपान्त्य ऋ वर्णवाली धातुओं में ऋकार के स्थान पर अरि आदेश होता है. एक्षान अ विकरण जोड़ा जाता है। यथा—

कृष्—कृ = करि—करिस् + अ = करिस + इ = करिसइ  $\subset$  कर्षति सृष्—मरिस् + अ = मरिस + इ = मरिसइ  $\subset$  मृष्यते वृष्—वरिस् + अ = वरिस + इ = वरिसइ  $\subset$  वर्षति हृष्—हरिस् + अ = हरिस + इ = हरिसइ  $\subset$  हृण्यति

(२०) इकारान्त और उकारान्त धातुओं में इकार के स्थान पर ए और उकार के स्थान पर ओ होता है। यथा—

नी — ने  $+ \varepsilon = -$  ने  $\varepsilon \subset -$  नयित, नेंति  $\subset -$  नयित उड्डी — उड्डे  $+ \varepsilon = -$  उड्डे  $\varepsilon \subset -$  उड्डयते, उड्डें ति  $\subset -$  उड्डयन्ते

( २१ ) कुछ व्यक्षनान्त धातुओं के उपान्त्य स्वर को दीर्घ होता है। यथा-

रुष्—रुस्—रूस + इ = रूपः < रुप्यति तुष्—तुस् --तूस + इ = तूसः < तुप्यति शुष्—सुस् — सूस + इ = सूसः < शुप्यति पुष्—पुस्—पूस + इ = पूसः < पुष्यति शिष् = सीस + इ = सीसः < शिष्यते

( २२ ) धातुओं के नियत स्वर के स्थान पर प्रयोगानुसार अन्य स्वर होता है।

हवइ—हिवइ ८ भवति चिणइ—चुणइ ८ चिनोति सहहणं—सद्दार्गं ८ श्रद्दघानम् धावइ—धुवइ ८ घावति दा—दे—देइ ८ ददाति, दाति छा—छे —छेइ ८ लाति

विहा—विहे —विहेइ < विद्धाति,विभाति वू —वे —वेमि < ववीमि

(२३) कुछ धातुओं के अन्त्य व्यञ्जन को द्वित्व होता है। यथा—

फुडइ, फुटइ ८ स्फुटित निमीलइ, निमिल्लइ ८ निमीलति जिम्मइ सकइ ८ शक्नोति नटह ८ नटित

चलइ, चल्लइ < चलति

संमीलइ, उम्मिल्लइ दसम्मीलति

परिअदृह् द्र पर्यटित तुदृह् द्र ग्रुटित

नस्सइ < नश्यति

कुष्पइ ८ कुष्यति, नृत्यति

(२४) कुछ धातुओं में संस्कृत के विकरण जुड़ जाने पर च के स्थान में जिल्हा आदेश होता है। यथा—

संपज्जइ ८ सम्पद्यते; सिज्जइ ८ स्विद्यति; खिज्जइ ८ खिद्यते

#### वर्तमानकाल के प्रत्यय

| एकवचन                              | वहुत्रचन        |
|------------------------------------|-----------------|
| प्रथम पुरुष ( Third Person ) इ, ए  | न्ति, न्ते, इरे |
| मध्यम पुरुष (Second Person) सि, से | इत्था, ह        |
| उत्तम पुरुष (First Person) मि      | मो, मु, म       |

### भूतकाल के प्रत्यय

|          | एकवचन | वहुवचन      |             |               |
|----------|-------|-------------|-------------|---------------|
| प्र० पु० | ईअ    | ईक्ष        | व्यञ्जनान्त | धातुओं के लिए |
| म० पु०   |       | <i>ई</i> ३४ | ,,          | <b>3</b> 7    |
| ड० पु०   | ईअ    | ईअ          | ,,          | ,,            |

स्वरान्त धातुओं में तीनों पुरुष और दोनों बचनों में सी, ही, हीअ ये तीन प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

#### भविष्यत्काल के प्रत्यय

| ,              |
|----------------|
| ह <u>ित्था</u> |
|                |

### विधि और आज्ञार्थक प्रत्यय

|          | एकवचन    | बहुवचन   |
|----------|----------|----------|
| प्र॰ पु॰ | उ        | न्तु     |
| म० पु०   | हि, सु   | <b>K</b> |
| . ड० पु० | <b>.</b> | मो       |

इन्जिलु, इजिहि और इन्जे प्रत्यय भी उकारान्त धातुओं में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय का छोप भी होता है।

### क्रियातिपत्ति के प्रत्यय

|          | एकवचन    |        | बहुवच    | न        |
|----------|----------|--------|----------|----------|
| प्र० पु० | ज, जा, न | त, माण | ज्ज, जा, | न्त, माण |
| म॰ पु॰   | "        | "      | ,,       | "        |
| द्य० ते० | **       | ,,     | ,,       | ,,       |

(२५) वर्तमान का अर्थ बतालाने के लिए वर्तमानकाल; अतीत — मृत का अर्थ बतलाने के लिए भृत; भविष्य का अर्थ प्रकट करने के लिए भविष्यत्काल; संभावना (Possibility) या संशय (Doubt) विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट (Speaking of honorary Duty), संप्रश्न (Questioning) और प्रार्थना; इच्छा, आशीर्वाद, आज्ञा, शक्ति (Ability) एवं आवश्यकता (Necessity) अर्थ में विधि या अनुज्ञा का प्रयोग और जब परस्पर संकेतवाले दो वाक्यों का एक संकेतवालय बने और उसका बोध करानेवाली किया कोई सांकेतिक किया जब अशक्य प्रतीत हो, तब कियातिपत्ति का प्रयोग होता है। कियातिपत्ति में किया की अतिपत्ति (असम्भवता) की सूचना मिलती है। The Conditional is used instead of the potential, when the non-performance of an action is implied.

# उभयपदी हस् धातु

|               | <sup>च</sup> नतमानकाल                          |                                                                                       |  |  |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| म० पु०        | एकवचन<br>हसह, हसए<br>इससि, इससे<br>हसामि, हसमि | बहुवचन<br>हसन्ति, हसन्ते, हसिरे<br>हसित्था, हसह<br>हसिमो, हसामो, हसमो; हसिम्र, हसामु, |  |  |
| प्र० पुः०     | एकवचन<br>हसेइ                                  | द्दसमु, इसिम, इसम<br>बहुवचन<br>इसेन्ते, इसेइरे                                        |  |  |
| म॰ पु॰        | हसेसि                                          | हसेइस्था, हसेह                                                                        |  |  |
| उ० पु०        | 1                                              | हसेमो, हसेसु, हसेम                                                                    |  |  |
| √भृतकाल       |                                                |                                                                                       |  |  |
|               | एकवंचन                                         | बहुवचन                                                                                |  |  |
| प्र॰ पु॰      | <b>द्</b> सीअ                                  | हसीक्ष                                                                                |  |  |
| म० पु०        | "                                              | ***                                                                                   |  |  |
| उ० पु०        | ,,                                             | <b>"</b>                                                                              |  |  |
| 🗸 भविष्यत्काल |                                                |                                                                                       |  |  |
|               | एकव <b>चन</b>                                  | वहुवचन                                                                                |  |  |
| प्र० पु०      | इसिद्दिइ, हसिहिए                               | हसिहिन्ति, हसिहिन्ते, हसिदिरे                                                         |  |  |
| म॰ पु॰        | इसिहिसि, इसिहिसे                               | हसिहित्था, हसिहिह                                                                     |  |  |

उ० पु० हिसरतं, हिसरसामि हिसहामि, हिसहिमि हसिस्सामो, हसिहामो, हसिहिमो; इसिस्सामु, हसिहामु, हसिहिमु; हसिस्साम, हसिहाम, हसिहिम; हसिहिस्सा, हसिहिस्या

### ्रविधि और आज्ञार्थकरूप

वहुवचन एकवचन ह्सन्तु प्र० पु० हसड म० पु० इसिंह, इससु, इस्सेज्जसु, हसह् हसेज्जहि, हसज्जे, हस हसिमो, हसामो हसमो **उ० पु० इसिमु** , हसामु , हसमु आज्ञार्थ में एरव हो जाता है— दहुवचन इसेन्तु एकवचन प्रव्युव हसेड हसेह म० पु० हसेहि, हसेसु हसेमो उ० पु० हसेसु वहुवचन एकवचन प्र० पु० इसेज, हसेजा, हसन्तो, इसेजा, हसन्तो, इसमाणो हसमाणो म० पु० " उ० पु० " हो < भू धातु के रूप--वर्तमान बहुवचन एकवचन होन्ति, होन्ते, होइरे, प्र० पु० होइ होइस्था, होह म० पु० होसि होमो, होस, हीम उ० पु० होमि भूतकाल बहुवचन एकवचन होसी, होही, होहीअ ्प्र० पु० होसी, होही, होहीअ म० पु० उ०पु० "

### भविष्यत्काल

होस्साम

|                                    |                        | 1, 14(7)                             |  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                    | एकवचन                  | बहुवचन                               |  |
| प्र० पु०                           | होहिइ                  | होहिन्ति, होहिन्ते, होहिरे           |  |
| म० पु०                             |                        | होहित्था, होहिह                      |  |
| उ० पु०                             | होस्सं, होस्सामि       | होस्सामो, होहामो, होहिमो;            |  |
| v                                  | होहामि, होहिमि         | होस्सामु, होहामु, होहिमु; होस्स      |  |
|                                    | , , ,                  | द्दोहाम, द्दोहिम; होहिस्सा, होहित्था |  |
|                                    | निधि क                 |                                      |  |
|                                    |                        | वं आज्ञार्थक                         |  |
|                                    | एकवचन                  | बहुवचन                               |  |
| प्र० पु०                           | होउ                    | होन्तु                               |  |
|                                    | होहि, होस              | होह                                  |  |
| ड० पु०                             | होसु                   | होमो                                 |  |
|                                    | क्रिय                  | गितिपत्ति                            |  |
|                                    | एकवच <b>न</b>          | बहुवचन                               |  |
| प्र॰ पु॰                           | होज, होजा, होन्तो, होम | ाणो होज, होजा, होन्तो, होमाणो        |  |
| म॰ पु॰                             | <b>9</b> 1             | 79                                   |  |
| ड॰ पु॰                             | 55                     | "                                    |  |
| ठा < स्था धातु ( = ठहरना)—-वर्तमान |                        |                                      |  |
| •                                  | एकवचन                  | बहुवचन                               |  |
| प्र॰ पु॰                           | <b>ਠ</b> ੀਵ            | ठानित, ठान्ते, ठाइरे                 |  |
| म० पु०                             | ठासि                   | ठाइस्था, ठाह                         |  |
| ड॰ पु॰                             | ठामि                   | ठामो <b>, ठा</b> सु, ठाम             |  |
|                                    |                        | <b>ाका</b> ल                         |  |
|                                    | एकवचन                  | बहुवच <b>न</b>                       |  |
| प्र॰ पु॰                           | ठासी, ठाही, ठाहीअ      | ठासी, ठाही, ठाहीञ                    |  |
| म॰ पु॰                             | •,                     | ,,                                   |  |
| ड॰ पु॰                             | <b>71</b>              | <b>31</b>                            |  |
|                                    | भविष                   | यत्काल                               |  |
|                                    | एकवचन                  | बहुवचन                               |  |
| प्र॰ पु॰                           |                        | ठाहिन्ति, ठाहिन्ते, ठाहिरे           |  |
|                                    |                        |                                      |  |

ठाहितथा, ठाहिह

म० पु० ठाहिसि

उ० पु० डाहासि, डाहिमि

ठास्तामु, ठाहामु, ठाहिसु, ठास्ताम, ठाहाम, ठाहिम, ठाहिस्सा, ठाहित्या

#### विधि एवं आज्ञार्थक

एकवचन बहुवचन प्र० पु० ठाउ ठान्तु म० पु० ठाहि, ठासु ठाह उ० पु० ठासु ठामो

#### क्रियातिपत्त<u>ि</u>

एकवचन बहुवचन प्र० पु० ठाज, ठाजा, ठान्तो, ठामाणो ठाज, ठाजा, ठान्तो, ठामाणो म० पु० ,, ,, ,, ,, उ० पु० ,, ,, ,,

### झा<ध्यै (=ध्यान करना)—वर्तमान

एकत्रचन बहुवचन प्र० पु० काह कान्ति, कान्ते, काहरे स० पु० कासि काहत्था, झाह ड॰ पु० कामि कामो, काम्र, काम

#### भूतकाल

प्रश्नचन वहुवचन प्र० पु० भासी, भाही, भाहीश झासी, भाही, भाहीश म० पु० ,, ,, ,, ,, ,, च० पु० ,, ,, ,, ,, ,,

#### भविष्यत्काल

पक्षचन वहुवचन
प्र० पु० साहिह साहिन्त, साहिन्ते, साहरे
स० पु० साहिस साहित्या, साहिह च० पु० साहसी साहसामे, साहमो, साहिमो; साहसास, साहास, साहिस; साहसाम, साहास, साहिम; साहिस्सा, शाहित्था

|          | एकवचन          |                  | बहुबच                   | न             |                  |
|----------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| प्र० पु० | भाउ            |                  | भारतु                   |               |                  |
| म० पु०   | काहि, झासु     |                  | भाह                     |               |                  |
| उ० पु०   | भासु           |                  | भामो                    |               |                  |
|          |                | ऋियाति           | पत्ति                   |               |                  |
|          | एकवच <b>न</b>  |                  |                         | वहुवचन        |                  |
| प्र॰ पु॰ | काज, काजा      | , कान्तो, कामाणे | ो भा                    | ज्ज, भाजा,    | कान्तो, कामणो    |
| म॰ पु॰   | ,,             | "                |                         | ,,            | 7.7              |
| उ० पु०   | "              | 11               |                         | ,,            | <b>37</b>        |
|          | ने<            | नी (= ले जा      | ना)— <b>–</b> व         | र्तमान        |                  |
|          | एकवचन          |                  | वहुवचन                  | 7             |                  |
| प्र॰ पु॰ | नेइ            |                  | नेन्ति, ने              | न्ते, नेइरे   |                  |
| म० पु०   | नेसि           |                  | नेइस्था,                | नेह           |                  |
| ड० पु०   |                |                  | नेमो, नेमु              | रु, नेम       |                  |
| भृतकाल   |                |                  |                         |               |                  |
|          | एकवचन          | Ġ                | वहुवचन                  | ₹             |                  |
| प्र० पु० | नेसी, नेही,    | नेहीअ            | नेसी, नेही              | , नेहीअ       | •                |
| म० पुर्  | 1,             | "                | "                       | ,,            |                  |
| ड० पु०   | <b>&gt;7</b>   | "                | "                       | "             |                  |
|          |                | भविष्यत्व        | काल                     |               |                  |
|          | एकबचन          |                  | बहुवचर                  |               |                  |
| प्र० पु० | नेहिइ          |                  | -                       | नेहन्ते, नेहि | ₹ '              |
| म० पु०   |                |                  | नेहित्था,               |               |                  |
| ड० पु०   |                | मि, नेहामि,      |                         |               | हेमो; नेस्सासु,  |
|          | <b>ने</b> हिमि |                  | नेहासु, ने<br>नेहिस्सा, |               | ा, नेहाम, नेहिम; |

### विधि एवं आज्ञार्थक

|                | एकवचन      |     | बहुवचन |
|----------------|------------|-----|--------|
| प्र० पु०       | नेड        |     | नेन्छ  |
| म० प०          | नेहि, नेसु |     | नेह    |
| स॰ पु <b>०</b> | ਜੇਸ਼-      | • • | नेमो   |
| 30 90          | 113        |     |        |

|          | एकवचन        |                | बहुवचन            |              |
|----------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| य० व०    | नेज्ज, नेजा, | नेन्तो, नेमाणो | नेज, नेजा, ने     | न्तो, नेमाणो |
| म० पु०   | 28           | ,;             | 27                | "            |
| ao do    | "            | ,,             | "                 | ,1           |
|          | उङ्के <      | उड्डी (=उड्    | ना)वर्तम          | ान           |
|          | एकवचन        |                | वहुवचन            |              |
| प्र० पु० | उड्डेइ       |                | उड्डेन्ति, उड्डेन | ते, उड्डेइरे |
| म० पु०   |              |                | उड्डेइस्था, उड्डे | ह            |
| उ० पु०   | उड्डेमि      |                | उड्डेमो, उड्डेमु  | , ਤड਼ੇਸ      |

### भृतकाल

|          | एकवच       | न                          | बहुबचन                    |          |
|----------|------------|----------------------------|---------------------------|----------|
| प्र० पु० | उड्डेसी, उ | ाड्डे <b>ही, उड्डेही</b> अ | <b>ક</b> હ્હેલી, કહ્હેલી, | उड्ढेहीअ |
| म॰ पु॰   | 33         | "                          | >>                        | *7       |
| उ० पु०   | **         | 59                         | "                         | 3,       |

### भविष्यत्काल

|                | एकवचन                   | बहुवचन                               |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| प्र० पु०       | उड्ढेहिइ                | उड्डेहिन्ति, उड्डेहिन्ते, उड्डेहिरे  |
| म० पु०         | <b>उ</b> ड्डे हिसि      | उड्डेहिस्था, उड्डेहिइ                |
| <i>ब</i> ० पु० | उड्डेस्सं, उड्डेस्सामि; | उड्डेस्सामों, उड्डेहामों, उड्डेहिमो; |
|                | उड्डेहामि, उड्डेहिमि    | उड्डेस्साम्, उड्डेहाम्, उड्डेहिम्:   |
|                |                         | उड्डेस्साम, उड्डेहाम, उड्डेहिमि      |

### विधि एवं आज्ञार्थक

|          | एकवचन            | बहुबचन    |
|----------|------------------|-----------|
| प्र० पु० | उड्डेड           | उड्डेन्तु |
| म० पु०   | उड्डेह्, उड्डेसु | उड्डेह    |
| eo Ao    |                  | उड्डेमो   |
| 8 :      | E                | <i>a</i>  |

|          | एकवच          | न                        | बहुबच            | न                    |
|----------|---------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| प्र॰ पु॰ | उड्डेज; उड्डे | जा, उड्डेन्तो, उड्डेमाणो | उड्डेज, उड्डेजा, | उड्डेन्तो, उड्डेमाणो |
| म० पु०   | ,,            | ,,                       | 19               | <b>97</b>            |
| ड० पु०   | ,,            | "                        | ,,               | ,,                   |
|          |               | •                        | Ċ.               |                      |

### पा पाने (= पीना)--वर्तमान

| एकवचन    |       | बहुवचन                |
|----------|-------|-----------------------|
| प्र॰ पु॰ | पाइ   | पान्ति, पान्ते, पाइरे |
| म० पु०   | पासि, | पाइस्था, पाह          |
| उ० पु०   | पोमि  | पामो, पासु, पाम       |

### भृतकाल

|          | एकवच     | न          | बहुवचन      |         |
|----------|----------|------------|-------------|---------|
| प्र॰ पु॰ | पासी, पा | हीं, पाहीअ | पासी, पाही, | पाद्दीअ |
| म॰ पु॰   | "        | "          | 1,7         | "       |
| उ० पु०   | ,,       | "          | "           | 15      |

#### भविष्**य**त्काल

|          | ବ                                 | वाच चरवार                                                                                           |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •        | एकवच <b>न</b>                     | बहुव्चन                                                                                             |
| प्र॰ पु॰ | पाहिइ                             | ् पाहिन्ति, पाहिन्ते, पाहिरे                                                                        |
| म० पु०   | पाद्दिसि                          | पाहित्था, पाहिद्द                                                                                   |
| उ० पु०   | पस्सं, पास्सामि;<br>पाहामि, पाहिम | पास्सामो, पाहामो, पाहिमो, पास्सामु,<br>पाहामु, पाहिमु, पास्साम, पाहाम,<br>पाहिम, पाहिस्सा, पाहित्था |

#### विधि एवं आज्ञार्थ

|          | एकवचन      | ` | वहुवचन |
|----------|------------|---|--------|
| प्र॰ पु॰ | पाउ        |   | पान्तु |
| म० पु०   | पाहि, पासु |   | पाह    |
| ड० पुः   | पासु       |   | पामो   |

वहुवचन एकवचन ५.० पु० पाज, पाजा, पान्तो, पामाणो पाज, पाजा, पान्तो, पामाणो म० पु० ,, उ० पु० " " ण्हा < स्ना (स्नान करना)--वर्तमान एकवचन वहुवचन ण्हान्ति, ण्हान्ते, ण्हाइरे प्र० पु० व्हाइ म० ५० वहासि वहाइत्था, वहाह उ० पु० ण्हामि ण्हामो, ण्हासु, प्हाम भूतकाल एकवचन बहुवचन ण्हासी, ज्हाही, ज्हाहीक्ष ण्हासी, ण्हाही, ण्हाहीअ प्र० पु० म० पु० " " पु० पु० ,, 15 भविष्यत्काल एकवचन बहुबचन ण्हाहिइ ण्हाहिन्ति, ण्हाहिन्ते, ण्हाहिरे प्र० पु० म० पु॰ ण्हाहिसि ण्हादित्था, ण्हाहिह वहास्सामो, वहाहामो, वहाहिमो: उ० पु० ण्हास्सं, ण्हास्सामि; व्हाहिमि, व्हाहामि ण्हास्सामु, ण्हाहामु, ण्हाहिमु; ण्हास्साम, ण्हाहाम, ण्हाहिम; ण्हाहिस्सा, ण्हाहिस्था विधि एवं आज्ञार्थ एकवचन बहुबचन प्र० पु० ण्हाउ वहान्तु म० पु० ण्हाहि, ण्हाषु ण्हाह उ०पु० पहामु ण्हामो

#### क्रियातिपत्ति

एकवचन और वहुवचन प्र०, म०, उ० पु० एहज्ज, एहान्तो, एहामाणो

|          | एकवच           | न                          | बहुवच            | <b>ा</b> न           |
|----------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| प्र॰ पु॰ | उड्डेज ; उड्डे | हुजा, उड्डेन्तो, उड्डेमाणो | उड्डेज, उड्डेजा, | उड्डेन्तो, उड्डेमाणो |
| म॰ पु॰   | ,,             | ,,                         | 1,               | "                    |
| उ० पु०   | ,,             | "                          | "                | 27                   |
|          |                |                            | _                |                      |

### पा पाने (= पीना)--वर्तमान

|          | एकवचन | वहुवचन                |
|----------|-------|-----------------------|
| प्र॰ पु॰ | पाइ   | पान्ति, पान्ते, पाइरे |
| म० पु०   | पासि, | पाइत्था, पाह          |
| उ० पु०   | पामि  | पामो, पामु, पाम       |

#### भूतकाल

|          | एकवच     | न         | बहुवचन     |           |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| प्र॰ पु॰ | पासी, पा | ही, पाहीअ | पासी, पाही | , पाद्वीअ |
| म० पु०   | "        | "         | ,,         | "         |
| उ० पु०   | ,,       | "         | "          | ,,        |

|                              | ৰ     | भविष् <b>य</b> त्काल                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                            | एकवचन | वहुवचन                                                                                                                                               |
| प्र॰ पु॰<br>म॰ पु॰<br>उ॰ पु॰ |       | पाहिन्ति, पाहिन्ते, पाहिरे<br>पाहित्था, पाहिह<br>पास्सामो, पाहामो, पाहिमो, पास्सामु,<br>पाहामु, पाहिसु, पास्साम, पाहाम,<br>पाहिस, पाहिस्सा, पाहित्था |

#### विधि एवं आज्ञार्थ

|          | एकवचन        | ` | बहुवचन |
|----------|--------------|---|--------|
| प्र० पु० | पाउ          |   | पान्तु |
| म० पु०   | पाद्दि, पासु |   | पाह    |
| ड० पुः   | पासु         |   | पामो   |

|                |               |                  | •••                |                  |
|----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|
|                | एकवच <b>न</b> |                  | वहुवचन             |                  |
| ५० पु० प       | ाज, पाजा, प   | गन्तो, पामाणो    | पाज, पाजा, पा      | न्तो, पामाणो     |
| म० पु०         | ,,            | ,,               | "                  | ,,               |
| ड० पु <b>०</b> | 79            | 13               | 33                 | 33               |
|                | ण्हा ८ स      | ना (स्नान क      | रना)वर्तम          | ान               |
|                | एकवचन         |                  | वहुवचन             |                  |
| प्र० पु०       | ण्हाइ         |                  | ण्हान्ति, ण्हान्ते | , वहाइरे         |
| म० पु०         | ण्हासि        |                  | ण्हाइत्था, ण्हाह   |                  |
| उ० पु०         |               |                  | ण्हामो, ण्हासु,    |                  |
|                |               | भूतव             | <b>ा</b> ल         |                  |
|                | एकवचन         | <i>9</i> /       | बहुवचन             |                  |
| प्र० पु०       | ण्हासी, ण्हा  | ही, ण्हाहीअ      |                    | <b>ण्हा</b> हीअ  |
| म० पु०         | "             | "                | "                  | "                |
| ये० ये०        | ,,            | "                | ٠,                 | 1)               |
|                |               | भविष्य           |                    |                  |
|                | एकवचन         |                  | वहुवचन             |                  |
| प्र० पु०       | ण्हाहिइ       |                  | ण्हाहिन्ति, ण्हा   | हिन्ते, ण्हाहिरे |
| म० पु॰         | ण्हाहिसि      |                  | ण्हादिस्था, ण्हा   | _                |
| <i>ब० पे</i> ० | ण्हास्सं, ण्ह | ास्सामि;         | ण्हास्सामो, ण्ह    | ाहामो, ण्हाहिमो; |
|                | ण्हाहिसि,     | ग्हाहाम <u>ि</u> |                    | हामु, ण्हाहिसु;  |
|                |               |                  | ण्हास्साम, ण्हा    |                  |
|                |               |                  | ण्हाहिस्सा, ण्ह    | <b>ाहि</b> त्था  |
|                |               | विधि एव          | ां आज्ञार्थ        |                  |
|                | एकवचन         |                  | बहुवचन             |                  |
|                | ण्हाउ         |                  | वहास्तु            |                  |
|                | ण्हाहि, पर    | शसु              | <b>पहा</b> ह्      |                  |
| उ० पु०         | ण्हामु        |                  | ण्हामो             |                  |
|                |               | •                |                    |                  |

### क्रियातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन प्र०, म०, उ० पु० ण्हुज, ण्हुजा, ण्हुन्तो, ण्हुमाणो

|                | एकवचन                      | बहुवचन                                                                |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| प्र॰ पु॰       | उड्डेजः ; उड्डेजा , उड्डेन | तो, उड्डेमाणो      उड्डेज, उड्डेजा, उड्डेन्तो, उड्डेमाणो              |
| म॰ पु॰         | , ,                        | , ,, ,,                                                               |
| <i>द</i> ० पु० | ,,                         | 22 21                                                                 |
|                | पा पाने                    | (= पीना)वर्तमान                                                       |
|                | एकवचन                      | वहुवचन                                                                |
| प्र॰ पु॰       | पाइ                        | पान्ति, पान्ते, पाइरे                                                 |
| म॰ पु०         |                            | पाइत्था, पाह                                                          |
| ड॰ पु॰         |                            | पामो, पासु, पाम                                                       |
|                |                            | भू <b>तका</b> ल                                                       |
|                | एकवचन                      | <sup>६ - • •</sup><br>बहुवचन                                          |
| प्र॰ पु॰       | पासी, पाही, पाही           | न पासी, पाही, पाहीक                                                   |
| म० पु०         | "                          | ,,,                                                                   |
| द० ते०         | 27 99                      | "                                                                     |
|                | ą                          | भविष्यत्काल                                                           |
| •              | एकवचन                      | बहुवचन                                                                |
| प्र॰ पु॰       | पाहिइ                      | पाहिन्ति, पाहिन्ते, पाहिरे                                            |
| म॰ पु॰         |                            | पाहित्था, पाहिह                                                       |
|                | पस्सं, पास्सामि;           | पास्तामो, पाहामो, पाहिमो, पास्तामु,                                   |
|                | पाहामि, पाहिम              | पाहामु, पाहिसु, पास्ताम, पा <b>हा</b> म,<br>पाहिम, पाहिस्सा, पाहिस्था |
|                | विर्ा                      | धे एवं आज्ञार्थ                                                       |
|                | एकवचन `                    | बहुबचन                                                                |

|          | एकवचन      | ` | बहुबचन |
|----------|------------|---|--------|
| प्र० पु० | पाउ        |   | पान्तु |
| म॰ पु॰   | पाहि, पासु |   | पाह    |
| ड० पुः   | पासु       |   | पामो   |

|                |                     | 1.10 (11.00   | ** "               |                    |
|----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                | एकवच <b>न</b>       |               | वहुवचन             |                    |
| ५० पु० प       | ाज, <b>पा</b> जा, प | ान्तो, पामाणो | पाजा, पाजा, प      | ान्तो, पामाणी      |
| म० पु०         | 33                  | 19            | "                  | ,,                 |
| <i>ब</i> ० पु० | "                   | ,,            | "                  | 1)                 |
|                | ण्हा ८ स्न          | ा (स्नान क    | रना)वर्तम          | गान                |
|                | एकवचन               |               | वहुवचन             |                    |
| प्र० पु०       | वहाइ                |               | ण्हान्ति, ण्हान्ते | ा, ण्हाइ <b>रे</b> |
| म० पु०         | <b>ण्हासि</b>       |               | ण्हाइस्था, ण्हा    |                    |
| <i>ब</i> ० पे० | ण्हामि              |               | ण्हामो, ण्हासु     | , प्हाम            |
|                |                     | भूतक          |                    |                    |
|                | एकवचन               | 41            | बहुवचन             |                    |
| प्र० पु०       | ण्हासी, ण्हार       | ही, वहाहीभ    | ण्हासी, ण्हाही     | , ण्हाहीअ          |
| म० पु०         | "                   | "             | "                  | ,,                 |
| do do          | ,,                  | **            | • •                | 17                 |
|                |                     | भविष्य        | त्काल              |                    |
|                | एकवचन               |               | बहुबचन             |                    |
| प्र॰ पु॰       | ण्हाहिइ             |               |                    | पहिन्ते, ण्हाहिरे  |
| म० पु॰         | ण्हाहिसि            |               | ण्हाहिस्था, ण्ह    | ।हिह्              |
| उ० पु०         | ण्हास्सं, णहा       |               | ण्हास्सामी, ण्ह    | हाहामो, ण्हाहिमो;  |
|                | वहाहिमि, व          | हाहामि        |                    | ाहामु, ण्हाहिसु;   |
|                |                     |               | ण्हास्साम, ण्ह     | शहाम, ण्हाहिम;     |
|                |                     |               | ण्हाहिस्सा, ण्ह    | हाहित्था           |
|                |                     | विधि एवं      | ां आज्ञार्थ        |                    |
|                | एकवचन               |               | बहुवचन             |                    |
|                | ण्हाउ               |               | वहान्तु            |                    |
|                | ण्हाहि, ण्ह         | ासु           | ० हा ह             |                    |
| <i>ब० पु०</i>  | व्हामु              |               | ण्हामो             |                    |
|                |                     |               |                    |                    |

### क्रियातिप**त्ति**

एकवचन और बहुवचन प्र०, म०, उ० पु० ण्हुज, ण्हुजा, ण्हुान्तो, ण्हुामाणो

### गा दगै (गाना)--वर्तमान

एकवचन वहुवचन

प्र० पु० गाह गान्ति, गान्ते, गाहरे म० पु० गासि गाइत्था, गाह

उ० पु० गामि गामो, गामु, गाम

#### भूतकाल

#### एकवचन और बहुवचन

प्र॰, म॰, उ॰ पु॰---गासी, गाही, गाहीअ

#### भविष्यत्काल

एकवचन वहुवचन

प्र० पु० गाहिह गाहिन्ते, गाहिन्ते, गाहिरे

म० पु० गाहिसि गाहित्था, गाहिह

ड॰ पु॰ गास्सं, गास्सामि; गास्सामो, गाहामो, गाहिमो; गाहामि, गाहिमि गास्सामु, गाहामु, गाहिसु;

गास्साम, गाहाम, गाहिम;

गाहिस्सा, गाहित्था

### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन बहुवचन प्र० पु० गांड गान्तु स० पु॰ गाहि, गांसु गांह उ० पु० गांसु गांसो

#### क्रियातिपत्ति

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० गाज्ज, गाज्जा, गान्तो, गामाणो गाज्ज, गाज्जा, गान्तो, गामाणो

( २९ ) अकारान्त घातुओं के अतिरिक्त अन्य स्वरान्त घातुओं में विकल्प से विकरण अप्रत्यय जुड़ने के परवात, विभक्तिचिन्ह जोड़ा जाता है। यथा— भा — भा + स = भा म + इ = भा अह, विकल्पा भाव पक्ष में भा + इ = भा ह या — जा + स = जा अ + इ = जा अह, विकल्पा भाव में जा + इ = जा ह पा — पा + अ = पा अ + ह = पा अह, पा + इ = पा ह ध्ये — भा + स = भा अ + इ = भा अह, भा + द = भा ह घा — धा + अ = धा अ + इ = धा अह, धा ह उद् + वा — उच्चा + स = उच्चा अ + इ = उच्चा अह, उच्चा ह म्ले — मिला + अ = मिला अ + इ = मिला अह, मिला ह वि + की — विके + स = विके अ + ह = विके अह, विके ह

(२६) वर्तमान, भविष्यत् तथा विधि एवं आज्ञार्थमें स्वरान्त धातुओं में प्रत्ययों से पूर्व तथा प्रत्ययों के स्थान पर विकल्प से ज, जा आदेश होता है। यथा —

### हो--भू--वर्तमान

प्र० पु० होजाह, होजाह होजान्त, होजान्ते, होजिरे

**बहुबच**न

होज, होजा

एकचचन

होज, होजा

| म० पु०   | होजासि, होजासि                         | होजित्था, होजह, होजाइ                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | होज, होजा                              | होज, होजा                                                                                                                                                                                   |
| उ० पु०   | होजमि, होजामि                          | होजामो, होजामो, होजा, होजा;                                                                                                                                                                 |
|          | होजा, होजा                             | होजमु, होजाम, होज, होजा;                                                                                                                                                                    |
|          |                                        | होजम, होजाम, होज, होजा                                                                                                                                                                      |
|          | भविष्यत                                | काल                                                                                                                                                                                         |
|          | एकवचन                                  | बहुवचन                                                                                                                                                                                      |
| प्र॰ पु॰ | दोजहिंद, होजाहिंद,<br>दोज, होजा        | दोज्जिहिन्ति, होज्जिहिन्ति, होज्जिहिन्ते,<br>होज्जिहिन्ते, होज्जिहिरे, होज्जिहिरे, होज्ज,<br>होज्जा                                                                                         |
| म॰ पु॰   | होज्जहिसि, होडजाहिसि,<br>होज्ज, होज्जा | दोज्जदित्था, होज्जाहित्था, दोज्जदिह,<br>होज्जाहिह, होज्ज, होज्जा                                                                                                                            |
| ड० पु०   | होजहामि, होज्जाहामिः                   | होज्जस्सामो, होज्जहामो, होज्जाहामो,<br>होज्जाहिमो, होज्जस्साम, होज्जहासु,<br>होज्जाहासु, होज्जाहिसु, होज्जाहिसु,<br>होज्जाहिस्सा, होज्जाहिस्सा, होज्जीहिस्थ,<br>होज्जाहिस्था, होज्ज, होज्जा |

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० होन्जर, होन्जार, होन्ज, होन्जनत, होन्जा

होज्जा

होज्जिह, होज्जाहि, होज्ज्यु, होज्जह, होज्जाह, द्वोज्ज,

होज्जासु, होज्ज, होज्जा

होजना

ड० पु०

होज्जसु, होज्जासु, होज्ज, होज्जमो, होज्जामो, होज्ज, होज्जा

होज्जा

इसी प्रकार ने द्नी, मिलाद्र म्लै प्रमृति धातुओं के रूप जन, ज्जा प्रत्ययों के जोड़ने से निष्पन्न होते हैं।

### रव < रु ( = कहना या बीलना)−−वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० रवइ, रवए रवन्ति, रवन्ते, रविरे

म० पु० रवसि, रवसे

रवित्था, रवह

उ० पु० रवामि, रवमि

रविमो, खामो, खमो; खिमु, खामु,

रवसु; रविम, रवाम, रवम

रवेइ प्र॰ पु॰

रवेन्ति, रवेन्ते, रवेइरे

रवेसि म० पु०

रवेतथा, रवेह

रवेमि उ० पु०

रवेमो, रवेमु, रवेम

### भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र॰ पु॰ म॰ पु॰ ड॰ पु॰

रवीक

#### भविष्यत्काल

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० रविहिइ, रविहिए

रविहिन्ति, रविहिन्ते, रविहिरे

मं० पु० रिवहिसि, रिवहिसे

रविहित्था, रविहिह

उ० पु० रविस्सं, रविस्सामि

रविस्सामो, रविहामो, रविहिमो,

रविस्साम, रविहामु, रविहिमु; रविस्साम, रविहास, रविहिस, रविहिस्सा, रविहिस्था

एकवचन बहुबचन

प्र॰ पुर रवड, रवेड रवन्तु, रवेन्तु

म० पु० रवहि, रवसु, रवेहि, रवह, रवेह

रवेषु, रवेज्ञहि, रवेज्ञे, रव

ड० पु० रविमु, खेमु, खामु, खमु रविमो, खामो, खमो, खेमो

#### क्रियातिपत्ति

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० रवेजा, रवेजा, रवन्तो, रवमाणो रवेजा, रवेजा, रवन्तो, रवमाणो

द०पु० ,, ,, ,, ,, म०पु० ,, ,, ,,

### उभयपदी कर < कु (करना) वर्तमान

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० करह, करए करन्ति, करन्ते, करिरे म० पु० करसि, करसे करित्था, करह

उ० पु० करामि, करिम करिमो, करामो, करमो; करिमु, करामु,

करमु; करिम, कराम, करम

#### भूतकाल

एकवचन बहुवचन प्र० पु० करीअ करीअ स० पु० ,, ,, उ० पु० ,,

#### भविष्यत्काल

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० करिहिह, करिहिए करिहिन्ते, करिहिन्ते, करिहिरे म० पु० करिहिही, करिहिसे करिहिस्था, करिहिह

ष० पु० करिस्सं, करिस्सामि, करिस्सामो, करिहामो, करिहिमो;

करिहामि, करिहिमि करिस्सामु, करिहामु, करिहिमु;

करिस्साम, करिहाम, करिहिम; करिहिस्सा, करिहित्था

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० करड, करेड

करन्तु, करेन्तु

म० पु० करहि, करसु, करेजासु, करेजासु,

करह

करेजाहि, करेजो, कर

ड० पु० करिस, करास, करस

करिमो, करामो, करमो

#### क्रियातिपत्ति

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० करेज, करेजा, करन्तो, करमाणो करेज, करेजा, करन्तो, करमाणो म० पु० ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

इसी प्रकार धर ८ ध, मर ८ म, वर ८ वृ, सर ८ स, हर ८ ह, तर ८ वृ एवं जर ८ ज़ झादि संस्कृत की ऋकारान्त धातुओं के रूप होते हैं।

### अस् (होना)--वर्तमान

एकवचन बहुवचन प्र० पु० अत्थि अत्थि स० पु० अत्थि, सि अत्थि

ड पु० अत्थि, म्हि, असि अत्थि, म्हो, म्ह

### भूतकाल

एकवचन बहुवचन प्र० पु० आसि अहेसि म० पु० ,, ,,

### विष्यर्थ, आज्ञार्थ और भविष्यत्काल

एकवचन बहुवचन प्र० पु० क्षित्थि क्षित्थि म० पु० ,, ;, उ० पु० ,, ,,

# . उभयपदी पूस द्रपुप्--पुष्ट होना--वर्तमान

वहुवचन एकवचन

प्सन्ति, प्यन्ते, प्सिरे, प्सेन्ति प्र० पु० पूमइ, पूसए, पूसेइ

म० पु० पूसासि, पूससे, पूसेसि पूसित्था, पूसह, पूसेइत्था पूसिमो, प्सामो, प्समो; पूसिमु,

उ० पु० पुसामि, पुसमि, पुसेमि प्सामु, प्समु; प्सिम, प्साम, प्सम

### भूतकाल

वहुवचन एकवचन पूसीअ प्र० पु० पूसीअ म० पु० ,, उ०पु० ,

#### भविष्यत्काल

वहुवचन एकवचन पुसिहिन्ति, पुसिहिन्ते, पुसिहिरे

प्र० पु० पृतिहिइ, पृतिहिए पूसिहित्था, प्सिहिह म० पु० पुसिद्दिसि, पुसिद्दिसे

उ पुं पूसिस्सं, पूसिस्सामि, पूसिस्सामी, पूसिहामी, पूसिहिमी; पुसिस्सामु, प्रसिद्दामु, प्रसिद्दिमु, प्रसिद्यामि, प्रसिद्धिम

प्सिस्साम, प्सिहाम, प्सिहिम,

पूसिहिस्सा, पूसिहिस्था

विशेष-अकार को एत्व कर देने से भी इसके रूप बनते हैं।

#### विधि एवं आज्ञार्थ

बहुवचन एकवचन

पूसन्तु प्र० पु० पुसड

म० पु० प्सहि, पूससु, पूसेज्जसु, **पूसह** 

पुसन्जेहि, पुस

ड० पु० पूलिम, पूलामु, पूलमु पूलिमो, पूलामो, पूलमो

विशेष-अकार को एत्व कर देने पर भी इसके रूप बनते हैं।

#### ऋियातिपत्ति

बहुबचन एकवचन प्र० म० उ० पु० पूसेजा, पूसेजा, पूसन्तो, पूसेजा, पूसेजा, पूसन्तो, पुसमाणो पुसमाणो

इसी प्रकार रूस (रुप्), तूस (तुप्), सूस (द्युप्), दूस (द्रुप्) एवं सीस (शिप्) धातुओं के रूप होते हैं।

### उभयपदी थुण <स्तु (स्तुति करना)─-वर्तमान

एकवचन वहुवचन

म० पु० थुणसि, थुणसे थुणित्था, धुणह

उ० रु० थुणामि, थुणमि थुणिमो, थुणामो, थुणमो, थुणिमु,

थुणामु, थुणमु, धुणिम, थुणाम,

थुणम

विशेप-अकार को एत्व होने पर शुणेह, शुणेन्ति, शुणेसि आदि रूप होते हैं।

#### भूतकाल

एकवचन

वहुवचन

प्र०, म०, उ० पु० थुणीअ

धुणीअ

#### भविष्यत्काल

एकवचन बहुबचन

प्र० पु० थुणीहिह, थुणिहिए थुणिहिन्ति, थुणिहिन्ते, थुणिहिरे

म० पु० थुणिहिसि, थुणिहिसे थुणिहिस्था, थुणिहिह

ड॰ पु० थुणिस्तं, थुणिस्तामि, थुणिस्तामो, थुणिहामो, थुणिहिमो थुणिहामि, थुणिहिमि थुणिस्तामु, थुणिहामु, थुणिहिसु,

थुणिस्साम, थुणिहाम, थुणिहिम

थुणिहिस्सा, थुणिहित्था

### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन *व*हुवचन

प्र० पु० थुणड ्र थुणन्तु

म० पु० थुगहि, थुणमु, थुणेन्जमु थुणह

धुणेजहि, धुणेज्जे, धुण

ड० पु० थुणिसु, थुणासु, थुणसु थुणिमो, थुणामो, थुणमो

विशेष-अकार को एत्व हो जाने पर शुणेड, शुणेन्तु आदि रूप होते हैं।

एकवचन

वहुवचन

थुणेन्न, थुणेन्ना, धुणन्तो, धुणेन्न, थुणेन्ना, थुणन्तो, थुणमाणो थुणमाणो

म॰ पु॰ उ० पु०

इसी प्रकार चिण (चि), जिण (जि), सुण (क्षु), हुण (हु), छण (रः), पुण (प् और धुण (घू) आदि घातुओं के रूप बनते हैं।

## हरिस < हृप् (प्रसन्न होना)--वर्तमान

एकयचन

बंहुवचन

हरिसइ, हरिसए प्र० पु०

हरिसन्ति, हरिसन्ते, हरिसिरे

म० पु० इरिससि, हरिससे

हरिसित्था, हरिसह

उ० पु० हरिसामि, हरिसमि

हरिसिमो, हरिसामो, हरिसमो; हरिसिमु, हरिसामु, हरिसमु; द्विसिम, द्विसाम, हरिसम

विशोध-अकार को एत्व कर देने पर हरिसेइ, हरिसेन्ति इत्यादि रूप बनते हैं।

#### भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र० म० उ० पु॰ हरिसीअ

#### भविष्यत्काल

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० हरिसिहिइ, हरिसिहिए

म० पु० हरिसिहिसि, हरिसिहिसे

उ० पु० हरिसिस्सं, हरिसिस्सामि

हरिसिद्दामि, हरिसिहिमि

हरिसिहिन्ति, हरिसिहिन्ते, हरिसिहिरे हरिसिहित्था, हरिसिहिइ

हरिसिस्सामी, हरिसिहामी, हरिसिहिमी; हरिसिस्साम, हरिसिहाम, हरिसिहिम: हरिसिस्साम, हरिसिहाम, हरिसिहिम;

हरिसिहिस्सा, हरिसिहित्था

विद्योष—एत्व हो जाने पर हरिसेदिह, हरिसेदिन्ति आदि रूप होते हैं।

#### ऋयातिपत्ति

एकवचन और बहुबचन प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ द्वरिसेज्ज, हरिसेज्जा, हरिसन्तो, हरिसमाणो इसी प्रकार रूस (रुष्), तूस (तुष्), सूस (शुष्), दूस (दुप्) एवं सीस (शिप्) धातुओं के रूप होते हैं।

### उभयपदी थुण < स्तु (स्तुति करना)--वर्तमान

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० थुणइ, थुणए थुणन्ति, थुणन्ते, थुणिरे

म० पु० धुणसि, धुणसे धुणित्था, धुणह

उ० रु० थुणामि, थुणमि थुणिमो, थुणामो, थुणमो, थुणिमु, थुणामु, थुणमु, थुणिम, थुणाम,

थुणम

विशेप-अकार को एत्व होने पर धुणेह, धुणेन्ति, धुणेसि आदि रूप होते हैं।

#### भूतकाल

एकवचन बहुवचन

प्र०, म>, उ० पु० थुणीस थुणीस

#### भविष्यत्काल

एकवचन बहुवचन प्र० पु० थुणीहिह, थुणिहिए थुणिहिन्ते, थुणिहिन्ते, थुणिहिरे

म० पु० थुणिहिसि, थुणिहिसे थुणिहिस्या, थुणिहिह

उ॰ पु० थुणिस्सं, थुणिस्सामि, थुणिस्सामो, थुणिहामो, थुणिहिमो

थुणिहामि, थुणिहिमि थुणिस्सामु, थुणिहामु, थुणिहिसु, थुणिस्साम, थुणिहाम, थुणिहिम

थुणिहिस्सा, थुणिहित्था

### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन वहुवचन

प्र० पु० धुगर धुगन्त

म० पु० थुगहि, धुणसु, धुणेन्जसु धुणह धुणेन्जहि, धुणेन्नने, धुण

ड० पु० धुणिसु, धुणासु, धुणसु धुणिमो, धुणामो, धुणमो

विशेष—अकार को एत्व हो जाने पर थुणेउ, थुणेन्तु आदि रूप होते हैं।

वहुवचन एकवचन थुणेन्न, थुणेन्ना, धुणन्तो, धुणेन्न, धुणेन्ना, थुणन्तो, थुणमाणो थुणमाणो

म० पु० " उ० पु० 1)

इसी प्रकार चिण (चि), जिण (जि), सुण (श्रु), हुण (हु), लुण (ल्रु), पुण (प्रु) और धुण (धू) आदि धातुओं के रूप बनते हैं।

हरिस < हुप् (प्रसन्न होना)--वर्तमान वंहुवचन एकवचन

प्र० पु० हरिसइ, हरिसए म० पु० ह्रिससि, हरिससे

**उ० पु० हरिसामि, हरिसमि** 

हरिसन्ति, हरिसन्ते, हरिसिरे

हरिसित्था, हरिसह हरिसिमो, हरिसामो, हरिसमो;

हरिसिमु, हरिसामु, हरिसमु; हरिसिम, हरिसाम, हरिसम

विशेष-अकार को एत्व कर देने पर हरिसेइ, हरिसेन्ति इत्यादि रूप वनते हैं।

#### भूतकाल

एकत्रचन और बहुबचन

प्र० म० उ० पु॰ हरिसीअ

#### मवि<sup>ष्</sup>यत्काल

एकवचन प्र० पु० हरिसिहिइ, हरिसिहिए

म० पु० हरिसिहिसि, हरिसिहिसे

उ० पु० हरिसिस्सं, हरिसिस्सामि

हरिसिहामि, हरिसिहिमि

बहुबचन

हरिसिहिन्ति, हरिसिहिन्ते, हरिसिहिरे

हरिसिहित्था, हरिसिहिइ

हरिसिस्तामो, हरिसिहामो, हरिसिहिमो; हरिसिस्सामु, हरिसिहामु, हरिसिहिमु; हरिसिस्साम, हरिसिहाम, हरिसिहिम;

हरिसिहिस्सा, हरिसिहित्था

विशेष-एत्व हो जाने पर हिस्सेहिइ, हिस्सेहिन्ति आदि रूप होते हैं।

#### **क्रियातिपत्ति**

एकवचन और बहुवचन प्रः मः उ० पु० द्वरिसेज्ज, हरिसेज्जा, हरिसन्तो, हरिसमाणो

इसी प्रकार वरिस ( वृष् ), दिस्स ( दृश् ), करिस (कृष्) और मरिस (मृष्) धातुओं के रूप होते हैं।

### उभयपदी गच्छ < गम् (जाना)--वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० गच्छइ, गच्छए

गचछन्ति, गचछन्ते, गचिछरे

म० पु० गच्छिस, गच्छसे

गच्छित्था, गच्छह

उ० पु० गच्छामि, गच्छमि

एकवचन

गिच्छमो, गच्छामो, गच्छमो; गिच्छमु, गच्छामु, गच्छमु, गच्छिम,

गच्छाम, गच्छम

### भूतकाल

एकवचन और बहुवचन प्र० स० उ० पु० गच्छी अ

#### भविष्यत्काल

बहुवचन गिक्छिन्ति, गिक्छिहिन्ति, गिक्छिन्ते प्र० पु० मिच्छइ, गचिछहिइ गिचछिहिन्ते, गिचछिरे, गिचछिहिरे गव्छिए, गव्छिहिए **म**० पु० गच्छिसि, गच्छिहिसि, गचिछत्या, गचिछद्दित्था, गचिछह, गचिछसे, गचिछहिसे गचिछहिह उ० पु० गच्छं, गच्छिस्सं, गच्छि-गचिछस्सामी, गचिछहामी, गचिछमी, स्सामि, गच्छिहामि, गच्छिमि, गचिछिहिमो, गचिछस्सासु, गचिछहासु, गिच्छमु, गिच्छिहिसु, गिच्छिस्साम, गच्छिहिमि गच्छिहिम, गिच्छम, गच्छिहाम, गच्छिहस्सा, गच्छिह्रस्था

### विधि एवं आज्ञार्थ

बहुवचन एकवचन प्र॰ पु॰ गच्छउ गच्छन्तु गच्छहि, गच्छसु, गच्छेज्जसु म० पु० गच्छह गच्छेज्जहि, गच्छेज्जे, गच्छ

गच्छिमु, गच्छामु, गच्छामु गच्छमो, गच्छाभो, गच्छमो

(२७) मविष्यत्काल में सुण (अ) के स्थान पर सोच्छ, सद् के स्थान पर रोच्छ, विद् के स्थान पर वेच्च, इश् के स्थान पर दच्छ, सुचू के स्थान पर मोच्छ, वच् के स्थान पर बोच्छ, छिद् के स्थान पर छेच्छ, भिर् के स्थान पर भेच्छ, सुजू के स्थान पर भोच्छ आदेश होता है तथा गच्छ धातु के समान रूप होते हैं।

### बोल्ल, जंप, कह < कथ (कहना)--वर्तमान

एकवचन वहुवचन प्र० पु० बोल्लइ, बोल्लए बोल्लन्ते, बोल्लि म० पु० बोल्लिस, बोल्लिसे बोल्लिस, बोल्लिसे उ० पु० बोल्लिसि, बोल्लिस बोल्लिसो, बोल्लिसो, बोल्लिस, बोल्लिस, बोल्लिस, बोल्लिस, बोल्लास, बोल्लिस

विशोष—एत्व हो जाने पर बोल्लेइ, बोल्लेन्ति इत्यादि रूप होते हैं।

#### भविष्यत्काल

एकवचन व हुवचन
प्र० पु० बोल्जिहिह, बोल्जिहिए बोल्जिहिन्त, बोल्जिहिन्ते, बोल्जिहिरे
स॰ पु० बोल्जिहिसि, बोल्जिहिसे बोल्जिहित्या, बोल्जिहिस ड॰ पु० बोल्जिहिस, बोल्जिहिसे बोल्जिहित्या, बोल्जिहिमो, बोल्जिहिमो, बोल्जिहामी, बोल्जिहिमो, बोल्जिहामी, बोल्जिहामी, बोल्जिहिमो, बोल्जिहिमा, बोल्जिहिमा, बोल्जिहिमा, बोल्जिहिसा, बोल्जिहिसा, बोल्जिहिसा,

विशेष-एत्व होने से बोल्लेड, बोल्लेन्तु आदि रूप होते हैं। विधि एवं आजार्थ रूप पूर्वतत होते हैं। इसी प्रकार वरिस ( वृष् ), दरिस ( दृश् ), करिस (कृष्) और मरिस (मृष्) धातुओं के रूप होते हैं।

### उभयपदी गच्छ < गम् (जाना)--वर्तमान

एकवचन वहुवचन

प्र० पु० गच्छइ, गच्छए गच्छन्ति, गच्छन्ते, गच्छिरे

म० पु० गच्छिस, गच्छसे गच्छितथा, गच्छह

उ० पुँ० गच्छामि, गच्छमि गच्छिमो, गच्छमो; गच्छिमु, गच्छमु, गच्छमु, गच्छमु,

गच्छाम, गच्छम

### भूतकाल

एकवचन और बहुवचन प्र० म० उ० पु० गच्छीस

#### भविष्यत्काल

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० गिंच्छइ, गिंचछिह स्मिन्छिन्त, गिंचछिन्त, गिंचछिन्न, गिंच

त् पु गच्छिति, गच्छिहिसि, गच्छित्था, गच्छिहित्था, गच्छिह,

गच्छिते, गच्छिहिते गच्छिहित

उ० पु० गच्छं, गचिछस्सं, गचिछ- गचिछस्सामो, गचिछद्दामो, गचिछमो, स्सामि, गचिछहामि, गचिछमि, गचिछहिमो, गचिछस्सासु, गचिछद्दासु, गचिछहिमि गचिछसु, गचिछहिसु, गचिछस्साम,

गच्छिमु, गच्छिहिमु, गाच्छिह्साम, गच्छिहाम, गच्छिम, गच्छिहिम, गच्छिहिस्सा, गच्छिहित्था

### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० गच्छड गच्छन्तु

म० पु० गच्छिहि, गच्छिषु, गच्छेन्जसु गच्छह

गच्छेज्जहि, गच्छेज्जे, गच्छ ड० पु० गच्छिमु, गच्छामु, गच्छमो, गच्छाभो, गच्छमो

| प्र० पु० | एकवचन<br>गच्छेज, गच्छेज्जा,<br>गच्छन्तो, गच्छमाणो |    | बहुवचन<br>गच्छेज्ज, गच्छेज्जा, गच्छन्तो,<br>गच्छमाणो |    |
|----------|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|
| म० पु०   | ,,                                                | 1) | "                                                    | 11 |
| ड० पु०   | "                                                 | ,, | 1)                                                   | ,, |

(२७) भविष्यत्काल में सुण (श्रु) के स्थान पर सोच्छ, सद् के स्थान पर रोच्छ, विद् के स्थान पर वेच्च, दश् के स्थान पर दच्छ, मुच् के स्थान पर मोच्छ, वश् के स्थान पर वोच्छ, छिद् के स्थान पर छेच्छ, भिद्र के स्थान पर भेच्छ, मुज् के स्थान पर भोच्छ आदेश होता है तथा गच्छ धातु के समान रूप होते हैं।

### बोल्ल, जंप, कह ८ कथ (कहना)—-वर्तमान

|          | एकवचन             | वहुवचन                                                                                  |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| प्र॰ पु॰ | बोल्छइ, बोल्लए    | बोल्छन्ति, बोल्छन्ते, बोल्छिरे                                                          |
| म० पु०   | बोल्छसि, बोल्छसे  | बोव्लिट्या, बोव्लह                                                                      |
| उ० पु०   | बोल्छामि, बोल्छमि | बोल्छिमो, बोल्छामो, बोल्छमो<br>बोल्छिमु, बोल्छामु, बोल्छमु,<br>बोल्छिम, बोल्छाम, बोल्छम |

विशेष-एत्व हो जाने पर बोल्लेइ, बोल्लेन्ति इत्यादि रूप होते हैं।

#### भविष्यत्काल

|          | एकवचन                                               | व हुव <b>चन</b>                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्र० पु० | बोल्छिहिह, बोल्छिहिए                                | बोल्लिहिन्ति, बोल्लिहिन्ते, बोल्लिहिरे                                                                                                          |
| म॰ पु०   | बोल्छिहिसि, बोल्छिहिसे                              | बोल्छिह्तिया, बोल्छिह्हिह                                                                                                                       |
| उ० पु०   | वोल्ळिस्सं, वोल्ळिस्सामि,<br>बोल्ळिहामि, वोल्ळिहिमि | बोव्लिस्सामो, बोल्लिहामो, वोल्लिहिमो,<br>बोल्लिस्सास, बोल्लिहास, बोल्लिहिसु,<br>बोल्लिस्साम, बोल्लिहाम, बोल्लिहिम,<br>बोल्लिहस्सा, बोल्लिहिस्था |

विशोप-एत्त्र होने से वोल्लेड, वोल्लेन्तु आदि रूप होते हैं। विधि एवं आज्ञार्थ रूप पूर्ववत् होते हैं।

| भूतकाल         |                                                         |                                                        |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| एकवचन बहुबच्न  |                                                         |                                                        |  |  |  |  |
| प्र॰ पु॰       | बोरुछीअ                                                 | बोल्लीभ                                                |  |  |  |  |
| म० पु०         | 3>                                                      | ,,                                                     |  |  |  |  |
| ड॰ पु॰         | ş <b>,</b>                                              | 97                                                     |  |  |  |  |
| , ,            | <b>ऋियाति</b>                                           | पत्ति                                                  |  |  |  |  |
|                | एकवचन                                                   | वहुवचन                                                 |  |  |  |  |
| प्र॰ पु॰       | बोहलेज्ज, बोहलेज्जा,                                    | बोल्लेज्ज, बोल्लेज्जा, बोलन्तो,                        |  |  |  |  |
| '' 'S          | वोलन्तो, बोल्लमाणो                                      | बोल्लमाणो                                              |  |  |  |  |
| म० पु०         | 7, 17                                                   | <b>97</b>                                              |  |  |  |  |
| <b>उ० पु</b> ० | »                                                       | "                                                      |  |  |  |  |
|                | उभयपदी धुव < धृ (                                       | कंपाना)वर्तमान                                         |  |  |  |  |
|                | एकवचन                                                   | वहुवचन                                                 |  |  |  |  |
| प्र० पु०       | धुबइ, धुवए                                              | धुवन्ति, धुवन्ते, धुविरे                               |  |  |  |  |
| म० पु०         | धुवासि, धुवसे                                           | धुवित्था, धुवह                                         |  |  |  |  |
| उ० पु०         | थुवासि, थुवसि                                           | धुविमो, धुवामो, धुवमो; धुविमु, धुत्रामु                |  |  |  |  |
|                |                                                         | थुवमु, धुविम, धुवाम, धुवम                              |  |  |  |  |
| विशेष-         | विशोषपत्व होने पर धुवेह, धुवेन्ति इत्यादि रूप होते हैं। |                                                        |  |  |  |  |
|                | भूतक                                                    | ান্ত                                                   |  |  |  |  |
|                | एकवचन                                                   | वहुबचन                                                 |  |  |  |  |
| ये ते          | <b>थु</b> वीअ                                           | धुवीअ                                                  |  |  |  |  |
| म० पुरु        | <b>35</b>                                               | 37                                                     |  |  |  |  |
| ड० पु०         | >>                                                      | 33                                                     |  |  |  |  |
|                | <b>भ</b> विष्य                                          | त्काल                                                  |  |  |  |  |
|                | एकवचन                                                   | बहुवचन<br>धुविहिन्ति, धुविहिन्ते, धुविहिरे             |  |  |  |  |
| य० ते०         | धुविहिइ, धुविहिए                                        |                                                        |  |  |  |  |
| म० पु॰         | धुविहिसि, धुविहिसे                                      | शुविहित्या, शुविहिह<br>शुविस्सामो, शुविहामो, शुविहिमो, |  |  |  |  |
| ड० पु०         | धुविस्सं, धुविस्सामि,                                   | धुविस्साम्, धुविहास्, धुविहिस्,                        |  |  |  |  |
|                | थुविहामि, धुविहिमि                                      | थुविस्साम, थुविहाम, धुविहिम,                           |  |  |  |  |
|                |                                                         | धुत्रिहिस्सा, धुविहित्था                               |  |  |  |  |
| ~~-            | पत्व होने पर धुवेहिइ, धुवेहि                            | हुए इत्यादि रूप होते हैं।                              |  |  |  |  |
| विश्व-         | ५८व हान ५१ धुपाहरा उपार                                 | · · ·                                                  |  |  |  |  |
|                |                                                         |                                                        |  |  |  |  |

एकवचन

वहुवचन

স০ **पु**• धुवउ थुवन्तु

थुवहि, धुवसु, धुवेज्जसु, म० पु०

धुवह

धुवेज्जहि, धुवुज्जे, धुव

धुविमो, धुवामो, धुवमो

थुविसु, धुवासु, धुवसु उ० पु० विशेष-आजार्थं में एत्व होने पर धुवेड, धुवेन्तु इत्यादि रूप होते हैं।

#### ऋयातिपत्ति

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० ध्रवेन्ज, ध्रवेन्जा, ध्रवन्तो, धुवमाणो

धुवेज्ज, धुवेज्जा, धुवन्तो, धुवमाणी

म० पु० उ० पु०

" ,,

,,

#### धातुओं के कर्मणि रूप

(२८) धातुओं के कर्मणि रूपों में वर्तमानकाल और विधि एवं आज्ञार्थ में धातु प्रत्ययों के पूर्व ईअ और इज्ज विकरण जुड़ जाते हैं। पर यक्ष नियम उन्हीं धातुओं के छिए है, जिन धातुओं के स्थान पर आदेश-धात्वादेश नहीं होता है। भविष्यत्काल और किया तिपत्ति के रूप कर्त्तरि के समान ही होते हैं।

### हस (हँसना)-वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

हसीअइ, हसीअए प्र० पु०

म० प्र०

हसिज्जइ, हसिज्जए

हसोअसि, हसीअसे हिसजिस, हिसजिसे

इसीक्षमि, इसीआमि; उ० पु०

हिसजिम, हिसजिनामि

इसीअन्ति, हसीअन्ते, हसीहरे इसिज्जन्ति, इसिज्जन्ते, इसिज्जिरे

हसीइत्था, ह्सीअह इसिजित्था, हसिजह

दसीअमो, दसीआमो, हसीइमो; हसिअमु, हसीआमु, हसीइमु,; हसीअम, हसीआम,

हसीइम; हसिज्जमो, हसिज्जामो, हसिन्जिमो; हसिन्जमु, हसिन्जासु,

इसिज्जिमु; हसिज्जम, इसिज्जाम,

इसिज्जिम

#### भतकाल

| 4/134/         |                        |                                        |  |  |
|----------------|------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                | एकवचन                  | े बहुवच <u>न</u>                       |  |  |
| प्र॰ पु॰       | बोल्लीअ                | बोरुछीअ                                |  |  |
| म० पु०         | ,,                     | 27                                     |  |  |
| <b>उ० पु</b> ० | 57                     | ,,                                     |  |  |
| -              | त्रिः                  | यातिपत्ति                              |  |  |
|                | एकवचन                  | वहुवचन                                 |  |  |
| प्र० प०        | बोल्लेज्ज, बोल्लेज्जा, | बोल्केज्ज, बोल्केज्जा, बोलन्तो,        |  |  |
| . 9            | बोलन्तो, बोल्लमाणो     | वोल्लमाणो                              |  |  |
| म० पु०         | ,, 1,                  | ",                                     |  |  |
| उ० पु०         | ,, ,,                  | "                                      |  |  |
|                | उभयपदी धुव <           | ्रघू (कंपाना)−−वर्तमान                 |  |  |
|                | एकवचन                  | बहुवचन                                 |  |  |
| प्र० पु०       | धुवइ, धुवए             | धुवन्ति, धुवन्ते, धुविरे               |  |  |
| म० पु०         | धुवासि, धुवसे          | धुवित्था, धुवह                         |  |  |
| उ० पु०         | धुवामि, धुवमि          | धुविमो, धुवामो, धुवमो; धुविमु, धुवामु, |  |  |
|                |                        | थुत्रमु, धुविम, थुत्राम, धुत्रम        |  |  |
| विशेष-         | —एत्व होने पर धुवेइ, ध | <b>उवेन्ति इत्यादि रूप होते हैं।</b>   |  |  |

#### भ्तकाल

|          |               | <i>a</i> /  |
|----------|---------------|-------------|
|          | एकवच <b>न</b> | वहुवचन      |
| प्र॰ पु॰ | धुवीअ         | धुवीअ       |
| म० पुठ   | ,,            | ,,          |
| उ० पु०   | 57            | 51          |
|          |               | भविष्यत्काल |

वहुवचन एकवचन धुविहिन्ति, धुविहिन्ते, धुविहिरे प्र० पु० धुविहिइ, धुविहिए धुविहित्था, धुविहिह म० पु० धुविहिसि, धुविहिसे

धुविस्सामों, धुविहामों, धुविहिमों, धुविस्सं, धुविस्सामि, ड० पु० धुविस्सामु, धुविहामु, धुविहिमु, धुविहामि, धुविहिमि थुविस्साम, थुविहाम, धुविहिम,

धुविहिस्सा, धुविहित्था

विशेष--एत्व होने पर धुवेहिइ, धुवेहिए इत्यादि रूप होते हैं।

ः ० ए० होईआसि, होईअसि, होईज्जमि, होइज्जामि

होईअमो, होईआमो, होईहमो; होईअमु, होईआमु, होईहमु, होईअम, होईआम, होईहम; होइज्जमो, होइज्जामो, होइज्जिमो, होइज्जमु, होइज्जामु, होइज्जिम, होइज्जम, होइज्जाक, होइज्जिम

एत्व होने पर होईएइ, होइउजेइ इत्यादि रूप वनते हैं।

#### भूतकाल

एकवचन और वहुवचन

प्र० म० उ० होईअसी, होईअही, होईअहीअ; होइज्जसी, होइज्जही, होइज्जहीअ

### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० होईअड, होइज्जड

होईअन्तु, होइज्जन्तु

म० पु० होईअहि, होईअसु,

होईअह, होइजाइ

होइज्जहि

उ० पु० होईअसु, होईआसु, होईइसु, होईअसो, होईआसो, होईहमो, होईजिसो, होईजिसो, होईजिसो होइजिस

भविष्यतकाल और क्रियातिपत्ति के रूप कर्त्तरि के समान वनते हैं।

#### कर्मणि ने दनी--वर्तमान

एकवचन

वहुबचन

प्र० पु० नेईअइ, नेइजई

नेईअन्ति, नेईअन्ते, नेईइरे; नेइज्जन्ति, नेइज्जन्ते, नेइज्जिरे

म० पु० नेइअसि, नेइजसि ७० पु० नेईअमि, नेईआमि

नेईहत्या, नेईअह, नेइजित्या, नेहजह नेईअमो, नेईआमो, नेईहमो; नेईअमु, नेईआसु, नेईहसु, नेईअम, नेईहम;

नइज्जिम; नेइज्जामि

नेहजामा, नेहजामा, नेहजामा, नेहजामु, नेहजामु, नेहजामु, नेहजाम, नेहजाम, भूतकाल

एकवचन बहुवचन
प्र० पु० इसीअईअ, हसीईअ, हसीईअ, हसिङ्जईअ,
झसिङ्जीअ हसिङ्जीअ
म० पु० ,, ,, ,, ,, ,,
उ० पु० ,, ,, ,, ,,

विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

बहुबचन

प्र० पु० इसमीअड, इसिजाड

हसीअन्तु, हसिजन्तु

म० पु० हसीभहि, हसीभमु, हिसजह हसीएजसु, हिसइजसु, हसीएजहि, हसीइजहि, हसीएजे, हसीइजे, हसीभ, हसिजहि, हिसजिस, हिसजे-जसु, हिस्जिजसु, हिसजेजहि, हिसजिजहि, हिसजेज्जे, हिसजिजहे, हिसजेज्जे,

उ० पु० हसीअमु, हसीआछु, हसीइमु, हसिज्जमु, हसिज्जामु, हसिज्जमु हसीअमो, हसीआमो, इसीइमो, हसिजामो, हसिजामो, हसिजिमो

भविष्यत्काल और क्रियातिपत्ति के रूप कर्त्तरि के समान होते हैं।

हो < भू--कर्मणि--वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र॰ पु॰ होईअइ होइज्जइ होईअन्ति, होईअन्ते, होईइरे होइज्जन्ति, होइज्जन्ते, होइज्जिरे

म० पु० होईआसि, होइज्जिसि

होईइत्था, होईअह, होइज्जित्था,

होइज्जह

ः ० ८० होईआिम, होईअिम, होईज्जमि, होइज्जामि

होईअमो, होईआमो, दोईहमो; दोईअमु, होईआमु, होईहमु, होईअम, दोईआम, होईहम; होइज्जमो, दोइज्जामो, होइज्जिमो, होइज्जमु, दोइज्जामु, होइज्जिम, होइज्जम, होइज्जाक, होइज्जिम

एत्व होने पर होईएइ, होइउजेइ इत्यादि रूप वनते हैं।

#### भूतकाल

एकवचन और वहुवचन

प्र० म० ७० होईअसी, होईअही, होईअहीअ; होइज्जसी, होइज्जही, होइज्जहीअ

### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० होईअड, होइन्जड

होईअन्तु, होइज्जन्तु

म० पु० होईअहि, होईअसु,

होईअह, होइजह

होइज्जहि

ड॰ पु॰ होईअसु, होईअसु, होईइसु, होईअमो, होईआमो, होईइमो, होइजिमो, होइजसु, होइजासु, होइजामो, होइजिमो होइजिस

भविष्यतकाल और क्रियातिपत्ति के रूप कर्त्तीर के समान बनते हैं।

#### कर्मणि ने दनी--वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० नेईअइ, नेइजई

नेईअन्ति, नेईअन्ते, नेईइरे; नेइज्जन्ति, नेइज्जन्ते, नेइज्जिरे

म० पु० नेइअसि, नेइजासि ६० पु० नेईअमि, नेईआमि नेईडस्था, नेईअह, नेहज्जिस्था, नेहज्जह

नइजाम, नइजाम नइजामि: नेइजामि नेईआमो, नेईआमो, नेईहमो; नेईअसु, नेईआसु, नेईहसु, नेईअम, नेईहम; नेहज्जमो, नेहजामो, नेहजिमो, नेहजसु, नेहजासु, नेहजिसु, नेहजम, नेहजास,

नेइ जिम

प्तव होने पर नेईएइ, नेईपिन्त, नेइजोइ, नेइजोन्ति इस्यादि रूप होते हैं। १९

### झा ८ ध्ये (कर्मणि)--वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० काईअइ

भाइजइ

म० पु० भाहि असि भाइजसि

उ० पु० भाईअमि, भाईआमि

भाइजामि, भाइजामि

भाईअन्ति, भाईअन्ते, झाईइरे

भाइजन्ति, भाइजन्ते, भाइजिरे

भाहिइत्था, भाईअह भाइजित्था, भाइजह

काईअमो, काईआमो, काईइमो,

काईअमु, काईआमु, काईइमु, काईअम,

झाईआम, काईइम, काइजमो, भाइजामो, भाइजिमो, भाइजमु, भाइजामु, भाइजियु, भाइजम, भाइजाम, भाइजिम

### भूतकाल

एकवचन औ**र** वहुवचन

माईअसी, माइअही, माईअहीअ प्र० म० उ० पु० भाइज्जसी, भाइज्जही, भाइज्जहीअ

### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० भाईअउ, भाइज्जउ

म० पु० माईअसु, माईअहि

काइज्जपु, काइज्जहि

काईअसु, काईआसु, ड० पु० भाईइसु, भाइज्जामु,

भाइज्जामु, भाइज्जिमु

भाईअन्तु, भाइज्जन्तु काईअह

भाइज्जह काईअमो, झाईआमो, काईइमो,

भाइज्जमो, भाईज्जामो, भाइज्जिमो

भविण्यस्काल, और क्रियातिपत्ति के रूप कर्नरि के समान होते हैं।

### चिव्य द्वि (कर्मणि)--वर्तमान

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० चिन्वइ, चिन्वए म० पु० चिन्त्रसि, चिन्त्रिसे चिन्त्रन्ति, चिन्त्रन्ते, चिन्त्रिरे

चिन्वित्था, चिन्बह

उ० पु० चिन्नामि, चिन्नमि

चिन्त्रिमा, चिन्त्रामा, चिन्त्रमा, चिन्त्रिमु, चिन्त्रामु, चिन्त्रमु, चिन्त्रिम, चिन्त्राम, चिन्त्रम

एत्व होने पर विब्वेह, चिक्वेन्ति इत्यादि रूप होते हैं। चि रू चिक्य के स्थान पर विकल्प से चिम्म आदेश भी होता है।

### भूतकाल

| एकवचन    |            | <b>ब</b> हुवचन |
|----------|------------|----------------|
| प्र० पु० | चिन्नीअ    | चिन्त्रीअ      |
| म० पु०   | **         | "              |
| ड० पु०   | <b>3</b> 9 | 17             |

#### भविष्यत्काल

प्रकवचन वहुवचन

प्र० पु० चिन्तिहिंद्द, चिन्तिहिंद चिन्

विशेष-- पत्त्र होने पर चिन्नेहिइ, चिन्नेस्सं इत्पादि रूप होते हैं।

#### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन वहुवचन
प्र० पु० विव्वउ विव्वन्त
भ० पु० विव्वड, विव्वसु, विव्वह
विव्वेन्जसु, विव्वेन्जिहि,
विव्वेन्जो, विव्व
उ० पु० विव्विसु, विव्वासु, विव्वसु विव्विसो, विव्वामो, विव्वसो
विद्येप—एस्व होने पर विव्वेउ, विव्वेन्तु आदि रूप होते हैं।

| एकवचन |        | वहुवचन                |                          |                              |            |          |
|-------|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
|       | २० पु० | चिव्वेज्ज, विव्वन्तो, | चेव्वेज्जा,<br>चिव्वमाणो | चिब्वेज्ज, चिब्<br>चिब्वमाणो | वेज्जा, वि | व्यवस्ती |
|       | स० पु० | **                    | 55                       | **                           | 55         |          |
|       | उ० पु० | "                     | ,,                       | ,,                           | ,,         |          |
|       |        |                       |                          |                              |            |          |

इसी प्रकार कर्मणि में चिम्म (चि), जिन्न (जि), सुन्न, (सु), हुन्न (स्तु), छुन्न ( छू), पुन्न ( पू), पुन्न ( धू) प्रमृति धातुओं के रूप होते हैं

'चि' के स्थान पर प्राकृत में विकल्प ते चिण भी होता है। चिण विकरण और प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनते हैं। यथा—

#### भूतकाल

एकवचन और वहुवचन

प्र**ं म॰ उ॰ पु॰ ने**ईससी, नेईसही, नेईसहीस नेइज्जसी, नेइज्जही, नेइज्जहीस

### विधि एवं आज्ञार्थ

प्र० पु० नेईअड, नेइज्जड नेईअन्तु, नेइज्जन्तु

म० पु० नेईअसु, नेईअहि नेइज्जयु, नेईअह, नेइज्जह
नेइज्जिह्

७० पु० नेइअसु, नेईआसु, नेईइसु नेईअमो, नेईआमो, नेईइमो, नेइज नेइज्जासु, नेइज्जासु, नेइज्जासो, नेइज्जिमो

विशोष—प्रत्व होने पर नेईप्ड, नेईप्न्तु, नेइडजेड, नेइडजेन्तु आदि रूप । भविष्यत्काल और कियातिपत्ति के रूप कर्त्तरि के समान होते हैं।

### ठा ८ स्था (= ठहरना) के कर्मणि रूप--वर्तमान

एकवचन बहुनचन

प्र० पु० ठाईअइ, ठाइज्जइ टाईअन्ति, ठाईअन्ते, ठाईइरे, ठाइर ठाइज्जन्ते, ठाइज्जिरे

वर्तमानकाल के शेप रूप ने ८ नी के समान होते हैं।

#### भ्तकाल

एकवचन और वहुवचन

ठाइअसी, ठाईअही, ठाईअहीअ प्र० म० उ० पु० ठाइज्जसी, ठाइज्जही, ठाज्जहीअ ठासी, ठाही, ठाहीअ

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवंचन

वहुवचन

प्र० पु० ठाईअउ, ठाइज्जउ ठाईअन्तु, ठाईज्जन्तु

मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में 'ने' धातु के समान रूपावली होती है।

# पा (पीना) कर्मणि

एकवचन

बहुबचन

प्र० प्र० पाईअइ, पाइज्जह

पाईअन्ति, पाईअन्ते, पाईहरे पाइज्जन्ति, पाइज्जन्ते, पाईजिजरे

इसके आगे ठा धातु के समान सभी कालों में रूप वनते हैं।

# वर्तमान

एकवचन

बहुवचन

चिणीअइ, चिणीअए স০ पु० चिणिज्जह्, चिणिज्जए

चिणीअन्ति, चिणीअन्ते, चिणीइरे चिणिज्जनित, चिणिज्जनते, चिणिज्जरे

इसी प्रकार आगे के रूप बनते हैं।

# भण्ण, भण (भण्)--कर्मणि--वर्तमान

एकवचन

बहुबचन

भववाइ, भववाष्, भवीअइ प्र० पु० भणीअए, भणिज्जह, भणिज्ज्ञए

भण्णान्त, भण्णान्ते, भणिणरे, भणीअन्ति, भणीअन्ते, भणीइरे, भणिज्जन्ति, भणिज्जन्ते, भणिज्जिरे,

भण्णसि, भण्णसे, भणीअसि, भणित्या, भण्णह, भणीइत्था, भणीअह भणिअसे, भणिज्जिति, भणिज्ज से

भणिज्जित्था, भणिज्जह

उ० पु॰ भण्णामि, भण्णामि भण्णिमो, भण्णामो, भण्णामो, भण्णामा, भण्णामा, भण्णामा, भण्णामा, भण्णामा,

भणिअमि, भणीआमि भण्णमः भणीअमो, भणीआमो,

भणीइमो; भणीअसु, भणीआसु, भणीइसु,

भणीसम्, भणीसाम्, भणीइम्

भणिजामी, भणिजामी, भणिज्जमी,

भणिजामु, भणिजामु, भणिजिमु, भणिजम, भणिजाम, भणिज्जिम

पिरोष—एत्व जोड़ने से भण्णेइ, भण्णीएइ, भण्णिजजेइ इत्यादि रूप होते हैं।

# भूतकाल

एकवचन और बहुबचन

प्र० म० उ० पु० भण्णीअ, भण्णीअईअ, भणीईअ, भणिङ्जईअ, भणिङ्जीअ

भणिजमि, भणिजामि

#### भविष्यत्काल

एकवचन बहुवचन प्र॰ पु भिणहिंद्द, भणिहिंद्द भणिहिंदे, भणिहिंदे भणिहिंद्द, भणिहिंद्द भणिहिंदे

म० पु० भण्णिहिस, भण्णिहिसे भण्णिहिस्था, भण्णिहिस

भणिहिसि, भणिहिसे भणिहित्था, भणिहिह उ० पु० भणिस्सं, भणिस्सामि भण्णिहिमो, भण्णिहामो, भण्णिहिमो भण्णिहामि, भण्णिहिमि भण्णिहिस्सा, भण्णिहित्था भण्णिस्सं, भण्णिस्सामि भण्णिहामो, भणिहिमो भणिहामि, भणिहिमि भणिहिस्सा, भणिहित्था

विशेष--एत्व होने पर भण्णेहिइ, भणेहिइ आदि रूप होते हैं।

### विधि एवं आज्ञार्थं

एकवचन वहुवचन ्
प्र० पु० भण्णव, भण्णीअब, भणिन्जव भण्णन्तु, भणिञ्जन्तु
भ० पु० भण्णीहे, भण्णीदु, भण्णोञ्जेषु भण्णाह् भण्णोञ्जहि, भण्णोञ्जे, भण्ण भणोञ्जहि, भणोञ्जे, भण्ण भणीअहि, भणीअसु, भणीएञ्जहि भणीअह भणीइज्जिद्दि, भणीएज्ज्ञसु, भणीइज्ज्ञसु भणीएज्जे, भणीइज्जे, भणीश, भणिज्जिद्दि, भणिज्ज्ञसु, भणिज्जेज्जिदि भणिज्ज्द भणिज्ज्ञक्जिद्दि, भणिज्जेज्ज्ञसु, भणिज्ज्ञक्जिसु, भणिज्जेज्जे, भणिज्जिज्जे, भणिज्ज

ड० पु० भिणाषु, भण्णासु, भण्णासु, भणीक्षसु, भणीक्षासु, भणीइसु भणिज्जसु, भणिङ्जासु, भणिङ्जसु भणिणमो, भण्णामो, भण्णमो, भणीअमो, भणीआमो, भणीइमो, भणिज्जमो, भणिज्जामो, भणिज्जिमो

विशेष-- पत्व कर देने में भण्णेड, भणिएड, भणिड़ नेड आदि रूप वनते हैं।

#### ऋयातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन प्र० म० उ० पु० भणेज्ज, भणेज्जा, भण्णन्तो, भण्णमाणो भणन्तो, भणमाणो

> लिब्भ, लिह ८ लिह (चाटना)--वर्तमान एकवचन बहुवचन

प्र० पु० छिडमइ, छिद्दीअइ, किहिच्जह

िल्टमन्ति, लिहीअन्ति, लिहिज्जन्ति, चिहीअन्ते, लिहिज्जन्ते, लिट्यन्ते

इसी प्रकार आगे के रूप भी होते हैं।

#### भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र० म॰ उ० पु० लिन्मीस, लिहीसई, सलिहीईस, लिहिन्जई, अलिहिन्जीस, लिहीस मविष्यत्काल और विधि एवं साजार्थ के रूप पूर्ववत् ही होते हैं।

#### िक्यातिपत्ति

सभी वचन और पुरुषों में— लिब्भेज्ज, लिब्भेज्जा, लिब्भनतो, लिब्भमाणो लिहेज्ज, लिहेज्जा, लिहनतो, लिहमाणो

# गम्म, गम⊲गम् (जाना) वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० गम्मह, गमीअइ, गमिज्जह गम्मन्ति, गमीअन्ति, गम्मन्ते, गसीअन्ते, गमिज्जन्ति, गमिज्जन्ते

इसी प्रकार आगे रूप भी समझने चाहिए।

### प्रेरणार्थक क्रिया

28. प्रेरणार्थक किया — किया का वह विक्षत रूप है, जिससे यह वोध होता है कि किया के व्यापार में कत्तां स्वतन्त्र नहीं हैं; विस्क उसपर किसी की प्रेरणा है। साधारण धातु में जो कत्तां रहता है, वह प्रेरणार्थक में स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है। जैसे—पढ़ता है का प्रेरणार्थक—पढ़वाता है।

- (३०) प्राष्ट्रत में प्रेरणार्थक बनाने के लिए अ, ए, आब और आबे प्रत्यय जोड़े जाते हैं।
  - (२१) अ और ए प्रत्यय के रहने पर उपान्त्य अ को आ हो जाता है। यथा— कृ—कर् + अ = कार; कर् + आव = करावइ—कराता है। कर् + ए = कारे; कर + आवे = करावेइ—कराता है।
- ( ३२ ) मूछ घातुके उपान्त्य में इस्वर हो तो ए और उस्वर हो तो ओ हो जाता है। यथा—

विस्+ स = वेस + इ = वेसइ; विस् + ए = वेसे + इ = वेसेइ विस् + आव = वेसाव + इ = वेसावइ; विस् + आवे = वेसावे + इ = वेसावेइ

( ३३ ) उपान्त्य दीर्घ स्वर रहने पर धातु में प्रेरणार्धक प्रत्यय जुड़ जाते हैं और वपान्त्य को एकार या ओकार नहीं होता। यथा—

चूस् + अ = चूस + इ = चूसहः; चृष + ए = चृसे + इ = चृसेह चूस् + आव = चूसाव + इ = चूसावहः; चूस् + आवे = चूसावे + ह = चृसावेह

# प्रेरणार्थक ऋियाओं की रूपाविल हस (हसाता है)—वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० हासइ, हासेइ, हसावइ; हसावेइ; हासए, हासेए, हसावए, हसावेए

हासन्ति, हासेन्ति, हसावन्ति, हसावेन्ति हासन्ते, हासेन्ते, हसावन्ते, हसावेन्ते हासिरे हासेहरे, हसाविरे, हसावेरे म० पु० द्दासिस, हासेसि, हसाविस, हसावेसि

हासद, हासेह, हसावह, इसावेह,

हासते, हासेसे, हसावसे, हसावेसे हासित्या, हासेहत्या, हसावित्या,

हसावेहस्था

ड॰ पु॰ हासिम, हासेमि, हसायमि हसायेमि हासमा, हासेमो, हसावमो, हसावेमो हासमु, हासेमु, हसावमु, हसावेम हासम, हासेम, इसावम, हसावेम

#### भ्तकाल

# एकवचन और वहुवचन

प्र॰ म॰ ड॰ पु॰ हासीअ, हासेईअ, हसाबीअ, हसाबेईअ

भविष्यत्काल बहुवचन एकवचन हासिहिइ, हासेहिइ, ह्सा-हासिहिन्ति, हासेहिन्ति, हसाविहिन्ति, ०ए ०ए ह्यावेहिन्ति: विहिद्द, हसाचेहिद्द; हसाहिए, हासेहिए, हसा-हासिहिन्ते, हासेहिन्ते, हसाविहिन्ते, हसाबेहिन्ते; बिहिए, हसाचेहिए हसिहिरे, हासेहिरे, हसाबिहिरे, हसाबेहिरे हासिहित्था, इासेदित्था, इसाविहित्था, म० पु० हासिहिसि, हासेहिसि, हलाबिहिसि, हसोचेहिसि, हसावेइस्था हासिहिह, हासेहिह, इसाविहिह हासिहिसे, हासेहिसे, हसाविहिसे, हसावेहिसे हसावेहिह उ० पु० हासिस्सं, हासेस्सं, हासिस्सामो, हासेस्सामो, हसाविस्सामो, इसाविस्सं, हसावेस्मं इसावेस्सामो, हासिस्सामु, हासेस्सामु हसाविस्सामु, हसावेस्सामु हासिस्सामि, हासेस्सामि, हासिस्साम, हासेस्साम, हसाविस्साम, इसाविस्सासि, इसावेस्सामि, इसावेस्साम हासिहामि, हासेहामि हासिहामो, हासेहामो, हसाविहामो, ह्साविहामि, हसावेहामि हसावेहामो, हासेहामु, हसाविहासु, हासिहिमि, हासेहिमि, इसावेहासः हासिहाम, हासेहाम,

हसाविहिमि, हसावेहिमि

हसाविहास, हसावेहास, हासिहिसो, हासेहिमो, हसाविहिमो, हसावेहिमो, हासिहिमु, हासेहिमु, इसाविहिमु; हासिहिस्सा, हासेहिस्सा, हसाविहिस्सा, हसावेहिस्सा, हासिहित्था, हासेइत्था, हसाविहित्था, हसावेहित्था

# विधि एवं आज्ञाथँ

एकवचन

वहुवचन

हासड, हासेड, हसावड, प्र० पु०

हासन्तु, हासेन्तु, हसावन्तु, हसावेन्तु

हसावेड

हासह, हासेह, हसावह, हसावेह म० पु० हाससु, हासेसु, हसावसु, हसावेसु, हासहि, हासेहि, हसावहि, हसावेहि, हासेजानु,

हासेइज्ञप्तु, इसाचेज्ञप्तु, हासेजहि, हासेइजहि, हासेवेजहि, हासेज्जे, हासेइज्जे, हसावेज्जे, हसावेइज्जे,

हास, द्वारो, हसाव, हसावे

उ० पु० हाससु, हासेमु, हसावमु, हसावेमु हासमो, हासेमो, हसावमो, हसावेमो

#### क्रियातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन

हासेजा, हासेजा, हसावेजा, इसावेजा, हासन्तो, हासेन्तो, प्र० म० उ० पु० हासवन्तो, हसाचेन्तो, हासमाणो, हासेमाणो, हसावमाणो हसावेमाणो

# कर < कु (कराना)--वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

कारइ, कारेइ, करावइ, करा- कारन्ति, कारेन्ति, करावन्ति, करावेन्ति, प्र० पु० वेइ, कारए, कारेए, करोबए, कारन्ते, कारेन्ते, करावन्ते, करावन्ते कारिरे, कारेहरे, कराविरे, करावेहरे करावेष

कारसि, कारेसि, करावसि, म० पु० करावेसि, कारसे, कारेसे,

करावसे, करावेसे

कारमि, कारेमि, करात्रमि, उ० पु० करावेमि

कारह, कारेह, क्सवह, करावेह, कारित्था, कारेइत्था, करावित्था,

कराचेइस्था

कारमो, कारेमो, करावमो, करावेमो कारमु, कारेमु, करावमु, करावेमु कारम, कारेम, करावम, करावेम

### भृतकाल

एकवचन और वहुवचन

कारीअ, कारेईअ, करावीअ, कराईअ प्र० म० उ० पु०

#### भविष्यत्काल

एकवचन

वहुवचन

कारिहिइ, कारेहिइ, प्र० पु० काराविहिइ, कारावेहिइ कारिहिए, कारेहिए,

कशविहिए, करावेहिए

कारिहिसि, कारेहिसि, म० पु० कराविहिसि, करावेहिसि, कारिहिसे, कारेहिसे, कराविहिसे, कराविहिसे, कारावेहिसे

उ० पु० कारिस्सामि, कारेस्सामि कराविस्सामि, करावेस्सामि कारिहामि, कारेहामि, कराविहामि

कारिहिन्ति, कारेहिन्ति, कराविहिन्ति, कराचेहिन्ति, कारिहिन्ते, कारेहिन्ते, कराविहिन्ते, कराचेहिन्ते, कारिहिरे, कारेहिरे, कराविहिरे, करावेहिरे

कारिहित्था, कारेहित्थाः करावहित्था करावेहित्था, कारिहिह, कारेहिह, कराविहिह, करावेहिह

कारिस्सं, कारेस्सं, कराविस्सं, कारिस्सामो, कारावेस्समो, कराविस्सामो, करावेस्सामो कारिहामो, कारेहामो, कराविहामो, करावेहामो, कारिहिमो, कारेहिमो, कारेहिमो, कराविहिमो, करावेहिमो

## विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० कारड, कारेड, करावड, करावेड

कारन्तु, कारेन्तु, करावन्तु, करावेन्तु

म० पु॰ कारसु, कारेसु, करावसु कारह, कारेह, करावह, करावेह करावेसु, कारिह, कारेजिसु कराविह, करावेहि, कारेजिसु कारेहज्जसु, करावेज्जसु, करावेहज्जसु, कारेजिहि, कारेहज्जहि, करावेज्जहि, कारेज्जे, करावेज्जे

उ० पु० कारसु, कारेसु, करावसु, करावेस

कारमु, कारेमु, करावमु, कारमो, कारेमो, करावमो, करावेमो

#### क्रियातिपत्ति

# एकवचन और बहुवचन

प्र०म०७० पु० कारेजा, कारेजा, करावेजा, कारन्तो, कारेन्तो, करावन्तो, करावेन्तो, कारमाणो, कारेमाणो, करावमाणो, करावेमाणो

# ढक < छद् (ढकवाना, बन्द करवाना)-वर्तमान

एकवचन वहुवचन प्र० पु॰ डक्कड्र, डक्केड्र, डक्कावड्र, डक्कन्ति, डक्केन्ति, डक्कावन्ति, डक्कावेन्ति, डक्कावेड्र डक्किरे, डक्केड्ररे, डक्काविरे, डक्काविरे

म० पु० हक्कसि, हक्केसि, हक्काविसि, हिक्कित्या, हक्केह्रत्या, हक्काविस्था, हक्कावेसि हक्कावेह्रत्या, हक्केह्, हक्कावह,

#### भविष्यत्काल

एकवचन
प्रविचन
प्रविचन
प्रविचिक्त व्यक्तिहिंद्र, व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंदे, व्यक्तिहिंदे, व्यक्तिहिंदे, व्यक्तिहिंदे
स् पु व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंदित, व्यक्तिहिंद्या, व्यक्तिह

डाक्काहास, ढझहिस, डाक्काहत्या, ढक्काहत्या, ढक्कावाह्तः ढक्काविहिसि, ढक्कावेहिसि ढक्कावेहित्या, ढिक्किहिह, ढक्केहिह ढक्काविहिह, ढक्कावेहिह उ० पु० हक्किस्सं, ढक्केस्सं, हक्काविस्सं, हक्कावेस्सं हक्किस्सामि, हक्केस्सामि हक्किहामि, हक्किहिमि हिकस्सामो,हक्केस्सामो,हक्काविस्सामो, हक्कावेस्पामो,हिक्कहामो,हिक्किहिमो, हिक्किहिस्सा,हिक्किहित्या

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० वक्कड, वक्केड, वक्कावड, वक्कन्तु, वक्केन्तु, वक्कावन्तु, वक्कावेड वक्कावेन्तु -

म० पु० हक्कसु, हक्केसु, हक्कावसु, हक्कह, हक्केह, हक्कावह, हक्कावेह हक्कावेसु, हक्किहि, हक्कावहि, हक्कावेहि, हक्केजसु, हक्केहजासु, हक्केहजहि

उ० पु॰ दक्कमु, दक्केमु, दकावमु, दक्कमो, दक्केमो, दकावमो, दकावेमु दकावेमो

# भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र० म॰ उ० पु० टकीस, टक्केंझ, टक्काबीस, टक्काबेईस

### क्रियातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन

प्र० म॰ ७० पु० ढक्केज, ढकेजा, ढकावेजा, ढक्कावेजा, ढक्केन्तो, ढक्केन्तो, ढक्कावन्तो, ढक्कावेन्तो, ढक्कमाणो, ढक्केमाणो, ढक्कावमाणो, ढक्कावेमाणो

# हो ८ भू--वर्तमान

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० होभइ, होएइ, होआवइ, होआवेड

म० पु० होअसि, होएसि, होआवसि, होआवेसि होअन्ति, होएन्ति, होआवन्ति, होआन् वेन्ति, होअन्ते, होहरे होहस्था, होएहस्था, होआविस्था, होआवेहस्था, होअह, होएह, होआवह, म० पु॰ कारसु, कारेसु, करावसु कारह, कारेह, करावह, करावेह करावेसु, कारहि, कारेजियु कराविह, करावेजियु, कारेइजायु, करावेज्जयु, करावेइजायु, कारेजिहि, कारेइज्जहि, करावेज्जिह, कारेज्जे, करावेज्जे

उ० पु० कारमु, कारेमु, करावसु, करावेम

कारमो, कारेमो, करावमो, करावेमो

#### क्रियातिपत्ति

# एकवचन और बहुवचन

# ढक्त⊲छद् (ढकवाना, वन्द करवाना)−वर्तमान

एकवचन बहुवचन

प्र॰ पु॰ टक्कड्, टक्केड्, टकावड्, टक्किन्ति, टक्केन्ति, टक्कावेन्ति, टक्कावेन्ति, टक्कावेर्रे, टक्काविरे, टक्काविरे

उ० पु० दक्किम, दक्केमि, दक्काविम, दिक्किमो, दक्केमो, दक्कावेमो, दक्कावेमो, दक्कावेमो, दक्कावेमो, दक्कावेमो, दक्कावेमो,

#### भविष्यत्काल

एकवचन वहुवचन
प्र० पु० दिकिहिंद, दक्केहिंद, दक्केहिंदि, दक्केहिंदित, दक्केहिंदित, दक्केहिंदित, दक्केहिंदित, दक्केहिंदे, दक्किहिरे, दक्किहिरे, दक्किहिरे, दक्किहिरे, दक्किहिरे, दक्किहिरे, दक्किहिरे प्र० प० दिक्किहिसि. दक्केहिसि, दिक्किहित्या, दक्केहिस्या, दक्केहिस्या,

म० पु० ढिक्किहिसि, ढक्केहिसि, ढिक्किहिस्था, ढक्केहिस्था, ढक्किहिस्था, ढक्किहिस्था, ढक्किहिस्था, ढक्किहिस्था, ढिक्किहिस्था, ढिक्किहिस्था, ढिक्किहिस्था, ढिक्किहिस्था, ढक्किहिस्था, ढक्किहिस

उ० पु० ढिक्कस्सं, ढक्केस्सं, ढिककहामि, ढिक्किहिमि

ढिकस्यामो,ढक्केस्सामो,ढक्काविस्सामो, ढक्काविस्सं, ढक्कावेस्सं ढक्कावेस्पामा, ढक्किहामा, ढिक्किहिमा, ढिवनस्यामि, दक्केस्सामि दिवकहिस्सा, दिककिहस्था

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० दक्काउ, दक्काउ, दक्कावउ, दक्कन्तु, दक्केन्तु, दक्कावन्तु, दक्कावेड

डक्कावेन्तु

म० पु० दक्कमु, दक्केमु, दक्कावपु, दक्कह, दक्केह, दक्कावह, दक्कावेह दक्कावेसु, दक्कहि, दक्केहि,

दमकावहि, दक्कावेहि, दक्केजपु,

दक्केइजामु, दक्केइजाहि

दक्तमु, दक्तेमु, दकावमु, दक्तमो, दक्तेमो, दकावमो, उ० पु० दका वेमु ढकावेमो

# भूतकाल

एकवचन और वहुवचन

प्र० म॰ उ० पु० दकीय, दक्केंच्य, दकावीय, दकावेई्य

### क्रियातिपत्ति

एकवचन और वहुवचन

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ ढक्केज, ढकेजा, ढकावेजा, ढक्कावेजा, ढक्केन्तो, दक्कावन्तो, दक्कावेन्तो, दक्कमाणो, दक्केमाणो, दक्कावमाणो, ढक्कावेमाणो

# हो ⊲ भू--वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

होअह, होएइ, होआवइ, होअन्ति, होएन्ति, होआवन्ति, होआ-होआवेड

वेन्ति, होअन्ते, होहरे

म० पु० हो असि, हो पसि, होआवसि, होआवेसि

होइत्था, होएइत्था, होसावित्था, होसावेइत्या, होअह, होएह, होसावह,

होभावेह

उ० पु० हो अमि, होएमि, होशावमि, होआवेमि होअसो, होएमो, होआवसो, होआवेसो, होअसु, होएसु, होआवसु, होअस

# भूतकाल

# एकवचन और बहुबचन

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ होअसी, होपसी, होआवसी, होआवसी, होअही, होएही, होआवही, होआवेही, होअहीस, होएहीअ, होआवहीअ, होआवेहीअ

#### भविष्यत्काल

एकवचन वहुवचन होइहिइ, होएहिइ होड्हिन्ति, होएहिन्ति, प्र० पु० होआविहिह, होआवेहिह होआविहिन्ति, होआवेहिन्त होइहिसि, होएहिसि, होइहित्या, होएहित्या, होआविहिन्या, होइहिसि, होएहिसि, म० पु० होआविहिसि, होआवेहिसि होआवेहित्या, होइहिह होइस्सं,होएस्सं,होआविस्सं, होइस्सामो, होएस्सामो, होआविस्सामो, **७० पु**० होआवेस्सं, होइस्सामि, े होआवेस्सामो, होइहामो, होएहामो, होआविहामो, होआवेहामो-इत्यादि होएस्सासि—इत्यादि विधि एवं आज्ञाथे वहुवचन एकवचन होअड, होएड, होआवड, होअन्तु, होएन्तु, होआवन्तु, होआवेन्तु प्र० पु० होआवेड होअह, होएह, होआवह, होआवेह होअसु, होएसु, होआवनु,

होआवेतु, होअहि, होएहि, होआवहि, होआवेहि इ.स. होअम डोलम होआवम होसमो होएमी होआवमी होआ

ड० पु० होअमु, होएमु, होआवमु, होसमो, होएमो, होआवमो, होआवेमो होआवेमु

#### ऋियातिप त

# एकवचन और वहुवचन

प्र० म० उ० पु० होएज, होएजा, होआवेज, होआवेजा, होअन्तो. होएन्तो, होआवेन्तो, होअमाणो, होएमार्ण होआवेमाणो

# कुछ कियाओं के प्रेरणार्थक रूपों का संकेत

| ঘান্ত           | वर्तमान        | भूत             | भविष्यन्   | विधि एवं आज्ञा  | कियातिपात्त     |
|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| ड<br>पड ( पत् ) | पाउइ           | पाडीअ           | पाडिहिड्   | पाडउ            | पांडेज          |
| आहोड (तड्)      | आहोडइ          | साहोष्टोअ       | आह्रोडिहि  | आहोड <b>ड</b>   | भाहोडज          |
| नासव (नश्)      | नासवद्         | नासबीअ          | नासविहिड   | नासवड           | नासवेज          |
| दरिस ( दृश् )   | दरिसइ          | दरिसीअ          | दरिसिद्दिइ | द्रिसउ          | दिसिंज          |
| मिस्स (मिश्र)   | मिस्स <b>इ</b> | <b>गिस्सी</b> अ | मिस्सिहिइ  | मि <b>स्स</b> उ | <b>मिस्से</b> ज |
| अप्प (अप् )     | सप्पृह         | अप्पीअ          | अप्पिहिइ   | सप्पड           | अप्पिज्ञ        |
| दूम ( दू )      | द्मइ           | दूमीअ           | दूमिहिइ    | <b>बूम</b> इ    | बूमेज           |
| वा(वा)          | वाअइ           | न<br>च(असी      | वाइदिइ     | वाअड            | वागुज           |
| ठा (स्था)       | हाभइ           | ठाअसी           | ठाइहिइ     | ठाअउ            | ठाएज            |
| भा (ध्यै)       | भाभइ           | भाअसी           | भाइहिड     | भाभड            | साव्ज           |
| ण्हा (स्ना)     | ण्हाअङ्        | ण्हाअर्स        | ा ण्हाहिइ  | ण्हाअड          | वहाएज           |
| मा ( मै )       | गाभइ           | गाअसी           |            |                 | गाएज            |
| भगाड ( भ्रम्    | ) भमाडइ        | भमाडी           |            |                 | भमाहेज          |
| सोस ( छुवर्     | ) सोसइ         | सोसीः           |            |                 | सोसेज           |
| तोस ( तुप्      | ) तोसइ         | त्रोसीः         |            |                 | त्रोसेज         |
| रूस ( रूप्      |                | रूसीउ           | _          |                 | रूसेज           |
| मोह ( सुह्      | ) मोहइ         | मोहीः           |            |                 | मोहेज           |
| नव (नम् )       | नावइ           | नावीः           | ,          | -               | नावेजा          |
| पृस ( युष       | •              | पूसी            |            |                 | पूसेज           |
| खम् ( क्षम्     | ) खामइ         | खामसी           | ो खासहि    | इ खामसु         | खामेज           |

# धातुओं के कर्मण और भाव में प्रेरकरूप

- (३४) प्रेरणार्थक घातु में भाव और कर्मणि के रूप दनाने के लिए मूल घातु में आवि प्रत्यय जोड़ने के उपरान्त कर्मणि और भाव के प्रत्यय ईंअ, ईंय अथवा इज्ज प्रत्यय जोड़ने चाहिए।
  - (३९) मूलघातु में उपान्त्य आ के स्थान पर आ कर दिया जाय और इस अंग में <sup>हुं अ</sup>, <sup>हुं</sup>य या हुन्न प्रत्यय जोड़ देने से प्रेरक कमीण और मावि के रूप होते हैं।

उ० पु० हो अमि, होएमि, होआवमि, होआवेमि होअसो, होएमो, होआवसो, होआवेसो, होअसु, होएसु, होआवसु, होअस

# भूतकाल

# एकवचन और बहुवचन

८० स० उ० पु० होअसी, होएसी, होआवसी, होआवेसी, होअही, होएही, होआवही, होआवेही, होअहीअ, होएहीअ, होआवहीअ,होआवेहीअ

भविष्यत्काल एकवचन बहुवचन होइहिइ, होएहिइ होइहिन्ति, होएहिन्ति, प्र० पु० होआविहिइ, होआवेहिइ होआविहिन्ति, होआवेहिन्ति होइहिसि, होएहिसि, होइहिस्था, होएहित्था, होआविहित्था, म० पु० होआविदिसि, होआवेदिसि होआवेदित्था, होइदिह होइस्सं,होएस्सं,होआविस्सं, होइस्सामो, होएस्सामो, होआविस्सामो, उ० पु० होआवेस्सं, होइस्सामि, होआवेस्सामो, होइहामो, होएहामो, होएस्सामि—इत्यादि होआविहामो, होआवेहामो-इत्यादि विधि एवं आज्ञाथे एकवचन वहुवचन होअड, होएड, होआवड, होअन्तु, होएन्तु, होआवन्तु, होआवेन्तु प्र० पु० होआवेउ होअसु, होएसु, होआवसु, होसह, होएह, होसावह, होसावेह म० पु० होआवेषु, होअहि, होएहि, होआवहि, हो आवेहि होअमु, होएमु, होआवमु, होअमो, होएमो, होआवमो, होआवेमो उ० पु० होआवेम्

#### ऋियातिप त्त

# एकवचन और बहुवचन

प्र० म० उ० पु० होएज, होएजा, होआवेज, होआवेजा, होअन्तो, होएन्तो, होआवन्तो, होआवेन्तो, होअमाणो, होएमाणो, होआवमाणो होआवेमाणो

# कुछ कि याओं के प्रेरणार्थक रूपों का संकेत

| 3,                    | 9 100 10         |                     |               |                      | ~ ~ t ~        | <i>चि</i> रमातिपत्ति । |
|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|
| धातु                  | वर्तमान          | भृत                 |               | _                    | विधि एवं आज्ञा | पारेज                  |
| पड ( पत् )            | पाडइ             | ताडीअ               |               | દેફિદ<br>અભ્યા       | पाइड<br>आहोइड  | आहोरेज                 |
| साहोड (तंड़्)         |                  | आहोषीः              |               | हो डिहिट<br>सिविहिट  | •              | नासवैज्ञ               |
| नासव ( नज् )          | नासबइ            | नासवीः              |               | तित्वात्यः<br>विदिद् | _              | इस्सिज                 |
| दिस्स ( दृश् )        | दरिसइ            | दुरिसीअ             | _             | तलावर<br>गरिसहिद्    | _              | <b>मिस्से</b> ज        |
| मिस्स ( मिश्र )       | ) भिस्सइ         | भिस्सी <sup>ः</sup> |               | गरनावः<br>गण्यहिङ्   | •              | थरिवज                  |
| अप्प ( अर्ष )         | सत्तइ            | खट्ची <sup>३</sup>  | •             | गण्याहर<br>र्मिहिइ   | चूम उ          | दूमेज                  |
| बूम (बू)              | दूमइ             | दूमीक्ष<br>बाअर     |               | बाइहिइ<br>बाइहिइ     | वाभड           | वाएज                   |
| वा (वा)               | वासह             | वानर<br>हाअस        |               | गारापर<br>टाइहिइ     |                | स्राण्डा               |
| हा (स्था)             | शशह              | साङ<br>शबर          |               | भाइहिइ               |                | स्रागुज                |
| का (ध्ये)             | भासइ<br>) ण्हाअइ |                     | असी           | वहाहि                |                | <b>वहाव्</b> ज         |
| ण्हा (स्ना<br>गा (गै) | भाभः             |                     | असी           | गाइदि                |                | भागुन                  |
| भमाड ( ५              |                  | •                   | राडीअ         | भमाहि                |                |                        |
| सोस ( शु              |                  |                     | सिअ           | सोसि                 | द्विह सोसउ     |                        |
| तोस ( ह               | ***              |                     | ोसीस          | तासि                 | हिइ तोसउ       |                        |
| रूस ( र               |                  |                     | स्रीअ         | रुसि                 | हिं इसउ        | रुमेज                  |
| मोह (                 |                  |                     | नोहीअ         | मोहि                 | हिंह मोहउ      |                        |
| नव (नः                |                  |                     | <b>नावी</b> अ |                      | बहिद्द नावर    |                        |
| पूस (                 | •                | सइ                  | पूसीस         |                      | हिंड पूसड      | •                      |
| खम् (                 | क्षम् ) र        | वामद् ए             | शमसी          | खाः                  | प्रहिंह खाम्   | तु खामेज               |

# धातुओं के कर्मणि और भाव में प्रेरकरूप

- (३४) प्रेरणार्थक धातु में भाव और दर्माण के रूप दनाने के लिए मूळ घातु में भावि प्रत्यय जोड़ने के उपरान्त कर्मणि और भाव के प्रत्यय ईक्ष, ईय अथवा इज्ज प्रत्यय जोड़ने चाहिए।
  - (३५) मूलघात में उपान्त्य आ के स्थान पर आ कर दिया जाय और इस अंग में ईअ, ईय या इज प्रत्यय जोड़ देने से प्रेरक कर्मणि और मावि के रूप होते हैं।
    - कर् + आवि = करावि, करावि + ईअ = करावीअ + इ = करावीअइ < काराप्यते कर्—कार + ईअ = कारीअ + इ = कारीअइ, कारीअ + y = कारीअy < कार्यते कारिविहर, कराविहिए, कराविस्सy < कारायिष्यते ।

# प्रेरक भाव और कर्मणि--हास, हसावि--वर्तमान

#### एकवचन

#### प्र.० ६० हासीअइ, हासीअए हासिजइ, हासिजए, हसावीअइ, हसावीअए हसाविजइ, हसाविजए

#### म॰ पु॰ हासीअसि, हासीअसे, हासिज्जिस, हासिज्जसे, हसावीअसि, हसावीअसे हसाविज्जसे, हसाविज्जसि

उ॰ पु॰ हासीअमि, हासीआमि, हासिजमि, हासिजामि हसावीअमि, हसावीआमि, हसाविजामि, हसाविजमि

#### वहुवचन

हासीअन्ति, हासीअन्ते, हासीहरे हासिज्जन्ति, हासिज्जन्ते, हासिज्जरे, हसावीअन्ति, हसावीअन्ते, हसावीहरे, हसाविज्जन्ति, हसाविज्जन्ते, हसाविज्जिरे हासीहत्था, हासीअह, हासिज्जित्था, हासिज्जह, हसावीहत्था, हसावीअह, हसावीअह, हसाविज्जित्था, हसाविज्जह

हासीअमो, हासीआमो, हासीइमो, हासीएमो, हासीअमु,हासीआमु, हासीइमु, हासीएमु, हासीअमु, हासीआम, हासीइम, हासीएम, हासिजमो, हासिजामो, हासिजामो, हासिज्जेमो, हासिज्जेमु, हासिजामु, हासिजाम,हासिज्जेमु, हासिजाम,हासिजाम,हासिज्जेम हसावीअमो, हसावीआमो, हसावीझमो, हसावीएमो, हसावीअमु, हसावीआमु, हसावीझम, हसावीएमु, हसावीआम, हसावीआम, हसावीइम, हसावीअम, हसावीआम, हसावीइम, हसावीअम,

#### भविष्यत्काल

|      |     | एकवचन                  |
|------|-----|------------------------|
| प्र० | पु० | हासिहिइ, हासिहिए,      |
|      |     | हसाविहिइ               |
| म०   | पु॰ | हासिहिसि, हासिहिसे,    |
|      |     | हसाविसि                |
| उ०   | पु॰ | हासिस्सं, हासिस्सामि   |
|      |     | हासिहामि, हासिहिमि     |
|      |     | इसाविस्सं, हसाविस्सामि |

#### वहुवचन हासिहिन्ति, हासिहिन्ते, हासिहिरे, हसाविहिन्ति, हसाविहिन्ते, हसाविहिरे हासिहिन्या, हासिहिह हसाविहिन्या, हसाविहिह हसाविहिन्या, हसाविहिह हासिस्तामो, हासिहामो, हासिहिमो हासिस्साम, हासिहाम, हासिहिम,

् हसाविहामि, हसाविहिमि

हस्साविस्सामो, हसाविहामो, हसाविहिमो, हसाविस्सासु, हसाविहामु, हासिहित्या, हसाविहित्या

# भूतकाल

### एकवचन और वहुवचन

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ हासीअ, हसावीअ, हासीईअ, हासीअईअ, हासिजीअ

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० हासीअउ, हासिज्जउ

हासीअन्तु, हासिजन्तु, हसावीअन्तु

हसावीसड, हसाविज्ञड हसाविजन्तु

म० पु॰ हासीअहि, हासीअसु, हासीएजसु, हासीएजहि, हासीभह, हासिजह, हसावीभह, हसाविजङ

हासीएज्जे, हासीअ हासिजहि, हासिजमु, हासिज्जेजमु, हासिज्जेजहि, हासिज्जेज्जे, हासिज्जेजहि, हसिज्जेज्जे, हसिज, हसावीअहि, हसावीएजहि

ड॰ पु॰ हासीअम्, हासीआम्, हासीइम्, हासिज्जम्, हासिज्जाम्, हासिज्जिम्, हसावीअम्, हसावीइम् हासीअमो, हासीआमो, हासीइमो, हासिज्जमो, हासिज्जमो, हासिज्जमो हसाबीअमो, हसाविज्जमो, हसाविजिमो

#### **ऋियाति**पत्ति

सभी पुरुष और सभी वचनों में

हासेज, हासेजा, इसाविजा, हसाविजा, हासन्तो, हासेन्तो, हसाविन्तो, हासमाणो इसाविमाणो

# खाम, खमाबि<क्षम् (क्षमा कराना)─-वर्तमान

एकवचन

वहुबचन

प्र॰ पु॰ सामीसए, सामीसइ सामिजाइ, सामिजाउ खामीअन्ति, खामीअन्ते, खामीइरे खामिजन्ति, खामिजन्ते, खामिजिरे

# प्रेरक भाव और कर्मण--हास, हसावि--वर्तमान

#### एकवचन

### 5.० ६० हासीअइ, हासीअए हासिज्जइ, हासिज्जए, हसावीअइ, हसावीअए हसाविज्जइ, हसाविज्जए

- म॰ पु॰ हासीअसि, हासीअसे, हासिज्जिस, हासिज्जसे, हसावीअसि, हसावीअसे हसाविज्जसे, हसाविज्जसि
- उ॰ पु॰ हासीअमि, हासीआमि, हासिजमि, हासिजामि हसावीअमि, हसावीआमि, हसाविजामि, हसाविजमि

#### वहुवचन

हासीअन्ति, हासीअन्ते, हासीहरे हासिज्ञन्ति, हासिज्ञन्ते, हासिज्ञिरे, हसावीअन्ति, हसावीअन्ते, हसावीहरे, हसाविज्ञन्ति, हसाविज्ञन्ते, हसाविज्ञिरे हासीहत्या, हासीअह, हासिज्ञित्था, हासिज्ञह, हसावीहत्था, हसावीअह, हसावीअह, हसाविज्ञत्था, हसाविज्ञह

हासीअमो, हासीआमो, हासीहमो, हासीएमो, हासीअमु,हासीआमु, हासीइमु, हासीएमु, हासीअमु, हासीआम, हासीइम, हासीएम, हासिजमो, हासिजामो, हासिजामो, हासिजमो, हासिजामु, हासिजामु, हासिजामु, हासिज्जेमु, हासिजाम,हासिजाम,हासिजिम,हासिज्जेम हसावीअमो, हसावीआमो, हसावीझमो, हसावीधमा, हसावीअमु, हसावीआमु, हसावीआम, हसावीधम, हसावीअम, हसावीआम, हसावीइम, हसावीअम, हसावीआम, हसावीइम, हसावीधम,

#### भविष्यत्काल

#### एकवचन

प्र० पु०) हासिहिइ, हासिहिए, हसाविहिइ

म० पु० हासिहिसि, हासिहिसे, हसाविसि

उ० पु० हासिस्सं, हासिस्सामि हासिहामि, हासिहिमि हुसाविस्सं, हुसाविस्सामि

#### वहुवचन

हासिहिन्ति, हासिहिन्ते, द्दासिहिरे, हसाबिहिन्ति, हसाबिहिन्ते, द्दसाबिहिरे हासिहित्था, हासिहिद्द हसाबिहित्था, द्दसाबिहिद्द हासिस्सामो, हासिहामो, हासिहिमो हासिस्सामु, हासिहामु, हासिहिमु, हासिस्साम, हासिहाम, हासिहिम ् हसाविहासि, हसाविहिमि

हरसाविस्तामो, इसाविहामो, इसाविहिमो, इसाविस्तामु, इसाविहामु, हासिहिस्था, इसाविहित्या

# भूतकाल

एकवचन और वहुवचन

प्र० म० उ० पु० हासीअ, हसावीअ, हासीईअ, हासीअईअ, हासिजीअ

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० हासीअउ, हासिज्जउ हसावीअउ, हसाविज्जउ हासीसन्त, हासिजन्तु, हसावीयन्तु

हसाविजन्तु

म० पु॰ हासीअहि, हासीअसु,

हासीथह, हारिजह, हसाबीथह, हसाविजङ्

हासीएजधु, हासीएजहि, हासीएजजे, हासीस हासिजहि, हासिजधु, हासिज्जेजधु, हासिज्जेज

हासिज्जेज्ञषु, हासिज्जेज्ञहि, हासिज्जेज्जे, हासिज्जे हसावीअहि, हसावीएज्जहि

उ० पु॰ हासीअमु, हासीआमु, हासीइमु, हासिज्जमु, हासिज्जामु, हासिज्जिमु,

हसाबीअमु, हसाबीइमु

हासीअमी, हासीआमी, हासीहमी, हासिजमी, हासिजामी, हासिजिमी हसाबीअमी, हसाविजमी, हसाविजिमी

### ऋयातिपत्ति

सभी पुरुष कौर सभी वचनों में

हासेजा, हासेजा, इसाविजा, हसाविजा, हासन्तो, हासेन्तो, हसाविन्तो, हासमाणो हसाविमाणो

# खाम, खमाबि <क्षम् (क्षमा कराना)−−वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र॰ पु॰ सामीसए, सामीसइ सामिजइ, सामिजय खामीअन्ति, खामीअन्ते, खामीइरे खामिजन्ति, खामिजन्ते, खामिजिरे

खमावीअइ, खमावीअए खमावीअन्ति, खमावीअन्ते, खमाविजाइ, खमाविजाए खमावीइरे, खमाविजनित खामीभसि, खामीभसे म॰ पु॰ खामीइत्था, खामीअह खामिजसि, खामिजसे खामिजित्था, खामिजह खमावीअसि, खमावीअसे खमावीइत्था, खमावीअह खमाविजसि, खमाविजसे खमाविजित्था, खमाविजइ खामीअमि, खामीआमि खामीअमो, खामीआमो, खामीइमो उ० पु० खामीजिमि, खामिजामि खामीएमो, खमावीअमि, खमावीआमि खासिजमो, खामिजामो, लमाविजाम, लमाविजाम खामिजिमो, खामिज्जेमो खमावीअमो, खमावीआमो

# भूतकाल

# एकवचन और बहुवचन

खमावीइमो, खमावीएमो

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ वामीईअ, वामीअईअ, वामिजीअ, वामिजईअ, वमावीईअ, वमावीअइअ, वमाविजीअ, वमाविजईअ, वामीअ, वमावीअ

#### भविष्यत्काल

| ***                   |                                                                    |                                                                                                  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                       | एकवचन                                                              | बहुवचन                                                                                           |  |  |  |
| प्र॰-पु <b>॰</b><br>· | खामिदिइ, खामिहए<br>खमाविहिइ                                        | खामिहिन्ति, खामिहिन्ते, खामिहिरे,<br>खमाविहिन्ति, खमाविहिन्ते, खमाविहिरे                         |  |  |  |
| म॰ पु॰                | खामिहिसि, खामिहिसे<br>खामविहिसि                                    | खामिहित्था, खामिहिह,<br>खमाविहित्था, खमाविहिह                                                    |  |  |  |
| उ॰ पु॰                | खामिस्सं, खामिस्सामि<br>खामिहामि, खामिहिमि<br>खमाविस्सं, खमाविहामि | खामिस्तामो, खामिहामो<br>खामिहिमो, खमाविस्सामो,<br>खमाविहामो, खमाविहिमो<br>खामिहिस्सा, खामिहित्था |  |  |  |

#### विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन वहुवचन प्र॰ पु॰ खामीअर, खामिजउ खामीअन्तु, खामीजन्तु खमावीअर, खमाविज्ञउ खमावीअन्तु, खमाविज्ञन्तु म० पु० खामीअहि, खामीअसु खामीअह, खामिजह खमावीअह, खमाविज्ञह खामीएजमु, खामोएजहि खामीएजे, खामीअ, इत्यादि

खामीअमु, खामीआमु उ० पु० खामीअमो, खामीआमो खामीइमो, खामीइमु, खामिज्ञमु, खामिजमो, खामिजामो, खामिज्ञामु खामिजिमो खमावीअमु, खमावीआमु खमावीअमो, खमावीआमो खमाबीइसु खमाबीइमो खमाविज्जमु, खमाविज्जामु खमाविज्जमो, खमाविज्जामो खमाविज्जिमु खमाविज्जिमो

#### ऋयातिपत्ति

सभी वचन और पुरुषों में खामेज्ज, खामेज्जा, खमाविज्ज, खमाविज्जा, खामन्तो, खामेन्तो, खमाविन्तो, खाममाणो, खमाविमाणो

# पिवास सपा (पिलाना, पिलवाना)--वर्तमान

एकवचन वहुवचन प्र॰ पु॰ विवासइ, विवासए पिवासन्ति, पिवासन्ते, पिवासिरे म० पु० पिवाससि, पिवाससे पित्रासित्था, पिवासह

उ० पु० पिवासिम, पिवासामि पिवासमो, पिवासामो, पिवासिमो.

पिवाससु, पिवासासु, पिवासिसु, पिवासेसु; पिवासम, पिवासाम, पिवासिम, पिवासेम

भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ पिवासीअ

एकवचन

#### भविष्यत्काल

बहुबचन प्र॰ पु॰ पिवासिहिइ, पिवासिहिए पिवासिहिन्ति, पिवासिहिन्ते, पिवासिहिरे म॰ पु॰ पिवासिहिसि, पिवासिहिसे पिवासिहित्था, पिवासिहिह

ु० पु पिवासिस्सं पिवासिस्सासि पिवासिस्सामो, पिवासिहामो, पिवासि-पिवासिहामि, पिवासिहिमि हिमो, पित्रासिस्सामु, पित्रासिहामु,

पिवासिहिसु, पिवासिस्साम, पिवासिहाम

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन बहुवचन प्र॰ पु॰ पित्रासड स॰ पु॰ पित्रासहि, पित्राससु, पित्रासेज्जसु, पित्रासेज्जहि, पित्रासह पित्रासेज्जे, पित्रास

सभी पुरुष और सभी वचनों में

पिवासामु, पिवासिमु

पित्रासेज्ज, पित्रासेज्जा, पित्रासन्तो, पित्रासमाणो

#### **क्रियातिपत्ति**

पिवासामो, पिवासिमो

| धातु            | वर्तमान             | भूत                 | भविष्यत्            | विधि एवं          | क्रियातिपत्ति                |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                 |                     |                     |                     | आज्ञा             |                              |
| कार, करावि < कृ | कारीभइ              | कारीईअ              | कारिहिइ             | कारीअड            | कारेज                        |
| हो, होआवि<भ्    | होईअइ               | होसी                | होहिइ               | होईअउ             | होजा                         |
|                 | होआवीअइ             | होआविसी             | होआवि हिइ           | होआवीअउ           | होक्षाविज                    |
| ने, नेआवि < नी  | नेईअइ               | नेसी                | नेहिइ               | नेईअड             | नेजा                         |
|                 | नेआविअइ             | नेआविसी             | नेआविहिइ            | नेआविअउ           | नेआविज                       |
| का, काआवि<ध्यै  | भाईअइ               | <b>भाई</b> असी      | भाहिइ               | भाईअड             | भाज                          |
|                 | भाआवीअइ             | <b>भा</b> आविअर्स   | ो भाआविहिइ          | भाञावीअउ          | भाभाविज                      |
| जुगुचछ < गुप्   | जुगुच्छ्ड           | जुगुच्छीअ           | जुगुच्छिहिइ         | जुगु <b>च्छ</b> ड | <b>ন্তু</b> গুচন্ত <b>্ত</b> |
|                 | जुगु <b>च्छा</b> वइ | <b>जुगुच्छा</b> वीअ | जुगुच्छाविहि        | इ जुगुच्छावेड     | जुगुच्छावेजा                 |
| लिच्छ द लभ्     | स्टि <b>न्</b> ग्रह | <b>ल्डिन्डी</b> अ   | छिचिछिहइ            | हिन्छउ            | लि <b>च्</b> डेज             |
| ·               | लि <b>च्छाव</b> इ   | <b>लि</b> च्छावीअ   | रि <b>च्छविहि</b> इ | श्चिश्वावड        | छि <b>च्</b> छावेज्ज         |

### सन्नन्त किया

(३६) किसी कार्य के करने की इच्छा का अर्थ वतलाने के लिए संस्कृत में धातु से सन् प्रत्यय जोड़ा जाता है। पर प्राकृत में सन्नन्त प्रक्रिया के बनाने के कोई विशेष नियम नहीं हैं। मान्न ध्वनिपरिवर्तन के आधार पर ही इस प्रक्रिया के रूप बनते हैं। यहाँ कुछ क्रियारूप उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

#### लिच्छ < लभ्—लिप्सते (= लाभ की इच्छा करना)

# वर्तमान

एकवचन बहुवचन

प्र॰ पु॰ हिच्छइ, लिच्छए हिच्छन्ति, हिच्छन्ते, हिच्छन्ते।

म॰ पु॰ छिच्छसि, छिच्छसे छिच्छित्या, छिच्छद्द

ड॰ पु॰ हिन्छामि, लिन्छमि हिन्छमो, लिन्छामो, लिन्छमो, लिन्छमो, लिन्छम

#### भूतकाल

एकवचन बहुवचन

प्र॰ म॰ ड॰ पु॰ हिन्छीअ हिन्छीअ

#### अविष्यत्का**ल**

एकवचन बहुबचन

प्र० पु॰ लिच्छिहिंद, लिच्छिहिंप लिच्छिहिन्त, लिच्छिहिन्ते, लिच्छिहिरे

म॰ पु॰ लिच्छिहिसि, लिच्छिहिसे लिच्छिहित्था, लिच्छिहिह

उ॰ पु॰ लिचिछस्सं, लिचिछस्सामि, लिचिछस्सामी, लिचिछहामी, लिचिछहिमी, लिचिछहामि, लिचिछहिमि लिचिछस्सामु, लिचिछहामु, लिचिछहिमु,

लिच्छिहिस्सा, लिच्छिहिस्था

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन बहुवचन

স০ দু০ ভিৰন্তৰ ভিৰন্তন

म॰ पु॰ हिन्छहि, हिन्छह् हिन्छह हिन्छेजसु, हिन्छ

उ॰ पु॰ हिच्छम्, हिच्छासु, लिच्छिमु लिच्छमो, लिच्छामो, खिच्छमो

#### क्रियातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ हिन्छेक, हिन्छेका, हिन्छन्तो, हिन्छमाणो जुगुन्छ द्रगुप् (निन्दा या तिरस्कार करने की इन्छा करना)

# जुगुच्छइ<जुगुप्सिति ─वर्तमान

एकवचन बहुवचन

प्र॰ पु॰ जुगुच्छर्, जुगुच्छर् जुगुच्छन्ति, जुगुच्छन्ते, जुगुच्छरे

म० पु० जुगुच्छसि, जुगुच्छसे जुगुच्छस्था, जुगुच्छह्

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन बहुवचन प्र॰ पु॰ पिवासड पिवासन्त म॰ पु॰ पिवासहि, पिवाससु, पिव्वासेज्जसु, पिवासेज्जहि, पिवासह पिवासेज्जे, पिवास ड॰ पु॰ पिवासमु पिवासमो पिवासामु, पिवासिमु पिवासामो, पिवासिमो

सभी पुरुष और सभी वचनों में पिवासेजा, पिवासेजा, पिवासन्तो, पिवासमाणो

#### **क्रियातिपत्ति**

| धातु            | वर्तमान         | भूत                 | भविष्यत्             | विधि एवं          | क्रियातिपत्ति          |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
|                 |                 |                     |                      | आज्ञा             |                        |
| कार, करावि < कु | कारीभइ          | कारीईअ              | कारिहिइ              | कारीभड            | कारेज                  |
| हो, होआवि < भ्  | होईअइ           | होसी                | होहिइ                | होईअड             | होज                    |
|                 | होआवीअइ         | होआविसी             | होआवि हिइ            | होआवीअउ           | होक्षाविज              |
| ने, नेआवि < नी  | नेईअइ           | नेसी                | नेहिइ                | नेईअड             | नेजा                   |
|                 | नेआविअइ         | नेआविसी             | नेआविद्दि            | नेआविभउ           | नेआविज्ञ               |
| का, काआवि <ध्यै | भाईअइ           | काईअसी              | भाहिइ                | भाईअड             | भाज                    |
|                 | भागावीअइ        | <b>का</b> आविअर्स   | ो भाआविहिइ           | भाञावीअउ          | : भाभाविज              |
| जुगुच्छ < गुप्  | লুगুচ্চন্ত      | जुगुच्छीअ           | जुगुच्छिहिइ          | जुगु <b>च्छ</b> ड | जुगु <del>च</del> छेजा |
|                 | जुगुच्छावइ      | <b>নু</b> गुच्छावीअ | जुगुच्छाविहि         | इ जुगुच्छावेड     | जुगु <b>च्छा</b> वेजा  |
| छिच्छ < छम्     | खि <b>च्</b> छइ | हिन्छीअ             | लिचिछहिइ             | हिच्छ <b>ड</b>    | <b>लि</b> च्डेज        |
| -               | लिच्छावइ        | <b>लिच्छा</b> बीअ   | <b>ल्डि</b> च्छविहिइ | <b>िच्छाव</b> ड   | हि <b>च्</b> छावेज्ज   |

#### सन्नन्त क्रिया

(३६) किसी कार्य के करने की इच्छा का अर्थ बतलाने के लिए संस्कृत में धातु से सन् प्रत्यय जोड़ा जाता है। पर प्राकृत में सन्नन्त प्रक्रिया के बनाने के कोई विशेष नियम नहीं हैं। मात्र ध्वनिपरिवर्तन के आधार पर ही इस प्रक्रिया के रूप बनते हैं। यहाँ कुछ क्रियारूप उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

# लिच्छ < लभ्—लिप्सते (= लाभ की इच्छा करना)

वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र॰ पु॰ हिन्छइ, हिन्छए

हिन्छिन्त, हिन्छन्ते, लिन्छिरे

म॰ पु॰ लिच्छसि, लिच्छसे

लिचिउतथा, लिचउह

उ॰ पु॰ हिन्छामि, हिन्छमि

खिच्छमो, खिच्छामो, खिच्छमो, खिच्छमो, खिच्छमु, खिच्छम

# भूतकाल

एकवचन

वहुवचन

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰

**छिच्छी**अ

हिन्छी अ

#### भविष्यत्काल

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु॰ लिच्छिह्हि, लिच्छिहिए

लिन्डिहिन्त, लिन्डिहिन्ते, लिन्डिहिरे

म॰ पु॰ छिन्छिहिसि, छिन्छिहिसे

लिच्छिह्त्था, लिच्छिद्दिह

उ॰ पु॰ लिचिडस्सं, लिचिडस्सामि, ्लिचिडहामि, लिचिडहिमि लिच्छिस्सामो, लिच्छिहामो, लिच्छिहिमो, लिच्छिस्सामु, लिच्छिहामु, लिच्छिहिमु,

लिच्छिहस्सा, लिच्छिहत्या

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

वहुवचन

স০ ৭০ ভিচ্নত্তৰ

स्टिच्छन्तु

म॰ पु॰ हिन्छहि, हिन्छसु,

हिन्द्रह

रिच्छेजसु, सिच्छ

उ॰ पु॰ लिच्छमु, लिच्छामु, लिच्छिमु लिच्छमो, लिच्छामो, लिच्छिमो

## क्रियातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन

प्र॰ म॰ उ॰ पु॰ हिन्देज, हिन्देजा, हिन्द्यन्तो, हिन्द्यमाणी जुगुच्छ द्रगुप् (निन्दा या तिरस्कार करने की इच्छा करना)

# जुगुच्छइ < जुगुप्सति — वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० जुगुच्छइ, जुगुच्छए

जुगुच्छन्ति, जुगुचछन्ते, जुगुच्छिरे

म० पु० जुगुच्छसि, जुगुच्छसे

जुगुच्छित्था, जुगुच्छह्

उ० पु० जुगुच्छमि, जुगुच्छामि

जुगुच्छमो, जुगुच्छामो, जुगुच्छिमो, जुगुच्छेमो, जुगुच्छसु, जुगुच्छासु, जुगुच्छसु, जुगुच्छम, जुगुच्छास

# भूतकाल

सभी वचन और सभी पुरुषों में

जुगुच्छीअ

#### भविष्यत्काल

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० जुगुचिङहिइ, जुगुचिङहिए

जुगु चिछहिन्ति, जुगुचिछहिन्ते, जुगुचिछहिरे

म० पु० जुगुिक्छहिसि, जुगुिक्छहिसे

जुर्विछहित्था, जुगुविछहिह

उ० पु० जुगुच्छिस्सं, जुगुच्छिस्सामि

जुगुन्छिस्सामो, जुगुन्छिहामो,

जुगुच्छिहामि, जुगुच्छिहिमि जुगुच्छिहिमो

# विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु० जुगुच्छड

जुगुच छन्तु

म० पु० जगुच्छहि, जगुच्छसु

जुगुचछह

जुगुच्छेजासु

**उ० पु० ज्ञ्युच्छम्, ज्र्युच्छाम्,** 

जुगुच्छमो, जुगुच्छामो, जुगुच्छिमो

जुगुच्छिमु

#### क्रियातिपत्ति

सभी वचन और सभी पुरुषों में जुगुच्छेजा, जुगुच्छेजा, जुगुच्छनतो, जुगुच्छमाणो बहुक्ख < भुज—भोजन करने की इच्छा करना

# बुहुक्खइ् द्वुभुक्षति--वर्तमान

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० बुहुक्खइ, बुहुक्खए

बुहुक्खन्ति, बुहुक्खन्ते, बुहुक्खिरे

म० पु० बुहुक्खसि, बुहुक्खसे

बुहुक्खित्या, बुहुक्खह

उ० पु० बुहुक्खिम, बुहुक्खामि

बुहुक्खमो, बुहुक्खामो, बुहुक्खिमो,

बुहुक्षेमो, बुहुक्खमु, बुहुक्खामु,

बुहुक्खिम, बुहुक्खेमु,

भूतकाल

सभी वचनों और सभी पुरुषों में

बुहुक्खीअ

भविष्यत्काल

एकवचन बहुवचन

**१० पु० ब्रहुक्लिहिइ, ब्रहुक्लिहिए ब्रहुक्लिहिन्ति, ब्रहुक्लिहिन्ते, ब्रहुक्लिहे** 

म० पु० ब्रहुक्लिहिसि, ब्रहुक्लिहिसे ब्रहुक्लिहिस्था, ब्रहुक्लिहिह उ० पु० ब्रहुक्लिस्सं, ब्रहुक्लिस्सामि, ब्रहृक्लिस्सामो, ब्रहक्लिहामे

बुहुक्खिहामु, बुहुक्खिहिस्सा

विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन वहुवचन

प्र॰ पु॰ बुहुक्खड बुहुक्खन्तु

म० पु० बुहुक्खिह, बुहुक्खिसु बुहुक्खह

उ॰ पु० बुहुक्खमु, बुहुक्खामु बुहुक्खमो, बुहुक्खामो,

बुहुक्खिमु बुहुक्सिमो

क्रियातिपत्ति

सभी वचन और सभी पुरुपों में बुहुक्खेज, बुहुक्खेजा, बुहुक्खन्दो, बुहुक्खमाणो

सुस्सूस < श्रु (सुनने की इच्छा करना)

सुरसूसइं दशुश्रूपति−-वर्तमान

एकवचन वहुवचन

प्र॰ पु॰ सुस्सूतइ, सुस्सूतए . सुस्सूत्तिन, सुस्सूतनते, सुस्सूतिने

म॰ पु॰ वुस्सूलिम, सुस्स्ससे वुस्स्सित्था, वुस्स्सह

ड॰ पु॰ सुरस्तिम, सुरस्तामि सुरस्त्यमो, सुरस्तिमो, सुरस्त्यस्, सुरस्ताम, सुरस्ताम

भूतकाल

सभी वचन और सभी पुरुषों में

सुस्सूसीअ

**भविष्यत्काल** 

एकवचन बहुवचन

प्र॰ पु॰ सुस्स्सिहिइ, सुस्स्सिहिए सुस्स्सिहिन्त, सुस्स्सिहिन्ते,

**सुस्सुसिहिरे** 

म० पु० सुस्स्लिहिसि, सुस्स्सिहसे सुस्स्सिहित्था, सुस्स्सिहिह उ० पु० सुस्स्सिस्सं, सुस्स्सिस्सामि सुस्स्सिस्सामो, सुस्स्सिहामो

सुस्त्सिहामि सुस्स्सिहमो, युस्स्सिस्सामु

विधि एवं आज्ञार्थ

एकवचन बहुवचन

प्र० पु० सुस्सूसउ सुस्सूसन्तु

म० पु० सुस्सूसहि, सुस्सूससु सुस्सूसह

उ० पु० सुस्त्रसम्, सुस्त्रसामु सुस्त्रसमो, सुस्त्रसमो, सुस्त्रसमो

सु<del>स्</del>त्रुसिमु

#### क्रियातिपत्ति

सभी वचन और सभी पुरुषों में— सुस्स्रोज, सुस्स्रोजा, सुस्स्यन्तो, सुस्स्माणो

# सनन्त--इच्छार्थक धातुओं के कर्मणि और भावि रूप

िलन्छ< तम्— लिन्छीअइ (लिप्स्पते) झण द्र गुप् — झणीअइ (जुगुप्स्पते) बुहुक्ल < अुज् — बुहुक्लीअइ (बुभुक्ष्यते)

# यङन्त, यङ्लुगन्त और नामधातु

(३७) ध्यञ्जन से आरम्भ होनेवाली किसी भी एकाच् धातु के अनन्तर क्रिया को बार-बार करने अथवा क्रिया को ख्व करने का बोध कराने के लिए संस्कृत में यङ् प्रत्यय लगाया जाता है। पर प्राकृत में यङन्त क्रियाएँ वर्णविकार द्वारो ही निष्पन्न होती हैं। यथा—

> पेवीअइ, पेवीअए ८ पेपीयते लालप्पइ, लालप्पए ८ लालप्यते वरीवच्चइ, वरीवच्चए ८ वरीदृत्यते सासक्कइ, सासक्कए ८ शाशक्यते जाजाअइ, जाजाअए ८ जाजायते

(३८) संस्कृत धातुओं में यङ् प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी अतिशय या बार-बार अर्थ में क्रिया का प्रयोग होता है। प्राकृत में यह यङ्ख्यंत या यङ्ख्रान्त भी वर्णविकार द्वारा अवगत किया जाता है। यथा—

> चंकमइ ८ चङ्कमीति चंकमणं ८ चङ्कमणम्

(३९) संज्ञा या प्रातिपदिक को 'नाम' कहते हैं; उससे किसी विशेष अर्थ में प्रत्यय होकर धातुवत रूपों की जिसमें उत्पत्ति होती है, उसे नामधातु प्रक्रिया कहते हैं। ताल्पयं यह है कि जब किसी सुबन्त संज्ञा के अनन्तर प्रत्यय जोड़कर धातु बना छेते हैं, तो उसे 'नामधातु' कहते हैं। नामधातुओं के विशेष-विशेष अर्थ होते हैं। प्राकृत में नामधातु बनाने के निम्नछिलित नियम हैं।

(४०) नामधातु बनाने के लिए प्राकृत में िकश्य से अ (४) प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

गुरुआह, गुरुआकह < गुरुरिव आचरतीति —गुरुकायते
अमराह, अमराअह < अमर इव आचरतीति —अमरायते
तमाह, तमाअह < तमायते — अन्धकार में होनेवाला आचरण करता है।
अलसाह, अलसाअह < अलसायते — आलसी के समान आचरण करता है।
जन्हाह, उन्हाअह < उष्मायते — गर्मी में होनेवाला जैसा आचरण करता है।
वमदमाह, दमदमाअह < दमदमायते — गर्मी में होनेवाला जैसा आचरण करता है।
धूमाह, धूमाअह < धूमायते — धूम मचाता है।
धुहाइ, धुहाअह < धुमायते — धूम मचाता है।
सहाह, सहाअह < धुमायते — सुक्षी होता है, सुख का अनुभव करता है।
सहाह, सहाअह < शब्दायते — गृब्धी होता है।
छोहिआए — इ, लोहिआअए — इ < लोहितायते — लल होता है।
इसाए — इ, हंसाअए — इ < हंसायते — हंस के समान आचरण करता है।
अच्छारए — इ, अच्छराआए — इ < अष्सरायते — अष्तरा के समान आचरण

उम्मणाए—इ, उम्मणाअए —इ—उन्समायते—उन्समा होता है।
कट्टाए—इ, कट्टाअए —इ < कटायते — कप्ट का अनुभव करता है।
अत्थाअइ, अत्थाइ < अस्तायते — अस्त होता है।
तणुआह, तणुआअइ < तनुकायित — दुवला होता है।
संभाअइ, संमाइ < सन्थ्यायते — सन्थ्या होती है।
सीदलाअइ, सीदलाइ < सीतलायित—सीतल होता है।
पुत्तीअइ, पुत्रीयित — पुत्र की इच्छा करता है।
पुत्तीअइ, कुत्तुइराइ < कुरुकुरायते — कुरुकुर करता है।
थरथरेड < यरथरायते — थर थर करता है।
धणाअइ, धणाइ < धनायित — धन की इच्छा करता है।
अस्ताअइ, अस्ताइ < अध्यस्यति — मेथुनेच्छा करता है।
भन्नाअइ, अस्ताइ < अध्यस्यति — मेथुनेच्छा करता है।
गच्नाअइ, गच्चाइ < गच्चित — गो की इच्छा करता है।

वाआअइ, वाआइ < वाच्यति—बात करने की इच्छा करता है। रायाअए, रायाए < राजायते—राजा के समान आचरण करता है। असनाअइ, असनाइ < अज्ञानायति—खाने की इच्छा करता है। वाफ्फाअइ, वाष्फाइ < वाष्पायते — भाप निकलती है। नमाअइ, नमाइ ८ नमस्यति — नमस्कार करता है। पुत्तकामाअइ, पुत्तकामाइ<पुत्रकाम्यति—पुत्र की कामना करता है। जसकामाअइ, जसकामाइ < यशस्काम्यति—यश की इच्छा करता है। खीराअइ, खीराइ<क्षीरस्यति—दूध की इच्छा करता है। उअआइ, उअआअइ < उदकन्यति—पानी की प्यास है। वेराअइ-ए वेराइ-ए द्रवेरायते —वैर जैसा आचरण करता है, वेर करता है। कलहाअइ, कलहाइ < कलहायते—भगद्ता है। चवलाअइ, चवलाइ < चपलायते—चन्चल होता है। करुणाअइ-ए, करुणाइ-ए < करुणायते-करुणा करता है। सपन्नाअइ–ए, सपन्नाइ–ए ८ सपत्नायते—कलह करती–करता है। हरिआअइ, हरीअइ दिस्तायति—हरा होता है। मेहाअइ-ए, मेहाइ-ए < मेघायते-वर्ण होती है। दुम्माभइ–ए, दुम्माइ–ए < हुमायते—वृक्ष जैसा माऌम होता है।

# कृद्न्तविचार

इत प्रत्यय धातु के अन्त में छगते हैं और उनके योग से संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय के रूप बनते हैं। इत् प्रत्ययों से सिद्ध शब्द कृदन्त कहलाते हैं।

इत और तिङ्गप्रत्ययों में यह अन्तर है कि इत् प्रत्ययों से सिद्ध छदन्त राव्द संज्ञा, विशेषण अथवा अन्यय होते हैं। कहीं कहीं छदन्त राव्द किया का भी कार्य करते हैं। पर तिङ्गप्रत्ययों से सिद्ध तिङन्त राव्द सदा क्रिया ही होते हैं। इत् और तिद्धित प्रत्ययों में यह अन्तर है कि तिद्धित प्रत्यय सर्वदा किसी सिद्ध संज्ञा, विशेषण अथवा अन्यय में जोड़े जाते हैं; किन्तु इत् प्रत्यय धातु में ही लगते हैं।

#### वर्तमान कुदन्त

- (४०) धातु में न्त, माण और ई प्रत्यय लगाने से वर्तमान इदन्त के रूप होते हैं। पर ई प्रत्यय केवल स्त्रीलिङ्ग में ही जोड़ा जाता है।
- (४१) धातु के प्रेरकरूप में न्त, माण और ई प्रत्यय लगाने से प्रेरक क्तीर वर्तमान कृदन्त के रूप होते हैं। यहाँ पर भी ई प्रत्यय केवल खीलिङ्ग में जुड़ता है।
- ( ४२ ) धातु के प्रेरक भावि और कर्मणि रूप में न्त, माण और ई प्रत्यय छगाने से प्रेरक भावि और कर्मणि इदन्त, के रूप होते हैं।
- ( ४३ ) वर्तमान क़दन्त के न्त, माण और ई प्रत्यय के परे पूर्ववर्ती अकार को विकल्प से एकार होता है। यथा—

भग-भग + न्त = भगन्त, भग + माण = भगमाण-

| पुँक्षिक्ष<br>भणंतो, भणमाणो<br>भणंतो, भणेमाणो<br>पा— पाञंतो, पाञमाणो<br>पाएंतो, पाएमाणो | नपुंसकलिङ्ग<br>भणंतं, भणमाणं<br>भणेतं, भणेमाणं<br>पाअंतं, पाअंमाणं | स्त्रीलिङ्ग<br>भणंती, भणंता<br>भणेती, भणेंता<br>पाअंती, पाअंता                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पांतो, पामाणो                                                                           | पाएँतं, पाएमाणं<br>पांतं, पामार्गं                                 | पाएंती, पाएंता<br>पांती, पांता<br>पासमाणी, पासमाणा<br>पाएमाणी, पाएमाणा<br>पामाणी, पामाणा<br>पासणी, पामाणा<br>पासई, पाएई, पाई |

# कर्मणि वर्तमान कृदन्त

पुहिङ्ग भण्—भणीअंतो, भणिङ्जंतो भणीअंतं, भणिङ्जंतं

नपुंसकलिङ्ग

स्रीछिङ्ग भणीअंती, भणीअंता

भणोअमाणो, भणिज्जमाणो भणीअमाणं, भणिज्ज- भणीअमाणी, भणीअमाणा

भणिज्जमाणी, भणिज्जमाणा

माणं

भणिजई, भणीअई

हन्-हम्मंतो, हम्ममाणो

हम्मंतं, हम्ममाणं

ह्ममंती, हम्मंता हम्ममाणी, हम्ममाणा

# कर्त्तरि प्रेरक वर्तमान कुद्न्त

कु—कार (प्रेरक कर्त्तरि)—कार + न्त = कारंतो, करेंतो < कारयन् करावि (प्रेरक कर्त्तरि)-करावि + अ + न्त = करावंती, करावेंती < करायन् कार (प्रेरक कर्चरि) - कार + माण = कारमाणी, कारेमाणी < कारयमाण: करावि (प्रेरक कर्त्तर)-करावि + अ + माण = करावमाणो, करावेमाणो <

कारापयसान:

पु० शुष्—सोसविंतो, सोसंतो सोसॅतो, सोसावंतो सोसविमाणो सोसमागो सोसेमाणो, सोसावमाणो सोसावेमाणो

नपुं० सोसवितं, सोसंतं सोसंतं, सोसावंतं सोसविमाणं, सोसमाणं सोसेमाणं, सोसावमाणं सोसावेमाणं

स्त्री० सोसविती, सोसविता सोसंती, सोसंता सोसेंती, सोसेंता स्रोसावंती, स्रोसावंता सोसविमाणी, सोसमाणा स्रोसमाणी, स्रोसविमाणा सोसेमाणी, सोसेमाणा सोसावमाणी, सोसावमाणा सोसावेमाणी, सोसावेमाणा

### ब्रेरक भावि--वर्तमान कृदन्त

भण —भणाविज्ञ + न्त = भणाविज्जंतं < भणाष्यमानम् भणावी + अ + न्त = भणावीअंतं 🗠 भणाप्यमानम्

# प्रेरक कर्मणि वर्तमान कृदन्त

-भणाविज्ज + न्त = भणाविज्जंतो 🗠 भणाप्यमान: भणाविज्ञ + माण = भणाविज्जमाणो भणावी + भ + न्त = भणावीसंतो

नपुं०

ची॰

भणाविज्जंतो,भणाविज्जाणो भणाविज्जंतं, भणाविज्जमाणं भणाविज्जंती, भणाविज्जंता भणाविज्जमाणी,भणाविज्ज-भगावीअंतं, भगावीअमाणं भणाबीअंतो,भणाबी अमाणो

माणा, भणावीशंती, भणावीअंता,भणावीअमाणी, भणाबीअमाणा

सुस्स्अंतो ( शुश्रूपन् ) सुस्सूअंतं मुस्स्समाणो ( शुश्रुवमाण: ) सुस्सूसमाणं सुस्सू सिङ्जंतं सुस्स्तिङजंतो ( शुश्रूष्यमाणः ) युस्स्सिज्जमाणो ( शुश्रूष्यमाणः ) युस्सूसीअंतो

सुस्सूसीअंतं सुस्सूसीअमाणं

सुस्स्अंती, सुस्स्अंता सुस्सूसमाणी, सुस्सूसमाणा सुम्स्सिन्जंती, सुस्स्सिन्जंता तुस्स्सिन्जमाणं सुस्स्सिन्जमाणी, सुस्स्सिन्जमाणा तुस्सूमीअंती, सुस्सूसीअंता

पुस्सूसीअमाणो चंकमंतो ८ चङ्कमत् चंकममाण< चङ्क्रममाण: चंकमिङजंतो ८ चङ्कस्यमाणः चंकमीअंतो ८ चङ्क्राम्ममाण:

चंकमीअमाणो ८ चङ्क्रम्यमाण:

go

चंकममाणं चंकमिज्जंतं चंकमीअंतं चंक्रमीअमाणं

चंकमंतं

स्स्त्रोअमाणी, सुस्स्तीअमाणा चंकमती, चंकमंता चंकममाणी, चंकममाणा चंकमिज्जंती, चंकमिज्जंता चंकमीअंती, चंकमीअंता चंकमीअमाणी,चंकमीअमाणा

कर-करावीअंतो, करावीअमाणी करावीअंतं,करावीअमाणं करावीअंती, करावीअंता कराविज्जंतो,कराविज्जमाणो कराविज्ञंतं,कराविज्जमाणं करावीअमाणी,करावीअमाणा कारीअंतो, कारीअमाणो कारीअंतं, कारीअमाणं कराविज्जंती, कराविज्जंता कारिज्जंतो. कारिज्जमाणो कारिज्जंतं, कारिज्जमाणं कराविज्जमाणी,

> कराविज्जमाणा कारीअंता, कारीअंती कारीअमाणी, कारीअमाणा कारिज्जंती, कारिज्जंता कारिज्जमाणी, कारिज्जमाणा

#### भूतकृद्न्त

( ४४ ) धातु में अ, द और त प्रत्यय जोड़ने से भूतकालीन छुदन्त के रूप वनते हैं।

( ४५) धातु में अ, द और त प्रत्यय जोड़ने पर भूतकाल में धातु के अन्त्य अ का इ होता है। यथा---

# कर्मणि वर्तमान कृद्न्त

पुछिङ्ग

नपुंसकलिङ्ग

भण्—भणीअंतो, भाणिङ्जंतो भणीअंतं, भणिङ्जंतं भणीअंती, भणीअंता भणोअमाणो, भणिज्जमाणो भणीअमाणं, भणिज्ज- भणीअमाणी, भणीअमाणा

स्त्रीहिङ्ग

माणं

भणिज्जमाणी, भणिज्जमाणा

भणिजाई, भणीअई

हन्-हम्मंतो, हम्ममाणो

हम्मंतं, हम्ममाणं

ह्रमंती, हम्मंता हम्ममाणी, हम्ममाणा

### कर्त्तरि प्रेरक वर्तमान कृदन्त

कु---कार (प्रेरक कर्त्तरि)---कार + न्त = कारती, करेंती < कारयन् करावि (प्रेरक कर्त्तर)-करावि + अ + नत = करावती, करावेती < करायन कार (प्रेरक कर्चरि)—कार + माण = कारमाणी, कारेमाणी द्र कारयमाण: करावि (प्रेरक कर्त्तर)-करावि + अ + माण = करावमाणो, करावेमाणो <

पु० शुष्—सोसविंतो, सोसंतो सोसंतो; सोसावंतो सोसविमाणो सोसमागो सोसेमाणो, सोसावमाणो सोसावेमाणो

नपुं० सोसवितं, सोसंतं सोसंतं, सोसावंतं सोसविमाणं, सोसमाणं सोसेंती, सोसेंता सोसेमाणं, सोसावमाणं सोसावंती, सोसावंता सोसावेमाणं

होसर्विती, सोसर्विता सोसंती, सोसंता सोसविमाणी, सोसमाणा सोसमाणी, सोसविमाणा सोसेमाणी, सोसेमाणा सोसावमाणी, सोसावमाणा सोसावेमाणी, सोसावेमाणा

स्त्री०

कारापयमान:

# प्रेरक भावि--वर्तमान कृदन्त

भण-भणाविज्ञ + न्त = भणाविज्जंतं < भणाष्यमानम् भणावी + स + न्त = भणावीअंतं < भणाप्यमानम्

# प्रेरक कर्मणि वर्तमान कदन्त

भग-भणाविज्जं + न्त = भणाविज्जंतो < भणाष्यमानः भणाविज्ञ + माण = भणाविज्जमाणी भणावी + अ + न्त = भणावीअंतो

पु०

नपुं०

स्री०

भणाविङ्जंतो,भणाविङ्जाणो भगाविङ्जंतं, भणाविङ्जमाणं भणाविङ्जंती, भणाविङ्जंता भणावीअंतो,भणावीअप्राणो भगावीअंतं, भणावीअमाणं भणाविङ्जमाणी,भणाविङ्ज-

भगाविज्ञमाणी, भणाविज्ज-माणा, भणावीअंती, भणावीअंता, भणावीअमाणी, भणावीअमाणा

सुस्मूअंती, सुस्सूअंता सुस्सूअंतं सुस्सूअंतो ( ग्रुश्रूपन् ) <del>पुस्सू</del>समाणं सुस्सूसमाणी, सुस्सूसमाणा **पुस्स्**समाणो ( शुश्रूषमाण: ) युस्सू सिज्जंतं सुम्स्सिन्जंती, सुस्स्सिन्जंता सुस्स्विन्जंतो ( शुश्रूष्यमाणः ) युरव्सिन्जमाणं सुस्स्सिन्जमाणी, सुस्स्सिन्जमाणा सुस्सूसिज्जमाणो ( शुश्रूष्यमाणः ) युस्सूसीअंतं पुस्स्सीअंतो सुस्सूमीअंती, सुस्सूसीअंता सुस्सूसोअमाणी, सुस्सूसीअमाणा सु**स्सूसी**अमाणं पुस्सुसीअमाणो चंकमती, चंकमंता चंकमंतो ८ चङ्क्रमत् चंकसंतं चंकममाणी, चंकममाणा चंकममाण < चङ्क्रममाण: चैकममाणं चंकमिङजंतो ८ चङ्क्रम्यमाणः चंकमिज्जं**तं** चंकमिज्जंती, चंकमिज्जंता चंकमीअंतो ८ चङ्क्रम्ममाण: चंकमीअंती, चंकमीअंता चंकमीअंतं चं कमी अमाणं चंक्रमीअमाणी,चंक्रमीअमाणा चंकमीअमाणो ८ चङ क्रम्यमाण:

कर —करावीअंतो, करावीअमाणो करावीअंतं,करावीअमाणं करावीअंतो, करावीअंता कराविज्जंतो,कराविज्जमाणो कराविज्जंतं,कराविज्जमाणं करावीअमाणो,करावीअमाणा कारीअंतो, कारीअमाणो कारीअंतं, कारीअमाणं कराविज्जंती, कराविज्जंता कारिज्जंतो, कारिज्जमाणो कारिज्जंतं, कारिज्जमाणं कराविज्जमाणी.

> कराविज्जमाणा कारीअंता, कारीअंती कारीअमाणी, कारीअमाणा कारिज्जंती, कारिज्जंता कारिज्जमाणी, कारिज्जमाणा

#### भूतकृद्न्त

(४४) धातु में अ, द और त प्रत्यय जोड़ने से भूतकाळीन झ्दन्त के रूप यनते हैं।

( ४५ ) धातु में अ, द और त प्रत्यय जोड़ने पर भूतकाल में धातु के अन्त्य अ का इ होता है। यथा---

| गम्-गम + अ = गमिओ (धातु वे                   | के अन्त्य अको इकिया) <्रगत:—गया     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| गम + द = गमिदो                               | ,, ≼गत:—गया                         |
| गम + त = गमितो                               | ,,                                  |
| चल —चल + अ = चलिओ                            | ,, ≼ चलितः—चला                      |
| चल + द = चलिदो                               | ,, ≼ चलितः —चला                     |
| चल + त = चलितो                               | . ″<br>,, ⊏चिलत:—चला                |
| कु०कर + अ = करिओ                             | "<br>,, < इतः—किया                  |
| कर + द = करिदो                               | ,, <ছत:—िकया                        |
| कर + त = करितो                               | ,, ⊭कृतः—िकिया                      |
| पठ-पढ + अ = पहिओ                             | ,, द्रपठित:—पढा                     |
| पढ + द = पढिदो                               | ,, ≼पठितः—पढा                       |
| पढ 🕂 त = पढितो                               | ,, ८ पठित:—पढा                      |
| हस्—हस + अ = हसिअं                           | ", ८६सितम्—हँसा                     |
| हस + द = हसिदं                               | ,, <हसितम्—हँसा                     |
| हस + त = ह्सितं                              | ,, < हसितम्—हँसा                    |
| <b>छस्—</b> छस + अ = छसिअं                   | ,, < लसितम्—चमका, सटा— चिपका        |
| लस + द = लसिदं                               | " < रूसितम्— " ,,                   |
| छम्र 🕂 त = छितत्ं                            | ,, <ऌसितम्─ ,, ,,                   |
| खर्—तुर + व = तुरिअं                         | ,, < त्वरितम्—शीव्रताकी             |
| तुर + द = तुरिदं                             | ,, ८्त्वरितम्— ,,                   |
| तुर + त = तुरितं                             | ,, ⊯त्त्रस्तिम् ,,                  |
| शुश्रृष्—स <del>ुस्</del> तूस+अ = सुस्सूतिअं | ,, ८्ञुश्रूपितम्—सेवाकी, शुश्रूपाकी |
| मुस्सूस + द = मुस्सूभिदं                     | ,, <ञ्जश्रूषितस्— ,, ,;             |
| सुस्सूस + त = सुस्सूसितं                     | " < ञुश्रॄपितम्— " "                |
| क्रम्—चंकम + अ = चंकमिअं                     | ,, द्रचङ्क्रमितम्—घूमा या बहुत चला  |
| चंकम + द = चंकिमदं                           | ,, <चङ्क्रमितम्— ,, "               |
| चंकम + त = चंकमितं                           | ,, ⊭चङ्क्रमितुम्—ू,, ,,             |
| ध्यै-मा + स = माअं-मायं                      | <ध्यातम्—ध्यान किया                 |
| का + द = कार्द                               | ८ ध्यातम्—ध्यान किया                |
| भा + त = भात                                 | < ध्यातम्—ध्यान किया                |
| त्व्—छ + अ = छअं<br>छ + द = छदं              | < ऌनम्—काटा<br>< ऌनम् — काटा        |
| छ + त = छुतं                                 | द्र छनम्—काटा                       |
|                                              |                                     |

हू-भू—हू + अ = हूअं < भूतम — हुआ हु + द = हूदं < भूतम — हुआ हू + त = हूतं < भूतम — हुआ

# प्रेरणार्थक भूतकृदन्त

( ४६ ) धातु में प्रेरणासूचक आवि और इ प्रत्यय जोड़ने के उपरान्त भृतकृत् प्रत्यय जोड़ने से प्रेरणार्थक शृतकृदन्त के रूप होते हैं। यथा— कर्—करावि + अ = कराविअं < कारितम्—कराया, करवाया

करावि + द = कराविदं < कारितम् —कराया, करवाया

करावि + त = करावितं द्रकारितम्—कराया, करवापा

कर-कार + इ = कारि ( इ प्रत्यय होने पर उपान्त्य अ को दीर्घ हो जाता है )-

कारि + अ = कारिअं < कारितम्

कारि + द = कारिदं, कारि + त = कारितम् - कराया, करवाया

हस् + आवि = हसावि + अ = हसाविअं, हसावि + द = हसाविदं, हसावि + त = हसावितं < हासितम्—हँसाया, हँसवाया

## अनियमित भृतकृद्न्त

( ४७ ) कुछ ऐसे भी भूतकालीन कुदन्त रूप मिलते हैं, जिनमें उपर्युक्त नियम लागू नहीं होता । ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के आधार पर संस्कृत से निष्पन्न कृदन्त रूपों को प्राकृत रूप बनाया जाता है । यथा—

गयं < गतम्—मध्यवर्ती त का छोप हो गया है, और अवशेष स्वर के स्थान पर य श्रुति हुई है।

मयं < मतम्--,

कडं < कृतम्—ककारोत्तर ऋ के स्थान पर अ और त के स्थान पर 'प्रत्यादौ डः' (८।१।२०६) सूत्र से ड हुआ है।

हडं दहतम्— हकारोत्तर ऋकार को क्ष और त के स्थान पर ड । मडं दमतम्—मकारोत्तर ऋकार को क्ष और त को ड हुआ है । जिसे द्रजितम्—मध्यवर्ती तकार का छोप और स स्वर शेप ।

तत्तं < तप्तम् -- संयुक्त प्का छोप और तको द्वित्व।

क्यं < कृतम्—विकल्प से मध्यवर्ती त का लोप होने से अ स्वर शेप और अ को य धृति।

द्हंं < दृष्टम्—संयुक्त प्का लोप और टको दि्रत्व तथा टको ठ; दकारोत्तर ऋ को अ। मिलाणं, मिलानं ८ म्लानं —स्वरभक्ति के नियम द्वारा म और ल का पृथकक्षरण और इकारागम।

अक्लायं <आख्यातम्—दीर्घ अ को हस्व, ख्या के स्थान पर क्ख, त का छोप और अ स्वर बोप को य श्रुति ।

निहियं < निहितम्—तकार का लोप, अस्वर शेप और यश्रुति। आणतं < आजसम्— ज के स्थान पर ण, संयुक्त प का लोप और तको द्वित्व। संखयं < संस्कृतम् — स्कृ के स्थान पर ख, त का लोप, अस्वर शेष और यश्रुति। आकुटं < आकृटम् — कु में से संयुक्त रेफ का लोप, संयुक्त प् का लोप, ट को द्वित्व, द्वितीय ट को ठ।

विण्हंं दिवनष्टम्—न के स्थान पर ण, ष्ट के स्थान पर हु।
पण्डं दप्रणष्टम् —प्र के स्थान पर प, ष्ट के स्थान पर ह।
महंं द मृष्टम्—मकारोत्तर ऋ के स्थान पर अ, ष्ट के स्थान पर ह।
हयं द हतम्—मध्यवर्तीत का लोप, अ स्वर शेप, य श्रुति।
जायं द जातम् —,

गिलाणं, गिलानं दरलानम्—स्वर भक्ति के नियम से ग्ला का प्रथक्करण, अकार के स्थान पर इस्त ।

परूविअं < प्ररूपितम् — प्रके स्थान प्रभव्यवर्ती प को व, त का छोप और अस्वर शेप।

ठियं < स्थितम्—स्थ के स्थान पर ठ, त लोप, अ स्वर शेप और य श्रुति । पिहियं < पिहितम्—त लोप, अ स्वर शेप और अ के स्थान पर य ।

पन्नचं, पण्णचं < प्रज्ञसम्—प्र के स्थान पर प, ज्ञ को ण्ण, संयुक्त प का स्रोप और तको द्वित्व।

पन्नवियं < प्रज्ञापितम्—प्र के स्थान पर प, ज्ञा के स्थान पर च, प को व, त छोप और अ श्रेप तथा य श्रुति।

सक्तयं द्र संस्कृतम्—स्कृ के स्थान पर क्ष, त लोप, य श्रुति तथा 'सं' के अनुस्वार का लोप।

किल्डिं< क्षिष्टम्— स्वरभक्ति के नियमानुसार प्रथकरण, इकार का आगम, प्र के स्थानपर ह।

सुयं < श्रुतम्—श्रु के स्थान पर सु, तकार का कोप, य श्रुति । संसर्द्रं < संस्ष्टम् — सकारोत्तर ऋ के स्थान पर झ, ष्ट के स्थान पर छ । घर्ट्टं < घृ£म् — घकारोत्तर ऋ के स्थान पर झ, ष्ट के स्थान पर छ ।

### भविष्यत्कृदन्त

( ४८ ) धातु में इस्संत, इस्समाण और इस्सई प्रत्यय जोड़ने से भविष्यस्वक कृदन्त के रूप वनते हैं।

कु.—कृर्. + इस्संत = करिस्संतो ८ करिष्यम् — करता होगा ।

कर् + इस्समाण = करिस्समाणो ८ करिष्यमाण: — करता होगा ।

कर् + इस्सई = करिस्सई ८ करिष्यन्ती — करती होगी ।

कर् + आवि = करावि + इस्समाण = कराविस्समाणो ८ कारापयिष्यमाणः ।

करावि + स्संतो = कराविस्संतो ८ कारापयिष्यम् — कराता होगा ।

# हेत्वर्थ कृत् प्रत्यय

1

( ४९ ) धातु में तुं, दुं और त्तए हेत्वर्थ इत् प्रत्यय जोड़ने से हेत्वर्थ इदन्त के रूप बनते हैं।

( ५० ) उपर्युक्त हेत्वर्थ छत्प्रत्ययों के जोड़ने पर पूर्ववर्ती अ को इ और ए हो जाता है।

## <sub>हुं</sub> ( इं ), हुं

भण्—भण + तुं ( उं ) = भिणउं (प्रत्या जोड़ने के पूर्व अकार को इत्व हुआ)।
भण + तुं ( उं ) = भणेउं — प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार को एत्व हुआ।
भण + तुं = भिणतुं, भणेतुं — अकार को इत्व एवं एत्व होने से दोनों रूप वर्नेगे।
भण + तुं = भिणतुं, भणेतुं — , , , 
स्मिणितुम्।
हस — हस + तुं ( उं ) = हसिउं , हसेउं — प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार को इत्व और एत्व।
हस + तुं = हसितुं, हसेतुं, हसिदुं, हसेदुं < हसितुम्।
हो < भू — होअ + तुं ( उं ) = होइउं — अकार के स्थान पर इकार।
होअ + तुं ( उं ) = होएउं — , , , एत्व।
होअ + तं; होअ + दुं = होइतुं, होएतुं; होइदुं, होएदुं < भिवतुं।

# प्रेरणार्थंक हेतु कुदन्त

( ५१ ) घातु में प्रेरणार्थक प्रत्यय जोड़ने के पश्चात् तुं, दुं प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा—

भण्—भण + आवि = भणावि + तुं (उं) = भणाविउं भण + आवि = भणावि + दुं = भणाविदुं कर्—कर + आवि = करावि + तुं (उं) = कराविउं कर + आवि = करावि + दुं = कराविदुं, करावितुं कर — कार + तुं (उं) = कारिउं, कारितुं, कारितुं हुस्—हास + तुं (उं) = हासिउं, हासेउं, हासिदुं, हासितुं शुश्रूष्—सुस्सूस + तुं (उं) = सुस्सूसिउं, सुस्सूसेउं, सुस्सूसितुं, सुस्सूसितुं चङ्कम्य—चंकम + तुं (उं) = चंकमिउं, चंकमेउं, चंकामिटुं, चंकमितुं

#### त्तए

कृ-कर — कर ८ त्तप = करेत्तप, करित्तप ८ कर्जुम्—अकार को ए होने पर
करेत्तप और इत्व होने पर करित्तप रूप बने हैं।

सिज्क—सिज्क + त्तप = सिज्क्तित्तप, सिज्क्षेत्तप ८ सेद्धुम्

उववज्ज्—उववज्ज + त्तप = उववज्जित्तप, उववज्जेत्तप ८ उपपत्तुम्

विहर — विहर + त्तप = विहरित्तप, विहरेत्तप ८ विहर्जुम्

पास — पास + त्तप = पासित्तप, पासेत्तप ८ दृष्टुम्

गम्—गम + त्तप = गमित्तप ८ गन्तुम्

प्र + व्रज्ञ्चिल्ज्ज्ज् —पन्वज्ज + त्तप = पव्वइत्तप, पव्वपत्तप ८ प्रवित्तम्

सा + ह्—आहर्—आहार + त्तप = आहारित्तप, आहारेत्तप — आहर्जुम्

दा—दल्—दल + त्तप = स्वासादेत्तप ८ सत्याशातियतुम्

समिर्शिक् —समिह्लोक + त्तप = समिह्लोइत्तर, समिह्लोप्त्तप ८ समिन्

लोकियतुम्

## अनियमित हेत्वर्थ कुद्नत

( ५२ ) कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनमें हेत्वर्थक कृत्प्रत्यय नहीं जोड़े जाते हैं; बिल्क जिनकी सिद्धि ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के साधार पर होती है। यथा—

कृ—कृ + तुं = का + तुं (उं) = काउं < कतु $^{6}$ —ककारोत्तर अ के स्थान पर आ अादेश होने से ।

मह् + तुं = घेत् + तुं = घेतुं दशहीतुम्-संस्कृत की मह् धातु के स्थान पर घेत् आदेश हुआ है और प्रत्यय का संयोग होने से घेतुं रूप बना है।

त्वर + तुं = तुर + तुं (उं) = तुरिउं, तुरेउं ८ त्वरितुम्—प्रत्यय के पूर्ववर्ती क्षकार को इत्व और एत्व होने से ।

हर्ग् + तुं—दह + तुं (उं) = दृट्डं—हर्ग् के स्थान पर दह आदेश हुआ है। भुज् + तुं—भोत् + तुं = भोतुं द्रभोत्तुम् भुच् + तुं = मोत् + तुं = मोर्जुं द्रमोत्तुम् रुद् + तुं = रोत् + तुं = रोर्जुं द्र रोदितुम् वच् + तुं = वोत् + तुं = वोत्तुं < वक्तुम् लह् + तुं = लखुं < लब्धुम् रुध् + तुं = रोखुं < रोखुम् युध + तुं = योद्धं, जोढुं < योद्धुम्

### सम्बन्ध भूतकृद्नत

- ( ५३ ) धातु में तुं, त्ण, तुआण, अ, इत्ता, इत्ताण, आय और आए प्रत्यय जोड़ने से सम्बन्धसूचक भूतकृदन्त के रूप वनते हैं।
- ( ५४ ) तुं, अ, इत्ता और आग प्रत्यय होने पर प्रत्यय के पूर्ववर्ती अ को विकल्प से इ और ए आदेश होते हैं।
- ( ५५ ) तूण, तुआण और इत्ताण प्रत्ययों में ण के स्थान पर सानुस्वार णं आदेश होता है।

#### उदाहरण--

हो < भू—होश + तं (उं) = होइडं, होएउं < भूत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार के स्थान पर इत्व तथा एत्व किया है।

होस + स = होइस, होएस < भृत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती सकार के स्थान पर इत्व तथा एत्व किया है।

होश 🕂 तूण (ऊण) = होइऊण, होइऊगं, होएऊण, होएऊणं < भूत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार के स्थान पर इत्व एवं एत्व के अनन्तर विकल्प से ण के ऊपर अनुस्वार किया गया है |

होअ + तुआण (उआण) = होइउआण, होइउआणं, होएउआणं, होएउ-आणं < सूत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार को इत्य एवं एत्य तथा ण के ऊपर विकल्प से अनुस्वार किया है।

हस्—हस + तुं (उं) = हिसउं, हसेउं < हिसत्वा—विकल्प से इत्व तथा एत्व । हस + = हिस= , हसेअ < हिसत्वा "

हस्—इस + त्ण (ऊण) = हसिऊण, हसिऊणं, हसेऊणं, हसेऊणं द्रहिसत्वा—विकल्प से इत्व एवं एत्व तथा ण के ऊपर अनुस्वार ।

भण्—भग 🕂 तुः (उं) = भणिउं, भणेउं ८ भणित्वा

कर — कार + तुं (उं) = कारिडं, कारितुं, कारितुं हस्—हास + तुं (उं) = हासिडं, हासेडं, हासितुं ह्यश्रूष्—सुस्सूस + तुं (उं) = सुस्सूसिडं, सुस्सूसिडं, सुस्सूसितुं चङ्क्रम्य—चंकम + तुं (उं) = चंकिमडं, चंकिमेडं, चंकामिदुं, चंकिमितुं

#### त्तए

कृ-कर — कर द त्तप = करेत्तप, करित्तप < कर्तुम्—अकार को ए होने पर करेत्तप और इस्व होने पर करित्तप रूप वने हैं।

सिज्का—सिज्का + त्तप = सिज्कित्तप, सिज्केत्तप द सेद्धुम्

उववज्ज् — उववज्ज + त्तप = उवविज्ञित्तप, उववज्जेत्तप द उपपत्तुम्

विहर — विहर + त्तप = विहरित्तप, विहरेत्तप < विहर्तुम्

पास — पास + त्तप = पासित्तप, पासेत्तप द द्वप्टुम्

गम्—गम + त्तप = गमित्तप द गन्तुम्

प्र + व्रज्-पव्वज् — प्व्वज् + त्तप = पव्वइत्तप, पव्वप्तप द प्रवित्तिम्

आ + ह्-आहर — आहार + त्तप = आहारित्तप, आहारेत्तप — आहर्तुम्

दा—दल् — दल + त्तप = स्वासादित्तप, दल्युत्तप द्वातुम्

अचासाद — अचासाद + त्तप = स्वासादित्तप, समहिलोप्तप द समिन
लोकियतुम्

## अनियमित हेत्वर्थं कृदन्त

( ५२ ) कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनमें हेत्वर्यक कृत्प्रत्थय नहीं जोड़े जाते हैं; बल्कि जिनकी सिद्धि ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के आधार पर होती है। यथा—

कृ—कृ + तुं = का + तुं (उं) = काउं < कतु $^{6}$ —ककारोत्तर अ के स्थान पर आ आदेश होने से ।

श्रह् + तुं = घेत् + तुं = घेतुं दशहीतुम्—संस्कृत की श्रह् धातु के स्थान पर घेत् आदेश हुआ है और प्रत्यय का संयोग होने से घेतुं रूप बना है।

स्वर + तुं = तुर + तुं (उं) = तुरिङं, तुरेङं द्र स्वरितुम्—प्रस्थय के पूर्ववर्ती क्षकार को इस्व और एस्व होने से ।

> हश् + तुं—दह + तुं (उं) = दृट्टं—हश् के स्थान पर दृष्ट आदेश हुआ है। भुज् + तुं—मोत् + तुं = भोत्तं द्र भोत्तुम् मुच् + तुं = मोत् + तुं = मोर्चं द्र मोत्तुम् स्ट्र् + तुं = रोत् + तुं = रोत्तं द्र रोदितुम्

वच् + तुं = वोत् + तुं = वोचुं < वक्तुम् छह् + तुं = लद्धं < छब्धुम् रुध् + तुं = रोद्धं < रोद्धम् युध + तुं = योद्धं, जोद्धं < योद्धम्

### सम्बन्ध भूतकृद्नत

- ( ५३ ) धातु में तुं, त्ण, तुआण, अ, इत्ता, इत्ताण, आय और आए प्रत्यय जोड़ने से सम्बन्धसूचक भूतकृदन्त के रूप वनते हैं।
- ( ५४ ) तुं, अ, इत्ता और आय प्रत्यय होने पर प्रत्यय के पूर्ववर्ती अ को विकल्प से इ और ए आदेश होते हैं।
- ( ५५ ) त्ण, तुआण और इत्ताण प्रत्ययों में ण के स्थान पर सानुस्वार णं आदेश होता है।

#### उदाह्रण--

हो ८ मू—होअ + तुं (उं) = होइउं, होएउं ८ मृत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार के स्थान पर इत्व तथा एत्व किया है।

होस + स = होइस, होएस < भृत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती सकार के स्थान पर इत्व तथा एत्व किया है।

होअ + तूण (ऊण) = होइऊण, होइऊणं, होएऊणं, होएऊणं < भूत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार के स्थान पर इत्व एवं एत्व के अनन्तर विकल्प से ण के ऊपर अनुस्वार किया गया है |

होअ + तुआण (उआण) = होइउआण, होइउआणं, होएउआणं, होएउ-आणं < भुत्वा—प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार को इत्व एवं एत्व तथा ण के ऊपर विकल्प से अनुस्वार किया है।

हस्—हस + तुं (उं) = हसिउं, हसेउं  $\subset$  हसित्वा—विकल्प से इत्व तथा पत्व । हस +  $\approx$  = हसि $^{3}$ , हसे $\approx$   $\subset$  हसित्वा  $\sim$ 

हस्—इस + त्ण (ऊण) = हसिऊण, हसिऊणं, हसेऊण, हसेऊणं द्र हसिस्वा—विकल्प से इस्व एवं एस्व तथा ण के ऊपर अनुस्वार ।

हस + तुआण(उआण) = हसिउआण, हसिउआणं, हसेउआणं, हसेउआणं ८ हसित्वा—विकल्प से इत्व एवं एत्व तथा ण के ऊपर अनुस्वार।

भण्—भण + तुः (उं) = भणिउं, भणेउं ८ भणित्वा

भण + स = भणिस, भणेस—प्रत्यय के पूर्ववर्त्ता स को इत्व एवं एत्व । भण + तूण (ऊण) = भणिऊण, भणिऊणं, भणेऊणं, भणेऊणं भण + तुमाण (उभाण) = भणिउभाणं, भणिउभाणं, भणेउभाणं, भणेउभाणं < भणित्वा ।

# प्रेरणार्थक सम्बन्धसूचक कृदन्त

( ५५ ) प्रेरणार्थक बनाने के छिए प्रेरणास्चक प्रस्यय जोड़ने के अनन्तर ही सम्बन्धक भूत इत्प्रत्ययों को जोड़ना चाहिए।

### उदाहरण---

भण्—भण + आवि = भणावि + तुं (उं) = भणाविउं, भणावेउं; भणावि + अ = भणाविअ, भणावेअ < भाणियत्वा

भणाव + अ = भणावअ, भणावअ < भाणायत्वा भणावि + तूण (ऊण) = भणाविऊण, भणाविऊणं

भणावि + तुआण (उआण) = भणाविडआण, भणाविउआणं < भाणियस्वा— कहलाकर या कहल्वाकर

भाण + तुं (उं) = भाणिउं, भाणेउं

भाग + अ = भाणिअ, भाणेअ

भाग + तूण (ऊण) = भाणिऊण, भाणिऊणं, भाणेऊण, भाणेऊणं

भाग + तुआण (उआण) = भागिउआण, भागिउआणं, भागेउआण, भागेउआणं

क्र-क्रर + आवि = करावि + तुं (उं) = कराविउं, करावेडं

करावि + अ = कराविअ, करावेअ

करावि + तूण (ऊण) = कराविऊण, कराविऊणं < कारियत्वा

कार + तुं (उं) = कारियं, कारेयं

कार + अ = कारिअ, कारेअ

कार + तूण (ऊण) = कारिऊण, कारिऊणं, कारेऊणं, कारेऊणं

कार + तुआणं (उआणं) = कारिउआण, कारिउआणं, कारेउआण, कारेउआणं ।

शुश्रूष्—सुस्सूस + तु<sup>•</sup> (उ<sup>•</sup>) = सुस्सूसिउ<sup>•</sup> सुस्सूसेउ<sup>•</sup>

सुस्सूस + अ = सुस्सूसिअ, सुस्सूसेअ

सुस्त्रत +त्ण (जण) = सुस्स्तिजण, सस्स्तिजणं, सुरस्र्तेजण, सुस्स्तेजणं सुस्त्रत + तुआण (उआण) = सुस्स्तिजआण, सुस्स्तिजआणं, सुस्स्तेजआणं,

स<del>ुस्</del>सूसेउआणं ।

चङ्क्रम—चंकम + तु (उ ) = चंक्रिस ; चंक्रमेड चंक्म + स = चंक्रिस ; चंक्रमेझ चंकम + तूण (ऊण) = चंकमिऊण, चंकमिऊणं, चंकमेऊण, चंकमेऊणं चंकम + तुक्षाण = चंकमिउञ्जाण, चंकमिउञ्जाणं, चंकमेउञ्जाणं, चंकमेउञ्जाणं

### इत्ता प्रत्यय

हस् + इता = हिसत्ता, हसेता < हसित्वा—विकल्प से इत्व और एत्व कर् + इता = करित्ता,करेत्ता, < इत्वा— ,, ,, कह + इत्ता = कहित्ता, कहेत्ता < कथित्वा— ,, ,, गम + इत्ता < गमित्ता,गमेत्ता < गत्वा— ,, ,,

### इत्ताण प्रत्यय

कर + इसाण = करित्ताण, करित्ताणं, करेत्ताणं, करेत्ताणं द्र प्रत्वा—विकलप से इत्व, एत्व तथा ण के ऊपर अनुस्वार

गम + इत्ताण = गिमत्ताण, गिमत्ताणं, गमेत्ताणं, गमेत्ताणं < गत्वा—विकल्प से इत्व, एत्व तथा ण के उत्तर अनुस्वार

#### आय प्रत्यय

गह + आय = महाय

#### आए प्रत्यय

संपेह + आए = संपेहाए < संप्रेक्ष्य आया + आए = आयाए < आदाय

# अनियमित सम्बन्धक भूत कृदन्त

ष्ठ + तुं = काउं — ककारोत्तर क्रकार के स्थान पर आकार।

क् + त्ण = काउं — ,, ,,,

इ + तुआण = काउआण, काउआणं — ,,

प्रह् — घेत् + तुं = घेत्तं — प्रह के स्थान पर घेत् आदेश होता है।

प्रह् — घेत् + त्ण = घेत्त्ण, घेत्त्लां — ,,,,

प्रह् — घेत् + तुआण = घेत्तुआणं , घेत्तुआणं — ,,,

प्रह् — चेत् + तुआण = घेत्तुआणं, घेत्तुआणं — ,,,

वर् — चर् + तुं (उं) = तुरिउं, तुरेउं — विकल्प से अको इत्व तथा एत्व

तुर + स = तुरिअ, तुरेअ — ,,

तुर + त्ण (ऊण) = तुरिऊण, तुरिऊणं, तुरेऊणं, तुरेऊणं — विकल्प से इत्व, एत्व
तथा ण के ऊपर अनस्वार।

तुर + तुआण (जआण) = तुरिडआण, तुरिडआणं, तुरेडआणं, तुरेडआणं— विकल्प से इस्व, एस्व तथा ण के ऊपर अनुस्वार ।

हश् + तुं = दर्हं; दह + तूण = दहूण, दहूणं; दह + तुआण = दहुआण, दहुआणं भुज् + तुं = भोत् + तुं = भोचुं — भुज् के स्थान पर भोत्। भोत् + तूण = भोचूण, भोचूणं; भोत् + तुआण = भोचुआण, भोचुआणं भुच् + तुं = मोत् + तूण = मोच्चण, मोचूणं भुच् + तूण = मोत् + तुआण = मोचुआण, मोचुआणं रह् + तुं = रोत् + तुं = रोचुं रह् + तूण = रोत् + तुआण = रोचूण, रोचूणं रह् + तुं = रोत् + तुआण = रोच्चण, रोच्चणं वच् + तुं = वोत् + तुण = वोच्चण, वोच्चणं वच् + तुआण = वोत् + तुआण = वोच्चण, वोच्चणं वच् + तुआण = वोत् + तुआण = वोच्चण, वोच्चणं वच् + तुआण = वोत् + तुआण = वोच्चण, वोच्चणं वच् + तुआण = वोत् + तुआण = वोच्चण, वोच्चणं

( ५६ ) संस्कृत के कृदन्त रूपों में ध्वनि परिवर्तन करने से प्राञ्चत के कृदन्त रूप वन जाते हैं। ध्वनिपरिवर्तन के नियम प्रथम अध्याय के ही प्रवृत्त होते हैं।

आदाय > आयाय -- मध्यवर्ती द का लोप, आ स्वर शेष तथा यश्रुति।

गत्वा घ्रमत्ता, गचा—संयुक्त व का छोप और त को द्वित्व; त्वा के स्थान पर संयुक्त ध्वनि परिवर्धन के नियमानुसार च।

ज्ञात्वा ⊳ नचा, णचा—ज्ञ को हस्व तथा ज्ञ के स्थान पर न या ण और त्वा को चा। बुद्ध्वा ⊳ बुज्ज्ञा—संयुक्त व का छोप ग्रौर द्ध के स्थान ज्मा।

भुक्त्वा > भोचा—भकारोत्तर उकार के स्थान पर ओकार; और क्त्वा के स्थान परचा।

मत्वा ⊳मत्ता, मचा—संयुक्त व का छोप और त को द्वित्व; त्व के स्थान पर च। वन्दित्वा ⊳वंदित्ता—संयुक्त व का छोप और त को द्वित्व ।

विप्रजहाय > विष्पजहाय—प्र में से र का लोप और प को द्वित्त्र ।

सुप्त्वा ⊳सुत्ता—संयुक्त प और व का छोप, त को द्वित्व ।

संहृत्य > साह्ट्यु—अनुस्वार का छोप, क्ष को आत्व, हकारोत्तर ऋकार को अ तथा त्य के स्थान पर ट्डु आदेश।

हत्वा घ्रहता—हुन् धातु के नकार को अनुसार और संयुक्त व का छोप।

# कुत्य प्रत्यय या विष्यर्थ प्रत्यय

अंग्रेजी में जो कार्य ( Potential Participle ) पोटेंशल पार्टीसिप्छ से छिया जाता है, वही कार्य प्राकृत में कृत्य या विध्यर्थ प्रत्ययों से लिया जाता है। हिन्दी में विध्यर्थ प्रत्ययों का कार्य 'चाहिए' या 'वोग्य' द्वारा प्रकट किया जाता है।

- ( ५७ ) धातु में तन्त्र, अणिजा और अणीस प्रत्यय जोड़ने से विध्यर्थ कृदन्त रूप बनते हैं।
- ( ९८ ) तब्त्र या दन्त्र प्रत्यय जोड़ने पर प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकार को इ तथा ए आदेश होता है ।
  - ( ९९ ) संस्कृत के य प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में 'ज्ज' प्रत्यय होता है।

### उदाहरण

| घातु               | तच्य                         |
|--------------------|------------------------------|
| হ্মা—ভাগ           | जाणिअव्यं, जाणेअव्यं         |
| ज्ञा—मुण           | सुणिअन्धं, मुणेअन्धं         |
| स्था—थक            | थक्तिअन्त्रं, थक्तेअन्त्रं   |
| स्था—चिट्ठ         | चिट्टअव्यं, चिट्टेअव्यं      |
| पा—पिज्ञ           | पिज्जिथन्त्रं, पिन्जेसन्त्रं |
| <sup>शु</sup> —सुण | सुणिअन्वं, सुणेअन्वं         |
| हन्—हण             | हणिअञ्जं, हणेग्रज्वं         |
| धू—घुण             | धुणिअन्वं, धुगेशन्वं         |
| धू— घुव            | ष्ठविभव्वं, धुवेभव्वं        |
| भू <u>—ह</u> ुव    | हुविअव्वं, हुवेअव्वं         |
| हु—हुण             | हुणिअन्वं, हुणेअन्वं         |
| स्रु—सव            | सविअन्बं, सचेअन्बं           |
| ₹तु—शुण            | श्रुणिअन्त्रं, श्रुणेअन्त्रं |
| ल्—लुण             | लुणिअन्वं, लुणेअन्वं         |
| य—नेव              | पुणिअन्यं, पुणेअन्यं         |
| <b>छ— कु</b> ण     | कुणिअन्वं, कुणेअन्वं         |
| ङ-कर (काम)         | कायवर्त्र,                   |
| जॄ—जर              | नरिअन्वं, जरेअन्वं           |
| <b>'</b> स-भर      | घरिअन्वं, धरेसन्वं           |

अणिज्ञ, अणीअ जाणणिज्जं, जाणणीअं मुणणिजं, मुणणीअं थक्कणिजं, थक्कणीअं चिट्ठणिजं, चिट्ठणीअं विज्ञणिजं, विज्ञगीअं सुणणिजं, सुणणीअं हणणिजं, हणणीअं धुणणिज्जं, धुणीणअं धुवणिज्जं, धुवणीअं हुवणिजं, हुवणीअं हुणणिज्जं, हुणणीअं सवणिज्जं, सवणीअं धुणणिन्जं , धुणणीअं छुणणिङजं, छुणणीअं पुणणिन्जं, पुणणीअं कुणणिज्जं, कुणणीअं करणिज्जं, करणीअं जरणिज्जं; जरणीअं धरणिज्जं, धरणीक्षं

तॄ—तर ह--हर सृ--सर स्मृ--सुमर जागृ —जगग शक्—तीर शक्—सक पच् , क्षिप् -सोझ मुच्—मेह सिच —सिज्ज गर्ज\_- बुक्क राज्—ञ्ज **लस्ज्** —जीह भुज्—भुंज कथ्—बोह्र सिध्—हक खिद्-खिज क्षध्---कुडम स्वप्--लोट्ट लिप्--लिम्प लुभ्—लुब्भ क्षुभ्—खुब्भ भ्रम—ढुंढुल गम्—बोल रम्--मोट्टाअ-य भ्रंश —भुह नश\_—नस्स हश्—देवख स्पृश्—फास स्पृश्—छिव भष्—वुक पुप्-पूस

तरिअव्वं, तरेअव्वं हरिअन्वं, हरेअन्वं सरिअव्वं, सरेअव्वं सुमरिअन्वं, सुमरेअन्वं जरिगअन्वं, जरगेभन्वं तीरिअन्वं, तीरेअन्वं सक्किअव्वं, सक्केअव्वं सोछिअन्वं, सोहलेअन्वं मेछिअन्वं, मेल्लेअन्वं सिञ्चिअव्वं, सिञ्चेअव्वं बुक्किअव्वं, बुक्केअव्वं छजिअन्वं, छज्जेअन्वं जीहिअव्वं, जीरेअव्वं भुंजिभन्यं, भुंजेअन्यं बोल्लिअन्बं, बोल्लेअन्बं हिक्कअव्यं, हक्केअव्यं खिज्ञिअन्वं, खिज्ञेअन्वं कुष्मिभव्यं, कुन्नेअव्यं लोहिअन्वं, लोहेंअन्वं लिम्पिअन्वं, लिम्पेअन्वं लुव्भिअवं, लुब्भेअव्वं खुब्भिअन्बं, खुब्भेअन्बं हुं दुलिअन्त्रं , हुं दुलेअन्त्रं बोलिअन्वं, बोलेअन्वं मोट्टाइअन्वं, मोट्टाएअन्वं भुष्ठिअव्वं, भुव्लेअव्वं नस्सिअन्त्रं, नस्सेअन्त्रं देक्खिअन्वं, देक्खेअन्वं फासिअव्वं, फासेअव्वं छिविअन्वं, छिवेअन्वं वुकि अन्वं, वुक्रेअन्वं पूसिअन्वं, पूसेअन्वं

तरणिज्जं, तरणीअं हरणिज्जं, हरणीअं सरणिजं, सरणीअं सुमरणिजं, सुमरणीअं जरगणिञ्जं, जरगणीअं तीरणिज्जं, तीरणीअं सक्कणिज्जं, सक्कणीअं सोछणिजं, सोछणीअं मेलिणजं, सेल्लणीअं सिञ्चणिजं, सिञ्चिणीअं दुक्कणिजं, दुक्कणीअं छज्जणिज्जं, छज्जणीअं जीहणिजं, जीहणीअं भुंजणिजं, भुंजणीअं बोछिणिजं, बोछणीअं हक्कणिजं, हक्कणीअं खिजाणिन्जं, खिज्जणीअं वु.ज्याणिजां, कुज्याणीअं स्रोद्दणिजं, स्रोद्दणीअं क्रिम्पणिजं, छिम्पणीअं लुब्मणिजं, लुब्मणीअं खुब्भणिजं, खुब्भणीअं दुंदुलिणजं, दुंदुलणीअं बोलिननं, बोलणीअं मो द्वायणिजं, मो द्वायणीअं भुछणिजं, भुछणीअं नस्सणिजं, नस्सणीअं देक्खणिज्जं, देक्खणीअं फासणिज्जं, फासणीअं छिविणन्जं, छिवणीअं वुक्रणिङजं, वुक्रणीअं पूसणिज्जं, पूसणीकं

हृप्--हरिस मुह्,—मुज्भः इष्—इच्छ भिद्-भिन्द युध्—जुङ्भ वुध्—वुङम पत्—पड सद्—सड शद्—भाड वृथ्—वड्ढ नृत्—नच रुद्—रुव नम्—नव विसृज्—वोसिर अट्--अट्ट कुप्—कुट्प नट्—नट्ट सिव— सिव्य मृग्—मगग वन्द्—वन्द मह—घेत् वच्—वोत् रुद्—रोत् भुज्—भोत् मुच्-मोत् हश्—दट्ट हस्–हस

हरिसिअव्वं, हरिसेअव्वं मुजिभभग्वं, मुज्झेअन्वं इच्छिअन्वं, इच्छेअन्वं भिन्दिअव्वं, भिन्देअव्वं जुजिसअन्यं, जुज्येअन्यं बुजिभाअव्यं, दुज्येअव्यं पडिअन्बं, पहेअन्बं सडिअच्चं, सडेअच्चं माडिअव्यं, माडेअव्यं बह्विअञ्बं, बड्ढेअञ्बं निचअव्यं, नचे अव्यं रुविअव्वं, रुवेअव्वं निवअव्वं, नवेअव्वं वोसिरिअव्वं, वोसिरेअव्वं अद्विअन्नं, अद्वेअन्नं कुष्पिअञ्बं, कुष्पेअद्वं नहिअन्वं, नहेअन्वं सिव्विअन्वं, सिन्वेअन्वं मरिगअन्त्रं, स्रोअन्त्रं वन्दिअन्वं, वन्देअन्वं घेसःवं वोत्तव्यं रोत्तब्बं भोत्तव्वं सोत्तव्यं ` दट्टब्बं

हरिसणिज्जं, हरिसणीअं मुज्मगिन्जं, मुन्झणीअं इच्छणिज्जं, इच्छणीअं भिन्दणिज्जं, भिन्दणीअं जुन्मणिन्जं, जुन्मणीअं बुज्झणिज्जं, दुज्भणीअं पडणिज्जं, पडणीअं सडणिज्जं, सडणीअं भाडणिज्जं, भाडणीअं वड्ढणिज्जं, वड्ढणीअं नचिंकजं, नचणीअं रुवणिडजं, रुवणीअं नवणिज्जं, नवणीअं वोसिरणिज्जं, वोसिरणीअं अद्यणिन्जं, अद्यणीअं कुष्पणिज्जं, कुष्पणीअं नदृणिज्जं, नदृणीअं सिन्वणिज्जं, सिन्वणीअं मरगणिङ्जं, सरगणीअं वन्दणिज्जं, वन्दणीअं

हसिणिज्जं, हसणीअं

# प्रेरक विध्यर्थ कुदन्त

हसिअव्वं, हसेअव्वं

(६०) घातु में प्रेरक प्रत्यय जोड़ने के अनन्तर विध्यर्थक तन्त्र, अणिज और अणीअ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा—

हस—हस + भावि = हसावि + तन्वं = हसावितन्वं, हसाविभन्वं द्रह्मापयितन्यम् हमावि + अणिज्ञं = हसावणिज्ञं, हसावणीअं < हसापनीयम्

## अनियमित विध्यर्थ कृदन्त

कड़जं ८ कार्यम् — आकार को हस्त, संयुक्त रेफ का लोप, य को ज और दित्त ।

किचं ८ ष्ट्रत्यम् — ककारोत्तर ऋकार के स्थान पर इकार, त्य के स्थान पर च ।

गेड़मं ८ ग्राह्मम् - श्राह्म के स्थान पर ज़्म आदेश होता है ।

गुड़मं ८ गुह्मम् — ह्य के स्थान पर ज़्म ।

वज्रं ८ वर्ड्यम् — संयुक्त रेफ का लोप, य लोप और ज को दित्त ।

वच्रं ८ वाच्यम् — संयुक्त द का लोप, य के स्थान प ज और ज को दित्त ।

वच्रं ८ वाच्यम् — संयुक्त का लोप और च को दित्त ।

वक्रं ८ वाच्यम् — संयुक्त य का लोप और क को दित्त ।

जन्नं ८ जन्यम् — संयुक्त य का लोप और क को दित्त ।

भव्यं ८ भव्यम् — संयुक्त य का लोप और व को दित्त ।

पेड़जं ८ पेयम् — संस्कृत के य प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में जा होता है ।

गेड़जं ८ गेयम् — संस्कृत के य प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में जा होता है ।

गेड़जं ८ गेयम् — संस्कृत के य प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में जा होता है ।

गेड़जं ८ गेयम् — संस्कृत के य प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में जा होता है ।

पच्चं ८ पाच्यम् — पकारोत्तर आकार को हस्य, संयुक्त यकार का छोप और च को द्वित्व।

जन्जं < जय्यम्—य्य के स्थान पर ज हुआ है। सज्भं < सहाम्—हा के स्थान पर ज्भा।

देञ्जं, देअं ८ देयम्—संस्कृत के य प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में जा, द्वितीय रूप में य का छोप और अ स्वर शेप।

## शीलधर्म वाचक

शील, धर्म तथा भली प्रकार सम्पादन इन तीनों में से किसी एक अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्राकृत में इर प्रत्यय होता है।

#### उदाहरण--

हस + इर = हिसिरो < हसनशील: नव + इर = निवरो < नमनशील: हसाव + इर = हसाविरो < हासनशील: हस + इर +आ (स्त्री प्र०) = हिसिरा हसनशीला हस + इर +ई(स्त्री प्र०) = हिसिरी हसनशीला

# अनियमित शीलधर्म वाचक कृदन्त

पायमो, पायओ द्रपाचकः —चकार का छोप, अ त्वर ग्रेप और य श्रुति, ककार का छोप और विसर्ग का ओत्व, विकल्प से क के स्थान पर ग।

नायमो, नायओ द्रनायकः — विकल्प से कं के स्थान पर म तथा विकल्पाभाव पक्ष में क का लोप, अ स्वर शेप और विसर्भ को ओस्व।

नेआ, नेता < तकार का लोप और आ स्वर शेप। विज्जं < विद्वान् — द्व के स्थान पर जा, आकार को हस्व। कत्ता < कर्ता — संयुक्त रेफ का लोप और त को द्विस्व। विकत्ता < विकर्ता — संयुक्त रेफ का लोप और त को द्विस्व। वत्ता < वक्ता — संयुक्त ककार का लोप और त को द्विस्व। छेता < छेता

कुंभआरो द्रकम्भकार:—क्कार का छोप, आ स्वर बोप, विसर्ग को ओस्व। कम्मगरो द्रकर्मकर:—संयुक्त रेफ का छोप, म को द्विस्व, क को ग और विसर्ग का ओस्व।

भारहरो द्रभारहर: —विसर्ग के स्थान पर ओस्व । थणंधयो द्रस्तनंधय: —स्तन के स्थान पर थण आदेश हुआ है । परंतवो द्रपंतपः —प के स्थान पर व और विसर्ग को ओस्व । लेहओ द्रलेखक: —स्त के स्थान पर ह, ककार का लोप, अ स्वर शेप और विसर्ग को ओस्व ।

हंता < हन्ता—हन् धातु के नकार के स्थान पर श्रनुस्वार ।

# धातुकोष

प्राकृत में उपसर्ग के साथ मिलने से धातु में अर्थ परिवर्तन तो होता ही है, पर उसकी आकृति भी नथी हो जाती है। उपसर्ग या उपपद सहित धातु का मूलरूप ( Root ) नया प्रतीत होता है। अत: सुविधा की दृष्टि से उपसर्ग सहित धातुकोप दिया जा रहा है।

#### अ

| अइइ    | अति ∔ ∛इ             | उल्लंघन करना                                     |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------|
| अइकम   | अति ∔ √क्रम्         | अतिक्रमण या उल्लंबन करना                         |
| अइगच्छ | अति + √गम्           | <b>बीतना</b>                                     |
| अइच्छ  | √गम्                 | जाना, गसन करना                                   |
| अइट्टा | अति + √स्था          | उटलंबन करना                                      |
| अइयर   | अति √चर्             | 33                                               |
| अइवत्त | अति +√हत्            | अतिक्रमण करना                                    |
| अइवय   | अति + √त्रज्         | उल्लंघन करना                                     |
| अइसय   | अति ∔ √शी            | मात करना                                         |
| अंगीकर | अङ्गी +√कृ           | स्वीकार करना                                     |
| अंच    | √कृष् , √अञ्च        | खींचना, जोतना; पूजना                             |
| अंवाड  | √खरण्ट् ; तिरस + √क् | लेप करना; खरादना; उपालम्भ                        |
|        | • • •                | देना, तिरस्कार करना                              |
| अकंद   | आ+ √कन्द्; आ + √कम्  | रोना, चिल्छाना; क्षाक्रमण करना                   |
| अकम    | <b>आ</b> + √कम्      | आक्रमण करना                                      |
| अकस    | √गम्                 | जाना                                             |
| अक्रोस | क्षा+√क्रुश्         | भाकोश करना, गाछी देना                            |
| अक्ख   | क्षा +√ख्या          | कहना, बोलना                                      |
| अक्खड  | क्षा + √स्कन्द्      | साक्रमण करना                                     |
| अक्खिब | क्षा +√क्षिप्        | आक्षेप करना, टीका करना, फेंकना,                  |
|        |                      | दोयारोपण करना                                    |
| अक्खोड | √कृष् ; झा √स्फोटय्  | म्यान से तल्बार खींचना; थोड़ा या<br>एक बार झटकना |

| अग्घ         | √सज्, √अर्ह        | शोभना, चमकना; योग्य होना<br>छायक होना    |
|--------------|--------------------|------------------------------------------|
| अग्घा        | का +√वा            | सूँघना                                   |
| अच           | √अर्च              | पूजना, सत्कार करना                       |
| अचासाय       | अत्या + √शातम्     | अपसान करना, हैरान करना                   |
| अचीकर        | अर्ची +कृ          | प्रशंसा करना                             |
| अच्छ         | √ञास्              | वैठना •                                  |
| अच्छिद       | का∔ √छिद्          | छेद करना, काटना                          |
| अच्छोड       | क्षा +√छोटय्       | पटकना, पछाड़ना, सींचना, छिटकना           |
| <b>अ</b> ज्ञ | √সর্জ্             | पैदा करना, उपार्जन करना                  |
| अज्ञाव       | आ +√ज्ञापय्        | आज्ञा करना, हुक्म करना                   |
| अन्भयाव      | अधि +√आप्          | पद्ना, सीखना                             |
| अन्भवस       | अध्य + √वस्        | विचार करना, चिन्तन करना                  |
| अन्भास       | क्षा +√मुश्        | क्षाक्रोश करना, भभिशाप देना              |
| अज्मावस      | अध्या +√वस्        | रहना, वास करना                           |
| अन्मोववन्ज े | अध्युप + √पद्      | अत्यासक्त द्वोना, आसक्ति करना            |
| अर, अड       | √ਸਟ੍               | ञ्रमण करना, घूमना                        |
| अडखम्म       | ं <b>दे</b> ०      | सँभालना, रक्षण करना                      |
| अडक्ख        | √क्षिप्            | फेंकना, गिरना                            |
| अण           | √भण्               | आत्राज करना, जानना, समक्तना              |
| अणुअंच       | अनु √ृष्           | पीछे खींचना                              |
| अणुकंप       | अनु + √कम्प्       | दया करना                                 |
| अणुकड्ढ      | अनु +√कृप्         | खींचना, अनुसरण करना                      |
| अणुकर, अणु   | कुण अनु +√कृ       | अनुकरण करना, नकल करना                    |
| अणुकह        | अनु +√कथ्          | दुइराना, अनुवाद करना, पीछे<br>बोलना      |
| अणुकम        | क्षनु +√क्रम्      | अतिक्रमण करना                            |
| अणुगच्छ्र,अ  | णुगम अनु +∤ गम्    | पीछे चलना, अनुगमन करना, अनु-<br>सरण करना |
| अणुग्वेस     | अनु ∔√गवेष्        | खोजना, शोधना, तलाश करना                  |
| अणुगिल       | अ <b>नु + √</b> गृ | मक्षण करना                               |
| अणुगाह       | अनु +√प्रह         | कृपा करना                                |

### अभिनव प्राकृत-व्याकरण

| अणुग्घास         | अनु +√प्रासय्       | खिलाना, भोजन करना                          |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| अणुचर            | अनु <b>+</b> √चर्   | सेवा करना, अनुष्ठान करना, पीछे             |
| _                | •                   | जाना                                       |
| अणुचि            | अनु +च्युत्         | मरना, एक जन्म से बूसरे जन्म में            |
| 27-15-           | , <b>c</b>          | जाना                                       |
| अणुचित           | अनु + √चिंत्        | विचारना, याद करना, सोचना                   |
| अणुचिट्ट, अणुट्ट | इा अनु + √स्था      | अनुष्टान करना, शास्त्रोक्त विधान           |
|                  |                     | करना                                       |
| अणुजा            | अनु +√या            | अनुसरण करना, पीछे चलना                     |
| अणुजाण,अणुज      |                     | अनुमति देना, सम्मति देना                   |
| अणुड्मा          | अनु +√ध्या          | चिन्तन करना, ध्यान करना                    |
| अणुणो            | अनु + √नी           | अनुनय-वितय करना                            |
| अणुतच्य          | अनु +√तप्           | अनुताप् करना, पछताना                       |
| अणुपरियट्ट       | अनुपरि +√भट् ; वृत् | घूमना, परिश्रमण करना, फिरना,<br>फिरते जाना |
| अणुपविस          | अनुप्र ᠰ √विश्      | प्रवेश करना, पीछे प्रवेश करना              |
| अणुपस्स          | अनु + √दश्          | पर्याछोचन करना                             |
| अणुपाल           | अनु + √पाल्य्       | अनुभव करना, प्रतीक्षा करना                 |
| अणुष्पणी         | अनुप्र + √णी        | प्रणय करना                                 |
| अणुप्पदा         | अनुप्र + √दा        | दान देना                                   |
| अणुप्पवाय        | अनुप्र + √बाचय      | पढ़ाना                                     |
| अणुप्पसाद        | अनुप्र + √सादय्     | प्रसन्न करना                               |
| अणुप्पेह         | अनुप + √ईक्ष्       | चिन्तन करना, विचार करना                    |
| अणुवंध           | अनु + √वंध          | अणुसरण करना                                |
| अणुभव            | अनु + √भू           | अनुभव करना                                 |
| अणुभास           | अनु + √माप्         | अरुवाद करना, कही हुई वात को<br>दुहराना     |
| अणुभुंज          | अनु +√भुज्          | भोग करना                                   |
| अणुभूस           | अनु +√भूष्          | म्पित करना, शोभित करना                     |
| अणुमण्ण          | अनु +√मन्           | अनुमति देना, अनुमोदन करना                  |
| अणुमाण           | अनु +√मानय्         | अनुमान करना                                |
| अणुमाल           | अनु +√माल्य्        | शोभित होना, चमकना                          |
| अणुमोय           | अनु +√मुद्          | प्रशंसा करना, अनुमति करना                  |
| अणुरज            | अनु +√रज्           | अनुरक्त होना, प्रेमी होना                  |
| _                |                     |                                            |

| अणुरुंध          | सनु <b>+</b> √हघ् | अनुरोध करना, स्वीकार करना,         |
|------------------|-------------------|------------------------------------|
| _                | •                 | आज्ञा का पालन करना, प्रार्थना करना |
| अणुलिंप          | अनु +√िह्रप्      | पोतना, छेप करना                    |
| अणुलिह           | अनु +सिह्         | चाटना, छूना                        |
| अणुवच्च, अणुवज्ज |                   | अनुसरण करना                        |
| अणुवजा           | √गम्              | जाना                               |
| अणुवय            | अनु +√बद्         | अनुवाद करना                        |
| अणुवास           | अनु +√वासय्       | व्यवस्था करना                      |
| अणुवूह           | अनु +√वृ*ह        | अनुमोदन करना, प्रशंसा करना         |
| अणुवेय           | अनु +√वेद्य       | अनुभव करना                         |
| अणुसंचर          | अनु + √चर्        | परिश्रमण करना                      |
| अणुसंघ           | अनुसं + √घा       | खोजना, इंदना, तलाश करना            |
| अणुसंसर          | अनुसं +√स, √स्मृ  | गमन करना, स्मरण करना               |
| अणुसन्न          | अणु + √संज्       | अनुसरण करना                        |
| अणुसर            | अनु + √स्, √स्मृ  | अनुवर्तन करना; याद करना,           |
|                  |                   | चिन्तन करना                        |
| अणुसील           | अनु +√शीलय्       | पालन करना, रक्षण करना              |
| अणुसोय           | अनु +√ग्रुच्      | सोचना, चिन्ता करना                 |
| अणुहर            | अनु +√ह           | अनुकरण करना, नकल करना              |
| अणुह्व, अणुहो    | अनु +√मू          | अनुभव करना                         |
| अणुहुंज          | थनु +√मुझ्        | भोग करना                           |
| अण्ण, अण्ह       | √अज्              | खाना, भोजन करना                    |
| अण्णे            | अनु +√इ           | अनुसरण करना                        |
| अण्णेस           | अनु +√इष्         | खोजना, हुँढ़ना                     |
| अतिजट्ट          | अति +√नुट्, √नृत् | ख्य दृटना, उल्लंघन करना            |
| अत्थ             | √अर्थय्           | माँगना, याचना करना                 |
| अत्थम            |                   | अस्त होना, अदृश्य होना             |
| अत्थीकर          | क्षर्थी +√कृ      | प्रार्थना करना, याचना करना         |
| अत्थु            | भा +√स्तृ         | विद्याना, शय्या करना               |
| अद्              | √अर्द्            | मारना, पीटना                       |
| अद्ह             | आ + √द्रह         | उवालना                             |
| अपेक्ख           | अप + √ईक्ष्       | अपेक्षा करना, राह देखना            |
| अपोह             | अप + √ऊह          | निश्चय करना                        |
| २२               |                   | , , . ,                            |

| अप्पाह          | सं+ रिदेश् , अधि+ रिशा | पय् संदेश देना, खबर पहुँचाना; पढ़ाना, |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
|                 |                        | सिखाना                                |
| अप्पिण          | √अर्षेय्               | अर्पण करना                            |
| अप्काल          | आ + √स्फाछय्           | आस्फोटन करना                          |
| अफ्फुंद         | क्षा +√क्रम्           | आक्रमण करना                           |
| अफ्फोड          | क्षा + √स्फोटय्        | आस्फालन करना, हाथ से ताल<br>ठोकना     |
| अव्भंग          | अभि + √अञ्ज्           | तैल आदि से मर्दन करना, मालिश<br>करना  |
| अन्भत्थ         | अभि +√अर्थय्           | सत्कार करना                           |
| अन्भस, अन्भास   | अभि +√अस्              | सीखना, अभ्यास करना                    |
| अभाअच्छ, अभि    | गच्छ अभ्या +े√गम्      | सम्मुखं आना, सामने आना                |
| अव्भिड          | सं +√गम्               | संगति करना, मिलना                     |
| अन्भुक्ख        | अ भि +√उक्ष्           | सिंचन करना                            |
| अन्भुङ्घ        | अभ्युत् + √स्था        | म्राद्र करने के लिए खड़ा होना         |
| अब्भुत्त        | √स्ना, प्र + √दोप्     | स्नान करना, प्रकाशित करना             |
| अब्भुद्धर       | सम्युद् + √ध           | उद्धार करना                           |
| अब्भुवगच्छ      | अभ्युप +√गम्           | स्वीकार करना, पास जाना                |
| अभिकंख          | अभि +√ हाङ्ख्          | इच्छा करना, चाहना                     |
| अभिगज्ज         | अभि +√गर्ज्            | गर्जना, जोर से आवाज करना              |
| अभिगिष्म        | अभि +√एघ्              | अतिलोभ करना, आसक्त होना               |
| अभिघट्ट         | अभि + √बह्             | वेग से जाना                           |
| अभिजाण          | अभि +√हा               | जानना                                 |
| अभिजुंज         | अभि +√युज्             | मन्त्र-तन्त्रादि से वश करना           |
| अभिणंद्         | अभि +√न=दे             | प्रशंसा करना, स्तुति करना             |
| अभिणिगिण्ह्     | अभिनि +√मह             | रोकना, अटकना                          |
| अभिणिभुक्म      | अभिनि + √बुघ्          | इन्द्रियों द्वारा ज्ञान करना          |
| अभिणी           | अभि +√नी               | अभिनय करना, नाट्य करना                |
| अभितज्ञ         | अभि +√तर्ज्            | तिरस्कार करना, डाँटना, ताड़न<br>करना  |
| अभिताव          | अभि + √तापय्           | तपाना, गर्म करना                      |
| अभितास          | अभि + √त्रासय्         | त्रास उपजाना, भयभीत करना              |
| <b>अ</b> भિત્થુ | अभि +√स्तु े           | स्तुति करना, प्रशंसा करना             |

| अभिद्व    | अभि +√द्रु        | पीड़ा करना, दुःख उपजाना          |
|-----------|-------------------|----------------------------------|
| अभिनिक्खम | अभि निर््+√कम्    | दीक्षा छेना                      |
| अभिमंत    | अभि +√मन्त्रय्    | मन्त्रित करना                    |
| अभिमन्न   | अभि +√मन्         | अभिमान करना                      |
| अभिरम     | अभि <b>∔ √ाम्</b> | क्रोड़ा करना, संभोग करना, प्रीति |
|           |                   | करना                             |
| अभिस्य    | अभि ∔√रुच         | पसन्द करना, रुचना                |
| अभिरह     | क्षभि +√स्ह्      | रोकना, ऊपर चढ़ना                 |
| अभिलस     | अभि +√छष्         | चाहना, बांछना                    |
| अभिवंद    | अभि +√वन्द्       | नमस्कार करना, वन्दना करना        |
| अभिवड्ढ   | अभि+ √ृष्ध        | वड़ना, वड़ा होना, उन्नत होना     |
| अभिसिंच   | अभि +√सिच्        | सभिपेक करना                      |
| अभिहण     | अभि +√हन्         | मारना, हिंसा करना                |
| अम        | √अम्              | जाना, आवाज करना                  |
| अय        | √अय्              | गमन करना, जाना                   |
| अयंद्ध    | √वृष्             | र्खीचना                          |
| अरिह      | √अ <b>र्ड</b> ू   | योग्य होना, पूजा करना            |
| अरोअ      | उत् + √छस्        | उल्लास करना, विकसित होना         |
| अलंकर     | अलं +√कृे         | भुपित करना                       |
| अहिअ      | उप + √ √खप्       | समीव में जाना                    |
| अह्निव    | √अर्षय्           | अर्पण करना                       |
| अही, अहीअ | का +√छी           | आना, प्रवेश करना, आश्रय करना     |
| अव        | √भव्              | रक्षण कर्ना                      |
|           | वऋङमा √दश्        | देखना                            |
| अवअच्छ    | √हाद्             | आनन्द पाना, प्रसन्न होना         |
| अवडमा     | अप + √उज्क        | परित्याम करना                    |
| अवकंख     | अव +√काङ्ध्       | चाहुना, देखना                    |
| अवकर      | अव + √कृ          | अहित करना                        |
| अवकस      | अव + √कप्         | त्याग करना                       |
| अवक्रम    | अप +√क्रम्        | पीछे इटना, बाहर निकलना           |
| अवखेर     | द्रे॰             | खिन्न करना, तिरस्कार करना        |
| अवगाह     | अव + √गाह         | अवगाहन करना                      |
| अवगुण     | सव + √गुणय्       | खोलना, उद्घाटन करना              |

| अवचि            | अप + √चि, अव + √चि   | हीन होना, कम होना; इकट्टा करना |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| अवजाण           | अप + √ज्ञा           | अप्छाप करना                    |
| अवट्ट           | <b>अप +</b> √रत्     | घुमाना, फिराना                 |
| अवट्टॅंब, अवटंभ | अव ᠰ√स्तम्भ्         | अवलम्बन करना                   |
| अवडाह           | उत् ∔√कुश्           | ऊँचे स्वर से रुद्दन करना       |
| अवणम            | अव + √नम्            | नीचे नमना                      |
| अवणी            | क्षप + √नी           | दूर करना, हटाना                |
| अवस्थाव         | अव + √स्थापय्        | स्थिर करना, ठहरना              |
| अवदाल           | अव + √;लय्           | खेलना                          |
| अवधार           | अव + √घारय्          | निश्चय करना                    |
| अवधाव           | अप + √धाव े          | पीछे दौड़न।                    |
| अवधुण           | अव +√धू              | परित्याग करना                  |
| अवबुङ्भ         | अव + √बुघ्           | जानना, समभना                   |
| अवभास           | अव +√भास्            | चमकाना, प्रकाशित करना          |
| अवमज्ज          | अव +√मृज्            | पौंछना, साफ करना, काइना        |
| अवमण्ण          | अव + √मन्            | तिरस्कार करना, अवज्ञा करना     |
| अवयक्ख          | अप + √ईक्ष्          | अपेक्षा करना, राह देखना        |
| अवयर, अवरुह     | अब + √तृ, √रुह       | नीचे उतरना, जन्म ग्रहण करना    |
| अवयास           | √श्लिष्, अत्र +√काश् | आर्छिगन करना; प्रकट करना       |
| अवरङ्भ          | अप + √राघ्           | अपराध करना                     |
| अव <b>रं</b> ड  | दे                   | आर्लिंगन करना                  |
| अवलंब           | अव+ √लम्ब् ,अप+ √लप् | सहारा लेना, आश्रय लेना; असत्य  |
|                 |                      | बोल्ना                         |
| अवलोअ           | अव +छोक्             | देखना, अवलोकन करना             |
| अववास           | अव +√काश्            | अवकाश देना, जगह देना           |
| अवसक            | अव + √ष्त्रष्क्      | पीछे हट जाना                   |
| अवसप्प          | अव +√सप्             | पीछे हटना                      |
| अवसर            | अव +√स               | आश्रय करना                     |
| अवसिज्ज         | अव +√सद्             | हारना, पराजित होना             |
| अवसीय           | अव + √सट्            | क्लेश पाना, खिन्न होना         |
| अवसुअ           | <b>उद् +√वा</b>      | सूखना                          |
| अवह्            | √रच्<br>             | निर्माण करना, वनाना            |
| अवह्त्थ         | क्षप + √हस्तय्       | हाथ को ऊँचा करना               |

| अवहर          | √नश्, √गम्, अप + √ह | पळायन करना; जाना; छीन छेना,        |
|---------------|---------------------|------------------------------------|
|               |                     | अपहरण करना                         |
| अवहस          | अप + √हस्           | उपहास करना, तिरस्कार करना          |
| अवहार         | अव + √घारय          | निर्णय या निश्चय करना              |
| अवहाव         | √ऋप्                | द्या करना                          |
| श्रवहीर       | अव + √घीरयू         | अवज्ञा करना                        |
| अवहोल         | क्षव + √होलय्       | <b>ब्</b> लना, सन्देइ करना         |
| अवुक          | वि +ज्ञपय्          | विज्ञष्ति करना, प्रार्थना करना     |
| अवे           | अव + √इ, अप + इ     | जाननाः, दूर होनां, हटना            |
| अवेक्ख        | अप + √ईक्ष्         | अपेक्षा करना, अवलोकन करना          |
| अवोह्         | अप +√ऊइ ू           | विचार करना                         |
| अस            | √अश् , √अस्         | भोजन करना, न्याप्त होना; होना      |
| अस्सस, अस्सास | का +√श्वस् ,        |                                    |
|               | क्षा +√श्वासय्      | आश्वासन लेना, आश्वासन देना         |
| अस्साद        | क्षा + √स्त्रादय्   | आस्वादन करना                       |
| अहिंगम        | अधि+√गम् ,ॐभि+√ग    | म् जानना, निर्णय करना; सामने जाना  |
| अहिज्ञ(ण्     | अभि +√ज्ञा          | पहिचानना                           |
| अहिन्ज        | अधि +√इ             | पढ़ना, अभ्यास करना                 |
| अहिट्ठा       | अधि +√स्था          | <b>डपर च</b> लना, रहना, निवास करना |
| अहिणिवस       | भभिनि +√वस्         | वसना, रहना                         |
| अहिणु         | अभि +√नु            | स्तुति करना                        |
| अहिद्दव       | अभि +√हु            | हैरान करना                         |
| अहिपच्चुअ     | √प्रह, आ + √गम्     | महण करना, आना                      |
| अहिर्म        | अभि +√रम्           | कीड़ा करना                         |
| अहिलिह        | अभि +√छिख्          | चिन्ता करना, छिखना                 |
| अहिबड         | अधि +√पत्र          | आना                                |
| अहिसर         | अभि +√स             | प्रवेश करना, अभिसरण करना           |
| अहिहर         | अभि +√ह             | लेना, उठाना                        |
| अही           | अधि +√इ             | पढ़ना                              |
|               | आ                   |                                    |
| आऊंछ          | √कृष्               | खीचना, जोतना                       |
| आअक्ख         | आ + √चक्ष्          | कहना; बोलना, उपदेश देना            |
|               | • •                 | ल्ला; भारता, उपदश दुन्।            |

### श्रभिनव प्राकृत-व्याकरण

| थाधर   | दे०, | च्या + √पृ           | परवश होकर चलना; काम में लगना             |
|--------|------|----------------------|------------------------------------------|
| आअडु   | 4-,  | आ + √ह               | आद्र करना                                |
| आअर    |      | √वेष्                | काँपना                                   |
| आअन्व  |      | `                    |                                          |
| आइ     |      | आ + √दा              | ग्रहण करना, लेना                         |
| आइग्घ  |      | भा ५ √ब्रा           | सूँघना                                   |
| आइ्स   |      | आ +√दिश्             | आदेश करना, आज्ञा देना                    |
| आईव    |      | आ +√शेप्             | चमकना                                    |
| आउंच   |      | सा +√कुञ्चय्         | संकुचित करना, समेटना                     |
| आउच्छ  |      | . आ 🕂 √प्रच्छ्       | आज्ञा लेना, अनुज्ञा लेना                 |
| आउट्ट  |      | आ +√इत्, आ +√ङ्ह्    | ्व्यवस्था करना, छेदन वरना,<br>हिंसा करना |
| आउड, आ | उड्ड | आ +√जोडय् , +कुट्र , |                                          |
|        |      | √िख् , √मस्ज्        | जोड़ना; फूरना; लिखना; डूबना              |
| आउस    |      | आ +√बस्, +√कुश्,     | रहना; शाप देना; स्पर्श करना;             |
|        |      | +मृश् , + √जुष्      | सेवन करना                                |
| आऊर    |      | आ +√पूरव्            | भरना, पूर्ति करना                        |
| आओड    |      | म्रा +√खोटय्         | प्रवेश करना, घुसेङ्ना                    |
| आओध    |      | का +√युध्            | छड़ना                                    |
| आकंद   |      | आ +√कन्द्            | रोना, चिछाना                             |
| आकंप   |      | आ + √कम्प् .         | काँपना                                   |
| आकुंच  |      | का +√आकुञ्चय्        | संकोच करना                               |
| आगल    |      | आ + √कल्य् ्र        | जानना, छगाना                             |
| आगार   |      | आ +√कारय्            | बुलाना, आह्वान करना                      |
| आघंस   |      | क्षा +√घृष्          | घर्षण करना                               |
| आघस    |      | अा+√घस् <sup>°</sup> | घिसना                                    |
| आघुम्म |      | आ <b>+</b> √घूण्ं्   | डोछना, हिस्रना                           |
| आघोस   |      | क्षा +√घोपय्         | घोषणा करना                               |
| आडह    |      | आ +√दह्              | चारों ओर जलाना                           |
| आडुआल  |      | दे॰                  | मिश्रण करना, मिछाना                      |
| आडोव   |      | क्षा +√टोपय्         | आर्डवर करना                              |
| आढव    |      | आ +√रभ्              | आरम्भ करना                               |
| आढा    |      | आ +√ह                | आदर करना, मानना                          |

|                   | •                 |                             |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| आण                | √ज्ञा, आ +√नी     | जानना; छाना, आनयन करना      |
| आणंद्             | आ +√नन्द्         | आनन्द पाना                  |
| आणक्स             |                   | परीक्षा करना                |
| आणम               |                   | श्वास लेना                  |
| <b>आ</b> णव       | आ + √ज्ञापय_      | आज्ञा देना                  |
| आणाव              | आ = √नायय         | सँगवाना                     |
| आणी, आणे          | आ + √नी           | छाना                        |
| आणे               | √ज्ञा             | जानना                       |
| आदिय              | आ + √दा           | ग्रहण करना                  |
| आधरिस             | आ + √धर्षय्       | परास्त करना, तिरस्कार करना  |
| স্থাपुच्छ         | अ। + √प्रच्छ      | आज्ञा लेना, सम्पत्ति देना   |
| आफाल              | आ +√स्फालय्       | आघात करना                   |
| आवंघ              | आ + √वन्ध         | मजबृत चौंधना                |
| आभोय              | आ + √भोगये        | देखना, जानना                |
| आमंत              | आ + √मन्त्रय्     | आह्वान करना, सम्बोधन करना   |
| आमुय, आरि<br>आमुच | ाह, } आ + √£व्    | छोड़ना, उतारना, त्यागना     |
| आमुस              | भा ∔ √न्द्रश्     | थोड़ा स्पर्श करना           |
| आमोअ              | आ + √मुड्         | खुश होना                    |
| आयंच              | आ ∔ √तञ्च्        | सींचना, छिटकना              |
| आयज्झ             | √वेप्             | काँपना, हिल्ला              |
| ञ्चायण्ग          | का + √क्रणय       | सुनना, श्रवण करना           |
| आयम               | आ + √चम्          | काचमन करना                  |
| आयर               | क्षा + √चर्       | ओचरण करना, व्यवहार करना     |
| आयह               | √छम्ब्            | व्याप्त होना                |
| आया               | क्षा + √या, + √दा | थाना, आगमन करना; ग्रहण करना |
| आयाम              | का + √यमय्        | रुम्बा करना                 |
| आयार              | आ + √कारय्        | बुछान।                      |
| आयास<br>अपनं      | आ + √यासय्        | कष्ट देना, खिन्न करना       |
| आरंभ              | आ + √रम्          | आरम्भ करना                  |
| आरड               | आ + √ार्          | चिछाना                      |
| आराह              | क्षा + √राधव      | सेवा करना, भक्ति करना       |
| आरुस              | आ +√हप्           | क्रोध करना, रोप करना        |

|                     |              |                    | • • •                                    |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|
| आअड्ड               | दे॰,         | च्या 🕂 √पृ         | परवश होकर चलना; काम में लगना             |
| आअर                 |              | आ + √ह             | आद्र करना                                |
| आअन्व               |              | √वेप्              | काँपना                                   |
| आइ                  |              | आ + √दा            | प्रहण करना, लेना                         |
| आइग्घ               |              | क्षा + √वा         | सूँघना                                   |
| आइस                 |              | आ +√दिश्           | आदेश करना, आज्ञा देना                    |
| आईव                 |              | आ +√३ीप्           | चमकना                                    |
| आउंच                |              | आ +√∌ऋय्           | संकुचित करना, समेटना                     |
| .आउच्छ              |              | . आ + √प्रच्छ्     | आज्ञा लेना, अनुज्ञा लेना                 |
| आउट्ट               |              | आ +√इत्, आ +√इट्   | ्व्यवस्था करना, छेदन वरना,<br>हिंसा करना |
| आउड, आ <sup>:</sup> | <b>उ</b> ड्ड | आ +√जोडय्,+कुट्,   |                                          |
|                     | -            | √िंख् , √मस्ज्     | जोड़ना; कृश्ना; छिखना; डूबना             |
| आडस                 |              | क्षा +√बस्,+√कुश्, | रहना; शाप देना; स्पर्श करना;             |
|                     |              | +ष्टग् , +√जुष्    | सेवन करना                                |
| आऊर                 |              | आ +√पूरय्          | भरना, पूर्ति करना                        |
| आओड                 |              | म्रा +√खोटय्       | प्रवेश करना, घुलेड़ना                    |
| आओध                 |              | क्षा + √युध्       | <b>छड्ना</b>                             |
| आकंद                |              | आ +√क्रन्ट्        | रोना, चिछाना                             |
| आकंप                |              |                    | काँपना                                   |
| आकुंच               |              | क्षा +√आकुञ्चय्    | संकोच करना                               |
| आगल                 |              | आ ≁√कल्य्          | जानना, छगाना                             |
| आगार                |              | आ + √कारय्         | बुलाना, आह्वान करना                      |
| आघंस                |              | आ +√षृष्           | घर्वेण करना                              |
| आघस                 |              | आ +√घस्            | <u> घिसना</u>                            |
| आघुम्म              |              | आ +√घूर्णं्        | डोछना, दिछना                             |
| आघोस                |              | क्षा +√बोपय्       | घोपणा करना                               |
| आडह                 |              | आ +√दह्            | चारों ओर जलाना                           |
| आडुआल               |              | दे॰                | मिश्रण करना, मिछाना                      |
| आडोव                |              | क्षा +√टोपय्       | आइंवर करना                               |
| आढव                 |              | क्षा +√रभ्         | आरम्भ करना                               |
| आहा                 |              | आ +√ह              | आदर करना, मानना                          |

|                            | L 1-3                     | mtart High Shand Will      |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| आण<br>ं-                   | √ज्ञा, क्षा +√नी          | जानना; छाना, आनयन करना     |
| आणंद                       | क्षा +√नन्द्              | आनन्द् पाना                |
| आणक्स                      |                           | परीक्षा करना               |
| आणम                        |                           | रवास लेना                  |
| आणव                        | का + √ज्ञापय_             | भाज्ञा देना                |
| आणाव                       | आ = √नायय_                | सँगवाना                    |
| आणी, आणे                   | आ + √नी                   | <b>छा</b> ना               |
| आणे                        | √ज्ञा                     | जानना                      |
| आदिय                       | आ + √दा                   | <b>प्रहण</b> करना          |
| आधरिस                      | आ + √घर्षय्               | परास्त करना, तिरस्कार करना |
| <b>ञापु</b> च्छ            | सा + √प्रच्छ              | आज्ञा छेना, सम्पत्ति देना  |
| आफाल                       | क्षा +√स्फालय             | आघात करना                  |
| आवंघ                       | आ + √वन्ध                 | मजबृत वाँघना               |
| आभोय                       | क्षा + √भोगय              | देखना, जानना               |
| आमंत                       | आ + √मन्त्रय्             | आह्वान करना, सम्बोधन करना  |
| आमुय, आमिह                 | <sup>5</sup> , } आ + √5च् | छोड़ना, उतारना, त्यागना    |
| आमुस                       | )                         |                            |
| आमोअ                       | का + √मृश्                | थोड़ा स्पर्श करना          |
| जामाञ<br>आयंच              | आ + √मुद्                 | खुश होना                   |
| आयष<br>आयष्म               | आ + √तञ्च्                | सींचना, छिटकना             |
| आय <u>ण्</u> च<br>श्रायण्ण | √वेप <b>्</b>             | काँपना, हिल्ना             |
| आयम                        | आ + √क्रणेय्              | सुनना, श्रवण करना          |
|                            | आ + √चम्                  | आचमन करना                  |
| आयर                        | क्षा + √चर्               | आंचरण करना, व्यवहार करना   |
| आयह<br>आया                 | √लम्ब्                    | व्याप्त होना               |
| आयाम                       | क्षा + र्या, + र्या       | आना, आगमन करना; महण करना   |
| आयार                       | सा + √यसय                 | लम्बा करना                 |
| आयास                       | सा + √कारय                | <b>ञ्</b> खाना             |
| आरंभ                       | आ + √यासय्                | कष्ट देना, खिन्न करना      |
| आरड                        | आ + <b>√र</b> भ           | आरम्भ करना                 |
| आराह                       | आ + <b>र्</b> स्ट्        | चिछाना                     |
| आरुस                       | क्षा + √राधय्             | सेवा करना, भक्ति करना      |
|                            | -4 (144)                  | क्रोध करना, रोप करना       |
|                            |                           |                            |

| _                   | _                                         |                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| आरुह, आरोह,<br>आरोव | क्षा $+\sqrt{8}$ ह $_{,}$ $+\sqrt{1}$ पय् | <b>अपर चढ्ना</b>                                 |
| आलक्ख               | अ +√ऌक्षय्                                | जासना                                            |
| आलभ                 | अ। + √६म्                                 | प्राप्त करना                                     |
| आहिंप               | आ +√छिप्                                  | <b>छीपना, पोतना</b>                              |
| आहिह                | आ +√छिख्                                  | विन्यास करना                                     |
| आली                 | आ + √छी                                   | छीन होना, आसक्त होना                             |
| आलंख                | √दहर्, √स्प्रशर्                          | जल्लानाः, स्पर्शकरना                             |
| आलुँप               | आ +√छम्प्                                 | हरण करना                                         |
| आलोअ                | आ +√छोय्                                  | गुरु को अपना अपराध कहना                          |
| आलोड                | क्षा +√छोडय्                              | मन्थन करना, हिलोरना                              |
| आलोच                | क्षा +√स्रोपय्                            | आच्छादित करना                                    |
| স্থাৰ               | आ +√या                                    | लाना, सागमन करना                                 |
| आवज                 | का +√पड्                                  | प्राप्त होना                                     |
| आवट्ट, आवत्त        | था + √वृत्                                | चक्र की तरह घूमना, परिभ्रमण करना                 |
| आवर                 | आ +√ब                                     | आच्छाद्न करना                                    |
| आवस                 | क्षा +√वस्                                | रहना, वास करना                                   |
| आवह                 | आ +√वह्                                   | धारण करना, वहन करना                              |
| आवा, आविअ           | आ +√पा                                    | ्वीना                                            |
| आविंध               | आ +√व्यध्                                 | <b>ं</b> विधना                                   |
| आविस                | क्षा + √विस्                              | सम्बद्ध होना                                     |
| आविह्व              | क्षाचिर्.+√मू                             | प्रकट होना                                       |
| आचीड                | क्षा +√पीड्                               | पीड़ा देना, दयाना                                |
| आवेअ                | आ 🕂 √वेदध्                                | निवेदन करना                                      |
| आवेस                | क्षा + √वेशय्                             | भूताविष्ट करना                                   |
| आस                  | √आस्                                      | वैठना                                            |
| आसंक                | सा + शहर                                  | सन्देह करना                                      |
| आसव                 | आ +√सु                                    | धीरे-धीरे भरना, टपकना<br>विशास लेना              |
| आसस                 | क्षा 🕂 √रवम                               |                                                  |
| आसाअ                |                                           | स्त्राद् छेना; प्राप्त करनाः<br>अवज्ञा करना      |
|                     | 4-√शातय्                                  |                                                  |
| आसास                |                                           | य आशा करना, आश्वासन देना<br>सेवन करना, पाछन करना |
| आसेव                | का +√सेव                                  | State mental along the state                     |
|                     |                                           |                                                  |

#### अभिनव प्राकृत-व्याकर्ण

| आह्          | √ब                              |
|--------------|---------------------------------|
| आहस्र        | आ +√चल्                         |
| आहा          | क्षा +√घा, +√ख्या               |
| आहार         | क्षा +√हारय्                    |
| आहिंड        | आ + √हिण्ड्                     |
| आहु          | सा + √ह                         |
| आहोड         | √ताडय्                          |
| •            | ħ                               |
| मु           | √इण्                            |
|              | √\$α້<br>^≤ ź                   |
| इच्छ         | <b>४२</b> - √इ<br>आ <b>+</b> √इ |
| <b>হ</b> জ   |                                 |
|              | द्ध                             |
| ईर           | √ईर्                            |
| ईस           | √ईर्षर्                         |
| ईह           | √ईक्ष्                          |
|              | $\overline{s}$                  |
| <i>ড</i> अऊह | उप + √गृह्                      |
| <b>उ</b> इ   | उद् + ४६, उप + ४६               |
| उंघ          | नि +√दा                         |
| उंज          | √सिच्, √युज्                    |
| ર્વમ         | देव                             |
| उक्षंप       | उत् + √कम्प्                    |
| उद्यत        | उत् + र्मृत्                    |
| उक्सम        | उत् + √क्रम्                    |
| उकर, उकि     | र उत्+√कृ                       |

उत् +√स्था

उत्+ √ङ्ब्ज्

उत् +√ऋज्

उत् + √कुश्

उत् + √क्षिप्

उक्खण, उक्खिण उत्+√वन्

उत् +√खण्डय्

उक्कुक्कुर

उक्कुज

उक्कूब

उक्कोस

उक्खंड

कहना हिलना, चलना स्थापन करना, कहना खाना, भोजन करना गमन करना, जाना दान करना, त्थाग करना तादना करना, पीटना

जाना, गमन करना इच्छा करना, चाहना आना, आगमन करना

प्रेरणा करना ईच्या करना, द्वेप करना देखना, विचारना

छिपाना, आर्ष्ठिगन करना उदित होना, समीप जाना नींद् छेना सींचना, प्रयोग करना, जोड़ना पूर्ति करना, पूरा करना कांपना, हिस्ता काटना, कतरना केंचा जाना, उल्टे क्रम से रखना खोदना . उठना, खड़ा होना ऊँचा होकर नीचा होना अव्यक्त आवाज करना, चिछाना रोना, चिल्लाना तोदना, दुकड़ा करना उखाइना, उच्छेद करना फेंकना

|                          |                             | .,                                 |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| उक्खुङ                   | √तुड्                       | तोड़ना, दुकड़ा करना                |
| उग,उग्ग, उग्गम           | ं उत् + √गम् , + √धाटय्     |                                    |
| <b>उगाह</b>              | √रचय्, उद्+√ग्रह्           | रचना, निर्माण करना; ब्रहण करना     |
| <b>उग्गि</b> ल           | उद् +√ए                     | डकार छेना, बोलना, कहना             |
| <b>उग्गो</b> व           | उद् + √गोपय्                | खोजना, प्रकट करना                  |
| उग्घड, उग्घाड            | उद् + √बाटय् <sup>े</sup>   | खोछना                              |
| <b>उग्घोस</b>            | उद् + √घोपय्                | घोषणा करना                         |
| <b>उचर</b>               | उत् <b>∔</b> √चर्           | पार जाना, उत्तीर्ण होना            |
| <b>उच्</b> छ             | उत् ∔ √चल्                  | चलना, जाना                         |
| उचाड                     | दे०                         | रोकना, निवारण करना                 |
| उचार                     | उत् + √चारय्                | बोलना, उचारण करना                  |
| <b>उ</b> चाल             | उत् + √चालय्                | ऊँचा फैंकना                        |
| <b>बिट्ठ</b>             | उत् + √स्था                 | खड़ा होना                          |
| <b>उ</b> च्चिण           | उत् + √िच                   | एकत्र करना, इकट्टा करना            |
| <b>उच्चु</b> ड           | उत् +√चुड्                  | अवसरण करना, हटना                   |
| <b>उच्चु</b> प्प         | √चट्                        | चढ़ना, आरूढ होना, ऊपर बैठना        |
| उच्छटप                   | उत्, <b>+</b> √सर्षेय्      | उन्नत करना, प्रभावित करना          |
| <del>उच्</del> छल        | उत् + √शल्                  | उछलना, ऊँचा जाना                   |
| <b>उच्छ</b> ह            | उत् +√सह्                   | उत्साहित होना                      |
| <b>उच्छा</b> ह           | उत् +√साहय्                 | उत्साह दिलाना                      |
| उ <del>च</del> िंछद्     | उत् +√छिट्                  | उन्म्लन करना                       |
| उच्छुभ                   | उत् + √क्षिप्               | साकोश करना, गाली देना              |
| उच्छेर                   | उत् +√श्रि                  | ऊँचा होना, उन्नत होना              |
| <b>उच्छो</b> ल           | उत् + √मूलय्,+√क्षालय्      | उन्मूलन करना; प्रक्षालन करना, घोना |
| <b>डजम</b><br>           | उद् +√यम्                   | उद्यम करना, प्रयत्न करना           |
| <b>उ</b> ज्जल            | उद् +√ज्वल्                 | जलनाः प्रकाशित होना                |
| <b>उज्ञा</b> ल           | उद् ५ √ज्वालय्              | उजाला करना                         |
| <b>उ</b> ज्जोअ           | उद् <b>∔√द्योत</b> य्       | प्रकाश करना                        |
| डन्म                     | √उज्झ्                      | त्याग करना, छोड़ना                 |
| <b>डह, डहाव</b><br>—∹-   |                             | वहना, खड़ा होना, वहाना             |
| <b>उट्टंभ</b>            | क्षव +√तम्भ्<br>अव +√ष्ठीव् | आलम्बन देना, सहारा देना<br>शक्तर   |
| <b>उट् हुभ</b><br>चन्नान |                             | थूकना<br>उड़ाना                    |
| उड्डाव                   | A 1 40114                   | ~ <b>;</b> ( )                     |

| डण्णम, डण्णाम      | उद् + √नम्                | ऊँचा होना, उन्नत होना; ऊँचा<br>करना |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| उण्गी              | उद् +√नी                  | ऊँचा ले जाना                        |
| <b>उत्तम्म</b>     | उत् +√तय                  | खिन्न होना, उद्विग्न होना           |
| <b>उत्तर</b>       | उत् +√रृ                  | बाहर निकालना, उतरना                 |
| <b>उ</b> त्तस      | उत् ∔√त्रस्               | त्रास देना, पीड़ा देना              |
| उत्ताड             | उत् ∔√ताडय्               | ताङ्ना, वे इन करना                  |
| उत्तुय             | उत्+√तुद्                 | पीड़ा करना, परेशान करना             |
| <b>उ</b> त्थंघ     | डढ् <b>⊹√नमय्</b> , √रुध् | ऊँचा करना, उन्नत करना; रोकना        |
| उत्थर, उत्थार      | आ ∔√क्रम्, अव +√स्तृ      | आक्रमण करना, दवाना, आच्छादन         |
|                    |                           | करना .                              |
| <b>उ</b> त्थह      | उत् ∔√शल्                 | उछलना, फूदना                        |
| <b>उदाहर</b>       | उदा +√ह                   | दृष्टान्त देना                      |
| <b>उदि</b>         | <b>उट् 4 √</b> इ          | ऊब्रत दोना                          |
| <b>उदीर</b>        | उद् + √ईरय्               | प्रेरणा करना                        |
| <b>उदा</b>         | उद् +√दा                  | बनाना, निर्माण करना                 |
| उद्दाल             | आ +√छिद्                  | खींच लेना, हाथ से छीनना             |
| उद्दिस             | उद् + √दिश्               | नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण  |
|                    |                           | करना                                |
| उद्दंस             | उद् +√ध्प् , उद् +√ध्ः    | वंस् मारना, गाली देनाः विनाश करना   |
| उद्धम              | उद् +√हन्                 | उड़ाना, वायु से भरना, शंख फूँकना    |
| <b>उद्धर</b>       | <b>उद् + √</b> ह          | फँसे हुए को निकालना                 |
| उद्धूल             | उद् + √घूछय्              | व्याप्त करना                        |
| <b>उन्नंद</b>      | उट् + √नन्द्              | अभिनन्दन करना                       |
| उपज                | वत् + √पद्                | उत्पन्न होना                        |
| उप्पय, उप्पड       | • •                       | उड़ना, ऊँचा जाना, कृदनाः उखाड़ना    |
| <b>उ</b> पाड       |                           | ,                                   |
| उटपम               | उत्+√पू                   | फटकना, साफ करना                     |
| उदिपय              | उत् + √पा                 | आस्वाद्न करना                       |
| <b>उ</b> प्पील     | उत्+ √पीड्य्              | कसकर वाधना                          |
| डप्पेक्ख<br>डप्पेल | उत्प+√ईक्ष्               | सम्भावना करना, कल्पना करना          |
| डप्पल              | उद् + √नमय्               | ऊँचा करना, उन्नत करना               |
|                    |                           |                                     |

| उत्सबुङ $\sqrt{3}$ ह्रं तोइना, ह्रकड़ा करना जा, हरा, हराम, हराम जत् $+\sqrt{11}$ म, $+\sqrt{11}$ च्या च्याह $\sqrt{10}$ स्वयं, उद् $+\sqrt{10}$ स्वारं हेना, तिर्माण करना; प्रहण करना जर्मा जर्म ज्या करना जहना जर्म ज्या करना जहना जर्म ज्या करना ज्या करना, प्राच्य ज्या करना, प्राच्य करना, ज्या करना ज्या करना, प्राच्य ज्या करना, प्राच्य ज्या करना, प्राच्य ज्या करना |                                    |                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| डागाल उर् + √ए डकार लेना, बोलना, कहना उगान उर् + √गोपय खोजना, प्रकट करना उग्घड, उग्घाड उट् + √घाटय खोलना उग्चर उत्त + √चर् पार जाना, उत्तीर्ण होना उग्चर उत्त + √चल् चलना, जाना उग्चाड दे० रोकना, निवारण करना उग्चाड दे० रोकना, निवारण करना उग्चाड दे० रोकना, ज्ञारण करना उग्चाड दे० रोकना, निवारण करना उग्चाड दे० रोकना, ज्ञारण करना उग्चाड दे० रोकना, ज्ञारण करना उग्चाड उत्त + √चाठय ज्ञा फेंकना उग्चाड उत्त + √चाठय ज्ञा फेंकना उग्चाड उत्त + √च्च यक्त करना, इकट्टा करना उञ्जाड उत्त + √च्च यक्त करना, इकट्टा करना उञ्जाड उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावित करना उञ्जाह उत्त + √सह्य उत्ताहित होना उञ्जाह उत्त + √सह्य उत्ताहित होना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, गाछी देना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √स्वं य्यक्त करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √म्लव्य यक्ता, प्रभावत होना उञ्जाह उत्त + √म्वव्य यक्ता, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह उत्त + √स्वात्य यक्ता, घोना उञ्जाह उत्त + √द्वात्य यक्ता, च्याप करना उञ्जाह करना उञ्जाह उत्त + √स्वात्य यक्ता, च्याप करना, छोवना उञ्जाह उत्त + √स्वात्य प्रकार करना उञ्जाह करना, प्रभावत करना उञ्जाह करना उञ्जाह करना, प्रभावत करना उञ्जाह करना, प्रभावत करना, घोना उञ्जाह करना, प्रभावत करना उञ्जाह कर                    | डग,डग्ग,<br>डग्गह                  | उग्गम उत् + √गम् , +                                      | √धाटय् उदित होना; खोलना                                                                      |
| च्चाह दे० रोकना, जियारण करना च्चाह दे० रोकना, नियारण करना च्चार उत्त + √चारण् बोल्ना, उचारण करना च्चाल उत्त + √चालण्य ऊँचा फेंकना चिच्च उत्त + √चालण्य ऊँचा फेंकना चिच्च उत्त + √चालण्य उचालण करना, इकट्टा करना चच्च उत्त + √च्च यक्त करना, इकट्टा करना चच्च उत्त + √च्च यक्ता, आरुद होना, उत्तर बैठना चच्च प चच्च व्यत्त, आरुद होना, उत्तर बैठना चच्छल उत्त + √यल् उल्लाह होना, उत्तर बैठना चच्छल् उत्त + √यल् उल्लाह होना, उत्तर बैठना चच्छल् उत्त + √यल् उल्लाह होना चच्छल् उत्त + √यि उत्ताहित होना चच्छल् उत्त + √यम् उच्च करना, प्रवालन करना, घोना च्चाल उद् + √च्चल् जल्ना, प्रकाशित होना च्चाल उत्त + √्यात्व प्रकाश करना चच्च उत्ता, सहारा होना, उठाना च्चाल उत्त + √्यात्व प्रकाश करना चच्च अत्ताल च्याण करना, छोड्ना च्चाल उत्त + √्यात्व प्रकाश करना चच्च अत्ताल च्याण करना, छोड्ना च्चाल च्चाल चन्ना, सहारा होना, उठाना च्चाल चन्ना, सहारा होना, उठाना च्चाल चन्ना, स्वाल होना, सहारा होना च्चाल चन्ना, सहारा हेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | डग्गोव<br>डग्घड, डः<br>डग्घोस      | उड् +√गृ<br>उड् +√गोपय्<br>घाड उड् +√घाटय्<br>उड् +√घोषय् | डकार छेना, बोलना, कहना<br>खोजना, प्रकट करना<br>खोलना<br>घोषणा करना                           |
| डिसडिं डित + √स्था खड़ा होना डिसिण डित + √स्था खड़ा होना डिसिण डित + √स्था खड़ा होना डिसिण डित + √स्था एकत्र करना, हक्दुा करना डिस्सुटप जेत् + √सर्पय् चढ़ना, आफ्रिड होना, उपर बैठना डिस्सुटप डित + √सर्पय् चढ़ना, आफ्रिड होना, उपर बैठना डिस्सुटप डित + √सर्पय् चढ़ना, असावित करना डिस्सुट डित + √सह् डित्साहित होना डिस्सुट डित + √सिप् डित होना, उन्नत होना डिस्सुट डित + √स्थाएय डित्साहित होना डिस्सुट स्थान करना, प्रमालन करना, धोना डिस डिस डित स्थान करना, प्रमालन करना, धोना डिस डिस डित होना डिस डित स्थान करना डिस डिस इत्साहित होना डिस डिस स्थापय् डिता, प्रमाणि हेना डिस डिस स्थान स्थापय् डिता, खड़ा होना, उठाना डिस डिस स्थान स्थापय् डिता, सहारा हेना डिस स्थान स्थापय् डिता, सहारा हेना डिस अव + √तम्म् झाल्म्बन हेना, सहारा हेना डिस अव + √सिव्सुव थूकना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उचाड<br>उचार                       | उत् + √चल्<br>दे०<br>उत् + √चारय्                         | चलना, जाना<br>रोकना, निवारण करना<br>बोलना, उच्चारण करना                                      |
| उच्चुप्प च्हा, अस्त होना, जपर बैठना उच्छुप्प उत् + √प्षण् उच्चत करना, प्रभावित करना उच्छुह उत् + √प्षण् उच्चना, जँचा जाना उच्छुह उत् + √प्षाह्य उत्पाहित होना उच्छुह उत् + √प्षाह्य उत्पाहित होना उच्छुम उत् + √छिद् उन्मुलन करना उच्छुम उत् + √थ्रिष् आकोश करना, गाली देना उच्छुम उत् + √थ्रिष् आकोश करना, गाली देना उच्छुोल उत् + √प्रथ्य उन्मुलन करना; प्रभालन करना, घोना उज्जम उद् + √प्रयण् उन्मुलन करना; प्रभालन करना, घोना उज्जाल उद् + √प्रयण् जलना, प्रभाशित होना उज्जाल उद् + √प्रयण् जलना, प्रभाशित होना उज्जाल उद् + √प्रयालय उजाला करना उज्जाल उद् + √प्रयालय उठना, खड़ा होना, उठाना उद्घ अव + √प्रम् अवल्वन देना, सहारा देना उद्घ अव + √प्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उचिह<br>उचिण                       | उत् + √स्था<br>उत् + √चि                                  | ऊचा फेंकना<br>खड़ा होना<br>एकत्र करना, इकट्टा करना                                           |
| उच्छह उत् + √सह्य उत्साहित होना  उच्छाह उत् + √साह्य उत्साह दिलाना  उच्छा उत् + √छिद् उन्मूलन करना  उच्छा उत् + √छिप साकोश करना, गाली देना  उच्छोर उत् + √छि उँचा होना, उन्नत होना  उच्छोर उत् + √मूल्य, + √साल्य उन्मूलन करना; प्रक्षालन करना, घोना  उज्ञम उद् + √यम् उच्चम करना, प्रयत्न करना  उज्ञल उद् + √ज्ञल् जल्ना, प्रकाशित होना  उज्ञाल उद् + √ज्ञाल्य उजाला करना  उज्ञाल उद् + √च्वाल्य प्रकाश करना  उज्ञम √उज्ञ्च त्याग करना, छोड्ना  उहुभ अव + √स्था, + √स्थापय उठना, खड़ा होना, उठाना  उद्घ स्थाप स्थान देना, सहारा देना  उद्घ स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उच्चु <b>टप</b><br>उच्छटप<br>उच्छल | √चट्<br>उत् + √सर्पय्                                     | चढ़ना, आरूढ होना, ऊपर  बैठना<br>उन्नत करना, प्रभावित करना                                    |
| उच्छोर उत् +√श्रि उँचा होना, उन्नत होना<br>उच्छोछ उत् +√मूलय,+√श्रालय उन्मूलन करना; प्रश्नालन करना, धोना<br>उज्ञम उद् +√यम् उच्चम करना, प्रश्नालन करना<br>उज्ञल उद् +√ज्ञल जलना, प्रकाशित होना<br>उज्ञाल उद् +√ज्ञालय् उजाला करना<br>उज्ञाल उद् +√छोतय् प्रकाश करना<br>उज्ञाल उद् +√छोतय् प्रकाश करना<br>उज्ञाल उद् +√छोतय् प्रकाश करना<br>उज्ञाल उद् +√छोत्य प्रकाश करना<br>उज्ञाल उद् +√स्था, +√स्थापय् उठना, खड़ा होना, उठाना<br>उट्टेंभ अव +√तम्भ् क्षालम्बन देना, सहारा देना<br>उट्टेंभ अव +√छीव् थूकना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उच्छाह<br>उच्छिद                   | उत् +√साहय्<br>उत् +√छिद्                                 | उत्साहित होना<br>उत्साह दिलाना<br>उन्मूलन करना                                               |
| उज्जाल उद् +√ज्वालय् उजाला करना<br>उज्जोल उद् +√छोतय् प्रकाश करना<br>उज्जोल उद् +√छोतय् प्रकाश करना<br>उज्ज्ञ त्याग करना, छोड्ना<br>उद्ग, उद्घाव उत् +√स्थाप्य उठना, खड़ा होना, उठाना<br>उद्ग क्षव +√तम्म् क्षालम्बन देना, सहारा देना<br>उद्गुभ क्षव +√छीव् थूकना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उच्छेर<br>उच्छोल<br>उज्जम          | उत् + √श्रि<br>उत् + √मूछय्,+ √क्ष<br>उद् + √यम्          | ऊँचा होना, उन्नत होना<br>गालय उन्मूलन करना; प्रक्षालन करना, घोना<br>उद्यम करना, प्रयस्न करना |
| डह, डहाव उत् +√स्था, + √स्थापय् उठना, खड़ा होना, उठाना<br>उट्टंभ अव +√तम्भ् आलम्बन देना, सहारा देना<br>उट्टुभ अव +√ष्ठीव् थूकना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उज्जाल<br>उज्जोअ                   | उद् +√ज्वारूय्<br>उद् +√द्योतय्                           | उजाला करना<br>प्रकास करना                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | હદુંમ<br>હદ્ હુમ                   | क्षव +√तम्भ्<br>सव +√ष्ठीव्                               | ापय् उठना, खड़ा होना, उठाना<br>आछम्बन देना, सहारा देना<br>थूकना                              |

| उण्णाम, उण्णाम उद् $+ \sqrt{n}$ म् कँचा होना, उन्नत होना; ऊँचा करना  उण्णी उद् $+ \sqrt{1}$ ऊँचा छे जाना  उत्तम उत्त $+ \sqrt{n}$ वाहर निकालना, उहिरन होना  उत्तम उत्त $+ \sqrt{n}$ वाहरा, पेहा करना  उत्थंघ उद् $+ \sqrt{n}$ वाहना, परेशान करना  उत्थंघ उद् $+ \sqrt{n}$ वाहना, उन्नत करना; रोकमा  उत्थंद उत्यार आ $+ \sqrt{n}$ व्हा करना  उत्थंह उत्त $+ \sqrt{n}$ वाहनत करना  उत्यंह उद्त $+ \sqrt{n}$ वाहनत करना  उत्यंह उद्द $+ \sqrt{n}$ वाहनत करना  उत्यंह उद्द $+ \sqrt{n}$ वाहनत करना  उत्यंह उद्द $+ \sqrt{n}$ वाहनत करना  उद्द वाहनत वाहनत करना  उत्यंह उत्त $+ \sqrt{n}$ वाहनत करना  उत्यंह वर्ग वाहनत करना  उत्यंह वरना, उत्यंह वरना  उत्यंह वरना, उत्यंह वरना  उत्यंह वर्ग वाहनत करना  उत्यंह वर्ग वाहनत वरना  उत्यंह वर्ग वाहनत वर्ग वाहनत वर्ग वाहनत वरना  उत्यंह वर्ग वा                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डण्णी उद् $+\sqrt{11}$ उत्त्वा छ जाना  उत्तम्म उत् $+\sqrt{12}$ विद्य होना, उद्दिग्न होना  उत्तर उत् $+\sqrt{12}$ वाहर निकालना, उत्तरना  उत्तर उत् $+\sqrt{12}$ वाहर निकालना, उत्तरना  उत्तर उत्त $+\sqrt{12}$ वाहर निकालना, उत्तरना  उत्तर उत्त $+\sqrt{12}$ वाहर निकालना, उत्तरना  उत्या उत् $+\sqrt{12}$ वाहना, व्याहन करना  उत्या उत् $+\sqrt{12}$ विद्य वाहना, परेशान करना  उत्या उत् $+\sqrt{12}$ उत्मम्य , $\sqrt{12}$ उत्वा करना, उन्नत करना; रोकना  उत्या उत् $+\sqrt{12}$ उत्मम्य , $\sqrt{12}$ अकमण करना, द्वाना, आच्छादन  करना  उत्या उत्म $+\sqrt{12}$ उद्म $+\sqrt{12}$ उद्म $+\sqrt{12}$ विद्या विद्या करना  उद्म उद्म $+\sqrt{12}$ व्याना, निर्माण करना  उद्म उद्म $+\sqrt{12}$ व्यापत करना  उत्प $+\sqrt{12}$ व्या | डण्णम्, डण्णाम्                                                          | उद् + √नम्                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| खदाहर छदा $+\sqrt{g}$ छहानत देना छिदि छद् $+\sqrt{g}$ छतत होना छदीर छद् $+\sqrt{g}$ छतत होना छदीर छद् $+\sqrt{g}$ छेगा करना छदा छद् $+\sqrt{g}$ छनाना, निर्माण करना छदा छद् $+\sqrt{g}$ छोना छिद् छींच छेना, हाथ से छीनना छिद् जाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना  उदंस छद् $+\sqrt{g}$ नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना  उदंस छद् $+\sqrt{g}$ उद् $+\sqrt{g}$ उद्गाना, वाखु से भरना, शंख फूँकना छद्र छद् $+\sqrt{g}$ छ्वाना, वाखु से भरना, शंख फूँकना छद्र छद् $+\sqrt{g}$ छद्द को निकाछना छद् छुछ छद् $+\sqrt{g}$ छ्य छ्याप्त करना छन्नेद छद् $+\sqrt{g}$ छ्य छ्याप्त करना छन्नेद छद् $+\sqrt{g}$ छद् भीना छन्नेद अभिनन्दन करना छप्पछ छत् $+\sqrt{g}$ छद्ना, ऊँचा जाना, कृद्ना; छखाड़ना छप्पण छत् $+\sqrt{g}$ प्रदेशना, साफ करना छप्पछ छत् $+\sqrt{g}$ अस्वाद्न करना छप्पछ छत् $+\sqrt{g}$ स्वाद्वन करना छप्पछ छत् $+\sqrt{g}$ स्वाद्वन करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उत्तम्म<br>उत्तर<br>उत्तस<br>उत्ताड<br>उत्तुय<br>उत्थंघ<br>उत्थर, उत्थार | उत् +√तय्<br>उत् +√त<br>उत् +√त्रस्<br>उत् +√ताडय्<br>उत् +√तुद्<br>उद् +√नमय् , √रुष्<br>आ +√कम्, अव +√स्तृ | उँचा ले जाना<br>खिन्न होना, उद्दिग्न होना<br>बाहर निकालना, उत्तरना<br>त्रास देना, पीड़ा देना<br>ताड़ना, व.ड़न करना<br>पीड़ा करना, परेशान करना<br>ऊँचा करना, उन्नत करना; रोकना<br>आक्रमण करना, दवाना, आच्छादन<br>करना |
| खिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | •                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                    |
| उदीर उद् $+\sqrt{\xi}$ रय प्रेशा करना उदा उद् $+\sqrt{\xi}$ रय वनाना, निर्माण करना उदा उद् $+\sqrt{\xi}$ रय वनाना, निर्माण करना उदाल आ $+\sqrt{\partial z}$ व्योंच छेना, हाथ से छीनना उदिस उद् $+\sqrt{\xi}$ य् नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना उदंस उद् $+\sqrt{\xi}$ य् , उद् $+\sqrt{\xi}$ यंस् मारना, गाली देना; विनाश करना उद्धम उद् $+\sqrt{\xi}$ य् उड़ाना, वायु से भरना, शंख फूँकना उद्धर उद् $+\sqrt{\xi}$ फँसे हुए को निकालना उद्धर उद् $+\sqrt{\xi}$ फँसे हुए को निकालना उद्धर उद् $+\sqrt{\xi}$ व्याप्त करना उन्मंद उद् $+\sqrt{\eta}$ ्रय् व्याप्त करना उन्मंद उद् $+\sqrt{\eta}$ ्रय् व्याप्त करना उप्पद्ध उत् $+\sqrt{\eta}$ ्रय् उत्पन्न होना उपप्य, उपप्द, उत् $+\sqrt{\eta}$ ्र्य उत्पन्न होना उपप्य, उपप्द, उत् $+\sqrt{\eta}$ ्रय प्रदेकना, साफ करना उपप्र उत्पन्न उत्पन्न त्रमा उपप्र उत्पन्न त्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | •                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| उद्दा उद् + √दा बनाना, निर्माण करना उदाल आ + √छिद् खींच छेना, हाथ से छीनना उदिस उद् + √दिश् नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना उद्देस उद् + √छप्, उद् + √ध्वंस् मारना, गाली देनाः विनाश करना उद्धम उद् + √हन् उड़ाना, वायु से भरना, शंख फूँकना उद्धर उद् + √छ फँते हुए को निकालना उद्ध्र उद् + √एष्य व्याप्त करना उन्नंद उद् + √मन्द् अभिनन्दन करना उप्पञ्ज उत् + √पद् उत्पन्न होना उप्पय, उपप्ड, उत् + √पत् उड़ाना, साफ करना उपप्र, उपप्र, उत् + √पत् उड़ाना, साफ करना उपप्र, उपप्र, उत् + √पा भास्तादन करना उपप्र उत् + √पा भास्तादन करना उपप्र उत् + √पीडय् कसकर बाँधना उपप्रस्ता उत् प्र + √दिश् सम्भावना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | •                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                    |
| उदाल आ + √छिद् लींच छेना, हाथ से छीनना उहिंस उद् + √दिश् नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना  उद्दंस उद् + √ध्प , उद् + √ध्वंस् मारना, गाली देना; विनाश करना  उद्दंस उद् + √ह्न उड़ाना, वायु से भरना, शंख फूँकना'  उद्धर उद् + √ह फँसे हुए को निकालना  उद्ध्यल उद् + √यूलय् व्याप्त करना  उन्नंद उद् + √नन्द् अभिनन्दन करना  उप्पञ्ज उत् + √पद् उत्पन्न होना  उपप्य, उपपड, उत् + √पत् उड़ना, ऊँचा जाना, कृद्ना; उखाड़ना  उपपाड  उपपा उत् + √प् अभ्वना, साफ करना  उपपाड  उपपा उत् + √पा आस्वादन करना  उपपेक्स उत् + √पीडय् कसकर वाँधना  उपपेकस्व उत् + √पीडय् कसकर वाँधना  उपपेकस्व उत् म √पीडय् कसकर वाँधना  उपपेकस्व उत् म √पीडय् कसकर वाँधना  उपपेकस्व उत् म र्मावना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | •                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| उदिस उद् $+\sqrt{\xi}$ ्श् नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना  उदंस उद् $+\sqrt{\xi}$ प् , उद् $+\sqrt{\xi}$ संस् मारना, गाली देना; विनाश करना  उद्धम उद् $+\sqrt{\xi}$ उड़ाना, वायु से भरना, शंख फूँकना उद्धम उद् $+\sqrt{\xi}$ फँते हुए को निकालना  उद्धम उद् $+\sqrt{\xi}$ फँते हुए को निकालना  उद्धम उद् $+\sqrt{\xi}$ फँते हुए को निकालना  उद्ध्म उद् $+\sqrt{\xi}$ अभिनन्दन करना  उप्पद्ध उद् $+\sqrt{\eta}$ अभिनन्दन करना  उपपद्ध उत् $+\sqrt{\eta}$ उहना, ऊँचा जाना, कृद्ना; उखाड़ना  उपपद्ध उत् $+\sqrt{\eta}$ पश्कना, साफ करना  उपपद्ध उत् $+\sqrt{\eta}$ आस्वादन करना  उपपद्ध उत् $+\sqrt{\eta}$ अस्वादन करना  उपपद्ध उत् $+\sqrt{\eta}$ सम्भावना करना क्रमा व्यव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | •                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| करना  उद्दंस उद् $+\sqrt{2}$ प्, उद् $+\sqrt{2}$ मंस् मारना, गाली देनाः विनाश करना  उद्धम उद् $+\sqrt{2}$ उड़ाना, नायु से भरना, शंख फूँकना'  उद्धम उद् $+\sqrt{2}$ फँसे हुए को निकालना  उद्ध्यूल उद् $+\sqrt{2}$ व्याप्त करना  उन्नंद उद् $+\sqrt{2}$ व्याप्त करना  उन्नंद उद् $+\sqrt{2}$ व्याप्त करना  उप्पञ्ज उत् $+\sqrt{2}$ व्याप्त करना  उपपञ्ज उत् $+\sqrt{2}$ व्याप्त करना  उपपञ्ज उत् $+\sqrt{2}$ व्याप्त करना  उपपञ्ज उत् $+\sqrt{2}$ व्याप्त जाना, कृदनाः उखाड़ना  उपपञ्ज उत् $+\sqrt{2}$ कास्वादन करना  उपपञ्ज उत् $+\sqrt{2}$ कास्वादन करना  उपपञ्ज उत् $+\sqrt{2}$ कसकर वांधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | •                                                                                                            | खींच छेना, हाथ से छीनना                                                                                                                                                                                              |
| उद्दंस उद् $+\sqrt{2}$ प्, उद् $+\sqrt{2}$ संस् मारना, गाली देना; विनाश करना उद्धम उद् $+\sqrt{2}$ न् उद्गाना, वायु से भरना, शंख फूँकना उद्धर उद् $+\sqrt{2}$ फँते हुए को निकालना उद्ध्यूल उद् $+\sqrt{2}$ ल्याप्त करना उन्नंद उद् $+\sqrt{2}$ ल्याप्त करना उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न होना उद्यय, उप्पन्न, उत्पन्न सम्मानना करना उत्पन्न                                                                                                                                                                                                                                               | उदिस                                                                     | उद् +√दिश्                                                                                                   | नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण                                                                                                                                                                                   |
| उद्धम उद् $+\sqrt{\epsilon}$ ्ष उड़ाना, वायु से भरना, शंख फूँकना उद्धर उद् $+\sqrt{\epsilon}$ फँसे हुए को निकालना उद्धू लिए उद् $+\sqrt{\epsilon}$ ज्याप्त करना उन्नंद उद् $+\sqrt{\epsilon}$ अभिनन्दन करना उत्पन्न उत्पन्न होना उत्पन्न, उपप्रह, उत् $+\sqrt{\epsilon}$ उह़ना, ऊँचा जाना, कृद्रना; उखाड़ना उपप्रह उत् $+\sqrt{\epsilon}$ फटकना, साफ करना उपप्र उत् $+\sqrt{\epsilon}$ अस्वादन करना उपप्र उत् $+\sqrt{\epsilon}$ अस्वादन करना उपप्र उत् $+\sqrt{\epsilon}$ कसकर वाँधना उपप्र उत् $+\sqrt{\epsilon}$ सम्भावना करना उत्पन्न उ                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                              | करना                                                                                                                                                                                                                 |
| उद्धम उद् $+\sqrt{\epsilon}$ उड़ाना, वायु से भरना, शंख फूँकना उद्धर उद् $+\sqrt{\epsilon}$ फँसे हुए को निकालना उद्धू उद् $+\sqrt{\epsilon}$ ज्याप्त करना उपाय्त करना उपाय्त करना उपाय्त उत्पन्न होना उपाय्त उत्पन्न होना उपाय्त उत्पन्न होना उपाय्त उत्पन्न होना उपाय्त उपाय्त उत्पन्न होना उपाय्त उपाय्त उत्पन्न स्वाय्त उपाय्त उपाय्त उत्पन्न सम्भावना करना उपाय्य उत् $+\sqrt{\epsilon}$ आस्वाद्न करना उपाय्य उत् $+\sqrt{\epsilon}$ आस्वाद्न करना उपाय्य उत् $+\sqrt{\epsilon}$ सम्भावना करना उपाय्य उपाय्य उत् $+\sqrt{\epsilon}$ सम्भावना करना उपाय्य उपाय्य उत् $+\sqrt{\epsilon}$ सम्भावना करना उपाय्य उपाय्य उपाय्य उत् $+\sqrt{\epsilon}$ सम्भावना करना उपाय्य उपाय उपाय उपाय्य उपाय उपाय उपाय उपाय उपाय उपाय उपाय उपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उदंस                                                                     | उद् +√ध्प् , उद् +√ध                                                                                         | वंस् मारना, गाली देनाः विनास करना                                                                                                                                                                                    |
| उद् $\frac{1}{\sqrt{6}}$ उद् $\frac{1}{\sqrt{6}}$ फैसे हुए को निकालना उद्धूळ उद् $\frac{1}{\sqrt{16}}$ ज्याप्त करना उन्नंद उद् $\frac{1}{\sqrt{16}}$ अभिनन्दन करना उत्पन्न होना उत्पन्न, उप्पन्न, उत्पन्न होना उप्पन्न, उपपन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, साफ करना उपपन्न उत्पन्न उत्                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                              | उड़ाना, वायु से भरना, शंख फॅकना                                                                                                                                                                                      |
| उन्नेद् उद् + √नन्द् अभिनन्द्न करना  उप्पद्ध उत् + √पद् उत्पन्न होना  उप्पय, उप्पड, उत् + √पत् उड़ना, ऊँचा जाना, कृद्ना; उखाड़ना  उप्पाड  उप्पाड  उप्पा  उप्पा  उप्पय  उत् + √प  अस्वाद्न करना  उप्पेय  उत् + √पीडय  उत्मन्द्रम् सम्भावना करना करना  उप्पेय  उत् म √ईक्ष् सम्भावना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | उद् +√ह                                                                                                      | फँसे हुए को निकालना                                                                                                                                                                                                  |
| डटपड़ा उत् + √पद् उत्पन्न होना<br>डटप्य, उटपड, उत् + √पत् उड्ना, ऊँचा जाना, कृद्ना; उखाड़ना<br>डटपण उत् + √प्र फटकना, साफ करना<br>डिटप्य उत् + √पा आस्वादन करना<br>डटपीछ उत् + √पीडय् कसकर बाँधना<br>डटपेक्स्य उत् प्र + √ईक्ष् सम्भावना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उद्धूळ                                                                   | उद् + √घूलय्                                                                                                 | व्याप्त करना                                                                                                                                                                                                         |
| उत्पक्त उत् $+ \sqrt{q}$ उत्पन्न होना<br>उप्पय, उपपड, उत् $+ \sqrt{q}$ उड़ना, ऊँचा जाना, कृद्ना; उखाड़ना<br>उपपाड<br>उपपा उत् $+ \sqrt{q}$ फर्य्यना, साफ करना<br>उपिय उत् $+ \sqrt{q}$ आस्वादन करना<br>उपपिछ उत् $+ \sqrt{q}$ कसकर वाँधना<br>उपपेकस्य उत् $+ \sqrt{q}$ सम्भावना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | <b>उट् + √न</b> न्द्                                                                                         | अभिनन्दन करना                                                                                                                                                                                                        |
| उटप्रय, उटप्रड, उत् + √पत् उड़ना, ऊँचा जाना, कृद्ना; उखाड़ना उटप्राड  उटप्रण उत् + √प्र फरकना, साफ करना उटिप्रय उत् + √पा आस्वादन करना उटपील उत् + √पीडय् कसकर वाँधना उटपोकरव उत् प्र + √ईक्ष् सम्भावना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उपज                                                                      | उत् + √पद्                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| उप्पण उत्+√पू फटकना, साफ करना<br>उप्पिय उत्+√पा आस्वादन करना<br>उप्पील उत्+√पीडय् कसकर वांधना<br>उप्पेक्स उत्प+√ईक्ष् सम्भावना करना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उप्पय, उप्प                                                              | ड, उत्+√पत्                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
| उटिपय उत् + √पा आस्वादन करना<br>उटपील उत् + √पीडय् कसकर बाँधना<br>उटपोक्स्य उत् प्र + √ईक्ष् सम्भावना करना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | ₹ .                                                                                                          | क्षा अलाइना                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उप्पिय<br>उप्पील<br>उप्पेक्स                                             | डत् + √पा<br>डत् + √पीडय्<br>डत् प्र + √ईक्ष्                                                                | आस्वादन करना<br>कसकर वाँधना<br>सम्भावना करना करणा -                                                                                                                                                                  |

|                      | _                           | _                                                     |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| उक्खुड               | √নুঙ্                       | तोड्ना, दुकड़ा करना                                   |
| उग,उग्ग, उग्गम       | उत् + √गम् , + √धाटय्       | उदित होना; खोलना                                      |
| उगाह                 | √रवय्, उद्+√प्रह्           | रचना, निर्माण करना; प्रहण करना                        |
| <b>उग्गि</b> ल       | उद् + √ए                    | डकार छेना, बोलना, कहना                                |
| <b>उग्गोव</b>        | उद् + √गोपय्                | खोजना, प्रकट करना                                     |
| उग्घड, उग्घाड        | <b>उ</b> द् + √बाटय्        | खोलना                                                 |
| <b>उग्घो</b> स       | उड़् + √घोषय्               | घोपणा करना                                            |
| <b>उचर</b>           | उत् + √चर्                  | पार जाना, उत्तीर्ण होना                               |
| <b>उच्च</b> छ        | उत् ∔ √चल्                  | चलना, जाना                                            |
| उद्याड               | दे॰                         | रोकना, निवारण करना                                    |
| उचार                 | उत् + √चारय्                | बोलना, उचारण करना                                     |
| उचाल                 | उत् + √चालय्                | ऊँचा फेंकना                                           |
| <b>उ</b> चिट्ठ       | उत् + √स्था                 | खड़ा होना                                             |
| <b>उ</b> चिण         | उत् + √िच                   | एकत्र करना, इकट्टा करना                               |
| <del>उच</del> ्चुड   | उत् +√चुड्                  | अपसरण करना, हटना                                      |
| उच्चुप्प             | √चट्                        | चढ़ना, आरूढ होना, ऊपर बैंडना                          |
| <b>उच्छ</b> प्प      | <b>उत् +</b> √सर्पय्        | उन्नत करना, प्रभावित करना                             |
| <del>उच्</del> छल    | उत् + √शल्                  | उछलना, ऊँचा जाना                                      |
| उच्छह                | उत् +√सह्                   | उत्साहित होना                                         |
| <del>उ</del> च्छाह   | उत् +√साहय्                 | उत्साह दिलाना                                         |
| <b>उच्छिं</b> द्     | उत् +√छिद्                  | उन्मूलन करना                                          |
| <del>उच</del> ्छुभ   | उत् + √क्षिप्               | <b>आकोश करना, गाली देना</b>                           |
| <b>उच्छे</b> र       | उत् +√श्रि                  | ऊँचा होना, उन्नत होना                                 |
| <b>उच्छो</b> ल       | उत् + √मूछय्,+√क्षाछय्      | उन्मूलन करना; प्रक्षालन करना, घोना                    |
| डजम                  | उद् +√यम्                   | उद्यम करना, प्रयत्न करना                              |
| <b>उ</b> ज्जल        | उद् ∔√ज्वल्                 | जलना, प्रकाशित होना                                   |
| <b>उज्ञा</b> ल       | उद् +√ज्बालय्               | उजाला करना                                            |
| उज्जोअ               | उद् +√द्योतय्               | प्रकाश करना                                           |
| <b>उ</b> ड्म         | √ওডয়্                      | त्याग करना, छोड़ना                                    |
| <b>ब</b> द्ध, बद्घाव |                             | ्डठना, खड़ा द्दोना, उठाना<br>कालम्बन देना, सहारा देना |
| <b>उट्टं</b> भ       | क्षव ∔√तम्भ्<br>अव संशोधिक  | थूकना                                                 |
| <b>उट् दुभ</b>       | अव +√ष्ठीव्<br>उद्र +√डापय् | यूनमा<br><b>उड़ाना</b>                                |
| उड्डाव               | वर्ष के प्रवासर्            | * \$1 11                                              |

#### अभिनव प्राकृत-व्याकरण

|                       | उपनि +√क्षेपय्    | धरोहर रखना                                     |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>उवितक्षेव</b>      |                   | ग्रस्त वरना                                    |
| <b>ख्वरं</b> ज        | डप + √रङज्        | निवृत्त होना, विश्त <b>होना</b>                |
| <b>उवरम</b>           | डप + √स्म्        | भवृत्त इति। प्रस्त द्वारा<br>अटकाव करना, रोकना |
| <b>उव</b> रुंघ        | उप + √रुव्        |                                                |
| <b>उव</b> ळंभ         | उप +√ङम्          | प्राप्त करना, उलाहना देना                      |
| <b>उ</b> वलक्ख        | उप +√लक्ष्य्      | जानना, पहिचानना                                |
| <b>उ</b> वला          | उप +छा            | ब्रहण करना                                     |
| <b>ख्वलोभ</b>         | उप +√छोभय्        | लालच देना                                      |
| <b>उव</b> ल्लि        | उप +छी            | रहना                                           |
| <b>उववृ</b> ह         | उप +चंह्          | पुष्ट करना, प्रशंसा करना                       |
| <b>उवसंघर</b>         | उपसं +√ह          | उपसंहार करना                                   |
| <b>उबस</b> प्प        | डप +√सप्          | समीप में जाना                                  |
| उवसम, उवस             | ाम उप +√शम्, +√शा | शान्त करना                                     |
| उवसोभ                 | ad + √श्चेम्      | शोभना, विराजना, शोभित होना                     |
| <b>उवह्</b> स्थ       | •                 | वनाना, रचना करना                               |
| <b>ख्वहर</b>          | 34 + 18           | पूजा करना, उपस्थित करना                        |
| <b>उवहुं</b> ज        | उप + √भुज्        | उपभोग करना, कार्य में छमना                     |
| ख्याङ्ण, खब           | दा उपा+√दा        | प्रहण करना                                     |
| <b>ख्वाय</b>          | उद +√याच्         | मनौती मनाना                                    |
| <b>उवा</b> लह         | उपा +√ङभ्         | उलाहना देना                                    |
| <b>डवास</b>           | उप +√भास्         | उपासना करना                                    |
| उठ्यम                 | उद् ५ √वम्        | वमन करना, उल्टी करना                           |
| <b>उ</b> न्बर्        | 34 + VE           | शेप रहना, बच जाना                              |
| उञ्चल                 | उद् +√वल्         | उपलेपन करना                                    |
| ड <b>ब्ब</b> ह        | उप +√वह्          | धारण करना, उठाना                               |
| उविवय, उ              | विवव. उट्+√विज्   | उद्देग करना, उदासीन होना                       |
| डविंबह                | उद् +√वेल्, प्र   | ा + √स चलना, कौंपना; फैलना, पसरना              |
| बन्बील                | सव +√पीडय्        | पीड़ा पहुँचाना                                 |
| इसक                   | उत् +√टवण्क्      | उत्कंडित होना                                  |
| वस्सर, व              |                   | हटना, दूर जाना                                 |
| डस्सस, इ<br>डस्सिच    | ``                | उच्यास हेना, ऊँचा श्वास हेना                   |
| जस्सच<br><b>जस्सक</b> | उत् +√सिच्        | सींचना, सेक करना                               |
| ारलक्ष                | √मृबं             | छोड़ना, स्थाग करना                             |

| उप्पाल               | √कथ्                   | कहना, बोलना                   |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>उ</b> प्फिड       | उत् + √स्फिट्          | कुण्डित होना, असमर्थ होना     |
| <b>उ</b> प्फुस       | उत् + √स्पृश्          | सिंचन करना                    |
| <b>उ</b> व्वंध       | उद् + √बन्ध्           | फाँसी लगाना, फाँसी लगाकर मरना |
| <b>उ</b> ब्बुड       | उद् +√वृड्             | तैरना                         |
| <b>उ</b> ब्भास       | उद् + √भासय्           | प्रकाशित करना                 |
| उब्भुअ               | उद्+ √मू               | उत्पन्न होना                  |
| <b>उम्माय</b>        | उद्+√मद्               | उन्माद करना                   |
| <b>उ</b> म्मिह       | उद् + √मील्            | विकसित होना , खिलना           |
| उम्मुं च             | उद् + √मुच्            | परित्याग करना                 |
| <b>उम्मू</b> ल       | उद् + √मृ्लय्          | जड़ से उखाड़ना, उन्सूछन करना  |
| <b>उ</b> ल्ल         | उत्+√लल्               | चलित होना, चंचल होना          |
| <b>उ</b> हस          | उत् ∔ √ल्स्            | विकसित होना                   |
| <b>उ</b> हाव         | उत्+ √छप्              | वकवाद करना, बोलना             |
| <b>उ</b> ल्लुंड      | वि + √रेचय्            | करना, टपकना, बाहर निकलना      |
| <del>उ</del> ल्लुट्ट | उत् +√छट्              | नष्ट होना, ध्वंस होना         |
| <b>उ</b> ल्लुह       | निस् + √स              | निकलना                        |
| <b>उल्लू</b> र       | √নুঙ্                  | तोड़ना, नाश करना              |
| <b>उ</b> ल्ह्व       | वि + √ध्मापय्          | ठंढा करना, आग को बुक्ताना     |
| <b>उ</b> ल्हा        | वि ≁√ध्मा              | वुक्त जाना                    |
| <b>उव</b> इस         | उप ∔√दिश्              | उपदेश देना, सिखाना            |
| <b>उवयुं</b> ज       | उप + √युज्             | उपयोग करना                    |
| <b>उ</b> वकृप्प      | उप + √क्छप्            | उपस्थित करना                  |
| <b>उवकर, उत्रगर,</b> | अव + √क्, उप + √कृ     | व्याप्त करना; उपकार करना, हित |
| <b>खबयर</b>          | -                      | करना                          |
| उवक्खड               | उप <del>1 स्</del> कृ  | पकाना, रसोई करना              |
| उवजा                 | उप + √जन्              | उत्पन्न होना                  |
| 'उवजीव               | डप ∔√र्जोबु            | क्षाश्रय लेना                 |
| <b>उव</b> ज्ञिण      | उप + √अज् <sup>€</sup> | उपार्जन करना                  |
| <b>उवट्टव</b>        | डव + √स्थापय्          | उपस्थित करना                  |
| <b>डव</b> णिमंत      | उपनि +√मन्त्रय्        | निमन्त्रण देना                |
| <b>उव</b> णी         | उप + √नी               | समीप में छाना                 |
| <b>च</b> बह्ब        | उप +√दु                | उपद्भव करना                   |
|                      |                        |                               |

घरोहर रखना ग्रस्त वरना

निवृत्त होना, विरत होना अटकाव करना, रोकना

| <b>उवनिक्</b> षेव | उपनि +√क्षेपय्        |
|-------------------|-----------------------|
| <b>उवरं</b> ज     | उप + √रञ्ज्           |
| <b>ख्वरम</b>      | उप +√स्स्             |
| <b>उव</b> रंघ     | डप + √हब्             |
| <b>उव</b> लंभ     | उप +√ङभ्              |
| <b>चवलक्</b> ख    | उप + √छक्य्           |
| <b>उ</b> वला      | उप 🕂 छा               |
| उवलोभ             | डप +√ङोभय्            |
| उवल्लि            | उप +छी                |
| <b>उव</b> यूह     | उप +खंह               |
| <b>उ</b> वसंघर    | उपसं +√ह              |
| उवसप्प            | उप + √सप्             |
| उवसम, उ           | वसाम उप +√शम्, +√शामय |
|                   | s leept               |

| उवसम, उवसाम जगा    | Arrest Arrest           |
|--------------------|-------------------------|
| उवसोभ उप           | + √शुम्                 |
| <b>उचह्</b> रथ     |                         |
| <b>उ</b> वहर उ     | 7 + √€                  |
| उबहुंज उ           | प + √भुज्               |
|                    | पा +√दा                 |
| डवाय ड             | ।व +√याच्               |
|                    | प्रपा +√ऌभ्             |
|                    | इप +√भास्               |
|                    | उद् <b>+√वम्</b>        |
| <b>उ</b> च्चर      | <b>उद् +√</b> रृ        |
| <b>उच्च</b> ल      | उद् +√वल्               |
| उठ्यह्             | उप + √वह                |
| उविवय, उविवय.      | उद् +√विज्              |
| <b>द</b> िवस       | उद् + भें खं, प्र + र्य |
| <b>ब</b> ब्बील     | अव +√पीडय्              |
| <b>इस्स</b> क      | उत् +√द्वपक्            |
| <b>च्स्सर, ऊसर</b> | उत् +√स                 |
| डस्सस, ऊसस         | उत् +√सस्               |
| <b>डस्सिच</b>      | उत् +√सिच्              |
| <b>डस्सिक</b>      | √सुच्                   |
|                    |                         |

प्राप्त करना, उलाहना देना जानना, पहिचानना प्रहण करना लालच देना रहना पुष्ट करना, प्रशंसा करना उपसंहार करना समीप में जाना क्रोध रहित होना, शान्त होना; शान्त करना शोभना, विराजना, शोभित होना वनाना, रचना करना पूजा करना, उपस्थित करना उपभोग करना, कार्य में लगना ब्रहण करना मनौती मनाना उलाहना देना उपासना करना वमन करना, उल्टी करना शेष रहना, बच जाना उप्लेपन करना धारण करना, उठाना उद्देग करना, उदासीन होना चलना, कांपनाः फैलना, पसरना Ų पीड़ा पहुँचाना

> उर्द्कंडित होना हटना, दूर जाना

उच्छ्वास लेना, कँचा श्वास लेना सीचना, सेक करना छोडना, त्याग करना

|   | _ |  |
|---|---|--|
| ī | C |  |
| ľ | и |  |

उछिसत, होना ऊसल, ऊसुंभ उत् +√छस् उत् +√सारय् दूर करना ऊसार तीर्थ करना √ऊह ऊह ए

क्षा +√ई ए √एड् एड आ ५ √इष् एस

एह √एघ आना, आगमन करना छोड़ना, त्याग करना

खोजना, निर्दोप भिक्षा की खोज

करना या घहण करना बढ्ना, उन्नत होना

ओ

ओअंद ओअक्ख ओअग्ग

√दश् वि +√आप् ओअर अब +√नृ ओअल्ल

ओअव ओआर

ओइंघ ओक्सस ओक्खंड

ओगाह ओगिउभ ओग्गाल

ओच्छर ओच्छाय ओणंद ओणह ओणिअत्त ओद्धंस

अव 🕂 √चल् √साधय् अप +√वारय आ +√मुच् अब +√कृप् अव +√खण्डय् अव +√गाह्र **अव +**√ग्रह्

क्षा +√छिद्

अव +√स्तृ अव +√छाद्य अव +√नन्द् अव +√लम्ब् अप नि +√वृत् अब +√ध्वंस्

√रोमन्थाय

वलपूर्वक छीनना देखना, अवलोकन करना च्याप्त करना

जन्म प्रहण करना, अवतार छेना चलना साधना, वश में करना, जीतना

डाँकना, रोकना छोड़ना, ह्यागना निमन्न होना, गढ़ जाना

तोड़ना अवगाहन करना भाश्रय छेना

पगुराना, चबाई हुई वस्तु को पुन: चवाना

विछाना, फैलाना आच्छादन करना अभिनन्दन करना लटकना

पीछे हरना, वापस छौटना

गिराना, हटाना

| ओघाव      | अव +√धाव्        | पीछे दौड़ना                      |
|-----------|------------------|----------------------------------|
| ओबुङ्भ    | अव +√बुध्        | जानग                             |
| ओमिण      | अव +√मा          | मापना, मान करना                  |
| ओमील      | अव + √मील्       | मुद्रित होना, बन्द होना          |
| ओमुय      | अव + √मुच्       | पहनना                            |
| ओरस       | अव + √तृ         | नीचे उतरना                       |
| ओरुम्मा   | उद्+√वा          | सूखना                            |
| ओलग्ग     | अव + √लग्        | पीछे छगना                        |
| ओिंछप     | अव + √िछप्       | छीपना, छेप समाना                 |
| ओल्ह्व    | वि + √ध्यापय     | बुभाना, उंडा करना                |
| ओवत्त     | अप + √वर्त्तय्   | उलटा करना, घुमाना                |
| ओसुक      | √तिज             | तीक्ष्ण करना, तेज करना           |
| ओहट्ट     | अप +√बट्         | कम होना, हास होना                |
| ओहर, ओहिर | अप + √ह, अव + √ह | अपहरण करना; टेढ़ा होना,वक्र होना |
| ओहाम      | √तुऌय्           | तौछना, तुछना करना                |
| ओहार      | अव +√धारय्       | निश्चय करना                      |
| ओहाव      | क्षा+√क्रम्      | आक्रमण करना                      |
| ओहाव      | अव +√घाव्        | पीछे हटना                        |
| ओहीर      | नि + √दा         | सो जाना, निद्रा लेना             |
|           |                  | •                                |

क

| कंड        | √कण्ड्    | धान का छिलका अलग करना        |
|------------|-----------|------------------------------|
| कंडार      | उत् +√क   | खोदना, छील-छाल कर ठीक करना   |
| कंद        | √क्रन्ड्  | रोना, आक्रन्दन करना          |
| कंप        | √कम्प्    | काँपना, हिस्रना              |
| कज्जलाव    | √घुड      | े इवना, वृद्गा               |
| कट्ट, कत्त | √कृत्     | काटना, छेदना                 |
| कडक्ख      | √कटाक्षय् | कटाक्ष करना                  |
| कड्ढ       | √ऋप्      | खीचना                        |
| 'कड        | √कथ्      | कार्य करना, उवालना, गरम करना |
| कण्        | √कण्      | शब्द करना, आवाज करना         |
| कप्प       | √कृष्     | समर्थ होना, कल्पना करना      |
| कम         | √कम्      | चाहना                        |

| कयस्थ          | √कदर्भय्     | हैरान करना                        |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| कर, कुण, कुव्व | √ <u>a</u>   | करना, वनाना                       |
| कराल           | √कराऌय्      | फाइना, छिद्र करना                 |
| कल             | √कछय्        | संख्या करना, जानना                |
| कव             | √₽ `         | आवाज करना, शब्द करना              |
| कस             | √कस्         | कसना, विसना                       |
| कसाय           | √कशाय्       | ताड्न करना, मारना                 |
| कह             | √कथय् , √कथ् | कहना, बोलना; काथ करना,उबालना      |
| कार            | √कारय्       | करवाना, वनवाना                    |
| कास            | √कास्        | कहरना, खाँसना                     |
| किट्ट          | √कीर्त्तय    | श्लाघा करना, स्तुति करना          |
| किड्ड, कील     | √क्रीड्      | खेलना, क्रीडा करना                |
| किर            | <b>√</b> कॄ  | फेंकना                            |
| किछाम          | √क्लमय्      | ङ्घान्त करना, खिन्न करना          |
| किलिस          | √िक्रग्      | खेद पाना, थक जाता, दु:खी होना     |
| कीण, के        | √क्रो        | खरीदना, मोल लेना                  |
| कुंच<br>*      | <b>√</b> ∌≅_ | जाना, चलना                        |
| कु <b>च्छ</b>  | √कृहस्       | निन्दा करना, धिकारना              |
| कुउमा          | √कुच्        | क्रोध करना                        |
| ज़<br>इ        | √⊛ଞ୍         | कृतना, पीसना, ताड़न करना          |
| कुटव           | √इव्, √भाष्  | कोष करना; चोछना, कहना             |
| कुरुकुर        | √कुरुकुराय   | कुलकुलाना, बढ़बढ़ाना              |
| कुरुल          | √₹           | आवाज करना, कौए का वोलना           |
| कुह            | √कुथ्        | सङ् जाना, दुर्गन्ध देना, वदवृ आना |
| केलाय          | समा + √रचय्  | साफ करना, ठीक करना                |
| कोक            | च्या + √हं   | बुलाना, आह्वान करना               |
|                | ख            |                                   |

ख

| खंच<br>खंज  | √कृष<br>√खझ् |
|-------------|--------------|
| <b>खं</b> ड | √खण्डय्      |
| खंप         | √सिच्        |
| खच          | √खच्         |

खींचना, वश में करना लंगड़ा होना तोड़ना, टुकड़े करना सींचना, छिड़कना पावन करना, पवित्र करना

सर्वन करना √मृद् खड्ड, खुड्ड खोदना √खनू खण √क्षम् क्षमा करना खम

खर, खिर √क्षर् भरना, टपकना, नष्ट होना दुतकारना, निर्भर्त्सना करना खरंट √खरण्डय

पड़ना, गिरना √स्खल खल √क्षपय नाश करना खब दे० खिसकना, पढ़ना खस खाना, भोजन करना √खाड् खा माफी साँगना खाम √क्षमय धोना, पखारना खाल -√क्षाख्य खिछ, खेळ √खेल् क्रीडा करना, खेल करना

√क्षिप् खिब

तोड़ना, दुकड़े करना, खंडित करना √तुड् खुट्ट, खुड

नीचे उत्तरना दे० खुडुक हूबना, निस्ग्न होना खुप्प √मस्ज् •

खित्र करना, खेद करना खेअ √खेदय खेड, खेडू खेती करना; क्रीडा करना, खेलना √कृष्, √रम्

खोट्ट खरखराना, ठोकना

खोभ √क्षोभय् विचलित करना, धैर्य से च्युत होना

ग

गंठ √मध् गूँथना, गठना गच्छ √गम् जाना, गमन करना गज्ञ √गर्ज् गरजना, घड़घड़ाना दे० गडयड गर्जन करना, आवाज करना गिनना, गिनती करना, गणना करना गण √गणय गद् √गद् बोलना, कहना

गम जाना, गति करना, चलना √गम् गरह √गई् निन्दा करना, घृणा करना गरुअ, गरुआ √गुरुकाय गुरु करना, बड़ा बनाना

गल गल जाना, सङ्ना गवेस √गवेपय

गवेपणा करना, तलाश करना

| गह               | √मह््                      | ग्रह्ण करना                      |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| गहगह             | दे॰                        | हर्प से भर जाना                  |
| गा, गाञ          | √मै                        | गाना, आलापना                     |
| गाल              | √गाऌय्                     | गालना, छानना                     |
| गाह्             | √श्राह्य                   | ब्रहण करना                       |
| गिक्स            | √रीत्र                     | आसक्त होना, सम्पट होना           |
| गिर, गिल         | √2                         | बोछना, उच्चारण करना; निगलना      |
| गुंठ             | √ग्रेवद्र                  | धूसरित करना, धूछ के रंग का       |
|                  |                            | करना                             |
| गुभ, गुम्ह, गुंफ | $\sqrt{3}\pm d\tilde{\nu}$ | गूँथना                           |
| गुड              | √गुड्                      | युद्ध के लिए तय्यार करना, सजाना  |
| गुण              | √गुणय्                     | <b>गिन</b> ना                    |
| गुप्प            | √गुप्                      | व्याकुछ होना                     |
| गुम              | √भ्रम्                     | घूमना, पर्यटन करना               |
| गुम्म, गुम्मड    | √मुह्                      | सुरध होना, घवड़ाना, व्याकुल होना |
| गुलगुंब          | उत् +√क्षिप् ,उत् +√नः     | मय ऊँचा फैंकना, ऊँचा करना, उन्नत |
|                  |                            | करना                             |
| गुलगुल           | √गुरुगुरुाय्               | गुरुगुरु आवाज करना               |
| गुरुल            | चाडु √कृ                   | खुशामद करना                      |
| गृह              | √गुह्                      | छिपानाः गुप्त रखना               |
| गेपह             | √यह_                       | म्रहण करना                       |
| गोवाय            | √गोपाय्                    | छिपाना, रक्षण करना               |
|                  | घ                          |                                  |
| घट्ट             | √घह_                       | त्पर्श करना, छूना                |
| घड, घडाव         | √घट्                       | चेष्टा करना, बनाना, सिष्ठाना;    |
| ,                |                            | बनवाना                           |
| घत्त, घह्न       | √क्षिप् , √गबेष्           | फेंकना, डालना, ह्रद्ना, खोजना    |
| घत्त             | √पह                        | म्रहण करना                       |
| घाड              | √ৠ৾য়ৣ                     | अष्ट होना, च्युत होना            |
| घाय              | √हन्                       | मारनाः विनाश करना                |
| घिस              | √श्रस्                     | त्रसना, निगछना, भक्षण करना       |
| घुडुक            | √गर्ज्                     | गर्जना                           |
| -                |                            |                                  |

#### अभिनव प्राकृत-व्याकर्ण

| घुम्म           | √चुर्ण              | घूमना, चकाकार फिरना            |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| युरुक<br>युरुक  | देव                 | घुड़कना, घुड़की देना           |
| <b>यु</b> रुयुर |                     | घुरघुराना<br>-                 |
|                 | √घुरुघुराय्         |                                |
| घुलघुल          | √घुलघुलाय्          | घुछघुछ की थावाज करना           |
| घुसल<br>घे      | √मथ्<br>'           | मथना, विछोडन करना              |
|                 | √मह्                | प्रहण करना                     |
| घोर             | √घर्                | निद्धा में बुरबुर की आवाज करना |
| घोछ             | √घोछय               | घिसना, रगड़ना                  |
| घोस             | √घोपत्र्            | घोषणा करना                     |
| •               | च                   |                                |
| चंकम            | √चङ्कम्             | बारम्बार चलना, इधर-उधर अमण     |
|                 |                     | करना                           |
| चंछ, चच्छ       | √तक्ष्              | छीलना, तरासना, काटना           |
| चंड             | √िषप्               | पीसना                          |
| चंप             | दे०                 | चाँपना, द्वाना                 |
| चंप             | √ <del>वव्</del>    | चर्चा करना                     |
| चक्सम, चक्सम    | √अम्                | घूमना, भटकना                   |
| चक्ख            | आ + √स्वाद्य्       | चलना, स्वाद छेना, चीखना        |
| चच्चुप्प        | √अर्षय्             | अर्पण करना                     |
| <i>च</i> ज      | √हरू                | देखना, अवङोकन करना             |
| चट्ट            | दे०                 | चाटना -                        |
| चड              | आ + √हह्            | चढ़ना, ऊपर बैठना               |
| चड्ड            | √सृद्, √षिप्, √भुज् | मर्देन करना, मसलना; पीसना;     |
|                 |                     | भोजन करना                      |
| चटप             | आ + √कम्            | आक्रमण करना                    |
| चमक्क           | चमत् + √कृ          | विस्मित करना, आश्चर्यान्वित    |
|                 |                     | करना                           |
| चमड             | √भुज्               | भोजन करना                      |
| चम              | √त्यज् , √शक् , √च  | यु छोड़ना, सकना, समर्थे होना;  |
|                 |                     | भरना .                         |
| चर              | √वर्                | गमन करना, चलना                 |
| चल              | √चल्                | 53 >>                          |
| चव              | √कथय्, √च्यु        | कहना, बोलना; मरना, च्युत होना  |

| चाव       | √चर्वर्    | चबाना                     |
|-----------|------------|---------------------------|
| चाह       | √बाञ्छ्    | चाहना, वाञ्छा करना        |
| चिइच्छ    | √चिकित्स्  | दवा करना, चिकित्सा करना   |
| चिंत      | √चिन्तय्   | चिन्ता करना, विचार करना   |
| चिगिचिगाय | √िचकचिकाय् | चक्चकाट करना              |
| चिट्ठ     | √स्था      | वैठना, स्थिति करना        |
| चित्त     | √िचत्रय्   | चित्र बनाना               |
| चु        | √च्यु      | मरना, जन्मान्तर में जाना  |
| चुअ       | √श्चुत्    | करना, टपकना               |
| चुंट      | √िच        | पुष्पचयन करना             |
| चुंब      | √चुम्ब्    | चुम्बन करना               |
| चुक       | √ৠ৾য়্     | चूकना, भूलना              |
| चुण्ण     | √चूर्णय्   | चूरना, दुकड़े-दुकड़े करना |
| चूर       | √चूरय्     | खण्ड करना                 |
| चूह       | √क्षिप्    | फेंकना, डालना             |
| चेअ       | √चित्      | चेतना, सावधान होना        |
| चोअ       | √बोद्य्    | प्रेरणा करना, कहना        |

छ

| छंद                | √छन्ड्            | चाहना, वाञ्छना               |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>छ</b> ंडज       | √राज्             | शोभना, चमकना                 |
| छंड                | आ + √सह्          | आरूढ होना, चढ़ना             |
| ब्रह्ड             | √छर्दय् , √मुच्   | वसन करना, छोड़ना, त्याग करना |
| छण                 | √क्षण्            | हिंसा करना                   |
| छ्रल               | √छलय्             | ठगना, वञ्चन करना, छल करना    |
| छाय                | √छादय्            | क्षाच्छादन करना, ढकना        |
| छिंद               | √छिद्             | छेदना, विच्छेद करना          |
| छिव, छुव, छिह      | √स्पृश्           | स्पर्श करना, छूना            |
| छुंद               | आ <b>+</b> √क्रम् | आक्रमण करना                  |
|                    | √छुर्             | <b>छेप करना, छीपना</b>       |
| छु <b>र</b><br>छेअ | √छेदय्            | छिन्न करना                   |
| छोड                | √छोटय्            | छोड़ना, बन्धन मुक्त करना     |
|                    |                   |                              |

ज

| <b>অ</b> প্ত                 | √त्वर्                             | स्वरा करना, शीव्रता करना                    |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| जं <b>प</b>                  | √जल्प                              | बोलना, कहना                                 |
| जंभा                         | √जुम्भ्                            | जंभाई लेना                                  |
| जमा                          | √जागृ                              | √जागना, नींद से उठाना                       |
| जन्म<br>जन्मर                | √जर्जरय्                           | जीर्ण करना, खोखला करना                      |
| जण                           | √जनय्                              | उत्पन्न करना                                |
|                              | √धमय                               | काव् में छाना, नियन्त्रण करना               |
| जम<br>जम्म                   |                                    | उत्पन्न होना; खाना, भक्षण करना              |
| जम<br>जय                     | √जन्, √जम्<br>√जि, √यत्            | जीतना, पूजा करना                            |
| जय<br>जर                     |                                    | जीर्ण होना, पुराना होना, बूढ़ा होना         |
| জং<br>জন্ত                   | √ <b>ज्</b>                        | जलना, दग्ध होना                             |
| जल<br>जव                     | √ज्वल्<br>√यापय् , √जप्            | गमन करना, भेजना; जाप करना                   |
| जह                           | √काषण् , ४णण्<br>√हा               | नमन करना, मजना; जाप करना<br>त्यागना, छोड़ना |
| <sub>অ</sub>                 | <sup>∨हा</sup><br>√जन्, √या        | उत्पन्न होना; जाना, गमन करना                |
| जाण                          | √ता.<br>√ता                        | जानना, समभाना, ज्ञान प्राप्त करना           |
| जाम                          | √સા<br>√ <b>મ્</b> ज્              | साफ करना, मार्जन करना                       |
|                              | •                                  | प्रार्थना करना, माँगनाः पीड़ना,             |
| जाय                          | √याच्, √यातय्                      | यन्त्रणा करना                               |
| चित्र चीन                    | √जीव्                              |                                             |
| जिअ, जीव<br>जिण              | √জ।ব্<br>√জি                       | जीना, प्राणघारण करना<br>जीतना, वश करना      |
| जिम, जेम                     | √मुज्<br>राज                       | जीमना, भोजन करना                            |
| जीह                          | √छर्<br>√छस्ज्                     | रुजा करना<br>रुजा करना                      |
|                              | √ह<br>रुकरण्                       | देना, अर्पण करना                            |
| স্তু <del>ৰ্</del> ছ<br>সু্য | vs<br>र्यक्रुघ् , र्राखद् , र्राज् |                                             |
| off                          | 13.7, 1195, 10g                    | करना; सूखना, झुरना                          |
| जो                           | √इश्                               | देखना                                       |
| जोअ                          | √द्युत् , √योजय्                   | प्रकाशित होना; जोड़ना, युक्त करना           |
| जोह                          | √युघ्                              | लड़ना, युद्ध करना                           |
|                              | झ                                  | ſ                                           |
| झंख                          | सं +√तप्                           | संतप्त होना, संताप करना                     |
| झंख                          | वि +√छप्                           | विलाप करना, वकवाद करना                      |

## श्रभिनव प्राकृत-व्याकरण

| भंख                | उपा +√छम्            | उपालंभ देना, उलाहना देना          |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| भंख                | निर् + √श्वस्        | निश्वास छेना                      |
| <b>भं</b> भण       | √झंभाणाय्            | सन-भान करना                       |
| <b>भं</b> प        | √अम्                 | घूमना, फिरना                      |
| भड                 | √शढ्                 | संब्नां, टपकना                    |
| भडाटप              | आ +√छिद्             | भापटना, भापट मारना, छीनना         |
| भाग, भुग           | √ज्गुप्स्            | घृणा करना                         |
| भर, भूर            | √क्षर, √स्मृ         | <b>भरना, ट</b> पकना; याद करना     |
| भा                 | √ध्ये                | चिन्ता करना, ध्यान करना           |
| भाम                | √दह्                 | जलाना, भस्म करना                  |
| भिछ                | √स्ना                | स्नान करना, जल गिराना             |
| मुज, भूर           | √जुगुष्स् , √क्षि    | धणा करना, निन्दा करना, क्षीण होना |
| <b>म्हो</b> ड      | √काष्य्              | पेड़ आदि से पत्तों को गिराना      |
| भोस                | √गवेपय्              | खोजना, अन्वेपण करना               |
|                    | ट                    |                                   |
| टिविडिक            | √मण्डय्              | मण्डित करना                       |
| टिट्टियाव          | दे०                  | बोलने की प्रेरणा करना             |
| <b>टिरिटि</b> छ    | √भ्रम्               | घूमना, फिरना                      |
| दुट                | √ञ्चट्               | ूटना, कट जाना                     |
|                    | ठ                    |                                   |
| ठय                 | √स्थग्               | बन्द करना, रोकना                  |
| ठव, ठाव            | √स्थापय्             | स्थापन करना                       |
| ठा                 | √स्था                | वेठना, स्थिर रहना                 |
| ठ-<br>ठिन्ब        | वि +√फुट्            | मोड्ना                            |
|                    | ड                    | uldu                              |
| डर                 | √त्रस्               | हरना, भयभीत होना <sup>-</sup>     |
| <b>ड</b> ह         | √वा<br>√             | पीना                              |
| डप                 | <b>भ .</b><br>भ √≀भ् | आरम्भ करना                        |
| ड <b>ह</b>         | √दह्                 | जलाना, दग्ध करना                  |
| डिंभ               | √संस्                | नीचे गिरना, ध्वस्त होना           |
| डिक, ढिक           | √गर्ज                | साँड का गर्जना करना               |
| डिप्प <sup>°</sup> | √दीप्, वि +√गल्      | दीपना, चमकना; गलजाना, सद जाना     |
|                    |                      |                                   |

घूमना, चक्कर लगाना √श्रम् डुं, डुछ डोलना, हिलना, कांपना डुल, डोल √दोछय् उल्लंघन करना, कृद जाना उत् + √लंघ् डेव ढ घूमना, अमण करना √अ़म् ढंढह, ढुम ढकना, आच्छादन करना √छादय् दक टपकना, नीचे गिरना, नीचे पड़ना दे० ढाल भेंट करना, अर्पण करना र्रहीक दुक्क ण् खुश होना, आनन्दित होना, णंद √नन्द् समृद्ध द्वीना नाचना, नृत्य करना णच, णट्ट √नृत्, √नट् √ज्ञा जानना, समभना णंडज, जप्प, जा व्याकुल होना √गुप् णड √नद् नाद करना, आवाज करना णद नि +√अस् , √नश् स्थापन करना; भागना, पछायन करना णस नमाना, नीचा करना √नमय् णाम √नाशय् णास, णासव नाश करना णिअ, णिअच्छ √दश् देखना णिअच्छ नियमन करना नि +√यम् णिअह निवृत होना, बनाना नि +√बृत् णिअद कहना, बोलना नि +√गद् णिअम नियन्त्रित करना नि 🕂 🗸 यम् णिउंज नि +√युज् जोड़ना, संयुक्त करना णिउड्ड √मस्ज्, नि +√बुड् मजन करना, डूबना णिंद √निन्ड् निन्दा करना णिकाय नि +√काचय् नियमन करना, नियन्त्रण करना णिकिंत नि 🕂 🐙त् कारना, छेदना णिकुट्ट नि +√कुट् कृटना णिक्स

निर् +√कस्

निर्+्की

णिक्किण

निकासना, बाहर निकालना

निष्क्रय करना, खरीदना

| •                |                |                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>णिगद्</b>     | नि + √गद्      | कहना                              |
| <b>णिगिण्ह</b>   | नि + √ग्नह्    | निम्रह करना, दण्ड करना, दण्ड देना |
| णि <b>गुं</b> ज  | नि + √गुज्ज्   | गूँजना, अन्यक्त शब्द करना         |
| <b>णिगृह</b>     | नि +√गुह्      | छिपाना, गोपन करना                 |
| णिगगच्छ          | निर् + √गम्    | बाहर निकालना                      |
| णिचल             | √क्षर् , √मुच् | भरना, टपकना; दुःख को छोड़ना,      |
| ~                |                | दुःख का त्याग करना                |
| णिच्छय           | निस् + √िच     | निश्चय करना, निर्णय करना          |
| णिच्छछ           | √छिद्          | छेदना, काटना                      |
| णिच्छुभ          | नि +√क्षिप्    | बाहर निकालना                      |
| णिच्छोड          | निस् +√छोटय्   | वाहर निकलने के लिए धमकाना         |
| णिच्छोल          | निस् +√तक्ष्   | छीलना, छास्र उतारना               |
| णिङ्जर           | निर्+√जृ       | क्षय करना, नाश करना               |
| णिङ्जा -         | निर्⊹√या       | बाहर निकालना                      |
| णिडिजण           | निर्+√जि       | जीतना, पराभव करना                 |
| णिज्जूह          | निर्+√यूह्     | परित्याग करना, रचना, निर्माण      |
|                  |                | करना                              |
| णि <b>ङ्भर</b>   | √िक्ष          | क्षीण होना                        |
| णिङ्मा           | निर्+ √ध्ये    | विशेष चिन्तन करना                 |
| णिदृअ            | √क्षर्         | टपकना, चूना                       |
| णिट्टय, णिट्टव   | नि +√स्थापय्   | समाप्त करना, पूर्ण करना           |
| णिट्ठा           | नि ∔√स्था      | समाप्त होना                       |
| णिद्ठुह          | नि + √स्त∓भ्   | निष्टम्भ करना, निश्चेष्ट होना     |
| <b>णि</b> ण्णास  | निर् + √नाशय्  | विनाश करना                        |
| णि <b>ण्ह्</b> व | नि ∔ √हु       | अपलाप करना                        |
| णित्थ <b>र</b>   | निर्+√तृ       | पार करना, पार उतरना               |
| णिदंस            | नि +√दर्शय्    | उदाहरण वतलाना, दृष्टान्त दिखाना   |
| णिदह             | निर्+√दह्      | ं जला देना, भस्म करना             |
| णिहिंस           | निर्+े √दिश्   | उच्चारण करना, कथन करना            |
| णिद्धाव          | निर्+√धाव      | दौड़ना                            |
| <b>णिद्धुण</b>   | निर्+√धू       | विनाश करना, दूर करना              |
| णिप्पंख          | निर्∔-√पक्षय्  | पक्षरहित करना, पंख तोड़ना         |
| णिपज             | निर्+ √पट्     | उपजना, सिद्ध होना                 |

|                  | -                       |                            |
|------------------|-------------------------|----------------------------|
| গিণ্দিভ          | नि + √स्फिट्            | बाहर निकलना                |
| णिबंध            | नि + √वंध्              | र्वांधना                   |
| णिबुड्ड, णिबोल   | नि + √मस्ज्             | निमज्जन करना, डूबना        |
| णिवभच्छ          | निर्+ √भटस <sup>°</sup> | तिरस्कार करना, अपमान करनाः |
| ,                |                         | अवहेलना करना               |
| णि <b>टभर</b>    | निर्∔ √म्ट              | सरना, पूर्ण करना           |
| णिहिंभद          | निर्4 √भिट्             | तोड़ना, विदारण करना        |
| <b>णिभा</b> ल    | नि ∔√भालय्              | देखना, निरीक्षण करना       |
| णिभेल            | निर + √भेछय्            | वाहर करना                  |
| णिम, णिस         | नि + √अस्               | स्थापन करना                |
| णिमंत            | नि +√सन्त्रय्           | निमन्त्रण देना             |
| णिमन्ज           | नि + √मस्ज्             | डूवना, निमज्जन करना        |
| णिमिल्ल          | नि ∔√मीऌ्               | वाँख मूँदना, आँख मींचनो    |
| णिमे             | नि -∤-√मा               | स्थापन करना                |
| <b>णि</b> स्म    | निर्+√मा                | बनाना, निर्माण करना        |
| <b>णिम्म</b> च्छ | नि +√ऋक्ष्              | विलेपन करना                |
| णि <b>म्</b> मह  | √गम्                    | जाना, गमन करना             |
| णिरक्ख, णिरि     | क्ख निर्+√ईक्ष्         | निरीक्षण करना, देखना       |
| णिरव             | का +√क्षिप्             | क्षाक्षेप करना             |
| णिरस             | निर्+√अस्               | अपास्त करना                |
| णिराकर           | निरा + √कृ              | निपेध करना, दूर करना       |
| णिरिग्घ          | नि-∤-√ङी                | आश्लेप करना, भेंट करना     |
| णिरिणास          | √गस्, √विष्, √          |                            |
| णिरंभ            | नि ∔√रुध्               | निरोध करना, रोकना          |
| णिरुवार          | √সह                     | महण क <b>र</b> ना          |
| णिरूव            | नि +√रूपय्              | विचार कर कहना              |
| णिलिज            | नि ∔√छी                 | भेंटना, मिलना              |
| णित्तीअ          |                         | दूर करना                   |
| णिलुक्क          | √নুঙ্                   | तोड़ना                     |
| णिल्छस           | उत् +√लस्               | उल्ल्सना, विकसना           |
| णिल्लुंञ         | √मुच्                   | छोड्ना, स्यामना            |
| णिवङ्ज           | निर्+√पड्, नि-          | - √सद्, उपजनाः, वैठना      |
| णिवट्ट           | नि + √वृत्              | निवृत्त होना, छौटना, हटना  |
|                  |                         |                            |

| णिवड              | नि +√पत्                    | नीचे पड़ना, नीचे गिरना                        |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| णिवस              | नि + √वस्                   | निवास करना                                    |
| णिवह              | √गम, √नश्, √पिप्            | जाना; भागना, पलायन करना,                      |
| •                 |                             | पीसना                                         |
| णिवार             | नि +वारय्                   | निवारण करना, निपेध करना                       |
| णिविस             | निर्+√विञ्                  | बैठना                                         |
| <b>णिवे</b> अ     | न्ति+ √वेदय्                | सम्मानपूर्वक ज्ञापन करना                      |
| णिन्वड            | √मुच् , √भू                 | दुःख को छोड़ना; पृथक् होना, जुदा<br>होना      |
| णिव्यण्ण          | निर्+√वर्णय्                | रलाघा करना, प्रशंसा करना, देखना               |
| णिव्यत्त          | निर्+√वर्तय्,+√वृत्तय्      |                                               |
|                   |                             | करना                                          |
| णिञ्चय            | निरं + √बृ                  | शान्त होना                                    |
| णिव्वर            | √कथ्, √छिर्                 | दु:ख कहना; छेदन करना, काटना                   |
| णिव्वल            | निर्+√पद्                   | निष्पन्न होना                                 |
| णिव्वव            | निर्+ √वापय्                | ठंडा करना, बुक्ताना                           |
| णिव्वह            | { निर्+ √वह्<br>{ उद्+ √वह् | निभाना, निर्वाह करना; घारण करना,<br>ऊपर उठाना |
| णिच्वा            | वि + √श्रम्                 | विश्राम करना                                  |
| <b>णि</b> व्विज्ञ | निर््+ √विद्                | निर्चेद पाना, विरक्त होना                     |
| णिव्विस           | निर्∸√विश्                  | स्याग करना                                    |
| णिव्वेद्व         | निर्+√वेष्टय्               | नाश करना, क्षय करना                           |
| णिव्वेल           | निर्+ √वेछ्                 | <b>फुरना</b>                                  |
| . णिव्बोल         | √₹                          | क्रोध से होठ काटना, होठ को मलिन               |
|                   |                             | करना                                          |
| णिसम              | नि + √शमय्                  | सुनना                                         |
| णिसाण             | नि + √शाणय्                 | शान पर चढ़ाना, तीक्ष्ण करना                   |
| णिसिर             | नि +√सज्                    | बाहर निकालना, त्याग करना                      |
| णिसीअ             | नि ∔√पट्                    | चैठना                                         |
| <b>णिसुं</b> भ    | नि + √ग्रुम्भ्              | सार डालना, मारना                              |
| णिसुण             | नि + √श्रु                  | सुनना                                         |
| णिसेव             | नि + √सेव्                  | सेवा करना                                     |
| णिसेह             | नि ∔ √िषध्                  | निपंध करना, निवारण करना                       |

| णिस्सम्म      | निर् +√श्रम्                          | वैठना                                           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| णिस्सिच       | निर्+√सिच्                            | प्रक्षेप करना, डालना                            |
| णिह्ण         | नि + √हन् , + √खन्                    | मारनाः गाइना                                    |
| णिह्म्म       | नि + √हम्म्                           | जाना, गमन करना                                  |
| णिह् <b>र</b> | नि + √ह, + √स                         | पाखाना जाना, वाहर निकलना                        |
| णिहस          | नि ∔ √गृप्                            | चिसना                                           |
| णिहा          | नि + √घा, + √हा,                      |                                                 |
|               | √हश                                   | स्थापन करना; त्याग करना; देखना,                 |
| णिहुव         | √कामय्                                | संभोग की अभिछापा करना                           |
| णिहोड         | नि + √वारय्, √पातय्                   | निवारण करना; गिराना, नाश करना                   |
| णी, णीज       | √गम्                                  | जाना, गमन करना                                  |
| <b>णीरं</b> ज | √भज्ज्                                | तोड़ना                                          |
| णीरव          | का + √क्षिप्                          | आक्षेप करना                                     |
| णीहर          | { आ + √हन्द्, नि + √स,<br>{ नि + √हद् | आक्रन्दन करना, बाहर निकालना,<br>प्रतिध्वनि करना |
| णुमङ्ज        | नि + √सद्                             | बैठना                                           |
| णुच्च         | प्र +√काशय्                           | प्रकाशित करना                                   |
| ग्र्म         | √छादय्                                | ढकना, छिपाना                                    |
| णोझ           | √क्षिप् , √नुद्                       | फेंकना; प्रेरणा करना                            |
| ण्हव          | √स्तपय्                               | नहुलाना, स्नान कराना                            |
| <b>ग्हा</b>   | √स्ना                                 | स्नान करना, नहाना                               |
|               | त                                     |                                                 |

#### ব

| तक्क         | √तर्क्       | तर्के करना          |
|--------------|--------------|---------------------|
| तक्ख         | √तक्ष्       | छीलना, काटना        |
| तड, तड्ड, तण | √तन्         | विस्तार करना        |
| तंडरफड       | दे०          | तङ्फड्राना          |
| तणुअ         | √तनय्        | पतला करना, मृश करना |
| तप्प, तव     | √तप्         | तप करना             |
| तमाड         | √श्रमय्      | . घुमाना, फिराना    |
| तस्म         | √त <b>म्</b> | खेद करना            |
| तर           | √লৄ          | तैरना               |
| तस्हरू       | √सिच्        | र्सीचना             |

# अभिनव प्राकृत-व्याकरण

| तव, ताव                                                                            | √तपय्, √तापय्                                                                           | गर्भ करना                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस                                                                                 | √त्रस्                                                                                  | <b>डरना, त्रास पाना</b>                                                                                                                                                                                      |
| ताड                                                                                | √ताडय्                                                                                  | ,<br>ताड्ना                                                                                                                                                                                                  |
| तालिअंट                                                                            | √श्रामय्                                                                                | चुमाना, फिराना                                                                                                                                                                                               |
| तिउट्ट                                                                             | √त्रुट्                                                                                 | हृदना                                                                                                                                                                                                        |
| तिप्प                                                                              | √तर्पय्, √तिप्                                                                          | तृप्त करना; भरना, चूना                                                                                                                                                                                       |
| तिम्म                                                                              | √स्तीम्                                                                                 | भीमना, आई होना                                                                                                                                                                                               |
| तीर                                                                                | √शक्, √तीरय्                                                                            | समर्थ होना; समास करना,                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>*</b> / • <b>*</b>                                                                   | परिपूर्ण करना                                                                                                                                                                                                |
| <b>તુ</b> आ                                                                        | √तुद्                                                                                   | व्यथा करना, पीड़ा करना                                                                                                                                                                                       |
| <b>तुअर</b>                                                                        | √त्वर्                                                                                  | शीघता करना, त्वरा करना                                                                                                                                                                                       |
| तुष्ट, तुड                                                                         | √खट्                                                                                    | द्धटना                                                                                                                                                                                                       |
| <b>तु</b> यट्ट                                                                     | त्वग् + √वृत्                                                                           | पार्श्व को घूमना, करवट बदलना                                                                                                                                                                                 |
| ਰੁਲ                                                                                | √तोलय्                                                                                  | तोलना                                                                                                                                                                                                        |
| तूस, तोस                                                                           | √तुष्                                                                                   | खुश होना                                                                                                                                                                                                     |
| तेअ                                                                                | √तेजय्                                                                                  | तेज करना                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | थ                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| થંમ                                                                                | √स्तम्भ्                                                                                | रुकना, स्तब्ध होना, स्थिर होना                                                                                                                                                                               |
| थंभ<br>थक्क                                                                        |                                                                                         | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | √स्तम्भ्                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| थक्क<br>थगथग                                                                       | √स्तम्म्<br>√स्थाः, √फक्, √श्रम्<br>√थगथगय्                                             | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, कांपना                                                                                                                                              |
| थक्क                                                                               | √स्तम्म्<br>√स्थाः, √फक्, √श्रम्<br>√थगथगय्<br>√स्तन्                                   | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना                                                                                                                                                                |
| थक्क<br>थगथग                                                                       | √स्तम्म्<br>√स्थाः, √फक्, √श्रम्<br>√थगथगय्<br>√स्तन्<br>√स्थगय्                        | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना                                                                                                            |
| थक्क<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर                                                   | √स्तम्म्<br>√स्थाः, √फक्क् , √श्रम्<br>√थगथगय्<br>√स्तन्<br>√स्थगय्<br>दे०              | रहना, बैठना, नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना                                                                                                                            |
| थक्क<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, धुण                                        | √स्तम्म्<br>√स्थाः, √फक्, √श्रम्<br>√थगथगय्<br>√स्तन्<br>√स्थगय्                        | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना                                                                                                            |
| थक्क<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, थुण                                        | √स्तम्म्<br>√स्थाः, √फक्क् , √श्रम्<br>√थगथगय्<br>√स्तन्<br>√स्थगय्<br>दे०              | रहना, बैठना, नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना                                                                                                  |
| थक्क<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, थुण<br>थिप<br>थिप                          | √स्तम्म्<br>√स्थाः, √फक्, √श्रम्<br>√थगथगय्<br>√स्तन्<br>√स्थगय्<br>दे०<br>√स्तु        | रहना, बैठना, नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना<br>स्तुति करना                                                                                   |
| थकक<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, धुण<br>थिप<br>थिप<br>थिम                    | √स्तम्म् √स्था, √फक्, √श्रम् √थगथगय् √स्तन् √स्थगय् दे० √स्त √त्प् वि+√गल् √स्तम्       | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना<br>स्तुति करना<br>तृप्त होना, सन्तुष्ट होना<br>गल जाना<br>आई करना, गीला करना                     |
| थक्क<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, थुण<br>थिप<br>थिप                          | √स्तम्म् √स्था, √फक्, √श्रम् √थगथमय् √स्तन् √स्थगय् दे० √स्छ √तुप् वि+√गल् ्रिस्तम् दे० | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना<br>स्तुति करना<br>तृप्त होना, सन्तुष्ट होना<br>गळ जाना                                           |
| थकक<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, धुण<br>थिप<br>थिप<br>थिम                    | √स्तम्म् √स्था, √फक्, √श्रम् √थमथमय् √स्तम् √स्थमय् दे० √स्छ √तृप् वि+√मल् दे० दे० दे०  | रहना, बैठना; नीचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना<br>स्तुति करना<br>तृप्त होना, सन्तुष्ट होना<br>गल जाना<br>आई करना, गीला करना                     |
| थकक<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरशर<br>थन, धुण<br>थिप<br>थिप<br>थिम<br>थिवथिव<br>थुक्क | √स्तम्म् √स्था, √फक्, √श्रम् √थमथमय् √स्तम् √स्थमय् दे० √स्त √त्प् वि+√गल् दे० दे० दे०  | रहना, बैठना; नोचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना<br>स्तुति करना<br>तृप्त होना, सन्तुष्ट होना<br>गल जाना<br>आई करना, गीला करना<br>थिवथिव आवाज करना |
| थकक<br>थगथग<br>थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, थुण<br>थिप<br>थिपप<br>थिम                   | √स्तम्म् √स्था, √फक्, √श्रम् √थमथमय् √स्तम् √स्थमय् दे० √स्छ √तृप् वि+√मल् दे० दे० दे०  | रहना, बैठना, नोचे जानाः थकना,<br>श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना<br>स्तुति करना<br>तृप्त होना, सन्तुष्ट होना<br>गळ जाना<br>आई करना, गीळा करना<br>थिवथिव आवाज करना |

## अभिनव प्राकृत-न्याकरण

| दम<br>दय<br>दल, दा; दल | र्यसम्<br>रहम्<br>रोहा, र्यदल्, र्यदलम् | निग्रह करना रक्षण करना, कृषा करना, देना देना, दान करना; विकसना, फटना चूर्ण करना, दुकड़े करना दुर्गति होना, दिस्ह होना |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दछिद्दा                | √द्रिद्रा                               | हुम.त हाचा, पारम खारा<br>छोड्ना                                                                                       |
| द्व                    | <b>√</b> 5                              | छाड्ना<br>दिलाना                                                                                                      |
| द्वाव                  | √दापय्                                  | जलना, भस्म करना                                                                                                       |
| दह                     | √दह्                                    | विदारना, तोड़ना                                                                                                       |
| दार                    | √दारय <u>्</u><br>।-२००७                | दीक्षा देना                                                                                                           |
| दिक्ख<br>दिगिच्छ       | √दीक्ष्<br>√जिवत्स्                     | खाने की इच्छा करना                                                                                                    |
|                        | भागपाल्<br>घिटप √हीष्                   | चमकना, तेज होना                                                                                                       |
| दिव, देव               | √दिव्                                   | क्रीड़ा करना, जीतने की इच्छा करना                                                                                     |
| दुक्खाव                | √दुःखय्                                 | दुःख उपजाना, दुःखी करना                                                                                               |
| दुगुण                  | √द्विगुणय्                              | हुगुना करना                                                                                                           |
| दुरुदुह                | √श्रम्                                  | खोयी हुई वस्तु की तलाश में घूमना,                                                                                     |
|                        |                                         | अम्ण करना                                                                                                             |
| दुस्ह                  | क्षा + √रुइ_                            | आरूढ होना, चढ़ना<br>दुहना, दूध निकालना                                                                                |
| दुह                    | √ <u>द</u> ह्                           | हुहना, दूप सम्बद्धाः<br>छेदना; दुःखी करना                                                                             |
| दुहांब, दू             |                                         | उत्ताप करना, सन्ताप करना                                                                                              |
| दू, दूम                | √ष्ट<br>√सु                             | गमन करना, विहार करना                                                                                                  |
| दूब्जइ<br>दम           | √दुष्                                   | दूपित होना, दूपण लगाना                                                                                                |
| दूस<br>देस             | √देशय <u>्</u>                          | कहना, उपदेश देना                                                                                                      |
| दोल                    | √दोख्य                                  | हिछना, भूकना                                                                                                          |
|                        |                                         | ย                                                                                                                     |

ध

धमना, आग में तपाना √ध्मा धम धारण करना, पृथ्वी का पालन करना √E धर संहत होना, एकत्र होना धरिस √घृप धड़कना, भय से न्याकुल होना दे० धवक्क सफेद करना √धवलय् धवल धसना, नीचे जाना √धस् धस

| तव, ताव                                                               | √तपय्, √तापय्                                                           | गर्भ करना                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तस                                                                    | √त्रस्                                                                  | डरना, त्रास पाना                                                                                                                               |
| ताड                                                                   | √ताडय्                                                                  | ताङ्ना                                                                                                                                         |
| तालिअंट                                                               | √श्रामय्                                                                | घुमाना, फिराना                                                                                                                                 |
| तिडट्ट                                                                | √त्रुट्                                                                 | इटना                                                                                                                                           |
| तिप्प                                                                 | √तर्षय्, √तिप्                                                          | तृप्त करना; भरना, चूना                                                                                                                         |
| तिम्म                                                                 | √स्तीम्                                                                 | भीगना, आई होना                                                                                                                                 |
| तीर                                                                   | √शक् , √तीरय्                                                           | समर्थ होना; समाप्त करना,                                                                                                                       |
|                                                                       | ., .                                                                    | परिपूर्ण करना                                                                                                                                  |
| <b>तु</b> आ                                                           | √तुद्                                                                   | व्यथा करना, पीड़ा करना                                                                                                                         |
| <b>तुअर</b>                                                           | √स्वर्                                                                  | शीव्रता करना, त्वरा करना                                                                                                                       |
| तुष्टु, तुड                                                           | √खट्                                                                    | द्भटना                                                                                                                                         |
| <b>तु</b> यष्ट                                                        | त्वग् + √वृत्                                                           | पारर्वे को घूमना, करवट बद्छना                                                                                                                  |
| <i>वु</i> ल                                                           | √तोलय्                                                                  | तोलना                                                                                                                                          |
| तूस, तोस                                                              | √ <b>₫</b> ष_                                                           | खुश होना                                                                                                                                       |
| तेअ                                                                   | √तेजय्                                                                  | तेज करना                                                                                                                                       |
|                                                                       | ં થ                                                                     |                                                                                                                                                |
| થંમ                                                                   | √स्तम्भ्                                                                | रुकना, स्तब्ध होना, स्थिर होना                                                                                                                 |
| थक्क                                                                  | √स्थाः √फक्, √श्रम्                                                     |                                                                                                                                                |
|                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                |
|                                                                       |                                                                         | श्रान्त होना                                                                                                                                   |
| थगथग                                                                  | √थगथगय्                                                                 | श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना                                                                                                                 |
| थगथग<br>थण                                                            | √थगथगय्<br>√स्तन्                                                       | श्रान्त होना                                                                                                                                   |
| _                                                                     | ~                                                                       | श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना                                                                                                                 |
| <b>ॅथ</b> ण                                                           | √स्तन्                                                                  | श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना                                                                                               |
| ेथण<br>थय<br>थरथर<br>थव, धुण                                          | √स्तन्<br>√स्थगय्                                                       | श्रान्त होना<br>फड़कना, कांपना<br>गर्जना, कांपना<br>आच्छादन करना                                                                               |
| ॅथण<br>थय<br>थरथर                                                     | √स्तन्<br>√स्थगय्<br>दे०<br>√स्तु                                       | श्रान्त होना<br>फड़कना, काँपना<br>गर्जना, काँपना<br>आच्छादन करना<br>काँपना                                                                     |
| यण<br>थय<br>थरथर<br>थव, थुण<br>थिप<br>थिप                             | √स्तन्<br>√स्थगय्<br>दे०                                                | श्रान्त होना<br>फड़कना, कांपना<br>गर्जना, कांपना<br>आच्छादन करना<br>कांपना<br>स्तुति करना                                                      |
| थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, थुण<br>थिंप                                   | √स्तन्<br>√स्थगय्<br>दे॰<br>√स्तु<br>√तृप्<br>वि + √गल्<br>√स्तिम्      | श्रान्त होना फड़कना, काँपना गर्जना, काँपना आच्छादन करना काँपना स्तुति करना तृप्त होना, सन्तुष्ट होना गळ जाना आई करना, गीळा करना                |
| यण<br>थय<br>थरथर<br>थव, थुण<br>थिप<br>थिप                             | √स्तन्<br>√स्थगय्<br>दे०<br>√स्त<br>√तृप्<br>वि +√गल्<br>√स्तिम्<br>दे० | श्रान्त होना फड़कना, कांपना गर्जना, कांपना आच्छादन करना कांपना स्तुति करना तुस होना, सन्तुष्ट होना गळ जाना                                     |
| थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, थुण<br>थिप<br>थिप<br>थिम                      | √स्तन् √स्थमय् दे० √स्छ √नुप् वि +√गल् रितम् दे० दे०                    | श्रान्त होना फड़कना, काँपना गर्जना, काँपना आच्छादन करना काँपना स्तुति करना तृप्त होना, सन्तुष्ट होना गळ जाना आई करना, गीळा करना                |
| थण<br>थय<br>थरशर<br>थन, थुण<br>थिप<br>थिप्प<br>थिम<br>थिवथिव<br>थुक्क | √स्तन् √स्थमय् दे० √स्तु √तृप् वि + √गल् रे० दे०                        | श्रान्त होना फड़कना, काँपना गर्जना, काँपना आच्छादन करना काँपना स्तुति करना त्य होना, सन्तुष्ट होना गळ जाना आई करना, गीळा करना थिवधिव आवाज करना |
| थण<br>थय<br>थरथर<br>थन, थुण<br>थिंप<br>थिप्प<br>थिम<br>थिवथिव         | √स्तन् √स्थमय् दे० √स्छ √नुप् वि +√गल् रितम् दे० दे०                    | श्रान्त होना फड़कना, कांपना गर्जना, कांपना आच्छादन करना कांपना स्तुति करना तृप्त होना, सन्तुष्ट होना गळ जाना आई करना, गीला करना                |

निग्रह करना √दमय् द्म रक्षण करना, फुपा करना, देना √दय देना, दान करना; विकसना, फटना द्य र्या, र्यत्, रहत्य् दल, दा; दल चूर्ण करना, दुकड़े करना दुर्गति होना, दरिद्र होना √दरिदा दछिहा छोड्ना √हु द्व दिलाना √दापय द्वाव जलना, भस्म करना √दह् दह विदारना, तोड़ना √दारय दार दीक्षा देना √दीक्ष् दिक्ख खाने की इच्छा करना √जिघत्स् दिगिच्छ चमकना, तेज होना दिष्प, दीव, घिष्प ४दीप् क्रीड़ा करना, जीतने की इच्छा करना √दिव् द्वि, देव दु:ख उपजाना, दुःखी करना √दु:खय् दुक्खाव दुगुना करना √द्विगुणय् दुगुण खोयी हुई वस्तु की तलाश में घूमना, √अम् दुरुदुछ अपण करना आरूढ होना, चढ़ना आ +√रुइ\_ दुस्ह दुहना, दूध निकालना √दुह्् दुह् छेदना; दुःखी करना √छिद्, √दुःखय् दुहांव, दूभ उत्ताप करना, सन्ताप करना 岖 दू, दूम गमन करना, विहार करना √કુ दूउजइ दूचित होना, दूपण लगाना √दुप् दूस कहना, उपदेश देना √देशय् देस हिलना, भूलना दोल √दोछय्

ध

धम √ध्मा धर √ध धरिस √ध्प धवक्क दे० धवल √धवलय धस √धस् धमना, आग में तपाना धारण करना, पृथ्वी का पालन करना संहत होना, एकत्र होना धड़कना, भय से ज्याकुल होना सफेद करना धसना, नीचे जाना

|                 | har Las Laure      |                                  |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| धा, धाव         | √धा, √ध्ये, √धाव्  | धारण करना; ध्यान करना; दौड़ना    |
| घाड             | निर्+√स, √धाड्     | बाहर निकलना; प्रेरणा करना,       |
|                 |                    | नाश करना                         |
| धार             | √धारय_             | धारण करना                        |
| धिक्का <b>र</b> | धिक् + √कारय्      | धिकारना, तिरस्कार वरना           |
| धीर, धीख        | √घीरय्             | धैर्य देना, सान्त्वना देना       |
| धुअ             | <b>শ</b> ন্ত       | काँपना                           |
| ધુવ, ધોअ; ધુવ   | √घाव्, √धू         | घोना, शुद्ध करना; कंपाना, हिलाना |
| घे              | √धा                | धारण करना                        |
|                 | प                  | `                                |
| पउंज            | प्र + √युज्        | जोड़ना, युक्त करना               |
| पडत्त           | प्र + √वृत्        | प्रवृत्ति करना                   |
| पडल             | √पच्               | पकाना                            |
| पडस             | प्र + √हिप्        | द्वेप करना                       |
| पंस             | √पांसय_्           | मलिन करना                        |
| पकत्थ           | प्र +√कत्थ्        | रलाधा करना, प्रशंसा करना         |
| पक्खर           | सं +√नाहय          | सन्नद्ध करना, घोड़े को सजाना     |
| पक्खल           | प्र + √स्खल्       | गिरना, पदना                      |
| पगंथ            | प्र + √कथय्        | निन्दा करना                      |
| पगड्ढ           | प्र <b>+</b> √कृव् | खींचना                           |
| पगर्छ           | प्र + √गल्         | भरना, टपकना                      |
| प्रस            | √ग्रह्् .          | महण करना                         |
| पच              | √पच                | पकाना                            |
| पच्चक्ख         |                    | त्याग करना, छोड़ना               |
| पश्चाअ          | प्रति +√भापयू      | प्रतीति करना, विद्यास करना       |
| पचाया           | प्रत्या +√जन्      | उर्त्पन्न होना, जन्म होना        |
| पचोगिल          | प्रत्यव + √गिल्    | आस्वादन करना                     |
| पच्चोणिवय       | प्रत्यव नि +√पत्   | उछ्छ कर नीचे गिरना               |
| पञ्चोयर         | प्रस्थव + √तृ      | नीचे उतारना                      |
| पच्छ            | प्र + √अर्थय्      | प्रार्थना करना                   |
| पजह             | प्र <b>+</b> √हा   | स्याग करना                       |
| पज              | √पायय्             | पिछाना, पान कराना                |

| पद्मर            | √कथय्               | कहना, बोलना                    |
|------------------|---------------------|--------------------------------|
| पञ्जुवहा         | पर्यु प + √स्था     | उपस्थित होना                   |
| पडमंभ            | प्र -∤ √भःङभ्       | भरना, टपकना                    |
| पट्ट             | √aı                 | पोना, पान करना                 |
| .ट.<br>पडिकप्प   | प्रति + √कृप्       | संनाना, सजाबर करना             |
| पडिक्ख           | प्रति ∔√ईक्ष्       | प्रतीक्षा करना, वाट जोहना      |
| पडिखिज<br>पडिखिज | परि +√खिद्          | खिन्न होना, क्लान्त होना       |
| पिंडच्छ          | प्रति +√इष्         | ब्रह्म करना                    |
| पडिदा            | प्रति + √३।         | पीछे देना, दान का बदला देना    |
| पडिन्नव          | प्रति +√ज्ञापय्     | कहना                           |
| पडिपुच्छ         | प्रति +√प्रच्छ्     | पूछना                          |
| पडिबाह           | प्रति + √बाघ्       | रोकना                          |
| पडिबुङ्भ         | प्रति +√डुघ्        | बोध पाना                       |
| पडिबोह           | प्रति +√बोधय्       | जगाना ·                        |
| पडिभंज           | प्रति + √मञ्ज्      | टूटना, भरन होना                |
| पडिवच्च          | प्रति + √बज्        | वापस जाना                      |
| पडिसव            | प्रति + √श्रु       | प्रतिज्ञा करना, स्वीकार करना   |
| पडिसा            | √शम्                | शान्त होना, भागना, प्लायन करना |
| पडिहण            | प्रति +√हन्         | प्रतिघात करना                  |
| पडिहा            | प्रति +√मा          | साळ्म होना                     |
| पड्डह            | √श्चभ्              | क्षुव्य होना                   |
| पढ               | √पठ                 | पढ्ना, अभ्यास करना             |
| पणाम             | √अर्षय्, प्र +√नमय् | क्षपंग करना, नमाना             |
| पणिहा            | प्रणि + √धा         | एकाम चिन्तन करना, ध्यान करना   |
| पण्णव            | प्र +√ज्ञापय्       | प्ररूपण करना, उपदेश देना       |
| पण्जा            | प्र + √লা           | प्रकर्ष से जानना               |
| पण्हअ            | प्र + √सु           | भरना, टपकना                    |
| पतार             | प्र+√तारय्          | <b>ठ</b> गना                   |
| पत्ति            | प्रति +√इ           | जानना, विश्वास करना            |
| पत्थ             | प्र +√अर्थय्        | प्रार्थेना करना                |
| पत्थर            | प्र + √स्तृ         | विद्याना                       |
| . पन्नाड         | √मृद्               | मर्दन करना                     |
| पृष्             | म + √आप्            | प्राप्त करना                   |

| पमज्ज        | प्र + √मृज्                      | मार्जन करना, साफ सुथरा करना |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| पमा          | प्र 🕂 √मा                        | सत्य-सत्य ज्ञान करना        |
| पमाय         | प्र +√मर्                        | प्रसाद करना                 |
| पमिलाय       | प्र + √म्लै                      | मुरकाना                     |
| पम्हअ, पम्हस | प्र + √स्मृ                      | भृत्र जाना                  |
| पय           | √पच , √पद्                       | पकाला, जाना                 |
| पयह          | √ <del>2</del>                   | शिथिलता करना, ढीला होना     |
| पया          | प्र <del>+</del> √वा             | प्रयाण करना, प्रस्थान करना  |
| पयार         | प्र + √वारय्                     | प्रचार करना, प्रतारण करना   |
| पराइ         | परा +√जि                         | हराना, पराजय करना           |
| परामुस       | परा + √मृञ्                      | स्पर्श करना, छूना           |
| परि          | √ःक्षप्                          | फेंकना                      |
| परिआल        | √वेध्य्                          | चेष्टन करना, छंपटना         |
| परिक्कम      | परि + √क्रम्                     | पाँव से चलना, पैद्छ चलना    |
| परिगिला      | परि + √ग्लै                      | ग्लानि होना                 |
| परिजव        | परि + √विच्                      | पृथक करना                   |
| परित्ता      | परि + √त्रे                      | रक्षण करना                  |
| परिश्रु      | परि + √स्तु                      | स्तुति करना                 |
| परिमइल       | परि ≁√मृज्                       | सार्जन करना                 |
| परिल्ह्स     | परि +√स्न स्                     | गिर पड़ना, सरक जाना         |
| परिवड्ढ      | परि + √बृध्                      | वद्ना                       |
| परिवा        | परि + √वा <sup>`</sup>           | सृखना                       |
| परिस्सअ      | परि + √स्त्रज्जु                 | आर्टिंगन करना               |
| परिह         | परि +√धा                         | पहिरना                      |
| परी          | परिं +√इ, √क्षिप्,               |                             |
|              | √भ्रम्                           | जाना; फेंकना; अमण करना      |
| पलट्ट        | परि +√अस्                        | पलटना, बदलना                |
| पछाय         | परा +√अय्                        | भाग जाना                    |
| पविणी        | प्रवि+√णी                        | दूर करना                    |
| पहास         | प्र ∔√भाष्                       | <b>बोलना</b><br>*           |
| पहुच         | प्र +√भू                         | पहुँचना<br><del>ि</del>     |
| पाए          | √पायय्<br>च । ो <del>क्स्य</del> | पि <b>लाना</b><br>सन्दर्भना |
| पागड         | प्र + √क्टय्                     | प्रकट करना                  |

| पाढ, पाढाव | √पाठय            | पढाना, अध्ययन कराना            |
|------------|------------------|--------------------------------|
| पाण        | प्र ५ √आनय्      | जिल्हाना                       |
| पाणम       |                  | नि:श्वास छेना                  |
| पाम        |                  | प्राप्त करना                   |
| पाधार.     |                  | पंचारना                        |
| पार        | √शक् , √पास्य्   | सकता, करने में समर्थ होना, पार |
|            |                  | पहुँचना                        |
| पारंभ      | प्रा +√।भ्       | आरम्भ करना, शुरू करना          |
| पाछ        | पाछय्            | पालन करना, रक्षण करना          |
| पाव        | प्र +√आय्        | प्राप्त करना                   |
| पाह        | ·                | प्रार्थना करना                 |
| पाहर       | प्र + √ह         | प्रकर्ष से छाना, छे आना        |
| पिंज       | √पिञ्ज्          | रूई धुनना, पींजना              |
| पिंड       |                  | एकत्रित करना, संशिष्ट करना     |
| पिंघ       |                  | ढकना '                         |
| पिज्ज, पिव | √पा              | पीना                           |
| पिट्ट      | √पीडय            | पीडा करना                      |
| पिडव       | √अज <sup>°</sup> | पैदा करना, उपार्जन करना        |
| पिस, पीस   | √िष्             | पीसना                          |
| पिह्       | √स्षुइं्         | इच्छा करना, चाह्ना             |
| पुंज       | √पुञ्ज्          | इकट्टा करना, फैलाना            |
| पुंस       | √मृज्            | मार्जन करना, पौंछना            |
| पुज्ज, पूअ | √पूज्ञय्         | पूजन करना, आद्र करना           |
| पुण        | √ <b>%</b>       | पवित्र करना .                  |
| पेच्छ      | √ध्रा्           | देखना                          |
| पेर        | प्र + √ईरव्      | भेजना, प्रेषण करना             |
| पेल        | √िक्षप्          | फेंकना                         |
| पेस<br>—   | प्र + √एषप्      | भेजना, पठाना, प्रेपण करना      |
| पोस        | <b>√3</b> ª      | पुष्ट होना                     |
|            |                  | <b>T</b>                       |
| फंद        | √स्पन्द्         | थोड़ा हिऌना, धड़कना            |
| फंफ        |                  | <b>उ</b> छलना                  |

डछलना

| फंस—फंसइ       |                    | क्षसस्य प्रमाणित होना         |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
| फंस, फसू, फास, | ्रीस्प्रका         | छूना, <del>र</del> पर्दो करना |
| फ़ुस, फरिस     | V Arsai            | gar, car acti                 |
| फट्ट           | •                  | फटना, ह्रटना                  |
| দ্যৱ           | √ङ्फट्             | खोदना .                       |
| फल             | √फल्               | फलना, फलाग्वित होना           |
| फव्वीह         | √ऌभ्               | यथेष्ट छाभ प्राप्त करना       |
| দাভ            | √स्फाटय्           | फाइना                         |
| फिट्ट          | √ৠ৾য়ৄ             | नीचे गिरना, ध्वस्त होना       |
| फिर            | √गम्               | फिरना, चलना                   |
| फुक-फुकइ       |                    | फुफकारना, फू-फूकी आवाज करना   |
| फुट्           | √स्कुट्            | निकछना, खिलना                 |
| फुम, फुस       | √श्रम् , फूत् + √ङ | भ्रमण करना; फूँक मारना        |
| फ़ु <b>र</b>   | √स्फुर्            | फड़कना, हिरुना, अपहरण करना    |
| <b>फुरफुर</b>  |                    | थरथराना                       |
| फुछ            | √फ़ल्ल्            | फूछना, विकसित होना            |
| फेल            | क्षिप्             | फेंकना, दूर करना              |
| फेल्छुस        | दे ०               | फिसलना, खिसकना, खिसक कर       |
| 9              |                    | गिरना                         |
| फोड            | स्फोट्             | फोड़ना, विदारण करना           |
|                | च                  |                               |

| बइस         | उप +√।वश्     | बठना                         |
|-------------|---------------|------------------------------|
| वंध         | √बन्ध         | वाँघना                       |
| बडबड        | दे॰ े         | विलाप करना, वड्वड्राना       |
| चल          | √प्रह््       | न्नहण करना                   |
| वव, बुव, वू | <b>√</b> मू   | बोछना .                      |
| वाह         | √যাঘ          | विरोध करना, रोकना            |
| विंव        | √विम्बे       | प्रतिविम्यित करना            |
| विंह        | √ऋंह          | पोषण करना                    |
| वीह         | √भी           | <b>डरना, भयभीत</b> होना      |
| <b>बु</b> क | √गर्ज ्, √उक् | गर्जन करना, गरजना; कुत्ते का |
| •           |               | भॅकना                        |

| बुड्म         | √बुघ्            | जानना, ज्ञान करना                  |
|---------------|------------------|------------------------------------|
| बुद्द         | √मस्ज्           | ङ्वना                              |
| बुब्बुअ       |                  | बु,बु, की सावाज                    |
| बोट्ट         | दे०              | ज्हा करना, उच्छिष्ट करना           |
| बोल           |                  | नुवाना                             |
| बोल्ल         |                  | बोछना                              |
| बोह           | √बोधय्           | समक्षना, ज्ञान करना                |
|               | ·<br>भ           |                                    |
| भंज           | √भञ्ज्           | तोड़ना, भग्न करना                  |
| भंड           | √भाण्डय्, √भण्ड् | भंडारा करना, संग्रह करना, भर्त्सना |
| 4             | ,, ,             | करना                               |
| भंस           | √ৠ৾য়্           | नीचे गिरना                         |
| भक्ख          | √मक्षय्          | भक्षण करना, खाना                   |
| <b>મ</b> ન્ज  | √भ्रस्ज्         | पकाना, भूनना                       |
| भण, भण्ण      | √भण्             | कहना, बोलना                        |
| भम            | √भ्रम्           | श्रमण करना, घूमना                  |
| भय            | √भज्             | सेवा करना                          |
| भर            | ô                | भरना, धारण करना                    |
| ਮਲ            | √भल्             | सम्हालना                           |
| भव            | <b>√</b> મ્      | होना                               |
| भस            | √भष्             | भूँकना                             |
| भा            | √भा              | चमकना                              |
| भा            | √भी              | हरना, भय करना                      |
| भाव           | √भावय्, √भास्    | वासित करना; चिन्तन करना; दिखाना    |
| भास           | √भाष्, √भास्     | बोलना; शोभना, प्रकाशना             |
| भिंद्         | √िमद्            | भेदना, वोड्ना                      |
| भिक्ख         | √िमश्            | भीख माँगना .                       |
| મિટ્ટ<br>ઈ    | दे०              | भेंटना                             |
| भिड<br>भिलिंग | दे०              | भिड्ना, मिछना, सटना                |
| ामाला<br>भिस  | दे०              | माछिश करना                         |
| ।मस<br>भुंज   | √দ্জ দ্          | जलाना                              |
| 3"            | √भुज्            | भोजन करना                          |

#### म्रभिनव प्राकृत-व्याकरण

| 2722        | √ৠ৾য়                | च्युत होना                              |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| भुल्ल       |                      | सजावट करना                              |
| भूस<br>-2—  | √भुषय्<br>√भेङय      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| भे्ल        | •                    | मिलाना, मिश्रण करना                     |
| भोअ         | √भुज्                | खिलाना, भोजन करना                       |
|             | म                    |                                         |
| मइल         |                      | सैछा करना, मिछन वनाना                   |
| मइल         | दे०                  | तेज रहित होना, फीका लगना                |
| मडल         |                      | सकुचना, संकुचित होना                    |
| मंड         | √मण्ड्               | भृषित करना, सजाना                       |
| मंड         | दे०                  | भागे धरना                               |
| मक्ख        | √म्रक्ष्             | चुपड़ना, स्निग्ध करना                   |
| मग्ग        | √मार्गेय्, √मग्      | मांगना; गमन करना, चलना                  |
| मज          | √मस्ज् , √मद्        | स्नान करना; अभिमान करना                 |
| मड्ड, मद्द  | √मृद्                | मर्दन करना, चूर्ण करना, मसलना           |
| मण          | √मन्                 | मानना; जानना                            |
| मर          | <b>√</b> मृ          | मरना                                    |
| मरह         | √मृष्                | क्ष्मा करना                             |
| मल्ह        | दे०                  | मौज करना, लीला करना                     |
| मव          | √मापय्               | नापना, पाप करना                         |
| मह्         | √काङ्क्ष्, √मय्, √मह | ् चाहना, वांछना; सथना; प्जा करना        |
| माण         | √मानय्               | सम्मान करना, आदुर करना                  |
| मार         | √मारय्               | ताडन करना, हिंसा करना                   |
| माल         | √माल्                | शोभना, वेष्टित होना                     |
| मिट         | देः                  | मिटाना, लोप करना                        |
| मिण         | √मा, √मी             | नापना, तोलना                            |
| ਸਿਲ         | √िमल्                | <b>मि</b> छना                           |
| मिला        | √म्लै                | म्लान होना, निस्तेज होना                |
| मिस         | √िमस्                | शब्द करना                               |
| मिसमिस      | दे॰                  | अत्यन्त चमकना, खूब जलना                 |
| मिसल, मिस्स | √मिश्रय              | मिश्रण करना, मिलाना                     |
| मिह         | √िमध्                | स्नेह करना                              |
| मील         | √मील्                | सकुचाना .                               |

| मुञ, मुक्क, मुञ<br>मुंड<br>मुच्छ | √मोदय् , √मुच्<br>√सुण्डय्<br>√मुच्रुं | खुश होना; छोड़ना<br>मूँडना<br>मुक्टिंग होना |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| मुक्म                            | <b>√</b> ∄₹_                           | मोह करना                                    |
| मुण                              | √ज्ञा                                  | जानना                                       |
| <b>मु</b> ह                      | √मुद्रय्                               | मोद्दर लगाना                                |
| मुर                              | √ਲਫੁ                                   | विछास करना, जीभ चलाना,                      |
|                                  | ~                                      | व्याप्त करना                                |
| मुस                              | √डव्                                   | चोरी करना                                   |
| मेल                              | √मेऌय्                                 | मिलाना                                      |
| मोड                              | √मोटय                                  | मोड़ना, टेढ़ा करना                          |
| मोह                              | √मोहय्                                 | अम में डालना                                |
| •                                | ·                                      | अन न जायाना                                 |
| यंच                              | <b>य</b>                               |                                             |
| यण<br>यण                         | √अञ् <b>च्</b><br>'—-                  | गमन करना                                    |
| યાળ                              | √र्गा                                  | जानना                                       |
| •                                | र                                      |                                             |
| रंग                              | √रङ्ग्                                 | इधर-उधर जाना                                |
| रंग                              | √रङ्गय्                                | रंगना                                       |
| रंज<br>•                         | √रङजय्                                 | रंग लगाना                                   |
| रंघ                              | √रघ्                                   | राँघना, पकाना                               |
| रंप                              | √तक्ष्                                 | छीलना, पतला करना                            |
| रंभ े                            | √गम् , आ +√रम्                         | जाना, गति करना; आरम्भ करना                  |
| <b>र</b> कख                      | √रक्ष                                  | रक्षण करना, पालन करना                       |
| रच, रज्ज                         | √रङज्                                  | अनुराग करना, आसक्त होना                     |
| <b>₹</b> €                       | √रट्                                   | रोना, चिछाना                                |
| रप्प                             | आ + √क्रम्                             | आक्रमण करना                                 |
| <b>र</b> म                       | <b>√रम्</b>                            | कीड़ा करना, संभोग करना                      |
| <b>र</b> य                       | √रज् , √रचय्                           | रंगना; बनाना, निर्माण करना                  |
| <b>र</b> व                       | 16                                     | कहना, बोलना                                 |
| रव, राव                          | दे०                                    | आर्द्र करना                                 |
| <b>र</b> स<br>                   | √रस्                                   | चिछाना, आवाज करना                           |
| <b>र</b> ह                       | दे०                                    | रहना<br>-रहना                               |
|                                  |                                        | 74.11                                       |

| ŧ | ७४ |
|---|----|
|---|----|

#### अभिनव प्राकृत-व्यांकरण

| रह           | √रह            | त्यागना, छोड़ना              |
|--------------|----------------|------------------------------|
| रा           | √रा            | देना, दान करना               |
| राण          | वि + √नम्      | विशेष नमना                   |
| राम          | √रमय्          | रमण करना                     |
| राय          | √राज्          | चसकना, शोभित होना            |
| रिअ          | √री; प्र+√विश् | गमन करना; प्रवेश करना        |
| रिग          | √रिङ्ग         | रेंगना, चलना                 |
| रिड          | मण्डय्         | विभृपित करना                 |
| रुअ          | √रुद्          | -<br>रोना                    |
| रुंच         | √रुञ्च्        | कपास से उसके बीज अलग करने की |
| •            |                | क्रिया करना                  |
| <b>रं</b> ज  | <b>√</b> ₹     | आवाज करना                    |
| रुंघ         | √रुघ           | रोकना, अटकना                 |
| रुच          | √হचू           | रुचना, पसंद होना             |
| रेह          | √राज्          | शोभना, चमकना                 |
| रोंच         | √िष्           | पीसना                        |
|              | ` =            |                              |
|              | ल              |                              |
| लंघ          | √लङ्ग_         | रुांघना, अतिक्रमण करना       |
| लंब          | √छ∓ब्          | सहारा छेना                   |
| लंभ          | √ऌभ्           | प्राप्त करना                 |
| <b>छ</b> क्ख | √लक्षय्        | जानना                        |
| <b>छग्ग</b>  | √छग्           | लगना, सम्बन्ध करना           |
| लंड          | <b>√स्</b> च   | स्मरण करना                   |
|              | ,              |                              |

- **ਲ**ਲ ਲਬ ਗੁਜ਼

**लभ** 

लय

ਗस √ਫ਼ਸ਼੍ ਗਾਰ √ਫ਼ਾਰ਼ਧ੍ ਫ਼ਿਕ਼, ਲਿੰਧ √ਫ਼ਿਧ੍

**छिच्छ** 

लिस √स्वप्, √िहलप्

√लभ्

√छा

.√छल्

√ॡ, √छप्

√छिप्स्

स्मरण करना प्राप्त करना प्रहण करना

विलास करना, मौज करना काटना; बोलना, कहना

रलेप करना

स्नेहपूर्वक पाछन करना लेपन करना, लीपना प्राप्त करने की चाहना

सोगाः शयन करनाः; आर्छिगन करना

छिखना; चाटना √िख्, √िछह् िलह ॡरना लुंट, लुट्ट, लूड √छण्ट लुकना, छिपना; दृरना लुक लुक लुक र्गन + रही, रतिह लुद्कना, छेटना √প্তৱ্ छोभ करना √छभ् वध करना, मार डालना √ॡपय् लूस पोंछना √मृज् ल्ह छेना ले √ভা कपास निकालना लोढ दे० व √वञ्च् वंच रुगना वि ा∤√अञ्ज् वंज व्यक्त करना वंद √वन्द् प्रणाम करना चाहुना, अभिछापा करना वंफ √काङक्ष √बल्ग् कृद्ना, जाता, वर्ग करना व्या √त्रस्, √वद् डरनाः; वजना वज्ज कहना, घोलना √कथय् वज्जर परोसना, व्यवहार करना, वरतना वट्ट **√**₹₹ √वृध् चड्ढ वर्ना √वर्धय वड्हव वढाना, वृद्धि करना √वर्णय् वर्णन करना वण्ग उल्रटी करना, वमन करना √वम् वस बोलना, कहना, गमन करना √वच् , √वद् वय √वृ सगाई करना, सम्बन्ध करना वर वल √वल् लोटाना, वापस करना, प्रहण करना √वह्, √वघ्, √व्यथ् पहुँचानाः मारनाः पीडा करना वह √वा, √म्लै, √ब्ये वा गति करना,चलना; सूखना, बुदना वाय √वादय् वजाना • वाल

√वालय् मोइना, वापस लौटाना च्या +√ए काम में लगना च्या +√पादय् मार डालना, विनाश करना

√वाश्

√वाहय्

वावर

वास

वाह्

वावाअ

पादय् सार डालना, विनास करन पद्य पक्षियों का बोलना बहुन करना, चलाना

## अभिनव प्राकृत-व्याकरण

| वाहर          | च्या +ह                           | योखना, कहना                                 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| विअ           | √विद्                             | जानना                                       |
| विअंभ         | वि + √जुस्म्                      | उत्पन्न होना, विकसना                        |
| विअट्ट        | विसं +√बद् , वि +√वृत्            | अप्रमाणित करना, विचारना, विहरना             |
| विअर          | वि +√चर्, वि +√तृ                 | विहरना, घूमना, देना, अर्पण करना             |
| विअप्प        | पि + √कल्पय्                      | विचार करना, संशय करना                       |
| विअल          | √भुज् , वि +√गल् ,                | -)                                          |
| <b>6</b>      | √ओजय्                             | मोड़ना; गल जाना; मजबूत होना                 |
| विअस          | वि +√चल्<br>ि : !                 | श्चन्य होना<br>किन्न- किन्न-                |
| विअस          | वि + √कस्                         | खिलना, विकसित होना                          |
| विआण          | वि +√र्गा                         | जानना, माल्स करना                           |
| विआय          | वि + √जनय्                        | जन्म देना, प्रसव करना                       |
| विआर          |                                   | विकृत करना; विचार करना;                     |
| ~             | + √दारय <u>्</u>                  | फाइना, चीरना                                |
| विउक्तम       | <sup>ृ</sup> युत् <b>+</b> √क्रम् | परिस्थाग करना, उल्लंघन करना                 |
| विडक्सस       | व्युत् + कर्षय                    | गर्व करना, वड़ाई करना                       |
| विडन्म        | वि + √बुध्                        | जागना                                       |
| विउट्ट        | वि + √त्रोटय्, +√तृत्,            |                                             |
|               | ् √वर्तय्                         | तोड़ डालना,उत्पन्न होना; विच्छेद होना       |
| विडस          | वि + √उञ् , विद्वस्य्             | विज्ञेप बोलना; विद्वान् की तरह<br>आचरण करना |
| विओज          | वि +√योजय्                        | अलग करना                                    |
| विंछ, विज्म   | वि ∔√घट्                          | अलग होना                                    |
| विंट          | √बेष्टय्                          | बेष्टन करना, रुपेटना                        |
| विंघ, विज्ञ   | √व्यघ्                            | वींधना, छेदना, वेधना                        |
| विकंथ         | वि ∔√क्रस्थ्                      | प्रशंसा करना                                |
| विकट्ट        | वि +√कृत्                         | काटना                                       |
| विकर          | वि ∔√∌                            | विकार पाना                                  |
| विकिण, विक्क, | विक्के वि +√क्री                  | वेचना                                       |
| विकिर, विक्खर | वि +√कॄ                           | विखरना                                      |
| विकुप्प       | वि +√ङ्प्                         | कोप करना<br>प्रतिघात करना                   |
| विकूड         | वि +√ऋःय्                         |                                             |

| विकूण                | वि + √कृटय्     | घृणा से सुँह मोड़ना                            |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| विक्कोस              | वि +√क्रुश      | चिट्छाना                                       |
| विक्खिव, विच्छु      | ह वि + √क्षिप्  | दूर करना, फेंकना                               |
| विगण                 | वि + √गणय्      | निन्दा करना, घृणा करना                         |
| विगत्त               | 每十一個            | कारना, छेदना                                   |
| विगरह                | त्र + √गई्      | निन्दा करना                                    |
| विगाह                | त्रि +√गाह्     | अवगाहन करना                                    |
| विगिच                | वि + √विच्      | पृथक् करना, सलग करना                           |
| विगिला, विगिल        |                 | विशेष रछानि होना, खिन्न होना                   |
| विगोव                | वि + √गोपय्     | प्रकाशित करना                                  |
| विघुम्म              | वि + √वृर्णय्   | डोलना                                          |
| विच                  | वि + √अय्       | व्यय करना                                      |
| विच                  | <b>ं</b> द्     | समीप में आना                                   |
| विच्छड्ड             | वि + √छईय्      | परित्याम करना                                  |
| विच्छुह <sup>ँ</sup> | वि + धुभ्       | विक्षोभ करना, वंबल हो उठना                     |
| विज्ञ                | √विद्           | होना                                           |
| विट्टाल              | दे०             | अस्पृरय करना, उच्छिष्ट करना                    |
| विडंब                | वि 🕂 √डम्बय्    | ् तिरस्कार करना, अपमान करना                    |
| विढप्प               | च्युत् + √पड्   | न्युत्पन्न होना <b>ं</b>                       |
| विद्व                | √अर्ज -         | उपार्जन करना, पैदा करना                        |
| विणड                 | वि +√नटय्, वि+  |                                                |
| विणभ                 | √खेदय्          | खिन्न करना                                     |
| विणिच्छ              | विनिस् + √िच    | निश्चय करना                                    |
| विणिजुंज             | विनि + √युज्    | जोड़ना, कार्य में छगना                         |
| विणिवह               | विनि + √वृत्    | निवृत्त होना, पीछे हटना                        |
| विणिवाए              | विनि + √पातय्   |                                                |
| विणिवार              | त्रिनि + √वारय् | रोकना, निवारण करना                             |
| विणिहा               | विनि + √धा      | व्यवस्था करना                                  |
| विणोअ                | पि + √नोदय्     | खण्डित करना, खेळ करना, कुत् <b>हता</b><br>करना |
| विण्णव               | वि + √ज्ञापय्   | विन्ती करना, प्रार्थना करना                    |
| विण्यस               | हि + √न्यासय    | स्थापन करना, रखना                              |
|                      |                 |                                                |

| वित्थर, वित्थार | वि + √स्तृ      | फैलाना, बढ़ाना                    |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| विद्या          | वि + √दा        | खराब होना                         |
| विद्ध           | √ब्य <b>ध्</b>  | वींधना, छेदना                     |
| विपरिणाम        | विपरि + √णमय्   | विपरीत करना                       |
| विपलाअ          | विपरा + √अय्    | दूर भागना                         |
| विप्पजह         | वित्र + √हा े   | परित्याग करना, छोड़ देना          |
| विष्पलंभ        | विप्र + √ऌभ्    | ठगना                              |
| विप्पसीअ        | विप्र + √सद्    | प्रसन्न होना                      |
| विष्फाल         | दे॰             | पूछना                             |
| विम्हय          | वि + √स्मि      | चमत्कृत होना, आश्चर्यान्वित होना, |
| ·               |                 | विस्मित होना                      |
| विम्हर          | √स्ष            | याद करना                          |
| विर             | √भञ्ज् , √गुप्  | तोड़ना; व्याकुछ होना              |
| विरमाल          | प्रति + √ईक्ष्  | राह देखना, बाट जोहना              |
| विरल्ल          | √तन्            | विस्तारना, फैलाना                 |
| विरेअ           | वि + √रेचय्     | मल निकालना, दस्त लेना             |
| विलस            | वि + √ऌस्       | मौन करना                          |
| विलुंप          | √काङ्क्ष्       | अभिलापा करना, चाइना               |
| विवर            | वि + √बृ        | बाल सँवारना, न्याख्या करना        |
| विवह            | वि + वह         | विवाह करना                        |
| विस             | वि + √शॄ        | हिंसा करना, नष्ट करना             |
| विसट्ट          | वि + √कस् √दल्  | फटना, इटना; विकसित होना,          |
|                 | •               | खिलना                             |
| विसिस           | वि + √शिष्      | विशेषण युक्त करना                 |
| विसुन्भ         | वि + √शुध्      | शुद्धि करना                       |
| विसूर           | √खिऱ्           | खेद करना                          |
| वीसुंभ          | दे०             | पृथक् होना                        |
| वुज्ज           | √त्रस्          | डरना                              |
| <b>बु</b> ड्ढ   | √बृध् , √बर्धय् | बदना, बदाना                       |
| वेअ             | √वेदय् ; √वेप्  | अनुभव करना, भोगना, जाननाः         |
| _               | _               | काँपना                            |
| वेआर            | दे॰             | ठमना, प्रतारण करना                |
|                 |                 |                                   |

वेढ √वेष्ट् छपेटना वेल्ल √वेल्ल् , √र**म्** कांपना, छेटना; क्रीडा करना वेह √व्यध् वीधना वोल √गम् चलना, गति करना वोल्ल √अा + √क्रम् आक्रमण करना वोसर न्युत् + √स्ज परित्याग करना, छोड़ना स सअ चखना, स्वाद लेना, प्रीति करना √स्वद् संक √शङ्क् संशय करना, सन्देह करना संकल सं + √कलय् संकलन करना, जोड़ना संकेअ सं + √केतय इशारा करना संखा सं + √स्त्वे संखुड्ड √स्म् क्रीड़ा करना, संभोग करना संगह सं +√शह् संचय करना, संग्रह करना संगा सं +√गै गान करना संघ √कथ् कहना संचाय सं+√शक् समर्थ होना संचिक्ख सं + √स्था रहना, ठहरना संछुह सं + क्षिप् एकत्र करना, इकट्टा करना संजत्त

संभाअ सं + √ध्यै, √सन्ध्याय् संगडभा

सं +√नह् संद् ़ √स्यन्द् संदाण V₽ संध सं +√धा संपाव संलुंच संवर संविज्ञ

संवेह

संप्र +√आप् सं +√छुङ्च् सं +√बृ सं+ √विद् दे०

आवाज करना,सान्द्र होना,निबिड बनना

तैयार करना ख्याछ करना, चिन्तन करना सन्ध्याको तरह आचरण करना कवच धारण करना, वस्तर पहनना क्तरना, टपकना अवलम्बन करना, सहारा देना अनुसन्धान करना, खोजना, जोड़ना प्राप्त करना

काटना निरोध करना, रोकना विद्यमान होना सकेलना, समेटना, संकुचित करना

| संस          | स्र <sup>•</sup> स्, √शंस्                     | खिसकना, गिरनाः कहना, प्रशंसा<br>करना                  |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| सक           | ्रोपाकः जिल्ला                                 |                                                       |
| राक          | √शक् , √सृप् , √ध्वह                           | •                                                     |
|              |                                                | करना                                                  |
| सज           | √सञ्ज् , √सस्ज्                                | आसक्ति करना, आर्लिंगन करना;                           |
|              |                                                | तैयार होना                                            |
| सड           | √सद्, √शट्                                     | सड़ना, विपाद करना, खेद करना                           |
| सड्ह         | √शद्                                           | विनाश करना, कृश करना                                  |
| सद्ह         | श्रद् + √धा                                    | श्रद्धा करना, विश्वास करना                            |
| सप्प         | √खप्                                           | जाना, गमन करना                                        |
| सम           | √शम् , √शमय्                                   | ∫ शान्त होना, उपशान्त होना;<br>रे उपशान्त करना, दवाना |
| समत्थ        | स <b>म् ⊹</b> √अर्थय                           | सिद्ध करना, पुष्ट करना                                |
| समर          | √स्मृ                                          | याद करना                                              |
| समाण         | √भुज् , सम् + √आप्                             | भोजन करना, खानाः समाप्त करना                          |
| समोसव        | दे                                             | दुकड़ा-दुकड़ा करना                                    |
| सम्म         | <b>√</b> श <b>म्</b>                           | शान्त होना                                            |
| सय           | √शी, √स्वप् ; √स्वद्                           | सोना, रायन करना; पचना, जीर्ण होना                     |
| सय           | √खु, √िश्र                                     | करना, टपकना; सेवा करना                                |
| सर           | √स, √स्प्ट, √स्वर                              | सरकना, खिसकना; याद करना;                              |
|              | `                                              | आवाज करना                                             |
| सलह          | √ংভাঘ্                                         | प्रशंसा करना                                          |
| सव           | √शप्, √स्, √स्र                                | शाप देना, गाली देना; उत्पन्न करनाः                    |
|              | <b>(</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | फरना, टपकना                                           |
| सस           | √श्वस्                                         | श्वास छेना                                            |
| सह           | √राज, √सह्, का+ √ज्ञा                          | शोभनाः सहन करनाः आदेश देना                            |
| सार .        | √सारय् , प्र+ √ह, √स्मार                       | य् ठीक करनाः प्रहार करनाः                             |
|              |                                                | याद दि <b>छाना</b>                                    |
| सार          | √स्वरय्                                        | <b>बु</b> ळेबाना                                      |
| साराय, साराव | साराय्                                         | सार रूप होनाः चिपकवाना, छगवाना                        |
| सास, साह     | √शास् ; √कथय्                                  | सजा करना, सीख देनाः कहना                              |
| साह          | √साघ्                                          | सिद्ध करनाः बनाना                                     |
| सिंगार       | √श्रङ्गारय्                                    | सिंगार करना, सजावट करना                               |
|              |                                                |                                                       |

| अभिग्व अछितान्यमार .                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| सिंच<br>सिंज<br>सिक्ख<br>सिक्खाव<br>सिज्म<br>सिणा<br>सिणिडम<br>सिए<br>सिलाह<br>सिलाह<br>सिलाह | √शिङ्घ्<br>√सिच्<br>√शिङ्ज्<br>√शिक्ष्य्<br>√सिघ्<br>√स्वा, √स्ववय्<br>√स्ता, √स्ववय्<br>√स्ता,<br>√स्ता,<br>√स्ता<br>√स्ता<br>√स्ता<br>√स्ता | स्रूँ घना<br>सींचना, छिड़कना<br>अस्फुट भावाज करना<br>सीखना, पढ़ना, अभ्यास करना<br>सिखाना, पढ़ाना, अभ्यास कराना<br>पसीना होना<br>निष्पन्न होना, घनना, मुक्त होना |  |
| सिंह                                                                                          | √£3£_                                                                                                                                         | विषाद करना, खेद करना                                                                                                                                            |  |
| सीअ                                                                                           | <b>√</b> सद्                                                                                                                                  | त्रिपाद करना, खद करना<br>शिथिस करना                                                                                                                             |  |
| सीआव<br>नीनं                                                                                  | √सादय्                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |  |
| सीमंत                                                                                         | दे o                                                                                                                                          | वेचना                                                                                                                                                           |  |
| सीख                                                                                           | √शीखय <sub>्</sub><br>ं° - \-                                                                                                                 | अभ्यास करना                                                                                                                                                     |  |
| सीस                                                                                           | √शिष्, √क                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |
| सुप्प, सुअ, सुव                                                                               | √स्वप्, √श्रु                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |  |
| सुआ                                                                                           | ू√शी                                                                                                                                          | शयन करना, सोना                                                                                                                                                  |  |
| सुंघ                                                                                          | दे०                                                                                                                                           | सूंघना                                                                                                                                                          |  |
| सुक, सुकव                                                                                     | √গ্রব_, √য                                                                                                                                    | गिपय् सूखनाः; सुखाना                                                                                                                                            |  |
| सुडभ                                                                                          | √য়ুখ্                                                                                                                                        | द्युद्ध होना .                                                                                                                                                  |  |
| ं सुढ, सुमर                                                                                   | √स्मृ                                                                                                                                         | याद करना                                                                                                                                                        |  |
| ु सुण                                                                                         | √श्र                                                                                                                                          | <b>बुनना</b>                                                                                                                                                    |  |
| सुरह                                                                                          | √सुरभय्                                                                                                                                       | सुगन्धित दोना                                                                                                                                                   |  |
| सुस्स                                                                                         | √शुप                                                                                                                                          | सूखना                                                                                                                                                           |  |
| सुस्सुयाय                                                                                     |                                                                                                                                               | , √स्त्कारय् सू सु आवाज करना, सत्कार करना                                                                                                                       |  |
| सुस्सूस                                                                                       | √গ্রহাুप                                                                                                                                      | सेवा करना                                                                                                                                                       |  |
| सुह                                                                                           | √धुखग्                                                                                                                                        | युखी करना                                                                                                                                                       |  |
| सूञ                                                                                           | √सूचय्                                                                                                                                        | स्चना करना, जानना                                                                                                                                               |  |
| स्स, सोस                                                                                      | √शुप्                                                                                                                                         | सूखना                                                                                                                                                           |  |

| संस          | સ્રં સ્, √શંસ્         | खिसकना, गिरनाः कहना, प्रशंसा       |
|--------------|------------------------|------------------------------------|
|              |                        | करना                               |
| सक           | √शक् , √सृष् , √ष्त्रः | क सकना, समर्थ होनाः जाना, गति      |
|              |                        | करना                               |
| सज्ज         | √सञ्ज् , √सस्ज्        | आसक्ति करना, आर्छिगन करना;         |
|              | •                      | तैयार होना                         |
| सड           | √सद्, √शट              | सड़ना, विषाद करना, खेद करना        |
| सड्ढ         | √शढ़्                  | विनाश करना, कृश करना               |
| सइह          | श्रद् +√घा             | श्रद्धा करना, विश्वास करना         |
| सप्प         | √खप्                   | जाना, गमर्न करना                   |
| सम           | √शम् , √शमय्           | ∫ शान्त होना, उपशान्त होना;        |
|              | •                      | रे उपशान्त करेना, दवाना            |
| समस्थ        | सम् + √अर्थय्          | सिद्ध करना, प्रष्ट करना            |
| समर          | √स्स्                  | याद करना                           |
| समाण         | √भुज् , सम् + √आप्     | भोजन करना, खानाः समाप्त करना       |
| समोसव        | दे०                    | दुकड़ा-दुकड़ा करना                 |
| सम्म         | √श <b>म्</b>           | शान्त होना                         |
| सय           | √शी, √स्वप् ; √स्वर्   | सोना, शयन करनाः पचना, जीर्ण होना   |
| सय           | √स्नु, √क्षि           | भरना, टपकना; सेवा करना             |
| सर           | √स, √स्ष्ट, √स्वर्     | सरकना, खिसऊना; याद करना;           |
|              | •                      | भावाज करना                         |
| सलह          | √₹लाघ्                 | प्रशंसा करना                       |
| सव           | √शप्, √स्, √स्रु       | शाप देना, गाली देना; उत्पन्न करनाः |
|              | •                      | भरना, टपकना                        |
| सस           | √श्वस्                 | श्वास हेना                         |
| सह           |                        | शोभनाः सहन करनाः आदेश देना         |
| सार .        |                        | रय् ठीक करनाः प्रहार करनाः         |
|              |                        | याद दिलाना                         |
| सार          | √स्वरय्                | बु <b>ल्</b> वाना                  |
| साराय, साराव | साराय्                 | सार रूप होनाः चिपकवाना, लगवाना     |
| सास, साह     | √शास् ः √कथय्          | सजा करना, सीख देनाः कहना           |
| साह्         | √साघ्                  | सिद्ध करनाः वनाना                  |
| सिंगार       | √श्रङ्गारय्            | सिंगार करना, सजावट करना            |
|              |                        |                                    |

√शिङ्घ स्ँघना सिंघ √सिच सींचना, छिड़कना सिंच √शिञ्ज् सिंज अस्फुट आवाज करना √शिक्ष सीखना, पढ़ना, अभ्यास करना सिक्ख √शिक्षय सिखाना, पढ़ाना, अभ्यास क्लाना सिक्खाव सिज √स्त्रिद् पसीना होना सिज्भ √सिध् निष्यन्न होना, यनना, मुक्त होना सिणा √स्ता, √स्तपय् स्तान करना: स्तान कराना सिणिउम √स्निह\_ प्रीति करना वनाना, निर्माण करना सिर √सज् सिलाइ √रऌाघ प्रशंसा करना √क्षिष आछिङ्गन करना, भेंटना सिलेस सिव्व, सीव √सोव् सीना सिह √€5€\_ इच्छा करना, चाहना सीअ √सद् विषाद करना, खेद करना सीआव शिथिछ करना √साद्य् सीमंत दे० वेचना √शीऌय् सीछ अभ्यास करना सीस √िशप्, √कथय\_ वध करना, हिंसा करना; कहना सोना; सुनना सुप्प, सुअ, सुव √स्वप्, √श्रु √शी सुआ शयन करना, सोना सुंघ दे० स्ंघना √ञ्जप्, √शोषय् सुक, सुक्रव सूखना; सुखाना सुब्रम √য়ুધ্ श्रद्ध होना सुढ, सुमर √स्मृ याद करना सुण √ક્ષુ धुनना सुरह सुगन्धित होना √धुरभय् सुस्स √शुप्− सुखना सुस्सुयाय √ष्ठषुकाय्, √सूत्कारय् सू सुआवाज करना, सत्कार करना सुस्सूस √शुक्षूप् सेवा करना सुह √धुखब् सुखी करना सूअ √स्वय्

स्स, सोस

√शुप्

सूचना करना, जानना

सुखना

| _                 |                      |                                    |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| स्व               | √सेव्                | आराधना करना, आश्रय करनां           |
| सो '              | √छ, √स्वप्           | दारू बनाना, पीड़ा करना; सोना       |
| सोभ, सोह          | √ग्रुभ् , √शोभय्     | स्रोभना, चमकना; श्रोभा युक्त करना, |
| _                 |                      | चमकना                              |
| सोल्ल             | √क्षिप्, √पच्, √ईर्  | फेंकना; पकाना; प्रेरणा करना        |
| सोह               | √शोधय्               | शुद्धि करना, खोजना                 |
|                   | ह                    |                                    |
| 夏朝                | दे०                  | पुकारना, आह्वान करना               |
| ह्कार             | दे॰                  | ऊँचे फैलाना                        |
| हक्खुव            | उत् + √क्षिप्        | ऊँचा करना, उठाना, फेंकना           |
| हण, हम्म          | √हन्                 | वध करना, मारना                     |
| ह्म्म             | √ह∓म्                | जाना                               |
| हर                | √ह, √मह्, √हद्       | हरण करना, छीनना; ब्रहण करना;       |
|                   |                      | आवाज करना                          |
| हरिस              | √हप्, √हर्ष्         | खुशी होना; हर्ष से रोमाञ्चित होना  |
| हरेस              | √हेप्                | गति करना                           |
| ह्व               | <b>√</b> મ્ <u>र</u> | होना                               |
| हस                | √इस्, √इस्           | हँसना, हास्य करना; द्वीन होना      |
|                   |                      | कम होना                            |
| हा                | √हा                  | त्याग करना, गति करना               |
| हार               | √हारय्               | नाश करना, हारना, पराभव होना        |
| हाव               | √हापय्               | हानि करना, त्याग करना              |
| हास               | √हासय्               | हँसाना                             |
| हिरि              | √हीे                 | छजित होना                          |
| हाल               | √हेखय्               | अवज्ञा करना, तिरस्कार करना         |
| हुण               | √ই                   | होम करना                           |
| हुल<br><b>देर</b> | √क्षिप् , √मृज्      | फेंकना; मार्जन करना, साफ करना      |
|                   | √दे०                 | देखना, निरीक्षण करना               |
| होम               | √होमय्               | होम करना                           |

# दशवाँ अध्याय

## अन्य प्राकृत भाषाएँ

### शौरसेनी

- (१) शौरसेनी में जितने भी शब्द आते हैं, उनकी प्रकृति संस्कृत है।
- (२) शोरसेनी में अनादि में वर्तमान असंयुक्त त का द दोता है। यथा— मारुदिणा, मन्तिदो—त के स्थान पर द।

पदाहि, पदाओ ८ पतस्मात्।

विशेष—(क) संयुक्त होने पर त का द नहीं होता। यथा—अज्जउत्त और सउन्तरे में त का द नहीं हुआ है।

(ख) क्षादि में होने पर भी तकाद नहीं होता। यथा--

"तथाकरेघ जधा तस्स राइणो अणुकम्पणीआ भोमि" में तथा और तस्स के तकारों को द नहीं हुआ।

(३) कहीं-कहीं शौरसेनी में वर्णान्तर के अध:—अनन्तर वर्तमान त का द होता है। विशा--

महन्दो < महान्तः—हकारोत्तर आकार को हस्व और त को द। निचिन्दो < निश्चिन्तः—श्च के स्थान पर च तथा त को द। अन्दे-उरं < अन्त:पुरम्—त को दऔर पकार का छोप।

(४) शौरसेनी में तावत शब्द के आदि तकार की विकल्प से दकार होता है। विकल्प से दकार होता है।

दाव, ताव < तावत्—विकलप से तकार को द तथा हलन्त्य त् का लोप।

(५) शौरसेनी में थ के स्थान पर विकल्प से घ होता है। यथा— कथं <कथम् —थ के स्नान पर विकल्प से घ। कथेदि <कथयति— ,, ,, क्षिदं <कथितम्— .,

१. तो दोनादो शौरसेन्यामयुक्तस्य दा४।२६० हे०। २. ग्रदः किचित् दा४।२६१। ३. बादेस्तावित दा४।२६२ हे०। ४. थो घः दा४।२६७। नाधो, नाहो < नाथः--थ के स्थान पर विकल्प से ध और विकल्पाभाव में— थ को ह हुआ है।

राजपधो, राजपहो < राजपथ:—

27 75 75

(६) शौरसेनी में इसन्त शब्दों से आमन्त्रण—सम्बोधन की प्रथमा विभक्ति के एकवचन में विकल्प से इन् के न का आकार होता है। विधा—

भो कब्रुइक्षा < भो कब्रुकिन्।

सुहिआ < सुखिन्।

अन्यत्र—सो तबस्ति < मो तपस्विन्

भो मणस्मि < भो मनस्त्रिन्

(७) शौरसेनी में नकरान्त शब्दों में सम्बोधन एकवचन में विकल्प से न् के स्थान पर अनुस्वार होता है। यथा---

भो रायं < भो राजन्—ज का छोप, अ स्वर शेष और अ को य, न का विकल्प से अनुस्वार ।

भो विअयवस्मं < भो विजयवर्मन्—जलोप, अ स्वर शेष और न् को अनुस्वार ।

(८) शौरसेनी में भवत् और भगवत् शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में नकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यथा—

एदु भवं, समणे भगवं महावीरे।

(९) शौरसेनी में र्य के स्थान पर विकल्प से य्य आदेश होता है और विकल्पा-भाव में ज आदेश होता है। यथा---

अय्यउत्तो, अजजतो < आर्यपुत्र:—र्थ के स्थान पर य्य तथा विकल्पामाव में ज और पकार का लोप, त्र को त्त ।

कर्यं, कर्जं ८ कार्यम्—र्य को विकल्प से य्य, विकल्पाभाव में जा।

पय्याकुलो, पजाकुलो द्र पर्याकुलः—,,

शुच्यो, सुज्जो ८ सूर्यः — "

क्जापरवसो < कार्यपरवशः--- ,,

(१०) शौरसेनी में इह और ह्य आदेश के हकार के स्थान में विकल्प से ध द्वोता है। यथा—

इध८ इद—इ के स्थान पर घ हुआ है।

होध द्र होह—भवथ—,,

परित्तायध दपरितायह—परित्रायध्वे—त्र को त्त और ह को ध । 🍸

२. मो वा नाशर६४।

३. भवद्भगवतोः द।२।२६५ ।

४. न वा यों य्यः ८।४।२६६।

१. ग्रा ग्रामन्त्र्ये सौ वेनो नः हा४।२६३।

५. इह-ह्योर्हस्य दा४।२६८।

(११) शौरसेनी में मू धातु के हकार को विकल्प से भ आदेश होता है। विकल्प

भोदि, होदि ८ भवति—प्राकृत में भू के स्थान पर हो आदेश होता है; शौरसेनी में विकल्प से भू के स्थान पर भ हुआ है।

(१२) शौरसेनी में पूर्व बाब्द के स्थान पर विकल्प से 'पुरव' आदेश होता है। विशास

अपुरवं नाड्यं ८ अपूर्वं नाट्यम्—पूर्व के स्थान पर पुरव आदेश हुआ हे। अपुरवागदं, अपुट्यागदं ८ अपूर्वागतम्— ,, ,,

- (१३) शौरसेनों में इत और एत् के पर में रहने पर अन्त्य मकार के आगे णकार का विकल्प से आगम होता है।
  - (१४) शौरसेनी में इदानीम् के स्थान पर दार्णि आदेश होता है। यथा— अनन्तर करणीयं दार्णि आणेवदु अय्यो ।

प्राकृत-महाराष्ट्री प्राकृत में भी इदानीम् के स्थान पर दाणि आदेश होता है।

(१९) शौरसेनी में तस्मात् के स्थान पर ता आदेश होता है। यथा— ता जाव पविसामि द्वसमात् तावत् प्रविशामि। ता अखं एदिणा माणेण < तस्मात् अखं एतेन मानेन।

(१६) शोरसेनी में इत् और एत् के पर में रहने पर अन्त्य मकार के णकार का आगम विकल्प से होता है। " यथा—

जुक्तं णिमं, जुक्तिमिसं—इकार के पर में रहने से। सरिसं णिमं, सरिसमिमं— ,, ,, किंणेदं, किमेदं—एकार के पर में रहने से एवं णेदं, एवमेदं— ,, ,,

- (१७) शौरसेनी में एव के अर्थ में च्येव निपात से सिद्ध होता है। है यथा— मम च्येव वम्भणस्स; सो च्येव एसो—एव के स्थान पर च्येव।
- (१८) चेटी के आह्वान अर्थ में शौरतेनी में हजे इस निपात का प्रयोग होता है। यथा-

हज्जे चदुरिके।

१. भुवो भः ८।४।२६६।

२. पूर्वस्य पुरवः ना४।२७०।

३. इदानीमो दार्गि ८।४।२७७ हे० ।

४. तस्मात्ताः =।४।२७= ।

५. मोन्त्याएगो वेदेतोः ५।४।२७६ ।

६. एवार्थे य्येव दा४।२८०।

७. हब्जे चेट्याह्वाने ८।४।२८१।

(१६) विस्मय और निर्वेद अर्थों में शौरलेनी में हीमाणहे का निवात होता है । यथा—

हीमाणहे जीवन्तवच्छा मे जणणी—विस्मय में— हीमाणहे पिछस्सन्ता हुगे पुरेण नियविधिणो दुव्वविधरेण—निर्वेद में ।

(२०) ननु के अर्थ में णं का निपात होता है। यथा-

णं अफ्छोद्या; णं अय्यसिस्सेहि पुडमं य्येव आणक्तं, णं भवं मे अग्मदो चछि । (२१) शौरसेनी में हर्ष प्रकट करने के छिए अम्महे निपात का प्रयोग होता है।

अम्महे एआए युम्मिलाए सुपल्लिगहिदो भवं ।

(२२) शौरतेनी में विदूपक के हर्ष द्योतन में हीही निपात का प्रयोग होता है। <sup>४</sup> यथा—

हीही भो संपन्ना मणोरधा पियवयस्यस्य ।

(२३) शौरसेनी में व्याप्टत शब्द केत को तथा कुचित् पुत्र शब्द केत को ड होता है। यथा—

वावडो दव्याप्रतः पुडो , पुत्तो ८ पुत्रः।

- (२४) शौरसेनी में गुध्र जैसे शब्दों के इसकार के स्थान पर इकार होता है।" यथा—मिद्यो दगृध्र:—इस के स्थान पर इ, संयुक्त रेफ का छोप, घ को द्विस्व और पूर्ववर्ती घको द, विसर्गको ओस्व।
- (२५) ब्राह्मण्य, विज्ञ, यह और कन्या शब्दों के ण्य, ज्ञ और न्य के स्थान में विकल्प से ज्ज्ञ आदेश होता है। यथा—

वम्हञ्जो दब्रह्मण्यः—संयुक्त रेफ का छोप, ह्य के स्थान पर मह और ज्य के स्थान पर ओ ।

विञ्जो दिवज्ञ:—ज्ञ के स्थान पर ज्ञ, विसर्ग का ओस्व। जञ्जो द्यज्ञ:—य के स्थान ज और ज्ञ के स्थान ञ्ज। कञ्जा दक्तियां—स्य के स्थान पर ञ्ज। विकलप भाव में—बस्हुणो, विज्जो, जज्जो एवं कण्जा रूप होते हैं।

१. हीमाराहे विस्मय-निर्वेदे ८।४।२८२ ।

२. एां नन्वयें दाश्वारद ।

३. श्रम्महे हर्षे नाशन्या

४. होही विदूपकस्य ८।४।२८५ ।

व्यापृते डः १२।४ वरः ।

६. पुत्रेऽपि क्वचित् १२।५ वरः।

७. इ गृवसमेषु १२।६ वर०; ।.

ब्रह्मएयिवज्ञयज्ञकन्यकानां एयज्ञन्यानां व् को वा १२।७ वरः ।

(२६) शोरसेनी में सर्वज्ञ और इङ्गितज्ञ शब्दों के अन्तय ज्ञ के स्थान पर ण आदेश होता है। विधा—

सन्वण्णो < सर्वज्ञ:—संयुक्त रेफ का छोप, व को हित्त्र और ज्ञ के स्थान पर ण्ण, विसर्ग को ओस्व ।

इंगिअण्णो दहिन्नतज्ञ:—मध्यवर्ती का छोप, अ स्वर शेप और ज्ञ के स्थान पर ण्ण, विसर्ग का ओस्व ।

- (२७) शौरलेनी में स्त्री शब्द के स्थान पर इत्शी आदेश होता है। यथा— इत्थी पस्त्री।
- (२८) शौरसेनी में इब के स्थान पर विअ आदेश होता है। <sup>3</sup> यथा— विअ < इव।
- (२९) शौरसेनी में विकल्प से एव के स्थान जेव्व आदेश होता है। <sup>४</sup> यथा— जेव्य < एव।
  - (३०) साश्चर्य राज्द के स्थान पर अचितिस आदेश होता है। या— अचरिअं < आश्चर्यम्; अहह अचिति अचिति देशं < अहह आश्चर्यमाश्चर्यम् ।

### शौरसेनी के शब्दरूप

- (३१) शौरसेनी में अत् से पर में आनेवाली छिस विशक्ति के स्थान पर आदो और आहु आदेश होते हैं तथा शब्द के टि (अ) का लोग होता है।
- (३२) शौरसेनी में नधुंसक छिड़ में वर्तमान शब्दों से पर में आनेवाले जस और शस् के स्थान में णि आदेश तथा पूर्व स्वर को दीर्घ भी होता है।
- (३३) शौरसेनी में सर्वनाम शब्दों से पर में आनेवाली—सप्तमी एकवचन की िं विभक्ति के स्थान में सि—स्मि आदेश होते हैं।
- (३४) जस् सिहत अस्मद्र के स्थान में वर्ज और अम्हे ये दोनों रूप शौरतेनी में होते हैं।

### शौरसेनी के विभक्ति चिन्ह

|       |      | , | एकवचन           | वहुवचन |
|-------|------|---|-----------------|--------|
|       | पढमा |   | ओ               | आ      |
| द्वि० | वीआ  |   | म् <sup>÷</sup> | सा, ए  |

१. सर्वजेङ्गितज्ञयोर्णः १२।८ वर० ।

३. इवस्य विम्र १२।२४ वरः।

५. ग्राखर्यस्याच्चरिग्रं १२।३० वरः ।

२. स्त्रियामित्यी १२।२२ वर०।

४. एवस्य जेव्व १२।२३ वर०।

| नृ० | तइया   | ण, णं    | हि, हिं                    |
|-----|--------|----------|----------------------------|
| ঘ৹  | चउत्थी | स्स, आय  | ण, णं                      |
| पं० | पंचमी  | आदु, आदो | आदो, त्रो, हिंतो, सुतो, हि |
| ष०  | छट्टी  | स्स      | ण, णं                      |
| स॰  | सत्तमी | सि, म्मि | ਚ, सुं                     |

## वीर शब्द के रूप

|     | एकवचन                 | बहुवचन                                |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| प०  | वीरो                  | वीरा                                  |
| वी० | <b>बीरं</b>           | वीरे, वीरा                            |
| त०  | वीरेण, वीरेणं         | वीरेहि, वीरेहिं                       |
| ঘ৹  | वीराय, वीरस्स         | चीराणं, वीराण                         |
| प्० | वीरादो, वीरादु        | वीरादो, वीराहितो, वीरासुतो, वीरेहितो, |
|     |                       | <sup>©</sup> वीरेसंतो                 |
| छु० | वीर <del>स</del> ्स   | वीराण, वीराणं                         |
| स०  | वीरंसि, वीरम्मि       | वीरेसु, वीरेसुं                       |
| इसी | प्रकार सभी आकारान्त श | 9                                     |

# इकारान्त और उकारान्त शब्दों के विभक्ति चिन्ह

|     | एकवचन                 | वहुवचन                   |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| чo  | दीर्घ                 | सउ, अओ, णो               |
|     | <sup>:</sup> अनुस्वार | णों, दीर्घ               |
| त०  | णा                    | ृ हि, हिं                |
| च०  | णो, <del>र</del> स    | ण, ज्                    |
| प०  | दो, दु                | त्तो, ओ, उ, हिंतो, सुंतो |
| छु० | णो, €स                | ण, णं                    |
| स॰  | सि                    | सु, सुं                  |
|     | शौरसेनी में           | इसि < ऋषि शब्द के रूप    |
|     | एकवच <b>न</b>         | बहुवचन                   |
| प०  | इसी                   | इसड, इसक्षो, इसिणो       |
| वी० | इसिं                  | इसिणो, इसी               |
| त०  | इसिणा                 | इसीदि, इसीर्दि           |

प० इसिदो, इसिदु इसित्तो, इसीओ, इसीउ, इसीहिंतो

इसीस्तो

स० ' इसिसि, इसिमिम इसीमु, इसीमु

इसी प्रकार अश्मि, सुणि, बोहि, रासि, गिरि, रिव, कवि, निहि, विहि आदि शब्दों के रूप इसी शब्द के ही समान होते हैं।

### शौरसेनी में भाणु < भानु शब्द के रूप

| एकवचन             | वहुवचन                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| भाणू              | भाणुणो, भाणवो, भाणओ                                                             |
| માળું             | भाणुणो, भाणू                                                                    |
| भाणुणा            | माणूहि, भाणूहि                                                                  |
| भाणुणो, भाणुस्त   | માળૂળ, માળૂળં                                                                   |
| भाणुदो, भाणुदु    | भाणुत्तो, भाणूओ; भाणूउ, भाणूहिंतो,                                              |
|                   | भाण्सुंतो                                                                       |
| भागुणो, भागुस्स   | भाणूण, भाणूणं                                                                   |
| भाणुंसि, भाणुस्मि | भाण्,सु, भाण्,सुं                                                               |
|                   | માખૂ<br>માળું<br>માળુળા<br>માળુળો, માળુસ્લ<br>માળુરો, માળુરુ<br>માળુળો, માળુસ્લ |

## नपुंसकलिङ्ग

एकवचन बहुवचन
प० म् णि—पूर्व स्वर को दीर्घ
ची० ,, " "

## शौरसेनी में कुछ शब्द के रूप

 एकवचन
 बहुवचन

 प० ফুর্ল কুন্তাणি

 वी० ফুর্ল কুন্তাणি

शेप रूप बीर शब्द के समान होते हैं।

सर्वनाम शब्दों के रूपों में पञ्चमी एकवचन में आहो और आहु प्रत्यय जोड़कर रूप वनते हैं। यथा---

सन्वादो, सन्वादु; इमादो, इमादु; कादो, कादु; जादो, जादु आदि रूप बनते हैं। सप्तभी एक वचन में सन्वसित्वा < सर्वस्मिन् , इदरसित्वा < इतरस्मिन् आदि रूप बनते हैं। एतद् (एअ) शब्द के रूपों में विशेषता है। एअ < एतद्

|     | • • •                | * `` +4                              |
|-----|----------------------|--------------------------------------|
|     | एकवचन                | <sup>ं</sup> बहुबचन                  |
| ५०  | एस, एसो              | पुरे                                 |
| वी० | <b>एदं</b>           | एदे, एदा                             |
| त०  | एदेश, एदेणं, एदिणा   | एदेहि, एदेहिं                        |
| च०  | एदस्स                | पुदेसिं, पुदाण, पुदाणं               |
| प०  | एदादु, एदादो         | एअत्तो, एआओ, एआहिंतो, एआसुंतो        |
| छु० | एदस्स                | एदेसिं, एदाण, एदाणं                  |
| स॰  | एत्थ, अयस्मि, ईअस्सि | <b>વ</b> ષ્ટ્રમું, <b>વ</b> ષ્ટ્રમું |
|     | एअस्मि, एअंस्सि      |                                      |

#### क्रियारूप

- (३५) शौरसेनी में ति के स्थान पर दि और ते के स्थान पर दे, दि आदेश होते हैं।
- ( ३६ ) शौरसेनी में भविष्यत् अर्थ में विहित प्रत्यय के पर में रहने पर सिस होता है। भविस्पिदि, करिस्सिदि, गच्छिस्पिदि, आदि।

(३०) शौरसेनी में भूधातु के स्थान पर भो आदेश होता है। यथा — भोति।

- ( ३८ ) शौरतेनी में तिङ्के पर में रहने पर दा धातु के स्थान में दे आदेश होता है और भविष्यत्में दहस्स होता है।
  - (३९) शौरसेनी में कुन् धातु के स्थान में कर आदेश होता है। यथा करेमि।
- ( ४० ) शौरसेनी में तिङ्के पर में रहने पर स्था धातु के स्थान में चिड आदेश होता है।
- ( ४१ ) शौरसेनी में रह, दश और अत धातुओं के स्थान में क्रमणः सुमर, पेक्स और अच्छ आदेश होते हैं।
  - ( ४२ ) तिष् के साथ अस् धातु के सकार के स्थान में त्थि आदेश होता है।
- ( ४३ ) भविष्यत्काल में सिप् सिहत अस के स्थान में बिकल्प से रसं आदेश होता है। विकल्पाभाव में पातु के स्वर का दीर्घ भी होता है। रसं, आरसं आदि।
  - ( ४४ ) बहुबचन में तकार का धकार भी होता है।
    - ( ४५ ) उत्तम पुरुष में म्ह होता है तथा मिष् के स्थान पर स्तम् होता है। वर्तमान में शौरसेनी के धात प्रत्यय

एकवचन वहुवचन प्रथम पुरुष (Thrid Person) दि, दे न्नि, न्ते, हरे मध्यम पुरुष (Second Person) सि, से इत्था, ध, ह उत्तम पुरुष (First Person) मि मो, सु, म

### शीरसेनी के भविष्यत्काल के प्रत्यय

#### एकवचन

वहुवचन

प्र॰ पु॰ (I'hrid Person) स्तिहि, स्सिदे स्सिति, स्सिते, स्सिद्दरे म॰ पु॰ (Second Person) स्तिहि, स्सिते स्सिह, स्सिप्त, स्सिद्दस्था उ॰ पु॰ (First Person) स्तं, स्सिमि स्सिमो, स्सिम, स्सिम भूतकाल, आज्ञा एवं विधि में प्राष्ट्रत के समान ही प्रस्थय होते हैं।

# हस् धातु के रूप

### वर्तमानकाल

पक्ष्यचन चहुवचन
प्र० पु॰ इसि, इसेदे इसिन्त, इसंते, इसिरे, इसइरे
स॰ पु॰ इसि, इसे इसिन्य, इसह इसिन्य, इसह, इसम, इसिमो, इसिमु, इसम, इसिमो, इसिमु, इसेम

### भविष्यत्काल-भण

एकवचन

वहुवचन

प्र० पु० भणिस्सिदि, भणेस्सिदि भणिस्सिदे, भणेस्सिदे

भणिस्सिति, भणेस्सिति, भणिस्सिते भणेस्सेते, भणिस्सिहरे, भणेस्सिहरे

म० पु० भणिस्सिस, भणिस्सिसे ड० पु० भणिस्सं, भणिस्सिम भणिस्तिह, भणिस्तिघ, भणिस्तिहत्था

भांगस्तं, भणिस्तिम भिणिस्तिमं, भणिस्तिमं, भणिस्तिमं अन्य सभी धातुओं के रूप इस और भण के समान होते हैं।

#### फ़त् प्रत्यय

( ६६ ) शीरसेनी में बत्बा प्रत्यय के स्थान पर इय, दूण और त्ता प्रत्यय होते हैं। यथा—

#### इय---

भृ + दस्वा—इय = भविय < भृत्वा हविय < भृत्वा पढ + इग = पडिय < पठित्वा

#### दूण—

सू + दूण = भोदूण द्र भुत्वा हो + दूण = होदूण द्र भुत्वा पढ + दूण = पढिदूण द्र पठित्वा

#### त्ता—

भू + त्ता = भोत्ता< भृत्वा हो + त्ता = होत्ता< भृत्वा पढ + त्ता = पहिता< पठित्वा

( ४७) शौरसेनी में कृ और गम धातुओं से पर में आनेवाळे क्त्या प्रत्यय के स्थान में विकल्प से अडुअ आदेश होता है और धातु के रि का छोप होता है। यथा—

कृ + क्स्वा = क + अडुअ (टि—अ का छोप) = कडुअ  $\leq$  कृत्वा ।
गम् + +क्स्वा = गम् + अडुअ (रि—अम् का छोप) = गडुअ  $\leq$  गस्वा ।
विकल्पाभाव पक्ष में कृ—कर + इय = करिय  $\leq$  कृत्वा ।
कर + दूण = करिटूण; कर + त्ता = करिता ।
गम्—गच्छ + इय = गच्छिय; गच्छ + दूण = गच्छिदूण ।

( ४८ ) अवशेष कृदन्त रूपों में त के स्थान पर द कर दिया जाता है । यथा— सु + तन्यं—हो + तन्यं = होदन्वं द्र भवितन्यम् ।

## कुछ शौरसेनी धातु

| संस्कृत | शौरसेनी       | क्रियारूप       |
|---------|---------------|-----------------|
| भू      | भोया हो       | भोदि, होदि      |
| हरा     | पेच्छ         | <b>पेच्छ</b> दि |
| দ্বু    | बु <b>च</b> च | बुच्चदि         |
| कथ      | कध            | क्षेदि          |
| ធា      | जिग्घ         | जिरवदि          |
| भा      | भास .         | भाअदि           |
| मृज्    | फुस           | फुसदि           |
| घूर्ण   | घुम्म         | <b>बुम्म</b> दि |
| स्तु    | थुण           | थुणादि          |
| भी      | भा            | भादि            |
| सृज्    | पस            | पसदि            |
| चर्च    | चव्य          | चन्त्रदि        |

| <b>म</b> ह्  | गेण्ड         | गेण्डदि          |
|--------------|---------------|------------------|
| गृह्य        | गेज्क, घेप्प  | गेज्मदि, घेप्पदि |
| शक           | सक्कुण, सक    | सक्कुणदि, सकदि   |
| ∓ली          | <b>मि</b> आअ  | मिआअदि           |
| उद् 🕂 स्था   | उत्थ          | <b>उ</b> स्थेदि  |
| स्वप्        | सुअ           | सुभदि            |
| शीङ          | सुआ           | सुआदि            |
| रुध्         | रोव           | रोबदि            |
| रुद्         | रोद           | रोददि            |
| मस्ज         | बुड्ढ         | <b>बुड्</b> ढदि  |
| दुह्य        | <u>दुह</u> ीअ | दुहीअदि          |
| <b>उ</b> ह्य | वहीअ          | वहोसदि           |
| िह्य         | लिहीअ         | लिही <b>अ</b> दि |

तिह्नत, समास, कारक आदि सभी अनुशासन शौरसेनी में प्राकृत के समान ही होते हैं। वर्णपरिवर्तन के नियम भी शौरसेनी में प्राकृत के समान ही हैं। केवल त का द और थ का घ होना ही शौरसेनी की विशेषता है।

# जैनशौरसेनी

नाटकीय शौरसेनी से भिन्न होने के कारण प्रवचनसार, कार्त्तिकेयानुप्रेक्षा, गोम्मट-सार, समयसार आदि प्रन्थों की भाषा को पृथक् भाषा माना गया है। इस भाषा की मुलप्रवृत्ति शौरसेनी की होने पर भी इसके कपर प्राचीन अर्ध मागधी का प्रभाव है। जैनशौरसेनी का साहित्य नाटकों की अपेक्षा पुरातन है। पड्खण्डागम के मूल सूत्र भी जैनशौरसेनी में लिखे गये हैं। कुन्दकुन्दाचार्य और स्वामिकार्त्तिकेय ईस्वी प्रथम शताब्दी के विद्वान् हैं। अत: हमारा अनुमान है कि जैन शौरसेनी का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाटकीय शौरसेनी है। यही कारण है कि नाटकीय शौरसेनी में जैन शौरसेनी की अनेक प्रवृत्तियाँ विद्यान हैं। कुछ विद्वान् शौरसेनी के इस भेद को स्वीकार नहीं करते, पर हमारे विचार से यह नाटकीय शौरसेनी की अपेक्षा भिन्न है। जैनशौरसेनी की निम्न प्रमुख विशेषताएँ हैं।

(१) त के स्थान पर द और ध के स्थान परंध का होना । यथा— विगद्शगो द्रिगतराग: — त के स्थान पर द (प्र० सा० गा० १४) संज्दो द संयुत: — ,, ,,

```
सुविदिदो < सुविदित:—त के स्थान पर द ( प्र० सा० गा० १४ )
         भणिदो 🗲 भणित: —
         पदिमहिदो द्रपतिमहित: --,,
                                               (प्रवसाव गाव १६)
                                        ,,
         भूदो द्रभूत: —
                                        ,,
         हबदि < भवति--
                                       ,,
                                                       ,,
         परिवजिदो < परिवर्जित:-
                                              (प्र० सा० गा० १७)
                                        ,,
         ठिदि < स्थिति: —
                                              (प्र० सा० गा० १७)
                                       "
        उच्पादो ८ उत्पादः —
                                              (प्र० सा० गा० १८)
                                "
                                       ,,
        सब्भूदो < सद्भुतः —
                                       11
        जादो < जात: ---
                                              ( प्र० सा० गा० १९ )
        अदिंदिओ ८ अतीन्द्रिय:
                                       ,,
        वितीद < व्यतीतः —
                                              (খবতা স॰ ভা০)
                                ,,
                                       ,,
        पयासदि < प्रकाशयति-
                                              (स्वार कार गार २५४)
                               "
                                       ,,
        मदिणाणं 🗠 मतिज्ञानं---
                                             स्वा० का० गा० २५८)
 (२) जैन शौरसेनी में त के स्थान पर त और य भी पाये जाते हैं। यथा---
        तिहुवणतिलयं 🖂 त्रिभुदनतिलकं— त के स्थान पर त ( स्वा० का० गा० १)
        जलतरंगचपला ८ जलतरङ्गचपला —(स्वा॰ का॰ गा॰ १२)
        विसहते ८ विसहते—( स्वा० का० गा० ३६ )
        तिब्बतिसाए द्र तीब्रहृपया—त के स्थान पर त (स्वा० का० गा० ४३)
        संवत्ती < सम्प्राप्ति: --
                                               (स्वा० का० गा० ४५१)
                                        "
        अधिकतेजो ८ अधिकतेजाः —,,
                                               (प्र० सा॰ गा॰ १९)
                                        ,,
        अक्खातीदो < अक्षातीत: --
                                              (प्र०सा० गा० २९)
        संति < सन्ति—
                                              (प्र० सा॰ गा॰ ३१)
        मुत्तममुत्तं 🗸 मूर्तममूर्तम्-
                                              (प्र॰ सा॰ गा॰ ४१)
        सुत्तिगदो द्र मूर्तिगत:-
                                              (प्र॰ सा० गा॰ ५५)
                                       ,,
त = य—रहियं ८ रहितं—
                             त के स्थान पर य
                                              (प्र० सा० गा० ५९)
        सब्बगयं ८ सर्वगतम्-
                                              (प्र० सा० गा० २३, ३१)
                               "
                                      "
       भणिया 🗠 भणिता-
                                             (प्र० सा० गा० २६)
       संजाया < संजाता—
                                             (प्र॰ सा॰ गा॰ ३८)
       गयंं < गतम्—
                                             (प्र॰ सा॰ गा॰ ४१)
       महत्वयं 🗠 महावतम्-
                                             (स्वा० का० गा० ९५)
```

```
त के स्थान पर य (स्वा० का० गा० १२८)
     रहिया ८ रहिता—
                                        (स्वा॰ का॰ गा॰ ३९७)
     पडियं 🗠 पतितम् —
                           ,,
थ = ध—तघव्वदेसा द्रतथाप्रदेशा—थ के स्थान पर ध (प्र० सा० गा० १३७)
                                         (प्र० सा० गा० १३७)
      जघ < यथा--
                                         ( प्रव्साव माव १४६ )
      तथा ८ तथा—
                                         (प्र॰ सा॰ गा॰ १६३)
      वाध < वाध--
                                         (प्र० साठ गा० ८९)
      अजघा ८ अयधा
                                 (प्रव० सा० गा० ५७, ११३, १०६)
      क्षं ८ कथम---
 (३) जैन शौरसेनी में अर्थमागधी के सप्तान क के स्थान पर ग भी होता है।
```

यथा---

```
वेदग द्रवेदक—क के स्थान पर ग (प० प्र० खं०)
प्ग < प्क---
                                  ( प्र० सा० गा० ५४ )
सगं ८ स्वकं---
एगंतेण द्र एकान्तेन-
                                  (प्र० सा० गा० ६६)
ओगप्पमेहिं 🗠 योगात्मकै: •
                                  (प्रवसाव गाव ७३)
                                  (गो० सा० जी० गा० ७)
सागारो ८ साकार: --
 वाणगारो < अनाकार: -- ,,
                             "
 उवसामगे ८ उपशामके-- ,,
                                    (गो० सा० जी० ६६)
                             "
 खबगे < क्षपके--
 एगविगले ८ एकविक्ले-
                                     (गो० सा० जी० ७९)
 वेदमा < वेदका: —
                                     (गो० सा० जी० ९३)
                              ,,
```

(४) जैन शौरतेनी में क के स्थान पर क और य भी पाये जाते हैं। इसकी यह प्रवृत्ति भी अर्थमागधी से मिलती-जुलती है।

```
क = क
संतोसकरं < सन्तोपकरं
                     (स्त्रा० का० गा० ३३५)
चिरकालं द्रचिरकालं -(स्वा० का० गा० २९३)
मणवयकापुहिं द्र सनोवचनकायैः (स्त्रा० का० गा० ३३२)
अणुकृतं <अनुकृतं (स्वा० का० मा० ४५९)
भोमकोट्टाए < अध्मकोष्टया ( गो० सा० जी० गा० १३४)
 दीणकरं दिशेनक्रमम् (गो० सा० जी० गा० १७९)
 एकसमयम्हि < एकसमये (प्र० सा गा० १४२)
```

```
क = य
सामाइयं द्रसामायिकम् (स्वा० का० गा० ३७२)
कम्मविवायं < कर्मविपाकं (स्वा० का० गा० ३७२)
सुहयरो द्र सुखकर: (स्त्रा० का गा० ३७२)
नेरइया ८ नैरयिका: (गो० सा० जी० ६३)
वियसिंदियेसु < विकलेन्द्रियेषु ( गो० सा० जी ८९ )
एयवियलक्खा द्र एकविकलाक्षाः ( गो० सा० जी० ९० )
गाह्या दशहका: (गो० सा० जी १७३)
पत्तेयं < प्रत्येकं (गो० सा जी० १८४ )
ओराल्चिं द औराल्क्षिं ( गो० सा० जी १८४)
क = अ--स्वरशेष
अलिअं < अलीकं (स्वा० का० गा० ४०६)
आछोओ ८ आछोक: (स्त्रा० का० गा० ३४४)
नरए < नरके (प्र० सा० गा० ११४)
पज्जबद्रिएण ८ पर्यायार्थिकेन (प्र॰ सा॰ गा॰ ११४)
वेडिच ओ < वैक्रियिक: (प्र० सा० गा० १७१)
```

(५) जैन शौरसेनी में मध्यवर्ता क, ग, च, ज, त, द, और प का लोप विकल्प से पाया जाता है। अथवा यों कह सकते हैं कि इनका छोप अनियमित रूप से पाया जाता है। यथा—

सुयकेविक्तिमिलिणो दश्रुतकेविक्तिमृत्यः (प्रत्रव्सावगाव ३३)—तकार का छोप और अवशिष्ट स्वर के स्थान पर य शृति ।

छोयण्यदीवयरा ८ छोकप्रदीपकरा—ककार का छोप और अवसिष्ट स्वर के स्थान में य श्रुति। ( प्रवचनसार गा० ३५ )

वयणेहिं द्वचनै: (प्र० सा० गा० ३४)—चकार का लोप अवशिष्ट स्वर के स्थान पर य श्रुति।

सयलं द्रसक्छम् (प्र०सा०गा० ५१)—क का छोप और अवशिष्टस्वर के स्थान पर य श्रुति।

उबओगो द उपयोगः (द्र० सं० गा० ४)—प के स्थान पर व ।

बहुभेया < बहुभेदा ( द्र० सं० गा० ३५ )—दकार का लोप और अवशिष्ट स्वर के स्थान पर य श्रुति ।

सुद्दाउ द्रञ्जभायु: ( द्र० सं० गा० ३८ )—यकार का छोप और उ स्वर शेप। सायारं द्रसकारं ( प्र०सं०गा० ४२ )—ककार का छोप और अवशिष्ट आ स्वर के स्थान पर य श्रुति । (६) जैन शौरसेनी में महाराष्ट्री के समान ही सध्यवर्ती व्यञ्जन का स्रोप होने पर अवशिष्ट अ या आ स्वर के स्थान में ही यश्रुति पायी जाती है। यथा—

तित्थयरो दितीर्थञ्करः—यहाँ क का लोप होने पर अवशिष्ट अ स्वर के स्थान में ही य श्रुति हुई है।

पयत्थ द्र पहार्थ:—दकार का लोप और अवशिष्ट का स्वर के स्थान में य श्रुति । वैयणा द्र वेदना—दकार का लोप और अवशिष्ट क के स्थान में का को ग श्रुति । साहारया द्र साहारका—ककार का लोप और अवशिष्ट आ को य श्रुति ।

- (०) उ के पश्चात् लुप्त वर्ण के स्थान में बहुधा व श्रुति पायी जाती है। यथा— वालुवा द्वालुका—ककार का लोप और अवशिष्ट का स्वर के स्थान में व श्रुति। बहुवं द्वहुकं—ककार का लोप और अवशिष्ट क्वर के स्थान में व श्रुति। बिहुव दिधृत—तकार का लोप और अवशिष्ट क्वर के स्थान में व श्रुति।
- (द) जैन शौरसेनी में सहाराष्ट्री के समान प्रथमा विभक्ति के एकवचन में भो और अर्धमागधी के प्रभाव के कारण सप्तमी के एकवचन में मिम और मिह विभक्ति चिह्न पाये जाते हैं। पष्टी और चतुर्थी के बहुवचन में सि प्रत्यय जोड़ा जाता है। पञ्चमी के एकवचन में शौरसेनी के समान आदो, आदु प्रत्ययों का योग पाया जाता है।

दृःवसहात्रो < द्रन्यस्वभाव:—प्रथमा के एकत्रचन में को प्रत्यय जोड़ा गया है। सद्विसिट्टो < सद्विशिष्टः— "

एकसमग्रिन्ह ८ एकसमग्रे—( प्र० सा० गा० १४२ )—सत्तमी के एकवचन में म्हि प्रत्यय जोड़ा गया है।

एगिन्ह द्र एकस्मिन् (प्र०सा०गा० १४३)—सप्तभी के एक वचन में म्हि प्रत्यय जोड़ा गया है।

अण्णदिवियम्हि < अन्यद्रव्ये (प्र० सा० गा० १९९)— "

सुह स्मि द्रशुभे (प्र० सा॰ गा॰ ७९)—सप्तमी के एकवचन में स्मि प्रत्यय जोड़ा गया है।

चरियम्हि < चिरिके (प्र० सा० गा० ७९) — सप्तमी के एकवचन में म्हि प्रत्यय जोड़ा गया है।

गटभस्मि < गर्भे (स्वा॰ का॰ गा॰ ७४)—सप्तमी के एकवचन में स्मि प्रत्यय जोड़ा गया है।

ससरुविम्म द्रस्वस्वरूपे (स्वा०का०गा० ४८३)—सप्तमी के एक वचन में म्मि प्रत्यय जोड़ा गया है।

जोगम्मि दयोगे (स्वा॰ का॰ गा॰ ४८४)—

एकस्मि, एकस्हि, लोयस्मि, लोयस्हि, जैसे वैक्टिपक प्रयोग भी जैन शौरतेनी में पाये जाते हैं।

तेसिं < तेभ्गः ( प्र० सा० गा० ८२ ) चतुर्थी के बहुवचन में लि प्रस्यय जोड़ा गया है।

सन्देसिं < सर्वेपाम् (स्वा॰ का॰ १०३) पष्ठी के बहुवचन में सि प्रत्यय जोड़ा गया है।

- (९) क धातु का रूप जैन शौरसेनी में छुन्बिद भी मिळता है। इसका प्रयोग स्वामिकार्त्तिकेयातुप्रेक्षा गा० ३१३,३२९,३४०; ३००,३८४ आदि में देखा जाता है।
- (१०) स्वासिकार्त्तिकेषानुप्रेक्षा और प्रवचनसार में शौरसेनीके समान करेदि का भी निम्न गाथाओं में प्रयोग सिलता है। यथा स्वासिकार्त्तिकेषानुष्रेक्षा—गा० ६१, २२६, २९६, ३२०, ३ २, ३५०, ६६९, ३७८, ४२०, ४४०, ४४९ और ५५१। प्रवचनसार में गा० १८५ में करेदि रूप आया है।
- (११) जैन शौरसेनी में सहाराष्ट्री के समान छ धात के रूप छणेदि और छणह रूप भी निम्न गाथाओं में पाये जाते हैं। यथा—

कुणेदि—स्वासिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा गा० १८२, १८८, २०९, ३१९, ३७०, ३८८, ३८९, ३६६ और ४२०। प्रवचनसार में गाथा ६६ और १४९ में कुणादि किया व्यवहृत की गयी है।

स्चामिकार्त्तिकेया तुप्रेक्षा में गा० २०९, २२७, २८९ और ३१० में इस्थात के कुणहरूप का व्यवहार पाया जाता है।

जैन शौरसेनी में कु घातु का करेड़ रूप भी मिलता है। स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा गा॰ २२९ में यह रूप आया है।

(१२) जैन शौरसेनी में बत्वा के स्थान में त्ता का व्यवहार होता है। यथा— जाल + त्ता = जालिता; वियाण + त्ता = विधाणित्ता।

णयस 🕂 चा = णयसिचाः; पेच्छ 🕂 चा = पेच्छिता ।

- (१३) जैन शौरसेनी में बस्ता के स्थान पर य भी पाया जाता है। यथा— भवीय (प्रवचनसार गा०१२); संस्कृत के आष्टच्छ के स्थान पर आपिच्छ रूप आया है। गहिय द्रगृहीस्या (स्वा० का० गा०३७३)।
- (१४) स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा में क्त्वा के स्थान पर चा का व्यवहार मिलता है। यथा—िकचा दहत्वाः ठिका दस्थित्वा।

शौरसेनी प्राकृत के दूण और महाराष्ट्री के ऊण प्रत्यय भी संस्कृत के क्रवा के स्थान में जैन शौरसेनी में पाये जाते हैं। यथा—गिमऊण (गोम्सटसार गा० ९०),

जाहरूण, गहिस्तण, शुंजाविस्तण (स्वा० का॰ गा॰ ३७३, ३७४, ३७४, ३७६); कावूण (स्वा॰ का॰ गा॰ ३७४)।

(१६) जैन शौरसेनी में शौरसेनी और अर्धमागधी के वर्णविकारसम्बन्धी अधिकांश नियम मिलते हैं। सभी कियाओं में त के स्थान पर नियसत: द पाया जाता जाता है। यथा—होदि, जादि ८ वाति (प्र० सा० गा० १६), हबदि ८ भवति (प्र० सा० गा० १६) विज्ञादि ८ विद्यते (प्र० सा० १७), विज्ञाणिद ८ विज्ञानाति (प्र० सा० गा० २६), जाणादि, जाणिद, णादि ८ जानाति (प्र० सा० गा० २५), वहदि ८ वर्तते (प्र० सा० गा० २७), पिणमिद ८ परिणमित (प्र० सा० गा० ३२); उपप्रज्ञादि ८ उत्पद्यते (प्र० सा० गा० ५२); मण्णिद ८ मन्यते (प्र० सा० गा० ७७) जायिद ८ जायते (प्र० सा० गा० ८६)। स्वामिका चिकेयानुपेक्षा में भी गोविद (स्वा० का० ४१८), परिहरेदि (४०३), संडवेदि (४९९), मासदि (३९८) और बहदि आदि प्रयोग पाये जाते हैं।

#### मागधी

- (१) भागधी की प्रकृति शौरसेनी मानी गयी है। साधारण प्राकृत भी मागधी का मूल मानी जा सकती है।
- (२) मागधी में अकारान्त पुश्चिङ्ग शब्दों के प्रथमा के एकवचन में ओकारान्त रूप न होकर एकारान्त होते हैं । यथा—

एको मेको द्राप मेप:; एको पुलिको द्राप पुरुप:; करोसि भन्ते द्रकरोसि भदन्त।

,,

(३) सामधी में रेफ के स्थान पर छकार और इन्हय सकार के स्थान पर ताछव्य शकार होता है<sup>2</sup>। यथा—

नछे < नर: — र के स्थान पर छ और विसर्ग को एत्व

कळे < करः — "

विआले < विचारः— ,,

हंगे ८ हंस: --दन्त्य के स्थान पर तालव्य का और विसर्ग को एत्व

शास्त्रो < सारस: —आद्यन्त दन्त्य स के स्थान पर तास्त्र्य श और रेफ को छ

ञ्चदं < श्रुतम्—एदं — दन्त्य स को तालब्य श और शौरसेनी के समान त को द।

शोभणं < सोहणं < शोभनम्—

(४) सागधी में यदि सकार और पकार—अलग-अलग संयुक्त हों तो उनके स्थान में स होता हैं। श्रीष्म शब्द में उक्त आदेश नहीं होता है। यथा—

पक्खलिद हस्ती < प्रस्खलित हस्ती—यहाँ स् और त संयुक्त हैं, अत: संयुक्त स के स्थान पर ताल्ब्य श नहीं हुआ।

बुहस्पदी द्रबृहस्पतिः—संयुक्त स्को तालब्य श नहीं हुआ और दन्त्य स ज्यों का त्यों बना रहा।

१. म्रत एरसौ पुंसि मागध्याम् ८।४।२८७।

२, र-सोर्ल-शौ ८।४।२८८ ।

३. स-पोः संयोगे सोऽग्रीष्मे ना४।२नह ।

मस्कली दसस्करी—संयुक्त स ज्यों का त्यों और रेफ को छत्य।

शुस्त्रदार्छं < शुक्तदार्थ—प् और क संयुक्त हैं, अतः संयुक्त मूर्धन्य प् के स्थान पर ताल्व्य का न होकर दन्स्य स हो गया है और रेफ को छ हुआ है।

कस्टं द्रकष्टम्—संयुक्त मूर्धेन्य प के स्थान पर दन्त्य स हुआ है।

विस्तुं < विष्णुम्— "

निस्फलं ८ निष्फछम्— "

धनुस्लंडं < धनुष्लण्डम् ,,

गिम्ह्वाशके दशीपमवासरः—श्रीष्म शब्द में उक्त नियम छ।गू नहीं हुआ है।

( ५ ) द्विरुक्त ट ( ह ) और वकार से युक्त ठकार के स्थान पर मामधी में  $\varepsilon$  आदेश होता है  $^{\circ}$  यथा —

पस्टे < पट:-- ह के स्थान में स्ट।

अस्टालिका < भहारिका—इ के स्थान में स्ट और रेफ के स्थान में छ ।

ञ्चस्ड क्दंं द्रिष्ठ कृतम्—स के स्थान श,ष्ठ के स्थान पर स्टु तथा ककारोत्तर ऋकार के स्थान पर अ एवं त के स्थान पर द।

कोस्थागालं <कोष्ठागारम्—७ के स्थान पर स्ट और र के स्थान पर ल हुआ।

(६) स्थ और र्थ इन दोनों वर्णी के स्थान में सागधी में सकार से संयुक्त तकार होता है। यथा---

उवस्तिदें < उपस्थित: —प के स्थान पर व, स्थि के स्थान पर स्ति तथा त के स्थान पर द और विसर्ग को एत्व।

शुस्तिदे द सुस्थितः —दन्त्य स के स्थान पर तालब्य का स्थ के स्थान पर स्त, त के स्थान पर द और विसर्ग को एत्व ।

अस्तवदी < अर्थवती —र्थ के स्थान में स्त और त स्थान पर द होता है ) शस्तवाहे < सार्थवाह: —हन्त्य स के स्थान पर श, र्थ के स्थान पर स्त और विसर्ग को एत्व।

(७) सागधी में ज, च और य के स्थान में य आदेश होता है। यथा— यणबरें ≪ जनपद: — ज के स्थान पर य और प के स्थान पर व हुआ है। अध्युणे ≪ अर्जुन: — र्जु के स्थान पर व्यु और न के स्थान पर ण। याणादि ≪ जानाति—ज के स्थान पर य, न को ण और त के स्थान पर द। गठियदें ≪ गर्जित:—र्जु के स्थान पर य्य और त को द, विसर्ग को एत्व।

१. हु-ष्ठयोस्टः दाश्वा२६० ।

२. स्थ-र्थयोस्तः दारारहरु ।

३. ज-द्य-यां यः दाशहर ।

दुरुषणे ८ दुर्जणो ८ दुर्जन: —र्ज के स्थान पर रुप और न को ण। वध्यिदे ८ वर्जित: — त को द और विसर्ग को एत्व। ,, मय्यं < सचम् — द्य के स्थान में यत । अय्य किल विय्याहर्षे आगदे < अद्य किल विचाधर आगत:। यादि द्यादि—य के स्थान पर य।

(८) मामधी में न्य, ण्य, इस और ज्जाइन संयुक्ताक्षरों के स्थान पर द्विरुक्त ज्ज होता है। विशा—

अहिमञ्जूकुमाछे-असिमन्युकुपारः - न्य के स्थान पर ज्जा। कञ्जकावलणं < कन्यकावरणम् — न्य के स्थान पर ज्जा; र को छ । अबम्हञ्जं < अब्रह्मण्यस् —ण्य के स्थान पर ञ्ज आदेश । पुञ्जाहं ८ पुण्याह्म — एव के स्थान पर ज्ञा। पञ्जाविशाले < प्रज्ञाविशाल: —ज्ञ के स्थान पर ञ्ज । शन्ब के दसर्वाः — दन्त्य स के स्थान पर श और ज्ञ के स्थान का। अवज्जा < अवज्ञा-न्ज के स्थान पर ज्ज । अञ्जली < अञ्जलि: —ञ्ज के स्थान पर ज्ञा। धणञ्जर ८ धतञ्जय: —ञ्ज के स्थान पर ञ्ज। और रेफ को छत्व।

( ९ ) सामधी में अतादि से वर्तमान छ के स्थान में शकार संयुक्त च ( ध ) होता है। यथा--

गश्च < गच्छ-(च्छ' के स्थान पर श्रा

पञ्जले 🗠 पञ्जर: —

उश्रलदि ८ उच्छलति—च्ड के स्थान पर श्र और त को द्।

तिरिक्ष पेस्कदि < तिरिचिछ पेचछइ < तिर्यक् प्रेक्षते - च्छ के स्थान पर ध ग्रीर क्ष के स्थान पर एक, त को द।

आवन्नवश्चरे ८ आपत्रवत्सरुः —चाक्षणिक होने से त्स के स्थान पर भी श्र आदेश ।

( १० ) मागघो में अनादि में वर्तमान क्ष के स्थान पर जिह्वामूलीय 🔀 क आदेश होता है। वथा--

यळके दशक्ष: —क्ष के स्थान पर ळ क आदेश और विसर्ग को एत्व। ल ≍ करो < राक्षतः — रेफ के स्थाग पर ल. अनियमित हस्त्र. क्ष के स्थान पर 💢 क. दन्त्य स के स्थान पर तालव्य श और विसर्ग को एस्व।

१. न्य-एय-ज्ञ-ज्जां व्यः पा४।२६३। २. छस्य श्रोनादौ ८।४।२६५। ३. क्षस्य 💢 कः ना४।२६६ ।

- (११) मामधी में प्रेक्ष और आचक्ष के स्थान पर स्क आदेश होता है। विशा— पेस्कदि द्रिक्षते— संयुक्त रेफ का लोप होने से य के स्थान पर प, स के स्थान पर स्क तथा तको ह। सामधी में ति और ते इन दोनों के स्थान पर दि आदेश होता है।
- (१२) सामधी में हृदय शब्द के स्थान पर हृदक आदेश होता है। यथा— हृदके आछढ़े सम < हृदये आदर्श सम—हृदय के स्थान पर हृदछे आदेश, तथा द और र के स्थान पर छ, प्रथमा एकवचन में विभक्ति ए का संगोग।
- (१३) मागधी में अस्मद् शब्द को प्रथमा एकप्रचन में सु विभक्ति में हुके, हगे और अहके ये तीन आदेश होते हैं। यथा—

हके, हमे, अहके भणामि < अहं भणामि।

(१४) सामधी में श्रमाल शब्द के स्थान पर शिआल और शिक्षालक आदेश होते हैं। यथा—

शिआहे आअच्छदि, शिआहके आअच्छदि दश्माह आगच्छति ।

### शब्दरूपों के नियम

( १५ ) मागधी में प्रथमा एकवचन में पुस्व होता है । यथा—पुलिशे < पुरुप: ।

(१६) सामधी में अवर्ण से पर में आनेवाले इस्—पष्टी के एकवचन के स्थान में विकल्प से आह आदेश होता है। आह के पूर्ववर्ती टिका छोप होता है। यथा—

हमें न ईदिशाह कम्माह काळी < अहं न ईहजस्य कर्मण: कारी; भगदत्त-शोणि-दाह ऊंभे; पक्ष में—भीगशेणस्य पश्चादो हिण्डीअदि ।

- (१७) मागधी में अवर्ण से पर में विद्यमान आमू के स्थान में विकट्य से आहँ आदेश होता है और पूर्व के टिका छोप हो जाता है। विश्वा—

आहँ—वेपाम्; विकल्पाभाव से—याणं < येषाम् ।

(१८) सामधी में अहम और वर्ग के स्थान पर हमे आदेश होता है। विश्वा— हमे शकावदालितिस्वणिवाशो धीवछे < अहं शकावतारतीर्थनिवासी धीवर:।

(१९) मागधी में अकारान्त शब्दों को सुपर रहते ह, ए होते हैं और सुका छोप होता है। यथा---

एशि छाआ < एप राजा—यहाँ प को श और अकार को इकार । एसे पुलिसे द एप पुरुष:—एत्व होने से एसे होता है।

१. स्कः प्रेक्षाचक्षोः ना४२६७ । २. हृदस्य हडकः १११६ वरः ।

३. श्रस्मदः सौ हके-हगे-श्रहके ११।६ वरः।

४. श्रुगालशन्दस्य शिम्रालाशिम्रालकाः ११।१७ वरः ।

५. श्रत्रणिद्धा इसी डाह: ८।४।२६६ हे०। ६. श्रामी डाहँ वा ८।४।३०० हे०।

७. म्रहंबयमोहंगे दा४।३०१ हे०। ५. श्रत इदेती लुक्च ११।१० व०।

दुष्यणे दुज्जणे ददुर्जन: —र्ज के स्थान पर व्य और न को ण। विष्यदे दव्जित: — ,, ,, त को द और विश्वर्ग को पुरव। सम्बं दस्यस्— द्य के स्थान में व्य। अव्य किल विष्याहुळे आगदे दश्य किल विचाधर आगत:। यादि द्यादि—य के स्थान पर य।

(८) मामधी में न्य, ण्य, ज्ञ और ज्ञ इन खंद्यन्माक्षरों के स्थान पर हिरुक्त ज्ञ होता है। यथा—

अहिसम्बुकुसाछे—अधिसन्युकुतारः — न्य के स्थान पर ज्ञा।
कञ्जकावलणं < कन्यकावरणम् — न्य के स्थान पर ज्ञा र को ल।
अवम्हञ्जं < अब्रह्मण्यस् — ण्य के स्थान पर ज्ञा आदेश।
पुञ्जाहं < पुण्यहस् — ण्य के स्थान पर ज्ञा।
पञ्जाविशाले < प्रज्ञाविशालः — ज्ञा के स्थान पर ज्ञा।
बाव्यज्ञो < सर्वज्ञः — दन्त्य स के रथान पर चा और ज्ञा के स्थान ज्ञा।
अवज्ञा < अवज्ञा— ज्ञा के स्थान पर ज्ञा।
अञ्जली < अञ्जलिः — ज्ञा के स्थान पर ज्ञा।
धणञ्जण् < धनञ्जयः — ज्ञा के स्थान पर ज्ञा।
पञ्जले < पञ्जरः — , और रेफ को लत्व।

(१) मागधी में अनादि से वर्तमान छ के स्थान में शकार संयुक्त च (छ) होता है। यथा—

गश्च< गच्छ—'च्छ' के स्थान पर श्च।

उश्चलदि ८ उच्छलति—च्ड के स्थान पर ध और त को द।

तिरिश्चि पेस्कदि < तिरिच्छि पेच्छइ < तिर्थक् प्रेक्षते - च्छ के स्थान पर ध स्रौर क्ष के स्थान पर स्क, त को द।

आवन्नवश्रके ८ आपत्रवस्तरुः — ङाक्षणिक होने से त्स के स्थान पर भी श्र आदेश।
(१०) मागधो में अनादि में वर्तमान क्ष के स्थान पर जिह्वामूलीय ≍ क आदेश
होता है। विधा—

यं दे दश्य: —क्ष के स्थान पर द्र क आदेश और विसर्ग को एत्व । छ द्र कशे दशक्षयः —रेफ के स्थान पर छ, अनियमित हस्व, क्ष के स्थान पर द्र क. इन्त्य स के स्थान पर तालव्य श और विसर्ग को एत्व ।

१. न्य—एय-ज्ञ—ज्जां ब्जः हा४।२६३। २. छस्य थोनादौ हा४।२६५। ३. क्षस्य ं कः हा४।२६६। ः

(११) सामधी में प्रेक्ष और आचक्ष के स्थान पर स्क्र आदेश होता है। यथा— पेस्कदि द्रिक्षते—संयुक्त रेफ का कोप होने ले य के स्थान पर प, स के स्थान पर स्क तथा त को द। सामधी में ति और ते इन दोनों के स्थान पर दि आदेश होता है।

(१२) सामधी में हृद्य शब्द के स्थान पर हृदक आहेरा होता है। यथा— हृदके आएके सम < हृद्ये आदरो सम—हृदय के स्थान पर हृदके आदेश, तथा द और र के स्थान पर हु, प्रथमा एकत्रचन में विभक्ति ए का संगोग।

(१३) मागधी में अस्मद् शब्द को प्रथमा एकवचन में सु विभक्ति में हके, हमें और अहके ये तीन आदेश होते हैं। यथा—

हके, हमें, अहके भणामि < अहं भणामि ।

(१४) सागधी में श्रमाल शन्द के स्थान पर शिआल और शिआलक आहेश होते हैं। यथा—

शिक्षाले आवच्छदि, श्रिक्षालके आवच्छदि दश्माल आगच्छति ।

### शब्दरूपों के नियम

( १९ ) मागधी में प्रथमा एकतचन में एत्व दोता है । यथा—पुलिशे < पुरुप: ।

(१६) मागधी में अवर्ण से पर में आनेवाले छल्—पष्टी के एकवचन के स्थान में विकल्प से आह आदेश होता है। आह के पूर्ववर्ती टिका छोप होता है। यथा—

हमे न ईदिशाह कम्माह काली < अहं न ईटरास्य कर्राण: कारी; भगदत्त-सोणि-दाह कुंभे; पक्ष में—भीमशेणस्स परवादो हिण्डीअदि ।

् (१०) मागधी में अवर्ण से पर में विद्यमान आम के स्थान में विकटप से आहँ सादेश होता है और पूर्व के टिका लोप हो जाता है। ध्या—

आहें—वेषामः, विकल्पाभाव से—वाणं द्रवेषासः।

(१८) ब्रामधी में अहम् और वर्ग के स्थान पर हमे आदेश होता है। यथा— हमे शकावदालतिस्वणिवाशी धीवले < अहं शकावतारतीर्थनिवासी धीवर:।

(१९) मामधी में अकारान्त शब्दों को सु पर रहते ह, ए होते हैं और सु का छोप होता है। यथा—

प्रि⊤लाआ < एप राजा—यहाँ प को श और अकार को इकार । पने पुलिसे < एप पुरुष:—एत्व होने से पक्षे होता है।

१. स्कः प्रेक्षानकोः पाप्र१७। २. हृदस्य हडकः ११।६ वरः ।

३. ग्रह्मदः सौ हके-हगे-ग्रहके ११।६ वर०।

भूगालशब्दस्य शिम्रालाशिमालकाः ११।१७ वरः ।

५. अवणिद्धा इसी डाहः दा४।२६६ हे०। ६. ग्रामी डाहँ वा दा४।३०० है०।

७. भ्रहंबयमोही दाशा३०१ हे०। ह. भ्रत इदेती लुक्च ११।१० व०।

( २० ) हस्य अकारान्त शब्द के अन्तिम अकार को सम्बुद्धि पर रहते दीर्घ होता है। यथा—

पुलिशा आगच्छ <हे पुरुष आगच्छ—सम्बोधन होने से अकार को दीर्घ। माणुशा आगच्छ <हे मानुष आगच्छ " "

विभक्तिचिह्न एकवचन बहुवचन पढमा ए भा बीआ ं अनुस्वार अर ण, णं तइभा हि, हिं, हिं चउत्थी, छट्टी ह, स्स हैं, ण, णं भादो, आदु पंचमी त्तो, ओ, उ, हि, हिन्तो, छुंतो सि, मिम सत्तरी

### वील-बीर शब्द के रूप

एकवचन बहुबचन वीछे पढमा वीसा बीआ वीलं वीला तइया वीलेण, वीलेगां वीलेहि, बीलेहिं, बीलेहिं चउत्थी वीलाह, बीलस्स वीलाहँ, बीलाण, बीलाणं पंचमी बीलादो, बीलाहु वीलत्तो, वीलओ, वीलंड, बीलाहिन्तो, वीलाञ्चन्तो छट्टी बीलाइ, बीलस्स वीलाहूँ, बीलाण, वीलाणं सत्तमी वीलंसि, वीलम्मि वीलेश, वीलेशं संबोहण हे बीछे हे बीछा

अन्य अकारान्त शब्दों के रूप भी बीछ शब्द के समान होते हैं। नपुंसक छिद्ध में शौरसेनी के समान ही शब्दरूप बनते हैं।

सर्वनामवाची शब्द सामधी में वील < वीर के समान होगें। यहाँ उदाहरण के लिए कुछ शब्द रूप प्रस्तुत किये जाते हैं।

### शव्ब दसर्व के शब्दरूप

|      |   | एकवचन | वहुवचन  |
|------|---|-------|---------|
| पढमा |   | शन्वे | शब्दा   |
| वीआ  | • | शन्वं | शन्त्रा |

१. श्रदीर्घः सम्बुद्धौ ११।१३ व० ।

# क्षीमनव प्राकृत-व्याकरण

| तइयां<br>चडस्थी<br>पंचमी | शक्वेण, शब्वेणं<br>शब्वाह, शब्वस्स<br>शब्वादो, शब्वाहु | शन्त्रेहि, शन्त्रेहिं, शन्त्रेहिं<br>शन्त्राहें, शन्त्राण, शन्त्राणं<br>शन्त्रत्तो, शन्त्रओ, शन्त्रउ, शन्त्राहिन्तो,<br>शन्त्राह्यत्तो |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छट्टी                    | शब्दाह, शब्दस्स                                        | शन्वाहँ, शन्वाण, शन्त्राणें                                                                                                            |
| सत्तमी                   | शब्देसि, शब्द्रिम                                      | शन्वेद्यु, शन्वेद्युं                                                                                                                  |
| संवोहण                   | हे शब्दे                                               | हे शन्वा                                                                                                                               |

# त, ण ⊲तत् शब्द के रूप

|      | एक <b>वचन</b>         | वहुवचन                             |
|------|-----------------------|------------------------------------|
| प्   | भे                    | ते, णे                             |
| वी०  | તં, ળં                | ते, ता, णे, णा                     |
| त०   | तेण, तेणं, तिणा       | तेहि, तेहि, तेहिँ,                 |
| XI - | जेज, जेज              | जेहि, जेहि, जेहिँ,                 |
| च०   | ताह, तस्स             | ताहँ, तेशि, णेशि,                  |
| •    | •                     | त्तरमं, ताम, णाम, णामं             |
| प०   | तादो, तादु            | तत्तो, ताओ, ताउ , ताहि, तेहि,      |
| •    | ., 3                  | ताहिंतो, तेहिंतो, ताछुंतो, तेछुंतो |
|      |                       | णत्तो, णाओ आदि                     |
| छु०  | ताह, तस्स             | ताहँ, तेशि, जेशि, ताण, णाण         |
| स०   | ताहे, ताठा, तहभा      | जेश, जेशं                          |
|      | सम्मि, तस्सि, तहिं, त | हथ,                                |
|      | णस्मि, णस्सि, णस्थ    |                                    |
|      |                       | - A part of the state of           |

### एअ < एतद्

|            | एकवचन              | वहुवचन                    |
|------------|--------------------|---------------------------|
| प०         | एशे, एश            | <b>एदे</b>                |
| बी०        | <b>ए</b> दं        | एदे, एदा                  |
| त०         | एदेण, एदेणं, एदिणा | प्देहि, पदेहिं, पदेहिं    |
| <b>च</b> ० | ने, एदाह           | शिं, एदाहें, एदाण, एदाणं  |
| фo         | पदादु, पदादो       | एम्रत्तो, एकाउ, एकाब्रो,  |
|            |                    | एआहि, एएहि, एआहितो,       |
|            |                    | एएहिंतो, एआशुंतो, एएशुंतो |

( २० ) हस्य अकारान्त राज्य के अन्तिम अकार को सम्बुद्धि पर रहते दीर्घ होता है। यथां---

पुलिशा आगच्छ दहे पुरुप आगच्छ—सम्बोधन होने से अकार को दीर्घ। माणुशा आगच्छ < हे मानुप आगच्छ ,,

विभक्तिचिह्न

बहुवचन एकवचन पढमा भा ए

बीआ ं अनुस्वार सा ज, जं तइआ

हि, हिं, हिं" चडस्थी, छट्टी ह, स्स हैं, ण, णं

पंचमी आदो, आदु त्तो, ओ, उ, हि, हिन्तो, शुंतो सत्तमी सि, मिम

য়ু, হা

### वील-बीर शब्द के रूप

बहुबचन एकवचन वीले बीला पहमा बीआ वीलं वीला

वीलेहि, वीलेहिं, वीलेहिं वीलेण, वीलेणं तङ्या वीलाह, वीलस्स बीलाहँ, बीलाण, बीलाणं चडत्थी

वीलत्तो, वीलओ, वीलउ, वीलाहिन्तो, बीलादो, बीलाद् पंचमी

बीलाशुन्तो

बीलाहँ, बीलाण, बीलाणं वीलाह, वीलस्स

वीलंसि, वीलम्मि वीलेशु, वीलेशं संबोहण

हे बीछा हे बीछे

अन्य अकारान्त शब्दों के रूप भी बील शब्द के समान होते हैं। नपुंसक लिङ्ग में शौरसेनी के समान ही शब्दरूप बनते हैं।

सर्वनामवाची शब्द सागधी में बील < वीर के समान होगें। यहाँ उदाहरण के छिए कुछ शब्द रूप प्रस्तुत किये जाते हैं।

शब्ब ८ सर्व के शब्दरूप

वहुवचन एकवचन शन्वे शःवा शब्बं शब्बा

पहसा

वीआ

१. ग्रदीर्घः सम्बुद्धौ ११।१३ व० ।

| तह्या<br>चउत्थी<br>पंचमी | शक्वेण, शक्वेणं<br>शक्वाह, शक्वस्स<br>शक्वादो, शक्वाहु | शन्त्रेहि, शन्त्रेहि, शन्त्रेहिँ<br>शन्त्राहें, शन्त्राण, शन्त्राणं<br>शन्त्रत्तो, शन्त्रओ, शन्त्रउ, शन्त्राहिन्तो,<br>शन्त्राह्यन्तो |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छट्टी                    | शब्दाह, शब्दस्स                                        | शन्वाहँ, शन्वाण, शन्वाणें                                                                                                             |
| सन्तमी                   | शब्देसि, शब्दम्मि                                      | शन्वेद्यु, <b>श</b> न्वेद्युं                                                                                                         |
| संबोहण                   | हे शब्दे                                               | हे <b>श</b> न्वा                                                                                                                      |

# त, ण दतत् शब्द के रूप

|     | एकवच <b>न</b>          | वहुवचन                               |
|-----|------------------------|--------------------------------------|
|     | • • • • •              | •                                    |
| प्र | भे                     | ते, णे                               |
| वी० | तं, जं                 | ते, ता, णे, णा                       |
| त०  | तेण, तेणं, तिणा        | तेहि, तेहिं, तेहिंँ,                 |
|     | नेन, नेनं              | णेहि, णेहिं, णेहिं,                  |
| হ্  | ताह, तस्स              | ताहँ, तेशिं, णेशिं,                  |
|     |                        | ताणं, ताण, णाण, णाणं                 |
| प०  | तादो, तादु             | तत्तो, ताओ, ताउ , ताहि, तेहि,        |
|     |                        | ताहिंतो, तेहिंतो, ताञ्जंतो, तेञ्जंतो |
|     |                        | णत्तो, णाओ आदि                       |
| छ०  | ताह, तस्स              | ताहँ, तेशि, णेशि, ताण, णाण           |
| स०  | ताहे, ताला, तइआ        | णेसु, णेसुं                          |
|     | त्तिम, तस्ति, तर्हि, त | ह्य,                                 |
|     | णक्मि, णस्सि, णस्थ     |                                      |
|     |                        |                                      |

### एअ < एतद्

|     | एकवचन              | बहुबचन                        |
|-----|--------------------|-------------------------------|
| प०  | <b>પ</b> શે, પશ    | एदे                           |
| वी० | एदं                | पुदे, पुदा                    |
| त०  | एदेण, एदेणं, एदिणा | एदेहि, एदेहिं, एदेहिं         |
| च०  | शे, एदाह           | शि, एदाहेँ, एदाण, एदाणं       |
| पं० | पदादु, पदादो       | एग्रसो, एआउ, एआझो,            |
|     | _                  | एआहि, एएहि, एआहिंतो,          |
|     |                    | प्रहितो, प्रभाशंतो, प्रश्चंतो |

छ् जो, एदाह शिं, एदाहाँ स० एत्य, अयस्मि, ईअम्मि, एएछु, एएछुं एअम्मि, एअस्सि

### इकारान्त और उकारान्त शब्दों के मागधी विभक्ति प्रत्यय

एकवचन वहुचचन दीर्घ अड, अओ, णो॰ प् णो० वी० अनुस्वार हि, हिं, हिं तः গা हुँ, ज च० ਵ दो, दु त्तो, ओ, उ, हिन्तो, छन्तो UО हुँ, ण, णं छ० ह য়, য় श्चि स०

#### इशि < ऋषि शब्द के रूप

एकवचन बहुबचन इशी इशाउ, इराओ, इशिणो, इशी प० वी० इशि इशिणो, इशी तः इशिणा इशीहि, इशीहिं, इशीहिं च० इशिह इशिहँ, इशीण, इशीणं हिशादो, इशिदु इशित्ता, इशिओ, इशीड, प० इशिहिंतो, इशीद्धंतो छ० इशिह इशिहँ, इशीण, इशीणं इशिशि स० इशीशु, इशीशुं सं० हे इशि, हे इशी हे इशड, हे इशओ, हैं इशिणी

सामधी में इन्-अन्तवाले शब्दों में सम्बोधन एकवचन में विकल्प से न के स्थान पर अकार आदेश होता है।

हे दंडिआ, हे दण्डी ८ दण्डिन् हे छुद्दिआ, हे छुहि ८ सुखिन हे तदश्हिआ, हे तवस्सि ८ तपस्विन्

#### उकारान्त-भाणु शब्द

एकवचन \_ बहुचचन प० भाणू भाणुणां, भाणओ, भाणड, भाणू वी० भागुं भाणुणां, भाणू

| त्तः | <i>সার্ত্তা</i>         | भाण्हि, भाण्हिं, भाण्हिं                          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ভ    | भागुह                   | भाग्रहेँ                                          |
| प०   | भाणुदो, भाणुदु          | માળુર્તા, માળૂલો, માળૂલ<br>માળૂર્દિતો, માળૂર્યુતો |
| छु०  | भाणुह                   | भाणुहँ, भाणूण, भाणूर्यां                          |
| स०   | સાળુંશિ, માળુમ્સિ       | साणूञ्च, भाणूर्युं                                |
| सं०  | <b>ફે માળુ, દે માળૂ</b> | हे भाणुणो, हे भाणओ, हे भाणू                       |

इसी प्रकार गड, गुछ < गुरु, चाहु, मेलु < मेरु, काछ < कार, लाहु < साहु आदि उकारान्त शब्दों के रूप बनते हैं। उकारान्त या इकारान्त शब्दों के रूप मामधी की प्रवृत्ति के अनुसार ही वर्णविकृति कर बनाने चाहिए। व्यञ्जनान्त या घेप स्वरान्त शब्द प्राकृत की चादस्पावली में सामधी की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णविकृति करने से निष्पन्न होते हैं।

सामधी में प्रथसा, चतुर्थी, पद्धमी और पष्ठी विभक्ति में ही अन्तर पदता है। स्पष्टीकरण के लिए अकारान्त पितृ शब्द के रूप भी दिवे जाते हैं।

# पिड, पिआ, पिआछ<पितृ

|       | एकववन                         | वहुवचन                       |
|-------|-------------------------------|------------------------------|
| प०    | पिआ, पिअले                    | पिशला, पिडणी, पिअओ           |
| वी०   | पिअलं                         | पिअले, पिअला, पिउणो          |
| ពី១   | <b>पिअलेण, पिअलेणं, पिडणा</b> | पिअहेहि, पिअहेहि, पऊहि       |
| च०, छ | o <b>पि</b> अलाह              | विअलाहँ , विअलाण             |
| чэ    | विञ्चलादो, विञ्चलादु          | पिअलत्तो, पिअलाओ, पिअलाहितो, |
|       |                               | पिअलाश्रुती                  |
| स॰    | पिअले, पिअलंशि,               | पिक्यु, पिक्युं              |
|       | पिअछस्मि, पिउंशि, पिउमि       | 'म                           |
| सं०   | हे पिअ, हे पिअले              | हे पिसला, हे पिडणो           |

इसी प्रकार दाउ, दायाल दातृ का प्रथमा के एकवचन में दायाले, चतुर्थी—पटी के एकवचन में दायालाह और बहुवचन में दायालाहाँ, पञ्चमी के पद्मवचन में दायालाहो, दायालाटु और सप्तमी के एकवचन में दायालंकि तथा सप्तमी के बहुवचन में दायालेशु, दायालेशुं रूप बनते हैं।

### मागधी के धातुरूप

मागधी की धातुरूपावली शौरसेनी के समान होती है। अतः मागधी के धातुचिह्न शौरसेनी के समान ही हैं। (२१) मागधी में बज धातु के जकार को अ आदेश होता है। यथा— वञ्जदि≪ बजित।

(२२) प्रेक्ष और आचक्ष धातु के अ के स्थान पर स्क आदेश होता है। यथा— पेस्कदि द्रिक्षते, आचक्कदि < आचक्षते।

( २३ ) मागधी में स्था धातु के तिष्ट के स्थान पर चिष्टआदेश होता है। यथा— चिष्टदि द्रिष्टति । मतान्तर से प्राष्ट्रत के समान चिष्टभी आदेश होता है।

हशधातु—वर्तमान

एकवचन वहुवचन दशदि, हशेदि हशंति, हशंते

प्र० पु० हरादि, हरोदि हर्शति, हराते म० पु० हराशि, हराशे, हरोजा हराइत्था, हराध, हरोध

उ० पु० हशासि, हशिमे, हशेमि, हशमो, हशामो, हशिमो, हशेमो, हशासु, हशेज हशम

भविष्यस्काल—भण

एकवचन वहुवचन

प्र० पुः भणिस्सिदि, भणेस्सिदि भणिस्सिति, भणेस्सिति, भणेस्सिते, भणेस्सिदे, भणेस्सिदे भणिस्सिते, भणेस्सिके, भणेस्सिहे

म॰ पु॰ भणिस्सिशि, भूणेस्सिशि भणिस्सिह, भणेस्सिह

भिणस्तित्रो, भेणस्तित्रो भिणस्तित्रम, भेणस्तित्रम, भेणस्तित्रस्था

उ॰ पु॰ भणिस्सं, भणेस्सं, भणेस्सिमः भणिस्सिमा, भणेस्सिमा, भणिस्सिम्, भणेस्सिम्

शेप सभी धातुरूप और इदन्त रूप शौरसेनी के समान मागधी में होते हैं।

मागधी के कतिपय विशेष शब्द

माशे < मापः दुप्यणे < दुर्जनः विलाशे < विलासः लस्कशे < शक्षसः

यायदे < जायते दक्के < दक्षः

पिलचये द परिचय: ह्वके, अहुके, हमे द अहुम् गहिद्दछले द गृहीच्छल: एशिलाआ द एव राजा

वियले < विजल: हिशादु, हिशादि, हिशाद ८ हिसित:

णिज्मले द निर्भार: पुतियो द पुरुप: हडके द हदय: चिष्टदि द तिष्टिति अस्टले द आदर: कडे द हत: कस्ये द कार्यम् महे द मृत:

कारिदाणि < १८२वा सहिदाणि < सोढ्वा

गहे < गतः शिआले, शिआलके < श्रगालः

# अर्धमागधी

साधारणतः अर्धमागधी शब्द की व्युत्पत्ति 'अर्ध मागध्याः' अर्थात् जिसका अर्धाश मागधी का हो वह भाषा 'अर्धमागधी' कहलायेगी। परन्तु जैनस्त्र प्रन्थों की भाषा में उक्त व्युत्पत्ति सम्यक् प्रकार घटित नहीं होती। हां, नाटकीय अर्धमागधी में मागधी भाषा के अधिकांश सक्षण पाये जाते हैं।

अर्धमागधी शब्द की एक ब्युत्पत्ति में ''अर्धमगधस्येयं' अर्थात् मगध देश के अर्धाश की भाषा को अर्धमागधी कहा जावेगा। इस ब्युत्पत्ति का समर्थन ईस्वी सन् सातवीं शताब्दी के विद्वान् जिनदासगणि महत्तर ने निश्चीधव्यिन-नामक मन्य में— ''पोराणमद्धमागहभासानिययं हवइ सुत्तं' द्वारा किया है। अर्धमगध शब्द की ब्याख्या करते हुए ''मगहद्धविसयभासानियदं अद्धमागहं' अर्थात् मगधदेश के अर्थ प्रदेश की भाषा में निवद्ध होने से प्राचीन सूत्रयन्थ अर्धमागध कहकाते हैं। अर्धमागधी में अष्टारह देशी भाषाएँ मिश्रित मानी गयी हैं। बताया है—''अट्टारसदेसीभासानिययं वा अद्धमागहं''। अन्यत्र भी इसे सर्वभाषामयी कहा है।

अर्धमामधी का मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम ममध और शूरसेन (मथुरा) का मध्य-वर्ती प्रदेश अयोध्या है। तीर्थङ्करों के उपदेश की भाषा अर्धमामधी मानी गयी है। आदि तीर्थङ्कर ऋषमदेन अयोध्या के निवासी थे, अत: अयोध्या में ही इस भाषा की उत्पत्ति हुई मानी जायगी। पर भाषा की औगोलिक प्रवृत्तियों का विश्वेषण करने पर अवगत होता है कि शौरसेनी या पूर्वी हिन्दी के साथ इस भाषा का विशेष सम्बन्ध नहीं है। महाराष्ट्री प्रावृत्त या आधुनिक मराठी के साथ इस भाषा का विश्व सम्बन्धा पाया जाता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर डॉ॰ हॉनेलें ने बताया है कि अर्धमामधी ही

सर्वार्धमागधीं सर्वभाषासु परिगामिनीम् ।
 सर्वेषां सर्वती वाचे सार्वेज्ञीं प्रणिदः महे ।।
 —वाग्भट्ट काव्यानुशासन पृ० २
 श्रारिसवयग्रे सिद्धं देवाग्रां श्रद्धमागहा वाणी ।

<sup>--</sup>काव्यालंकार की निमसाधुकृत टीका २, १२।

<sup>3. &</sup>quot;It thus seems to me very clear, that the Prakrit of chanda is the Arsha or ancient (Porana) from the Ardhamagadhi, Maharashtra and Sauraseni"—Introduction to Prakrit Lakshana of chanda Page XIX

आर्ष प्राक्तत है, और इसीसे परवर्ती काछ में नाटकीय अर्धमागधी, महाराष्ट्री और शौरसेनी निकली हैं। आचार्ष हेमचन्द्र के प्राक्तत व्याकरण के अध्ययन से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि एक ही भाषा के प्राचीन रूप को आर्ष प्राक्तत और अर्वाचीन रूप को महाराष्ट्री कहा गया है। आर्ष प्राक्तत से अर्धमागधी अभिप्रेत है। उन्होंने "आर्षम्" ८११३ सूत्र में 'आर्ष प्राकृतं बहुलं भवति' तथा 'आर्षे हि सर्वे विधयो विकल्पन्ते' कथन में आर्ष —करिभाषित प्राकृत के अनुशासन की बात कही है।

अर्धमागधी के प्रथमा एकवचन में सागधी के समान ए प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऋ में समास होनेवाले घातु के त स्थान में अर्धमागधी में उ होता है। अर्धमागधी की यह प्रवृक्ति भी मागधी से मिलती जुलती है। अर्धमागधी की वर्णपरिर्वतनसम्बन्धी निम्न विशेषताएँ है।

(१) अर्धमागधी में दो स्वरों के मध्यवर्ती असंयुक्त क के स्थान में सर्वत्र ग और अनेक स्थलों में त और य होते हैं। यथा—

ग — पगष्प < प्रकल्प — प्रकेस्थान पर प, कको ग और संयुक्त छ का छोप तथादको द्वित्व।

आगर < आकर—क के स्थान पर ग।

आगास < आकारा—क को ग और श के स्थान पर दन्त्य स।

पगार < प्रकार—प्र को प और क को ग।

सावग < श्रावक—संयुक्त रेफ का लोप, श को स और क के स्थान पर ग।

विवज्जग < विवर्जक — संयुक्त रेफ का लोप, ज को द्वित्व और क को ग।

अद्विगरणं < अधिकरणं - घ के स्थान पर ह और क के स्थान पर ग।

णिसेवग < निषेवक:—न के स्थान पर ण, मूर्धन्य प को स और क को ग।

लोगे < लोक: —क के स्थान पर ग और एकवचन का ए प्रत्यय।

आगइ < अञ्चित:—क के स्थान पर ग, ककारोत्तर कर को अ, तकार का लोप।

त—आराहत < आराधक—ध के स्थान ह, क के स्थान पर त।

सामावित < सामायिक—य के स्थान पर त और क को त।

अदित < अधिक—ध के स्थान पर ह और क को त।

साडणित < शाकुनिक—तालव्य श को दन्त्य स, ककार का लोप और उ स्वर

णेसिजाः < नैपधिक—रेकार के स्थान पर एकार, प को स, घ के स्थान पर ज स्रोर क को त हुआ है।

वीरासणित <वीरासनिक—न को ण और क के स्थान पर त।

शेष. न को ण तथा अन्तिम क के स्थान पर त।

वड्डिति ८ वर्धकि —रेफ का छोप, ध को द्वित्व और मूर्धन्य ड, पूर्ववर्ती ड को ड तथा क के स्थान पर त ।

नेरतित ८ नेरियक — ऐकार का एकार, य को त और क को त।
सीमंतत ८ सीमंतक — क को त हुआ है।
नरतातो ८ नरकात — क के स्थान पर त।
माडंबित ८ माडम्बिक — क के स्थान पर त।
कोहंबित ८ कौटुम्बिक — औकार को ओकार, ट को ड तथा क को त।
सबस्बुक्तेण ८ सबक्षुक्तेण — ख के स्थान पर क्ख और क के स्थान पर त।
कृणित ८ कृणिक — क को त।
य - काइयं ८ कायिक — मध्यवर्ती यकार का लोप और क को च।
लोय ८ लोक — क को च हुआ है।
अवयारो ८ अवकारो — क के स्थान पर य।

(२) दो स्वरों के बीच का असंयुक्त ग प्रायः कायम रहता है। कहीं कहीं त और यभी होता है। यथा--

ग—आगम <आगम—ग के स्थान पर ग रह गया है। आगसणं < आगसनं—ग के स्थान पर ग और न को ण हुआ है। अणुर्गामय < अनुगासिक—ग के स्थान पर ग, न के स्थान पर ण और क के स्थान पर य हुआ है।

आगामिस्स < आगमिष्यत्— म के स्थान पर म, संयुक्त य का लोप और स को दित्व; अन्तिम हल् त्का लोप।

भगवं < भगवन् ग के स्थान पर ग और न को अनुस्वार । त अतित < अतिग ग के स्थान पर त । य सायर < सागर ग के स्थान पर य ।

(३) दो स्वरों के बीच में आनेवाले असंयुक्त च और ज के स्थान में त और य दोनों ही होते हैं। यथा—

त—णारात < नाराच — न के स्थान पर ण और च के स्थान पर त ।

बित < वचस् — अन्त्य हल् स् का छोप और च के स्थान त तथा इकार ।

पावतण < प्रवचन — प्र के स्थान पर प और च के स्थान पर त ।

य — कथाती < कदाचित — दकार का छोप, आ शेप और य श्रुति, च के स्थान पर य और अन्तिम न्यअन त् का छोप एवं पूर्ववर्ती इ को दीर्घ ।

वायणा < वाचना — च को य और क को ण ।

उवयार < उपचार—प को व और च को य। छोय < लोच—च के स्थान पर य।

आयरिय < आचार्य—च को य और स्वरभक्ति के नियमानुसार र् तथा य का पृथक्करण, इ स्वर का आगम ।

ज = त-भोति < भोजिन्-- ज के स्थान पर त और अन्तिम न् का छोप। वितर < वज्र-ज के स्थान पर त और रूका पृथक्करण तथा त में हस्व इकार का संयोग।

पूता ८ पूजा-ज के स्थान पर त।

रातीसर ८ राजेश्वर—ज के स्थान पर त, ऐकार को ईत्व, संयुक्त व का छोप भौर ताछन्य स को दन्त्व स।

अत्तते < आत्मजः — संयुक्त म का लोप और त को द्वित्व तथा ज को त। पयाय < प्रजात—प्र के स्थान पर प, जकार को य और त का छोप, ऊस्वर शेष तथा यधृति।

कासज्क्रमपा द्रकामध्वजा—ध्व के स्थान पर ज्क्र, ज के स्थान पर य । अत्तयद्र आत्मज—संयुक्त म का छोप, त को द्वित्व और ज को य ।

(४) दो स्वरों का मध्यवर्ती त प्राय: बना रहता है; कहीं-कहीं इसका य होता है। थथा---

वंदति द्वन्दते—त के स्थान पर तही वना रहा। आत्मनेपद की किया परस्मैपद में परिवर्तित हो गई।

नमंसित द्र नमस्पति—संयुक्त य का लोप और म के ऊपर अनुस्वार । पज्जुवासित द्रपयु°पास्ते—संयुक्त रेफ का लोप, य को ज और द्वित्व । प के स्थान पर व और स्वरमक्ति के अनुसार प्रथक्तरण, ए का इत्व ।

जितिदिय < जितेन्द्रिय—एकार को इत्व, संयुक्त रेफ का छोप और त ज्यों का स्यों बना हुआ है।

सतत द सतत—तकार जैसे का तैसे बना हुआ है।

अंतरित < अन्तरित—,, ", ",

घेवत ८ घेवत— """

जाति द्रजाति— ,, "

सामित द्वाकृति— क के स्थान पर ग, ऋकार को इ और त की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।

विहरति द्रिवहरति—त की।स्थिति ज्यों की स्थों बनी है। पुरतो द्रपुरतः—विसर्ग को विकल्प से ओस्व और त ज्यों का स्थों बना है। करेति < करोति — ओकार को एत्व, त ज्यों का स्यों। तते < ततः — विसर्ग को एत्व, ,, ,, संख्वति < संज्यति — प को व और ,, ,, पभिति < प्रश्वति — प्र को प, भकारोत्तर अकार को इकार और त ज्यों का त्यों वना रहा।

करयल < करतल — मध्यवर्ती त के स्थान पर य हुआ।

( 4 ) दो स्वरों के बीच में स्थित द का द और तही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं-कहीं य भी होता है। यथा---

द—पदिसो < प्रदिश:—प्र को प, द के स्थान पर द और श को स हुआ है। अणादियं < अनादिकं—न के स्थान पर ण, द को द और क के स्थान पर य। वदमाण < बदत् – द के स्थान पर द और संस्कृत के शतृ प्रस्थय के स्थान पर माण हुआ है।

णदित द्र नदित—न के स्थान पर ण और द को द ही रह गया है। जणवद द्र जनपद—न के स्थान पर ण, प के स्थान पर व और द को द। वेदिहिती < वेदिण्यति—संयुक्त य का छोप, ष् को स और स के स्थान पर ह तथा द और त के स्थान पर उक्त दोनों वर्ण ही विद्यमान हैं।

त—जता < बढ़ा—य के स्थान पर ज और द को त।
पात < पाद—द के स्थान पर त।
निसात < निपाद—मूर्धन्य प को स और द को त।
नसी < चढ़ी—द को त।

गुसावात द्रमावाद—मकारोक्तर ऋ के स्थान पर उ, प को स और द के स्थान पर त हुआ है।

वातित द्वादिक— द के स्थान पर त और क के स्थान पर भी त । अज्ञता दश्चयदा— संयुक्त य का छोप, न को द्वित्व और द को त। कतातो द्वाचित्— द के स्थान पर त, च को त और अन्तिम हल् त्का छोप तथा त्के पुर्ववर्ती हकार को दीर्घ।

जित र्यिद्—य को ज और द को त। चिरातीत र्चिराहिक—द और क के स्थान पर त, इकार को दीर्घ। य—पिडच्छायण र्पातिच्छादर—प्रति के स्थान पर पिड, द को य और न को ण। चडप्पय र्चतुप्पद्—तकार का छोप, उ स्वर ग्रेप, संयुक्त प का छोप, प को द्वित्व और द के स्थान पर थ।

कयत्थो दक्दर्थ—द के स्थान पर य, र्थ को तथ ।

उवयार < उपचार—प को व और च को य। छोय < लोच—च के स्थान पर य।

आयरिय < आचार्य—च को य और स्वरभक्ति के नियमानुसार र् तथा य का पृथक्तरण, इ स्वर का आगम ।

ज = त—भोति < भोजिन्—ज के स्थान पर त और अन्तिम न् का लोप। वतिर < वज्र—ज के स्थान पर त और र्का पृथकरण तथा त में हस्व इकार का संयोग।

पूता द्रा—ज के स्थान पर त।

रातीसर द्राजेखर—ज के स्थान पर त, ऐकार को ईत्व, संयुक्त व का छोप और ताछन्य श को दन्त्य स।

अत्तते < आत्मजः — संयुक्त म का लोप और त को द्वित्व तथा ज को त। पयाय < प्रजात — प्र के स्थान पर प, जकार को य और त का छोप, ऊस्वर शेष तथा यश्रुति।

कामज्भपा द्रकामध्वजा—ध्व के स्थान पर ज्ञभ, ज के स्थान पर य। अत्तयद्रआत्मज—संयुक्त म का छोप, त को द्वित्व और ज को य।

(४) दो स्वरों का मध्यवर्ती त प्राय: बना रहता है; कहीं-कहीं इसका य होता है। थथा—

चंदित द्वन्दते—त के स्थान पर त ही बना रहा। आत्मनेपद की किया परस्मेपद में परिवर्तित हो गई।

्नमंस्रति द्रनमध्यति—संयुक्त य का लोप और स के ऊपर अनुस्वार। पज्जवासति द्रपयु'पास्ते—संयुक्त रेफ का लोप, य को ज और द्वित्व। प के स्थान पर व और स्वरभक्ति के अनुसार पृथक्करण, ए का इत्व।

जितिदिय < जितेन्द्रिय—एकार को इत्व, संयुक्त रेफ का लोप और त ज्यों का स्यों बना हुआ है।

सतत दसतत—तकार जैसे का तैसे बना हुआ है।

अंतरित < अन्तरित—,, ", ,,

धेयत <धेवत— ", "

जाति द्रजाति— ,, "

आगति द्वाकृति— क के स्थान पर ग, ऋकार को इ और त की स्थिति ज्यों की स्था बनी हुई है।

बिहरति द्रिवहरति—त की।स्थिति ज्यों की त्यों वनी है। पुरतो द्रपुरतः—विसर्ग को विकल्प से ओस्व और त ज्यों का त्यों बना है। करेति < करोति—ओकार को एत्व, त ज्यों का त्यों। तते < ततः—विसर्ग को एत्व, ,, ,, संख्यति < संख्यति—प को व और ,, ,, पिमिति < प्रभृति—प्र को प, भकारोत्तर अस्कार को इकार और त ज्यों का त्यों वना रहा।

करयल < करतल-मन्यवर्ती त के स्थान पर य हुआ।

( ५ ) दो स्वरों के बीच में स्थित द का द और तही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं-कहीं य भी होता है। यथा---

द—पदिसो < प्रदिश:—प्र को प, द के स्थान पर द और श को स हुआ है। अणादियं द अनादिकं—न के स्थान पर ण, द को द और क के स्थान पर थ। बदमाण < बदत्— द के स्थान पर द और संस्कृत के शतृ प्रस्थय के स्थान पर माण हुआ है।

णदिति द्र नदिति—न के स्थान पर ण और द को द ही रह गया है। जिलवद द्र जनपद्—न के स्थान पर ण, प के स्थान पर व और द को द। वैदिहिती द्वेदिण्यति—संयुक्त य का छोप, प् को स और स के स्थान पर ह तथा द और त के स्थान पर उक्त दोनों वर्ण ही विद्यमान हैं।

त — जता < यदा — य के स्थान पर ज और द को त। पात < पाद — द के स्थान पर त। निसात < निपाद — मूर्धन्य प को स और द को त। नती < चदी — द को त।

गुसावात द्रमावाद---मकारोत्तर झर के स्थान पर उ, प को स और द के स्थान पर त हुआ है।

वातित द्वादिक— द के स्थान पर त और क के स्थान पर भी त | अन्नता द्र अन्यदा— संयुक्त य का छोप, न को द्विस्व और द को त । कताती द्र कदाचित्— द के स्थान पर त, च को त और अन्तिम हल् त्का छोप तथा त्के पुर्ववर्ती इकार को दीर्घ।

जित ८ यदि — य को ज और द को त। चिरातीत ८ चिरादिक — द और क के स्थान पर त, इकार को दीई। य — पिडच्छायण ८ प्रतिच्छादर — प्रति के स्थान पर पिड, द को य और न को ण। चडप्पय ८ चतुरपद — तकार का छोप, उ स्वर शेप, संयुक्त प का छोप, प को द्वित्व और द के स्थान पर य।

कयत्थी द्र कदर्थ—द के स्थान पर य, र्थ को तथ।

उवयार < उपचार—प को व और च को थ। छोय < लोच—च के स्थान पर थ।

आयरिय < आचार्य—च को य और स्वरभक्ति के नियमानुसार र् तथा य का पृथक्तरण, इ स्वर का आगम ।

ज = त-भोति < भोजिन्-ज के स्थान पर त और अन्तिम न् का छोप। चतिर < चल्र-ज के स्थान पर त और र् का पृथक्करण तथा त में हस्व इकार का संबोग।

प्ता ८ पूजा-ज के स्थान पर त।

रातीसर दराजेश्वर—ज के स्थान पर त, ऐकार को ईस्व, संयुक्त व का छोप और ताछक्य का को दस्त्य स।

अत्तते < आत्मजः — संयुक्त म का लोप और त को द्वित्य तथा ज को त। पयाय < प्रजात — प्रकेस्थान पर प, जकार को य और तका छोप, उतस्वर दोप तथा यश्चति।

कामज्भपा द्वकामध्वजा—ध्व के स्थान पर ज्क, ज के स्थान पर य। अत्तयद्वातमज—संयुक्त म का छोप, त को द्वित्व और ज को य।

(४) दो स्वरों का मध्यवर्ती त प्राय: बना रहता है; कहीं-कहीं इसका य होता है। थथा---

चंद्ति द्वन्दते—त के स्थान पर त ही बना रहा। आत्मनेपद की क्रिया परस्मैपद में परिवर्तित हो गई।

्नमंसति द्रनमस्यति—संयुक्त य का लोप और म के ऊपर अनुस्वार ।

पज्जवासिति द्रपयु पास्ते—संयुक्त रेफ का लोप, य को ज और द्वित्व। प के स्थान पर व और स्वरभक्ति के अनुसार प्रथकरण, ए का इत्व।

जितिदिय < जितेन्द्रिय—एकार को इत्व, संयुक्त रेफ का छोप और त ज्यों का स्यों बना हुआ है।

सतत द्र सतत—तकार जैसे का तैसे बना हुआ है।

अंतरित ८ अन्तरित—,, ,,

घेवत ८ घेवत— "

जाति द्रजाति— ,, "

आगिति द्वाकृति क के स्थान पर ग, ऋकार को इ और त की स्थिति ज्यों की स्थां बनी हई है।

विहरति द्रविहरति—त की।स्थिति ज्यों की स्यों वनी है। पुरतो द्रपुरतः—विसर्ग को विकल्प से ओस्व और त ज्यों का स्यों बना है। करेति < करोति—कोकार को पत्व, त ज्यों का त्यों। तते < ततः—विसर्ग को पत्व, ,, ,, संख्यति < संउपित—प को व और ,, ,, पिमति < प्रश्ति—प्र को प, भकारोत्तर अस्कार को इकार और त ज्यों का त्यों वना रहा।

करयल < करतल - मध्यवर्ती त के स्थान पर य हुआ।

(१) दो स्वरों के बीच में स्थित द का द और तही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं-कहीं यभी होता है। यथा---

द—पदिसो < प्रदिश:—प्र को प, द के स्थान पर द और श को स हुआ है। अणादियं द्रञ्जनादिकं—न के स्थान पर ण, द को द और क के स्थान पर य। वदमाण < बदत् — द के स्थान पर द और संस्कृत के शतृ प्रत्यय के स्थान पर माण हुआ है।

णदित दिनदित—न के स्थान पर ण और द को द ही रह गया है। जणवदद्रजनपद्—न के स्थान पर ण, प के स्थान पर व और द को द। वैदिहिती < वैदिण्यति—संयुक्त य का लोप, प् को स और स के स्थान पर ह तथा द और त के स्थान पर उक्त दोनों वर्ण ही विद्यमान हैं।

त—जता < यदा—य के स्थान पर ज और द को त। पात < पाद—द के स्थान पर त। निसात < निपाद—मूर्धन्य प को स और द को त! नती द्रवी—द को त।

सुसावात द्रमुपावाद—मकारोक्तर इर के स्थान पर उ, प को स और द के स्थान पर त हुआ है।

वातित द्वादिक—द के स्थान पर त और क के स्थान पर भी त । अन्नता दशन्यदा—संयुक्त य का लोप, न को द्वित्व और द को त। कताती दलदाचित्—द के स्थान पर त, च को त और अन्तिम हल् त का लोप तथा त के पूर्ववर्ती इकार को दीर्घ।

जिति द्यदि—य को ज और द को त।

चिरातीत द चिरादिक—द और क के स्थान पर त, इक्षार को दीर्घ। य—पडिच्छायण द प्रतिच्छादन—प्रति के स्थान पर पडि, द को य और न को ण। चउप्पय द चतुष्पद—तकार का छोप, उ स्वर शेप, संयुक्त प का छोप, प को द्विस्व और द के स्थान पर थ।

कयत्थो ८ कदर्थ—द के स्थान पर य, र्थ को त्थ ।

उयरं द्रउद्रम्—द को य। प्याहिणा द्रपदक्षिणा—प्रको प,द के स्थान पर य और क्ष के स्थान पर ह हुआ है।

(६) दो स्वरों के सध्यवर्ती प के स्थान पर व होता है। यथा— पावग < पापक—सध्यवर्ती प को व और अन्त्य क को ग हुआ है। संख्वित द्र संख्पित—,, ,, सोययार < सोपचार—प को व और च के स्थान पर य हुआ है। शितवात द्र अतिपात—प के स्थान में व हुआ है। उवणीय द्र उपनीत—प के स्थान में व और न को ण, तथा त को य हुआ है। अक्सोववयण्ण < अध्युपपञ्च—ध्य के स्थान पर क्स, उ को ओत्व, उत्तरवर्ती दोनों पकारों को व तथा न को ण।

उवगृह < उपगृह— प को व हुआ है।

आहेवच < आधियत्य—ध के स्थाग पर ह, इकार को प्रत्व, प को व और त्य को च।

तवय⊏तपक—प को व और क को य । ववरोषित ⊏ व्यपरोषित— संयुक्त य का छोप, प को व हुआ है।

(७) स्वरों का सध्यवर्ती य प्रायः ज्यों का त्यों रह जाता है और कहीं-कहीं उसका त भी हो जाता है। यथा—

वायव दायव—य ज्यों का त्यों िस्थत है।

पिय दिश्य—प्र के स्थान पर प और य ज्यों का त्यों वर्तमान है।

तिरय दिनस्य—य ज्यों का त्यों वर्तमान है।

इंदिय दिन्द्रय—संयुक्त रेफ का लोप, और य ज्यों का त्यों।

गायइ दिशायित—य ज्यों का त्यों, त लोप और इ रोप।

त—सिता दिलया—य के स्थान पर त।

सामातित दिलामायिक—य के स्थान पर त और क को भी त हुआ।

पालतिस्तंति द्यालविष्यन्ति—य के स्थान पर त और प्य को स्स।

परितात द्यांय—स्वरभक्ति के नियम से यें का प्रथकरण और इ का आगम

दोनों य के स्थान पर त।

णातग दायक—न के स्थान पर ज, य को त और क के स्थान पर ग।

गातित द्यायिन—स्था के स्थान पर त।

डाति—स्थायिन—स्था के स्थान पर ठा, य को त और अन्त्य न का लोप।

साति दशायिन्—ताल्ब्य श को स, य के स्थान पर त और अन्त्य न का लोप।

नैरतित दितेरियक—ऐकार को एकार, य के स्थान में त और क को भी त। इंदित दिन्दय—संयुक्त रेफ का छोप और य दे स्थान पर त।

(८) दो स्वरों के राध्यव्रतीं व के स्थान पर व, त और य होता है। यथा— व—वायव < वायव — व के स्थान पर व ही रह गया है। गारव < गौरव — औकार के स्थान पर आकार और व के स्थान पर व। भवति < अवति— व के स्थान पर व ही रहा।

अणुवीति ८ अनुविचिन्त्य—न के स्थान पर ण, ह को ईत्व, व के स्थान पर व और चिन्त्य के स्थान पर वि।

त—परिताल ८परिवार—व के स्थान पर त और र के स्थान छ। कति ८कवि—व के स्थान पर त।

य—परियद्दण द्रपरिवर्तन— व के स्थान पर व, ते के स्थान पर द्व और न को ण। परियद्दण द्रपरिवर्तन— ,,

(९) शब्द के आहि, मध्य और संयोग में सर्वत्र ण की तरह न भी स्थित रहता है। यथा—

सन्वन्तु < सर्वज्ञ—संयुक्त रेफ का लोप, व को द्वित्व और ज के स्थान पर च और अकार को उत्व ।

(१०) एव के पूर्व असू के स्थान में आमू होता है। यथा--

जामेव द्यमेव – य के स्थान पर ज और एव के पूर्ववर्ती अस् के स्थान पर आस्। तामेव द्रिमेव – एव के पूर्ववर्ती अस् के स्थान पर आस्।

खिल्पामेव < क्षिप्रमेव—क्ष के स्थान पर स, संयुक्त रेफ का छोप और प को द्वित्व तथा एव के पूर्ववर्ती अम् को आम् ।

एवामेव < एवमेव — एव के पूर्ववर्ता अम् के स्थान पर आम् । पुटवामेव < पूर्वमेव — पूर्व के स्थान पर पुटव और एव के पूर्ववर्ता अम् को आम् । (११) दीर्घ स्वर के बाद इति वा के स्थान में ति वा और इ वा का प्रयोग

होता है। यथा--

उयरं द्रउदरम्—द को य। प्याहिणा द्रपदक्षिणा—प्रको प, द के स्थान पर य और क्ष के स्थान पर ह हुआ है।

(६) दो स्वरों के मध्यवर्ता प के स्थान पर व होता है। यथा— पावग < पापक—मध्यवर्ती प को व और अन्त्य क को ग हुआ है। संख्यति द्र संख्पति—,, ,, सोवयार < सोपवार—प को व और च के स्थान पर च हुआ है। अतिवात द्र अतिपात—प के स्थान में व हुआ है। उवणीय द्र उपनीत—प के स्थान में व और न को ण, तथा त को य हुआ है। अक्सोबवयण्ण < अध्युपण्ज—ध्य के स्थान पर ज्म, उ को ओत्व, उत्तरवर्ती दोनों पकारों को व तथा न को ण।

उवगृह < उपगृह— प को व हुआ है।

आहेवच<आधिपत्य—ध के स्थान पर ह, इकार को एत्व, प को व और त्य को च।

तवयद्रतपक—प को व और क को य। ववरोपित द्रव्यपरोपित—संयुक्त य का छोप, प को व हुआ है।

(७) स्वरों का मध्यवर्ती य प्रायः ज्यों का त्यों रह जाता है और कहीं-कहीं उसका त भी हो जाता है। यथा—

वायव द्वायव—य ज्यों का त्यों स्थित है।

पिय दिश्य—प्र के स्थान पर प और य ज्यों का त्यों वर्तमान है।

निरय दिनस्य—य ज्यों का त्यों वर्तमान है।

इंदिय दिनद्वय—संयुक्त रेफ का लोप, और य ज्यों का त्यों।

गायइ दिश्य दिनद्वय—संयुक्त रेफ का लोप, और य ज्यों का त्यों।

गायइ दिश्य दिनद्वय—संयुक्त रेफ का लोप, और य ज्यों का त्यों।

त—सिता दिश्या—य के स्थान पर त।

सामातित दश्मायिक—य के स्थान पर त और क को भी त हुआ।

पालतिस्तंति दशालियक्वित्व—य के स्थान पर त और क्य को स्स।

परितात दश्याय—स्वरभक्ति के नियम से ये का प्रथकरण और इ का आगम

दोनों य के स्थान पर त।

णातग दशायक—न के स्थान पर ण, य को त और क के स्थान पर ग।

गातित दशायिन—व्या के स्थान पर त।

ठाति—स्थायिन्—तालव्य श को स, य के स्थान पर त और अन्त्य न का लोप।

साति दशायिन्—तालव्य श को स, य के स्थान पर त और अन्त्य न का लोप।

नैरतित दनैरयिक—ऐकार को एकार, य के स्थान में त और क को भी त। इंदित दहिन्द्य—संयुक्त रेफ का लोप और य के स्थान पर त।

(८) दो स्वरों के रूध्यवर्ती व के स्थान पर व, त और य होता है। यथा-

च—वायव < वायव —व के स्थान पर व ही रह गया है। गारव < गौरव —औकार के स्थान पर आकार और व के स्थान पर व।

भवति < भवति—व के स्थान पर व ही रहा।

अणुवीति ८ अनुविचिन्त्य—न के स्थान पर ण, ह को ईत्व, व के स्थान पर व और चिन्त्य के स्थान पर ति।

त—परिताल ८ परिवार—व के स्थान पर त और र के स्थान छ। कति ८ कवि—व के स्थान पर त।

य—परियद्दण ८ परिवर्तन— व के स्थान पर व, र्त के स्थान पर ह और न को ण। परियद्दण ८ परिवर्तना—

(१) शब्द के आदि, सध्य और संयोग में सर्वत्र ण की तरह न भी स्थित रहता है। यथा—

नई < नदी—न क्यों का त्यों और द का छोप, ई रवर शेप।

नागपुत्त < ज्ञातपुत्र - ज के स्थान पर न, त को य और त्र के स्थान पर त।

आरनाळ < आरनाळ—न के स्थान पर न ही रह गया है।

भतिल < अनिल— " " "

पद्मा < प्रज्ञा-प्रको प और ज्ञा के स्थान पर ज्ञा।

विन्तु < विज्ञ—स के स्थान पर ज्ञु।

सव्वन्तु < सर्वज्ञ—संयुक्त रेफ का छोष, व को द्वित्व और ज्ञ के स्थान पर व और अकार को उत्व।

(१०) एव के पूर्व सम् के स्थान में आस् होता है। यथा—

जामेव < यमेल-य के स्थान पर ज और एव के पूर्ववर्ती क्षम् के स्थान पर आम् । तामेव < तमेव - एव के पूर्ववर्ती क्षम् के स्थान पर आम् ।

खिल्पामेव < क्षिप्रमेव—क्ष के स्थान पर ख, संयुक्त रेफ का छोप और प को द्वित्व तथा एव के पूर्ववर्ती अस् को आस्।

एवामेव < एवमेव - एव के पूर्ववर्ता अम् के स्थान पर आम्।

पुन्वामेव < पूर्वमेव-पूर्व के स्थान पर पुन्व और एव के पूर्ववर्ती अम् को आम् ।

(११) दीर्घ स्वर के बाद इति वा के स्थान में ति वा और इ वा का प्रयोग होता है। यथा— उयरं ८ उदरम्—द को य।

पयाहिणा < पदक्षिणा—प्रको प, दके स्थान पर य और क्षके स्थान पर ह हुआ है।

(६) दो स्वरों के सध्यवर्ती प के स्थान पर व होता है। यथा— पावग < पापक—मध्यवर्ती प को व और अन्त्य क को ग हुआ है। संख्विति द्रसंख्पति—,, सोवयार द्रसोपचार—प को व और च के स्थान पर य हुआ है। अतिवात द्र अतिपात—प के स्थान में व हुआ है। उवजीय द्र उपनीत—प के स्थान में व और न को ण, तथा त को य हुआ है। अज्मोववयण्ण द्र अध्युपपद्म—ध्य के स्थान पर जम्म, उ को ओत्ब, उत्तरवर्ती

उवगृह < उपगृह— प को व हुआ है।

दोनों पकारों को व तथान को ण।

आहेवच < आधिवत्य—ध के स्थान पर ह, इकार को प्रत्व, प को व और त्य को च।

तवयदतपक—प को व और क को य । वबरोषित दच्परोपित—संयुक्त य का छोप, प को व हुआ है ।

(७) स्वरों का मध्यवर्ती य प्रायः ज्यों का त्यों रह जाता है और कहीं-कहीं उसका त भी हो जाता है। यथा—

वायव दायव—य ज्यों का त्यों स्थित है।

पिय दिश्य—प्र के स्थान पर प और य ज्यों का त्यों वर्तमान है।

किरय दिनस्य—य ज्यों का त्यों वर्तमान है।

हैंदिय दिन्दय—संयुक्त रेफ का लोप, और य ज्यों का त्यों।

गायइ दिग्य विच्या—यं ज्यों का त्यों, त लोप और इ शेप।

ति—सिता दिश्या—यं के स्थान पर त।

सामातित दिशासायिक—यं के स्थान पर त और क को भी त हुआ।

पालितस्तंति दिशालिवध्यन्ति—यं के स्थान पर त और ध्य को स्स।

परितात दिशायि स्वरंभिक्त के नियम से वे का प्रथकरण और इ का आगम

दोनों यं के स्थान पर त।

णातग दिशायक—न के स्थान पर ण, यं को त और क के स्थान पर ग।

गातित दिशायिन्—स्था के स्थान पर त।

ठाति—स्थायिन्—संथा के स्थान पर त।

साति दशायिन्—ताल्ज्य श को स, यं के स्थान पर त और अन्त्य न का लोप।

साति दशायिन्—ताल्ज्य श को स, यं के स्थान पर त और अन्त्य न का लोप।

बुहो < बुधहें—ध के स्थान पर ह और विसर्ग को एत्त्र । रुहिरं < रुधिरं—ध के स्थान पर ह आदेश हुआ है । एहंतो < एधन्तो—ध के स्थान पर ह हुआ है ।

खुहा < खुधा—ध के स्थान पर ह आदेश हुआ है।

(१८) वर्ज आदि शब्दों में व के स्थान पर विकटप से उ आदेश होता है। यथा—

भाउजो, आवजो ८ आवर्ज: —व के स्थान पर विकल्प से उकार और संयुक्त रेफ का लोप तथा ज को द्वित्व ।

आउजाणं, आवजाणं < आवर्जनम् — ,, ,, ,, । (१९) धनु शब्द के स्थान पर विकल्प से धणुहं, धणुक्खं का आगम दोता है। धणुक्तं, धणु

(२०) पुर और पुर शब्द के से पकार का लोप विकल्प होता है। यथा— तालडहं, तालपुरं < तालपुरं —पकार का लोप, उ स्वर शेप और तकार के स्थान पर ह।

गोउरं, गोपुरं द्र गोपुरम्—विकल्प से पकार का छोप।

(२१) अर्धमागधी में ऐसे शब्द भी प्रचुर परिमाण में उपराज्य हैं, जिनका प्राय: महाराष्ट्री में सभाव है। यथा—

अज्मतिथय, अज्मोबण्ण, अणुवीति, आघवणा, आधवेत्तग, आणापाण्, आवीकम्म कण्हुइ, केमहाख्य, पच्चतिथमिछ, पाउकुव्वं, पुरित्यमिव्छ, पोरेवच्च, महतिमहािख्या, वक्क, विउस ।

(२२) अर्धमागधी में ऐसे शब्दों की संख्या भी बहुत अधिक है, जिनके रूप महाराष्ट्री से भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ कुछ शब्दों की तालिका दी जाती है।

| अधमागधी<br>अभियागम | महाराष्ट्री<br>सब्भासम | ्रअर्घमागधी<br>निरोय | महाराष्ट्री<br>णिच्च |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| भाउंटण             | आउंचण                  | निएय                 | णिअअ                 |
| <b>आहर</b> ण       | उभाहरण                 | ् पडुप्पन्न          | पच्चुप्पण्ण          |
| उप्पि              | डवरिं; अवरिं           | पच्छेकम्म            | पच्छाकस्म            |
| किया               | किरिआ                  | पाय                  | पत्त                 |
| कीस, केस           | केरिस                  | ंपुढो (पृथक् )       | पुहं, पिहं           |
| केविचर             | किअ <b>चि</b> चर       | पुरेकम्म             | पुराकस्म             |
| गेहिं              | गिद्धि                 | पुर्व्वि             | पुरुवं               |
| चियत्त             | चइअ                    | माय                  | मत्त, मेत्त          |
| _                  |                        |                      |                      |

इंदमहे ति वा द्रन्द्रमह इति वा—इति वा के स्थान में ति वा। इंदमहे इ वा द्रन्द्रमह इति वा— ", ", इ वा।

(१२) यथा और यात्रत् शब्द के यका कोप और ज दोनों ही देखे जाते हैं। यथा—

अहबखाय द्रायाखगत—यथा के स्थान पर अह और ख्यात को क्खाय होता है।

अहाजात < यथाजात—यथा के स्थान पर अहा हुआ है।

जहाणामण् < यथानामक—य के स्थान ज, थ को ह, न को ण और स्वाधिक क के स्थान पर ए।

भावकहा द्र यादत्कथा—य का लोप, अ स्वर शेष, अन्त्य हल् त का लोप और थ के स्थान पर ह।

जावजीव < यावजीव—य के स्थान पर ज हुआ है।

( १३ ) दिवस् शब्द में व और सकार के स्थान पर विकल्प से यकार और हकार आदेश होते हैं। यथा---

दियहं, दियसं < दिवसं— विकल्प से व के स्थान पर य और स के स्थान पर ह; स के स्थान पर ह न होने पर दियसंरूप बनेगा।

दिवहं, दिवसं दिवलं—स के स्थान पर ह होने से प्रथम रूप और विकल्पाभाव में द्वितीय रूप बनता है।

(१४) गृह बाब्द के स्थान पर गह, घर, हर और गिह आदेश होते हैं। यथा— गहंं द्र गृहम्—गृह के स्थान पर गह आदेश होने से।

घरं, हरं, गिहं < गृहम्—गृह के स्थान पर घर, हर और गिह आदेश होने से ।

(१५) म्लेच्छ शब्द के च्छ के स्थान पर विकल्प से क्खु आदेश होता है तथा एकार के स्थान पर विकल्प से एकार और उकार होते हैं। यथा---

मिलेक्खू, मिलक्खू, मिलुक्खू < म्लेक्छ:—स्वर भक्ति के नियम से म और ल का पृथळ्रण, इकार का आगम, च्छ के स्थान पर क्खू तथा ऐकार के स्थान पर विकल्प से अकार और उकार होते हैं।

(१६) पर्याय शब्द के यांत्र भाग के स्थान पर विकल्प से रियाग, रिआग और जाय आदेश होते हैं। यथा—

परियागो, परिकागो, पजायो ८ पर्यायः ।

(१७) बुधादिनण पठित शब्दों के धकार के स्थान पर विकल्प से हकार आदेश होता है। यथा— बुहो < बुघहें—घ के स्थान पर ह और विसर्ग को एत्त्र । रुहिरं < रुधिरं—घ के स्थान पर ह आदेश हुआ है । एहंतो < एधन्तों—घ के स्थान पर ह हुआ है ।

खुहा < खुधा-ध के स्थान पर हु आदेश हुआ है।

(१८) वर्ज आदि शब्दों में व के स्थान पर विकल्प से उ आदेश होता है। यथा—

आउजो, आवजो ८ आवर्ज: —व के स्थान पर विकल्प से उकार और संयुक्त रेफ का लोप तथा ज को द्विस्त्र ।

आउज्जणं, आवज्जणं<आवर्जनम्— ,, ,, ,, ,, । (१९) धतु शब्द के स्थान पर विकल्प से धणुहं, धणुक्लं का आगम होता है।

प्रणुहं, घणुक्लं, घणुं ८ धनुः

(२०) पुर और पुर भव्द के से पकार का छोप विकल्प होता है। यथा— तालउडं, तालपुडं < तालपुटं —पकार का छोप, उस्वर शेप और तकार के स्थान पर ह।

गोउरं, गोपुरं द्रापेपुरम्—विकल्प से पकार का छोप।

(२१) अर्धमागधी में ऐसे शब्द भी प्रज्ञुर परिमाण में उपलब्ध हैं, जिनका प्राय: महाराष्ट्री में सभाव है। यथा—

अज्मतिथय, अज्मोवण्ण, अणुवीति, आघवणा, आघवेत्तग, आणापाण्, आवीकम्म कण्हुइ, केमहालय, पच्चतिथिमिछ, पाउकुव्वं, पुरित्थिमिहल, पोरेवच्च, महतिमहालिथा, वक्क, विउस ।

(२२) अर्थमागधी में ऐसे शब्दों की संख्या भी बहुत अधिक है, जिनके रूप महाराष्ट्री से भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ कुछ शब्दों की तालिका दी जाती है।

| अधमागधी       | महाराष्ट्री      | ,अर्घमागधी    | महाराष्ट्री  |
|---------------|------------------|---------------|--------------|
| अभियागम       | <b>सन्भा</b> शम  | ं नितोय       | णिच्च        |
| भाउंरण        | आउंचण            | निएय          | णिअअ         |
| आहरण          | उआहरण            | ् पडुप्पन्न   | पञ्चुष्पण्ण  |
| <b>उ</b> प्पि | उवरिं; अवरिं     | पच्छेकम्म     | पच्छाकस्म    |
| किया          | किरिआ            | पाय           | पत्त         |
| कीस, केस      | केरिस            | पुढो (पृथक् ) | વુકું, વિફું |
| केविचर        | किअ <b>चि</b> चर | पुरेकम्म      | पुराकम्म     |
| गेहि          | मिद्धि :         | पुन्वि        | पुरुवं       |
| चियत्त        | चइअ              | साय           | मत्त, मेत्त  |
|               |                  |               |              |

| छच्च            | छक्क               | साहण            | वम्हण         |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| जाया            | जत्ता              | मिलक्ख् , मेञ्छ | मिछिच्छ       |
| णिमण, णिगिण     | णुदम               | वरगू            | वाया          |
| <b>जिमि</b> जिज | <b>ज्</b> रगत्त्रण | वाहणा (उपानह्)  | <b>उवाण</b> आ |
| तच्च (तृतीय)    | तइअ                | सहेज्ज          | सहाक्ष        |
| तच्च (तथ्य)     | নহন্ত              | सीआण, सुसाण     | मसाण          |
| तेगिच्छा        | चिइच्छा            | सुमिण           | सिमिण         |
| दुवालसंग        | वारसंग             | सुहम, सुहुम     | सण्ह          |
| दोच्च           | दुइअ               | सोहि            | सुद्धि        |

दुवालस, वारस; तेरस, अउणावीसइ, बत्तीस, पणतीस, इगयाल, तेयालीस पणयाल, अदयाल, एगष्टि, बावष्टि, तेविद्दि, छावष्टि, अदसिट्ट, अउणत्तरि, बावत्तरि, पण्णत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छलसीइ, बाणउइ आदि संख्या-शब्दों के रूप आर्धमागधी में महाराष्ट्री से भिन्न हैं।

#### शब्दरूप

- ( २३ ) अर्धमागधी में पुछिङ्ग अकारान्त शब्द के प्रथमा एकवचन में प्राय: सर्वत्र ए और क्वचित् ओ होता है।
  - ( २४ ) सप्तमी एकवचन में सिंस प्रस्थय होता है।
  - (२५) चतुर्थी के एक बचन में आये या आते प्रत्यय जोड़े जाते हैं।
- ( २६ ) अर्धमागधी में कुछ शब्दों में तृतीया के एकवचन में सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

मणसा, वयसा, कायसा, जोगसा आदि । महाराष्ट्री में मणेण, वएण आदि रूप बनते हैं।

- (२७) कम्म और धम्म शब्द के तृतीया के एकवचन में पालि की तरह कम्मुणा और धम्मुणा रूप होते हैं। महाराष्ट्री में कम्मेण और धम्मेण रूप बनते हैं।
- (२८) अर्धमागधी में तत् शब्द के पञ्चमी के एकवचन में तेब्भी रूप भी पाया जाता है।
- (२९) युष्मद् शब्द के पष्ठी के एकवचन में तब और अस्मद् शब्द के पष्ठी के बहुवचन में अस्माकं रूप पाये जाते हैं। ये रूप महाराष्ट्री में नहीं होते हैं।

# अर्धमागधी के विभक्ति प्रत्यय

|       | एकवचन    | बहुबचन |
|-------|----------|--------|
| प्र॰  | ए, क्षो  | आ      |
| द्वि० | अनुस्वार | ए      |

| <b>तृ</b> ० | इग, सा     | इहि, हि      |
|-------------|------------|--------------|
| ঘ <b>ৃ</b>  | साए, साते  | <b>ट</b> रणं |
| प्०         | को, क्षातो | इहितो        |
| ष०          | स्स        | अर्ण         |
| स०          | सि, सि     | इसु          |

# अकारान्त जिण शब्द के रूप

| एकवचन            | बहुबचन                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| जिणे             | जिणा                                                                              |
| जिणं             | जिणे                                                                              |
| जिणेण, जिणेणं    | जिणेहि, जिणेहि                                                                    |
| जिगाए, जिगाते    | जिणाणं                                                                            |
| जिणाओं, जिणातो   | जिणेहितो                                                                          |
| <b>जिणस्स</b>    | <b>লি</b> णाणं                                                                    |
| जिणंसि, जिणम्मि  | जिणेसु                                                                            |
| भो जिणे, भो जिणा | भो जिणे                                                                           |
|                  | जिणे<br>जिणं<br>जिणेण, जिणेणं<br>जिणाप, जिणाते<br>जिणाओ, जिणातो<br>जिणसस<br>जिणसस |

इसी प्रकार गोयम, देव, वीर आदि अकारान्त शब्दों के रूप होते हैं।

अर्धमागधी में भगवत् (भगवन्त) शब्द का प्रथमा के एकत्रवन में भगवं और भगवन्तोः मितमन्त का मितमं और मितमन्तोः कारयं और कारयन्तोः प्रथमा और दितीया के बहुवचन में भगवन्तोः, मितमन्तोः, कारयन्तोः एवं तृतीया के एकवचन में भगवया और भगवता रूप वनते हैं। पि के एकवचन में भगवशो और भगवतो रूप होते हैं। इन शब्दों के शेप रूप जिण शब्द के समान होते हैं।

(३०) तार प्रत्यान्त शब्दों में प्रथमा और द्वितीया के बहुवर्चन में एकार और ओकार आदेश होते हैं। यथा—

पसत्थारे, पसत्थारोः कत्तारे, कत्तारोः, भत्तारे, भत्तारो एवं तृतीया के एकवचन में तार के स्थान पर चु आदेश होने से पसत्थुगा, कचुणा, भचुणा रूप भी विकल्प से बनते हैं। श्रेप शब्द रूप जिण शब्द के समान होते हैं।

# राय शब्द के रूप (राजन शब्द)

|       | एकवचन '      | बहुबचन   |
|-------|--------------|----------|
| ०ए    | राया         | राये     |
| द्धि० | रायं, रायाणं | . रायाणी |
| तृ०   | रन्ना        | राईहि    |

च० रायाए, रायाते राईणं प० रायाओ, रायातो रायेहिंतो प० रज्ञो राईणं स० रायंसि, रायम्मि, राये रायेसु

संस्कृत के आत्मन् शब्द के स्थान पर अर्थमागधी में अत्त और अप्प आदेश होते हैं। अत: इस शब्द के रूप निम्न प्रकार चलते हैं।

### अत्त, अप्प<आत्मन्

एकवचन वहुवचन असे, अप्पे স্ अत्ता, अप्पा द्धिः अत्तार्णं, अप्पार्णं अन्ते, अप्पे, अप्पा अत्तणा, अप्पणा अत्तेहिं, अप्वेहिं तृ० अत्ताए, अप्पाए अत्ताणं, अप्पाणं ঘ০ अत्ताओ, सप्पाओ अत्ताहिंतो, अप्पाहिंतो OP अत्तणो, अप्पणो अत्तानं, अप्पानं ष० अत्तंसि, अप्पंसि, अत्तम्मि, अत्तेषु, अप्पेषु स० अप्पिस

जस, मण, वप, काय, तेय, चक्खु और जोग शब्द के तृतीया एक्वचन में जससा, मणसा, वपसा, कायसा, तेयसा, चक्खुसा; जोगसाः पट्टी के एकवचन में जससो, जसस्सः, मणणो, मणस्सः, वयसो, वयस्सः कायसो, कायस्सः, तेयसो, तेयस्सः, चक्खुसो, चक्खुस्सः, जोगसो, जोगस्स एवं सप्तमो विभक्ति एकवचन में सणसि, मणिसं, मणिमः वयसि, वयंसि, वयंसिः, कायंसि, कायंसिः, कायंसिः, तेयसिः, तेयंसिः, तेयंसिः, चक्खुसिः, चक्खुसिः, चक्खुसिः, चक्खुमिः और जोगसिः, जोगंसिः, जोगंसिः रूप वनते हैं।

# इकारान्त मुणि शब्द के रूप

|       | 7 3                                | 7                 |
|-------|------------------------------------|-------------------|
|       | एकवचन                              | वहुबचन            |
| স০    | मुणी                               | मुणिणो, मुणी      |
| द्धि॰ | <b>मु</b> णि                       | सुणिगो, मुणी      |
| नु∘   | मुणिणा, मु <del>ण्डिल</del>        | मुणोहिं, सुणीहि   |
| च॰    | मुणिणो, मुणिस्स                    | <b>मु</b> णीणं    |
| प०    | मुणिणो, मुणीओ                      | <b>मु</b> णीहिंतो |
| प०    | मुणिणो, मुणिस्स                    | <b>मु</b> णीणं    |
| स॰    | मुणिसि, मुणिमि, मु <del>न्नी</del> | मुणीसु            |
| सं॰   | मो मुणि, भो मुणी                   | भो सुणिणो         |

इकारान्त शब्दों के अतिरिक्त उकारान्त शब्दों के रूप भी प्राष्ट्रत-महाराष्ट्री प्राकृत के समान चलते हैं।

पितृ शब्द का प्रथमा के एक्यचन में पिता, पिया, पितरो, पियरो; द्वितीया के एकवचन में पितरं, पियरं एवं चतुर्थी के एकवचन में पिउए, पिउस्स और पिउणो रूप वनते हैं।

सन्व शब्द के रूप प्राकृत के समान ही होते हैं।

# क < िकम के शब्दरूप

|       | एकवचन                 | वहुवचन          |
|-------|-----------------------|-----------------|
| प्र०  | के, को                | के              |
| द्वि० | कं                    | के              |
| नु॰   | केणं, केण             | केहिं, केहि     |
| ৰ৹    | काए                   | केसि            |
| प०    | कम्हा, काओ            | कओहिन्तो        |
| ष्    | कस्स                  | केसि            |
| स०    | कस्सि, कंसि, कंमि, के | केसु            |
|       | अयं<                  | इद्म्           |
|       | एकवचन                 | बहुवचन          |
| प्र०  | अयं, इसे              | इणसो, इमो       |
| द्धि० | इणं, इयं              | इमे             |
| तृ०   | अणेण, इमेणं, इमेण     | इमेहिं, इमेहिं  |
| ব্ব০  | इमापु                 | इमेसि           |
| पं०   | इमाओ, इसा             | इमेहिंतो        |
| ष०    | अस्स, इमस्स           | इमेसि           |
| स०    | अस्सि, इमंसि, इमंमि   | इमेसु           |
|       | एस ६                  | < ए <b>त</b> द् |

|             | एकवचन       | . <b>बहुव</b> चन |
|-------------|-------------|------------------|
| οR          | एसो, एसे, ए | <b>पुषु</b>      |
| द्वि॰       | एयं         | άά               |
| <b>तृ</b> ॰ | एएगं, एएग   | एएहिं, एएहि      |
| च०          | एयाए        | <b>પુ</b> ર્ણસ   |
| पं०         | एवाओ, एया   | एएहिंतो          |
| ष०          | एएस         | បបដែ             |

स० एएसि, एएसि, एएमि एएसु इसी प्रकार अन्य सर्वनाम शब्दों के रूप होते हैं।

# अकारान्त स्त्रीलिंग माला शब्द के रूप

|       | एकवचन   | वहुवचन       |
|-------|---------|--------------|
| प्र॰  | माला    | मालाओ, माला  |
| द्वि॰ | मालं    | मालाओं, माला |
| तु॰   | मालाए   | मालाहि       |
| च॰    | माछाए   | मालाणं       |
| पं०   | मालाओ   | मालाहिंतो    |
| ष०    | मालाए   | मालागं       |
| स॰    | माछाए   | मालाचु       |
| सं॰   | भो माले | मो माला      |

# स्रीलिंग इकारान्त दिट्ठि < हिष्टः

|            | एकवचन     | बहुबचन           |
|------------|-----------|------------------|
| प्र०       | दिङ्घि    | दिडीओ, दिही      |
| द्धि ॰     | दिष्टिं   | दिट्टीओं, दिही   |
| तृ०        | दिट्टीए   | <b>दि</b> ङी हिं |
| <b>ৰ</b> ় | दिद्वीए   | दिट्टीणं         |
| पं०        | दिद्वोभो  | दिष्टीहिन्तो     |
| ष०         | दिङ्घीए   | दिद्धीणं         |
| स०         | दिद्विंसि | दिट्टीसु         |
| सं०        | भो दिट्टी | भो दिहीओ         |

ईकारान्त और ऊकारान्त शब्दों के रूप भी प्राकृत के संमान ही होते हैं।

# ेस्रीलिंग में जा < यद् सर्वनाम शब्द के रूप

|            | एकवचन     | बहुवचन  |
|------------|-----------|---------|
| স্ত        | <i>লা</i> | जाओ     |
| द्वि॰      | जं        | जाओ     |
| तृ०        | जीए, जाए  | जाहिं   |
| <b>च</b> ० | जीसे, जाए | जासि    |
| чo         | जाए, जासो | जाहिंतो |

प० जीसे, जाए जासि स० जीसे, जाए जासु सं० हे जा हे जाओ

नपुंसकलिङ्ग में शब्दों के रूप प्राकृत के समान ही होते हैं।

# तद्धित

अर्धमागधी में संस्कृत के समान तिख्त प्रत्ययों को अपत्यार्थक, देवतार्थक, समू-हार्थक, अध्ययनार्थक, विकारावयवार्थक, अनेकार्थक, मतुवर्थक और स्वार्थिक इन आठ भागों में विभक्त किया जा सकता है। शेपिक प्रत्यय भी अर्धमागधी में पाये जाते हैं। अपत्यार्थक और समृहार्थक

(३१) समूह, सम्बन्ध और अपत्यार्थक वतलाने के लिए इय, अण् और इज प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा—

कविलस्स इयं—काविलियं <कापालिकम्—कविल + इय—लकारोत्तर अकार का लोप और वृद्धि होने से, विभक्ति चिह्न जोड़ने से उक्त रूप बनता है।

उत्तरस्स इमं—उत्तरिजं ८ भौत्तरेयम्—उत्तर + इज्ज-रकारोत्तर अकार का छोप सौर विभक्तिचिह्न जोड्ने से उक्त रूप बना है।

कोसस्स इमं—कोसेजं<कोशेयम्—कोस+इज्ज—गुण और विभक्ति चिह्न जोड़ने से ।

# समूहार्थ—

सगडाणं समुहो—सागडं द्रशाकटम्—सगड + अ—वृद्धि और विभक्तिचिह्न । वेसालीए अवच्चं—वेसालिओ द् वैशालिक: — वेसालियसावए द्रवैशालिक-श्रावक: —हय (अ) प्रत्यय जोड़ा गया है ।

पण्डवस्स अवचाणि—पाण्डवा—पाण्डव + अण् (अ) पाण्डवा, पण्डवा; इसी प्रकार अण् प्रत्यय जोड़ देने से—लाघवं, अज्जवं, मद्दवं आदि रूप भी वनते हैं। न्यापार या वृत्ति अर्थ—

चोरस्स वावारो—चोजं ८ चौर्यम्—चोरियं में इजा और इय प्रत्यय जोड़े गये हैं। विणयस्स वावारो—वाणिजं ८ वाणिज्यम्—ग्यापार अर्थ में इजा प्रत्यय।

( ३२ ) अप्पण राज्द से सम्बन्ध बत्लाने के लिए इचिचय और इज्जिय प्रत्यय होते हैं । यथा—

अप्पणस्स इयं—अप्पणिचियं < आत्मीयम्—अप्पण + इचिय = अप्पणिचियं; अप्पण + इजिय = अप्पणिजियं।

पयातीणं समूहो—पायत्तं ८ पदातम्—पयत्त + अण = पायत्तं ।

पिंडहारीए इयं—पािंडहेरं द्र प्रातिहार्थम्—पिंडहारी + अण्—पिंडहारी शब्द में हा के स्थान पर हे आदेश हुआ है और रकारोत्तर इकार का लोप।

मम + इय—समाई, समाइए < समत्वी, समायितः ।

( ३३ ) पर शब्द से सम्बन्ध वतलाने के लिए कीय प्रत्यय होता है। यथा— पर 4 कीय—परकीयं।

(३४) राय शब्द से सम्बन्ध बतलाने के लिए एण प्रत्यय होता है। यथा— राय + णण—राइण्एां, रायण्णं—य कार के स्थान पर इकार।

( ३९ ) कम्म शब्द से सम्बन्ध बताने के लिए ण और अ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कम्म + ण = कम्मणं < कार्मणम् , कम्म + अ = कम्मअं

### भवार्थक प्रस्यय

( ३६ ) भवार्थ में इम, इछ, इजा, इय, इक, क आदि प्रत्यय जोड़े होते हैं।

अब्भंतरे भवो—अब्भंतरिष्, अब्भंतरगो ८ आभ्यन्तरक: —ग्रब्भंतर + इय = अब्भंतरिष्, विकल्पाभाव में अब्भंतर + क (ग) = अब्भंतरगो । अवरिल्लं ८ आपरम्

पुरा भवं—पुरिच्छमं, पुरिव्यमं ८ पौरस्त्यम्—पुरत्थ + इस = पुरित्थमं, पुरत्थ के स्थान पर पुरच्छ होने से पुरिच्छमं रूप बनता है। अन्ते भवं —अन्तिमं—अन्त + इम = अन्तिमं।

उवरि भवं—उवरिल्लं—उवर + इल्म = उवरिल्लं द्र उपरितनं; उवरि + इम = उवरिमं।

भंडारे अहिगडो—भाण्डारिए < भाण्डारिकः —भण्डार + इयण् (इए) = भाण्डारिए ।

### स्वार्थिक

(३७) स्वार्थ बतलाने के छिए अग् , इक, इजाग् , इयग् , इयग् , इयग् , इस, इल्ल, क और मेत्त प्रत्यय होते हैं ।

जायमेत्तं, जायमित्तं < जातमात्रम्—जाय + मेत्त = जायमेत्तं—एको इत्व होने से जायमित्तं रूप बनता है।

णियडिछया < निष्कृतिमत्ता—णियड + इल्लं = णियडिल्लं स्वीलिङ्गवाची या प्रत्यय जोड़ने से णियडिल्लया। उत्तर + इल्लं = उत्तरिल्लं < औत्तरेयम्; आण + इल्लं + इय = आणिल्लियं < आनीतकम्; छ + च = छर्चं, छ + छलं < पट्कम्।

(३८) पोत्त शब्द से उल्ल और बद्ध तथा मुक्त शब्द से स्वार्थिक इल्लग प्रत्यय होता है। यथा—

पोत्त + उल्ल = पोत्तुल्लको ८ पोत्रकः; वद + इल्लम = बहुल्लमो ८ वदकः; मुक्क + इल्लम = मुक्केल्लमो ८ मुत्तकः। (३९) छोभादि शब्दों से स्वर्धिक त्ता प्रत्यय होता है और त्ता के स्थान पर विकल्प से या हो जाता है। यथा—

गवेसण + ता = गवेसणता < गवेपणिका; लोभ + ता = लोभता, लोभया < लोभकः, सील + ता = सीलता, सीलया < शिलकम्, लीण + ता = लीणता, लीणया < लीनकम्; अणुकंपण + ता = अणुकंपणता, अणुकंपणया < अनुकम्पनकम्; दुक्खण + ता = दुक्खणता, दुक्खणया < दुःखनकम्; लिल्पण + ता = लिल्पणता लिल्पणया < लिम्पनकम्; पिट्टण + ता = पिट्टणता, पिट्टणया < पिट्टनकम् ।

मड + इल्लि = मइल्लिओ < मृतकः --यहाँ ट का लोप हुआ है और विभक्ति का ओ चिह्न जोड़ दिया है।

( ४० ) पडम शन्द से स्वार्थ में इब्लु प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

पढम 🕂 इल्लु = पढिमिल्लुए < प्रथमक:

( ४१ ) एम (एक) शब्द से स्वार्ध में आमि, इणिय, इय प्रत्यय होते हैं।

प्म + आणि = प्मामी < प्काकी; प्म + अणिय = प्माणिए, प्काणिए; प्क + इय—पिक्कया—क को द्वित्व हुआ है ।

( ४२ ) नीसीहि राज्द से स्वार्थ में क प्रत्यय होता है। यथा-

नीसीहि + क = निसीहिगा, क के स्थान पर य होने से निसीहिया द्र निशीधिका, नैपेधिकी वा।

- . ( ४३ ) अपेक्षा इत अतिशय—विशिष्ट अर्थ वतलाने के लिए तर प्रत्यग होता है। यथा—अइसएण तुन्छं—तुन्छतरं
  - ( ४४ ) तर के स्थान पर तराए आदेश दोता है। यथा—बहुतराए, अव्यतराए
  - ( ४९ ) घम्मादि शब्दों को अतिशय अर्ध वतलाने के लिए इंड प्रत्यय होता है। यथा—अइसएण घम्मी—धम्मिडो < घर्षिष्ठ:, अइसएण अधम्मी—अहमिडो < अधर्मिष्ठ:।
  - ( ४६ ) थेर, पीर, पित्र शब्दों से अतिशय अर्थ प्रकट करने के छिए इज प्रत्यय होता है और थेर के स्थान पर थ, धीर के स्थान पर घ और पिय के स्थान पर प आदेश होते हैं। यथा—

थेर + इज —थ + इज = थेरजं < स्थैयम् धीर + इज —ध + इज =धेरजं < धेरीम्

पिय 🕂 इज्ज-प 🕂 इज्ज-पेन्जं 🖂 प्रियतसम्

(४७) अर्हति और करोति अर्थ में इय और क प्रत्यय होते हैं तथा अर्लकार शब्द में विकल्प से आदि स्वर की बृद्धि होती है। यथा—

पिंडहारीए इयं—पांडिहेरं द्र प्रातिहार्थम्—पिंडहारी + अण्—पिंडहारी शब्द में हा के स्थान पर हे आदेश हुआ है और स्कारोत्तर इकार का छोप।

मम + इय—समाई, समाइए < ममत्वी, मसायित: ।

- ( ३३ ) पर शब्द से सम्बन्ध वतलाने के लिए कीय प्रत्यय होता है। यथा— पर + कीय —परकीयं।
- (३४) राय शब्द से सम्बन्ध बतलाने के लिए एण प्रत्यय होता है। यथा— राय + एण—राइएग्रां, रायण्णं—य कार के स्थान पर इकार।
- ( ३९ ) कम्म शब्द से सम्बन्ध बताने के छिए ण और अ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कम्म + ण = कम्मणंं < कार्मणम् , कम्म + अ = कम्मअं

# भवार्थक प्रत्यय

(३६) भवार्थ में इस, इछ, इज, इय, इक, क आदि प्रत्यय जोड़े होते हैं।

क्षर्ट्यतरे भवो—अर्ट्यतरिष्, अर्ट्यतरगो≪आभ्यन्तरकः —ग्रन्भंतर + इय = अर्ट्यनंतरिष्, विकल्पामाव में अर्ट्यतर + क (ग) = अर्ट्यतरगो । अवरिल्लं ≪आपरम्

पुरा भवं—पुरिच्छमं, पुरित्थमं ८ पौरस्त्यम्—पुरत्थ + इस = पुरित्थमं, पुरत्थ के स्थान पर पुरच्छ होने से पुरिच्छमं रूप बनता है। अन्ते भवं—अन्तिमं—अन्त + इस = अन्तिमं।

उवरि भवं—उवरिल्लं—उवर + इल्म = उवरिल्लं द्र उपरितनं; उवरि + इम = उवरिमं।

भंडारे अहिगडो—भाण्डारिए<भाण्डारिक: —भण्डार + इयण् (इए)= भाण्डारिए ।

# स्वार्थिक

(३७) स्वार्थ वतलाने के लिए अग्ग्, इक, इज्ज्ज्, इज्ज्ज्, इय्या, इ

जायमेत्तं, जायमित्तं < जातमात्रम्—जाय + मेत्त = जायमेत्तं—एको इत्व होने से जायमित्तं रूप बनता है।

णियहिल्लया दिनिष्कृतिमत्ता—िणयह + इत्ल = णियहिल्ल स्त्रीलिङ्गवाची या प्रत्यय जोड़ने से णियहिल्लया । उत्तर + इत्लं = उत्तरित्लं < औत्तरेयम्; साण + इत्ल + इय = आणित्लियं < आनीतकम्; छ + च = छचं, छ + छलं < पट्कम् ।

( ३८ ) पोत्त शब्द से उच्छ और बद्ध तथा मुक शब्द से स्वार्थिक इच्छम प्रत्यय होता है। यथा---

पोत्त + उल्ल = पोत्तुब्लको ८ पौत्रकः; बद + इल्लग = ब्रह्वेल्लगो ८ बद्धकः; मुक्क + इल्लग = मुक्केल्लगो ८ मुत्तकः।

(३९) लोमादि शब्दों से स्वधिक ता प्रत्यय होता है और ता के स्थान पर विकल्प से या हो जाता है। यथा--

गवेसण + ता = गवेसणता < गवेपणिकाः होभ + ता = होभता, होभया < होभकः, सीरु + ता = सीरुता, सीरुवा < शीरुक्स, हीण + ता = हीणता, हीणया < लीनकम्; अणुकंपण + का = अणुकंपणत्ता, अणुकंपणया ८ अनुकम्पनकम् ; दुक्लण + त्ता = दुक्खणता, दुक्खणया ८ दु:खनेकस्; लिप्पण + ता = लिप्पणता लिप्पणया ८ लिम्पनकम् ; पिदृण + ता = पिटृणत्ता, पिदृणया ८ पिटृनकम् ।

मड + इल्लि = मइल्लिओ < मृतक: --यहाँ उका छोप हुआ है और विभक्ति का भो चिह्न जोड़ दिया है।

- ( ४० ) पढम शब्द से स्वार्थ में इल्लु प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा---पढम + इल्ल = पढिमल्लुए < प्रथमक:
- ( ४१ ) एम (एक) शब्द से स्वार्ध में आगि, इणिय, इय प्रत्यय होते हैं।

एम + आमि = एमामी ८ एकाकी; एम + अणिय = एमाणिए, एकाणिए; एक + इय-एक्किया-क को द्वित्व हुआ है।

( ४२ ) नीसीहि शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यप्र होता है। यथा---

नीसोहि + क = निसीहिगा, क के स्थान पर य होने से निसीहिया द्र निशीधिका, नैपेधिकी वा।

- ( ४३ ) अपेक्षा ऋत अतिशय—विशिष्ट अर्थ वतलाने के लिए तर प्रत्यस होता है। यथा—अइसएण तुच्छं —तुच्छतरं
  - ( ४४ ) वर के स्थान पर तराए आदेश होता है । यथा—बहुतराए, अव्पतराए
- ( ४९ ) धम्मादि शब्दों को अतिशय अर्थ वतलाने के लिए इंड प्रत्यय होता है। वथा—अइसएण धरमी—धिमहो <धिंसह:, अइसएण अधम्मी—अहिमहो < अधर्मिष्ट:।
- ( ४६ ) थेर, धीर, पित्र शब्दों से अतिशय अर्थ प्रकट करने के छिए इन प्रस्थय होता है और थेर के स्थान पर थ, धीर के स्थान पर ध और पिय के स्थान पर प आदेश होते हैं। यथा—

थर + इजा—थ + इज्ज = धेन्जं < स्थीयम् धीर + इज —ध + इज =धेक्तं द्धेर्यम्

पिय 🕂 इज्ज-प 🕂 इज्ज-पेज्जं 🗠 प्रियत्तरम्

(४०) अर्हति और करोति अर्थ में इय और क प्रत्यय दोते हैं तथा अर्जकार शब्द में विकलप से आदि स्वर की वृद्धि होती है । यथा--

अभिसेकमईति—अभिसिको—अभिसेक्-क = अभिसिक्क द्र आभिषिक्यः; अलं-कारं करेइ त्रि—अलंकार + इय = आलंकारिए, अलंकारिए द्र अलंकार्यः; पसिगां करेइ त्रि—पासिणए द्र प्राविनकः।

# अनेकार्थक प्रत्यय

( ४८ ) नृतीयाभ्त से निर्मृत, क्रीत, चरति, न्यवहरति और जीवित अर्थ में इत्ता, इय, इम, आउ, इस्ट और स प्रत्यय होते हैं। यथा—

अवभोधगमेन निव्यत्ता—अवभोवगम + इत्ता = अवभोगिमया (त्त के स्थान पर य हुआ है) < आभ्युपगिमकी; अहिगरण + इत्ता—या + अहिगरिणया < आधि-करिणकी; दण्डेण निव्यत्तं दण्डिमं—दण्ड + इय = दण्डियं < दण्डिमम्; सर्येण कीयं— सितयं; सद्यं - सत + इय = सितयं, तकार का छोप होने पर सद्द्यं < शतकम् ।

णाएणं ववहरति--णेयाउओ, णेयाइयो ८ नैयायिकः

तेल्लेणं जीवइ—तेल्लिओ—तेल + ल्लिअ = तेल्लिओ द्र तेल्लिकः । भाहारयणं ववरइ = भाहारायणियं द्रयथाराज्ञिकम्; तेयिद्यं द्रतेजोहितम् । चक्खुणा णिण्मिहज्जइ—चक्खुसं द्रचाक्षुपम् ।

अस्सिणिए जुत्ता पुण्णमासी—आसोई, अस्सोई <अखिनी; आसाढी <आपाढी, कित्तया <कार्त्तिकी, जेट्टामूळा < ज्येष्टासूळी, फरगुणी द्र फालगुनी, विसाही <वैशाखी, मगसिरा द्र मार्गशीर्षा, साविट्टी < श्राविष्टा, पोडवती < प्रौष्ठपदी, पोसी < पौषी, माही < माधी, चेतो <चेती।

आसोइ पुण्णमासी अस्ति मासंसि—आसोओ मासो—असोह+धण्= आसोओ मासोद्रशिवनो सास: ; वातेण डबहयं—वातीणं, वाईणं—वात + इन = वातीणं, वाईणं—तकार का छोप होने पर ।

पसंगाओ आगयं—पासङ्गयं < प्रासंगिकम् । पारितोसियं < पारितोपिकम् ।

( ४९ ) पाई शब्द से भवार्थ में ण प्रत्यय द्वोता है। यथा—

पाई 🕂 ण = पाईणं, पादीणं < प्राचीनस्

( ५० ) पहादि सप्तम्यन्त शब्दों से साधु अर्थ में एजाण् प्रत्यय होता है। यथा— पहे साहू—पाहेर्ज < पायेयः।

( ५१ ) सप्तम्यन्त पास शब्द से इछ प्रत्यय होता है। यथा---

पास + इछ—पासिछओ < पार्रिवक: ।

( ५२ ) बहि शब्द को अण् प्रत्यय के परेम और रका आगम होता है। तथा—

वहि + अ = विहमं, विहरं < वाह्यम्।

( ५३ ) मज्क शब्द से म और इछ प्रत्यय होते हैं । यथा— मज्कमं, मज्किमं, मज्कित्त्वं दसध्यमम् । मतुबर्थक प्रत्यय

( ५४ ) हिन्दी में जो अर्थ वान् या वाला आदि प्रत्ययों के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्धमागधी में वह अर्थ मन्त, न्त, इण् आदि प्रत्ययों से । मन्त प्रत्यय जोड़ते समय म के स्थान पर विकल्प से व आदेश होता है । यथा—

वण्ण + मन्त = वण्णवन्तो-—विकल्प से त का लोप न् का शनुस्वार होने से वण्णवं द्रवर्णवान् रूप वनेगा।

भग + सन्तो = भगवन्तो, भगवं < भगवान् ; वीइ + मन्तो = वीइमन्तो < वीचिमान् ; जाति + मन्तो = जातिमन्तो < जातिमान् ; तिस्छो इमस्य अत्थि— तिस्ि लिओ—तिस्ल + इय = तिस्ि लिओ < त्रिण् िकः , गंठी अत्थि अस्ति—गंठिलो— गंठि + छ = गंठिलो < प्रान्थिमान् ; मागा अत्थि इमस्त—माइलो—माया + इल-प्रकार का लोप = माइलो < मायावी ; कलुणा अत्थि इमस्त—कलुणो < करणः; आउस + न्त—आउसन्तो < आयुण्मान् ।

मो + सन्त - मोसी, गोमिणी - सन्त प्रत्यय के स्थान पर सी और मिणी आदेश होता है।

जस + मन्त--जसवन्तो, जसमन्तो < यशस्वीन्

आयार + मन्त—आयारवन्तो, आयारमन्तो < आचारवान् ; णति + मन्त = णतिवन्तो, णाइवं < ज्ञातिवान् ; इसि + मन्त = इसिमन्तो < वज्ञी।

जय + इण—जइणो ८ जयी; दोसि + हणो = दोसिणो ८ दोषी; वरिह + इण = वरिहणो ८ वर्ही; किमि + ण = किमिणो ८ हमिसान्; पंक + सन्त—स्त्रीलिङ्गविवक्षा में आकारान्त आदेश और म के स्थान पर व, न का लोप तथा कीप् प्रत्यय होने से पंकावती रूप बनता है।

- ( ९९ ) गन्ध, तुन्द आदि शब्दों से इल प्रत्यय होता है । यथा— गन्ध ∔इल = गन्धिलो, तुन्द + इल = तुन्दिलो द्र तुन्दिलः ।
- ( ५६ ) जडा शब्द को इल प्रत्यय होने से प्रत्यय सहित विकल्प से जडुल और जिंदियाल का निपातन होता है। यथा—

जडा + इल = जडुलो, जडियालो, जडिलो < जटिल: ।

( ५७ ) रय शब्द से विकल्प से स्तल प्रत्यय होता है । यथा— रय+ स्तला = रयस्वला, रहला—विकल्प से इल प्रत्यय होने पर; द्रास्वला ।

( ९८ ) पम्हादि शब्दों से मतुवर्थ में विकल्प से छ प्रत्यय होता है। यथा— पम्ह + छ = पम्हलो < पक्ष्मलः, पत्त + छ = पत्तलो < पत्रलः, तणु + छ = तणुलो < तनुलः। ( ५९ ) दया आदि शब्दों से मतुवर्ध में आछ प्रत्यय होता है। यथा— दया + आछ = दयाल द्रयाल:; वीसरण + आछ = विसरणाल — विनाशीक:। (६०) मतुवर्ध के खजा शब्द से उ प्रत्थय होता है। खजा + उ = खजू द्र खजाल:।

(६१) मतुवर्थ में जसादि शब्दों से अंसी और स्सी प्रत्यय होते हैं। यथा— जस + अंसी = जसंसी, जस + स्सी = जसस्सी < यशस्त्री; तेय + अंसी = तेयंसी, तेयस्सी दोजस्त्री; वचंसी, वचस्सी द वचंस्त्री; ओयंसी, ओयस्सी < ओजस्त्री।

# भावार्थे तथा कर्मार्थ

(६२) किसी शब्द से भावनाचक संज्ञा बनाने के लिए अर्धसामधी में त और तण प्रत्यय होते हैं। यथा—

अपर + त्त = अपरत्तं ८ अपरत्वम् ; उत्सुग + त्त = उत्सुगत्तं ८ उत्सुकत्वम्, अंव + त्तण = अंवत्तणं ८ आत्रत्वम्; तीय + तण = तीयत्तणं ८ तृतीयत्वम्; पहु + त्तण = पहुत्तणं ८ प्रमुत्वम्, अंध + त्तण = अंधत्तणं ८ अन्धत्वम् ।

(६३) भाव अर्थ में त्ता, अद् और इयण् प्रत्यय भी होते हैं। जैसे—अरि + ता=अरिता < अरिता।

उप्पत्तकंद + त्ता = उप्पलकंदत्ता द्र उत्पलकन्दता । भाहत्तिहयं, आहातहियं द्रयाथातिथकम्—इयण् प्रत्यय हुआ है। जहातहं द्रयथातथम्—अद् प्रत्यय हुआ है।

(६४) जडादि शब्दों से भाव अर्थ में इग प्रत्यय होता है। यथा— जडा → इग = जडिगो ८ जटत्वम् ; गग + इग = गिगो, गिगिणो ८ नग्नत्वम् । सुंड + इग = सुंडिणो ८ सुण्डत्वम् ; संघाड → इग = संघाडिणो ८ संघाटत्वम् । (६६) इस्सरादि शब्दों से भाव अर्थ में इय प्रत्यय होता है।

( ६६ ) इस्तरादि शब्दों से भाव अर्थ में इय प्रत्यय होता है। इस्तर ∔ इय = इस्तरियं < ऐश्वर्यम् ।

अन्जव + इय = अन्जवियं < भार्ज्जवम् ; सामरग + इय = सामरिगर्यं < सामप्रयम् ।

अप्पावहु + क + अप्पावहुर्ग, अप्पावहुर्व, अप्पावहुर्य, अप्पवहुर्त्रं < अरुपवहुत्वम् । (भावार्थं में क प्रत्यय हुआ हे । )

( ६६ ) उवमादि शन्दों से भाव अर्थ में अण् प्रत्यय होता है। यथा— उवमा 🛧 अण् = ओवम्सं < औपम्यम्;

साहिक्कं दशाधिक्यम् , दोहरगं दशैर्भाग्यम्, सोहरगं दसोभाग्यम्, तेलुक्कं द न्नैलोक्यम्, तेलोक्कं दिन्नेलोक्यम् ।

जुवाण + अण् = जुञ्चणं, जोन्चणं, जोवणं, जोवणगं < गोवनम्—वकार के आकार को हस्व और व को विकल्प से द्वित्व हुआ है।

द्य + अण् = दोच्चं < दौत्यम्—य के स्थान पर च्व आदेश हुआ है। अहातरवं <ेयाथातथ्यम्; वेयावच्वं द्वेयादृत्यम् ।

वियावड + इयण् = वेशावडियं < वैयावृत्तिकम् ।

कलुण + अण्= कोलुण्णं < कारण्यम् ।

सह 🕂 अण् = साहरलं, साफरलं < साफरयम् ।

सुकुमार + अण् = सोगमव्लं < सोकुमार्यम् —सुकुमार के स्थान पर आदेश होता है।

# विकारार्थेक और सम्बन्धार्थक प्रत्यय

( ६७ ) विकार अर्थ में प्रधानरूप से अण और सय प्रत्यय होते हैं। यथा— अयो + मय = अयोमयम्, फछिह + मयं = फिलहसर्य < स्फटिकमयम् ; वओ + मय = वओमयं < व्योमयम् ।

वई + मय = वईमयं < वाङ्सयम् : रयम + सय = रयसामयं, रयममयं < रजत-मयं-विकल्प से अकार आदेश हुआ है।

(६८) संख्यावाचक शब्दों में पूर्व अर्थ में म प्रत्यय होता है। यथा--

सत्त + म = सत्तरं ८ सप्तमम्, अङ् + म = अङ्मं ८ अष्टमम्, नव+म = नवमं, अहारस + सम = अद्वारसमं < अष्टादशम् , वीसङ्+म = वीसङ्मं < विरातिमम् ।

(६९) दु और ति शब्दों से इय, तिय और तीय प्रत्यव होते हैं। यथा---

वि + इय = बिइयं, बि + तीय = वितीयं,

वितिज्जं, दोच्चं < द्वितीयम्—य के स्थान पर ज्ज आदेश।

ति + इय = तीयं, तइयं, ततीयं, तड्वं — तृतीयम् ।

( ७० ) छ शब्द से पूर्णार्थ में ह प्रताय होता है। यया-

छ+ह= छहं < पष्टम् ।

( ७१ ) चतु शब्द से पूर्णार्थ में तथ प्रत्यय होता है। यथा--

चतु + तथं = चतुत्थं, चड + तथं = चडत्थं ८ चतुर्थम् ।

( ८२ ) कादि राज्दों से निर्धारण अर्थ में तर प्रस्त्रय होता है। यथा---

क + तर = कथरो < कतर:, एगयरो < एकतर:, अन्नयरो < अन्यतर:।

वहु + सो—वहुसो द्वहुशः ।

कम + सो = कमसो <क्रमशः पगाम + सो = पगामसो <प्रकामशः, एगन्त + सो = पुगन्तसो द एकान्तवा: । कुंभग + सो ≈ कुंभगसो द कुम्भक्ता: । एक्क + सि = एककसि<एकशः । एगय + तो≔एगयओ, एगयतो<एकतः।

दन्व + ओ = दन्त्रओ, दन्त्रतो = दन्यतः पिट्टओ, पिट्टतो < पृष्टतः, कम्स+तो = कम्मओ, कम्मतो < कर्मतः।

अत्थ + तो = अत्थतो, अत्थओ < अर्थत:।

धम्म + तो = धम्मतो, धम्मओ < धर्मतः ; दुह + तो = दुह्ओ, दुह्तो <िद्धिषा । (७३) संख्यायाचक राज्दों से वारंबार अर्थ वतलाने के लिए क्सुक्तो प्रत्यय होता है । यथा—

दु + क्खुत्तो < द्विकृत्वः ; ति + क्खुत्तो = तिक्खुत्तो < त्रिकृत्वः ; सहस्त + क्खुत्तो = सहस्तक्खुत्तो < सहस्रकृत्वः ; अर्णत + क्खुत्तो = अर्णतक्खुत्तो < अनन्तकृत्व: ।

स्ति—एकस्ति ८ एकशः ।

( ७४ ) प्रकार अर्थ में हा प्रत्यय होता है। यथा—

सन्व + हा = सन्बहा < सर्वथाः; अवण + हा = अवगहा < अन्यथाः ;

अह + हा = अहहा < अष्ट्या ; ज + हा = जहा < यथा; त+हा = तहा < तथा। (७९) ज और त शब्दों से ह और हं प्रत्यय होते हैं। यथा ←

ज + ह= जह, ज + हं = जहं< यथा; त + ह = तह, त + हं = तहं< तथा। (७६) प्रकार क्षर्थ में घा प्रत्यय होता है। यथा—

त + धा = तधा < तथा।

(७७) इयर शब्द से प्रकार अर्थ में इहरा शब्द का विकल्प से निपासन होता है। यथा---

इहरा, इयरहा ८ इतरथा।

(७८) प्रकार अर्थ में क शब्द से अह, अहं, इह और इण्णा प्रत्यय होते हैं। यथा—

क + अह = कह, क + अहं = कहं, क + इह = किह, क + इण्णा = किण्णा < कथस्।

(७९) इदं शब्द से प्रकार अर्थ में एत्थं का निपातन होता है। यथा— इदं—एत्थं, इत्थं < इत्थम्।

(८०) एक शब्द से च प्रस्यय होता, है। यथा—एग+च = एगच।

(८१) इन शब्द से तथ प्रत्यय होता है। यथा—

इम + तथ = इतथ--इम के स्थान पर इ आदेश।

इम 🕂 तथ = एतथ—इम के स्थान पर ए आदेश।

इम + तथ = इयरतथ < इतरत्र--इम के स्थान पर इयर आदेश ६

इम + ह = हड्व-मकार का लोप।

इम + हं = इहं--,, ,

( ८२ ) इम, क और ज शब्दों से त्तो, विंह, दार्णि, ह, हं और तर प्रत्यय होते हैं और इम के सकार का छोप होता है। यथा—

इम + तो = इत्तो < इत: — म का लोप।

इम +तो = एतो, इतो, इओ---मकार का लोप, इ को पत्य।

विकल्प से तकार का छोप होने से इ थो और त को दित्व न होने पर इतो रूप बनता है।

क + तो = कत्तो, कओ दक्तः।

( ८३ ) सप्तम्यन्त क शब्द से अहि, इह और ण्हु प्रत्यय होते हैं। यथा---

क + अहि = किह, क + इह = किह, क + ण्हु = कण्हु, क + त्य = कत्य  $\triangleleft$  किह, कुत्र ।

क + तो = कुतो-अकार को उकार आदेश हुआ है।

क + तो = कुओ -- ,, और तकार का लोप।

क 🕂 त्य = कुत्य अकार को उकार ।

(८४) ज और पगाम शब्दों से पञ्चम्यर्थ में आए और तो प्रत्यय होते हैं। यथा—ज + आए = जाए < यतः।

ज + तो = जत्तो, जओ, जतो दयत:—त को द्वित्त्र और तका छोप होने से जओ, जतो रूप बनते हैं।

पगाम 🕂 आए = पगामाए, पगाम 🕂 तो = पगामतो < प्रकामतः ।

( ८५ ) पन्वस्थन्त शब्दों से आ, ओ, ते और ए प्रत्यय होते हैं। यथा--

त + आ = ता < ततः, त + ओ = तो, त + ते = तते, त + ए = तए, ततो, तओ, ततो, तए < ततः।

(८६) पञ्चम्यन्त ज शब्द से वहं प्रत्यय होता है। ज + वहं = जव्हं, ज + मू = जं,—यत:, त + मू = वं—तत:।

दा—सञ्ब + दा = सया, सदा —सञ्ब के स्थान पर स प्रत्यय होता है।

सन्व 🛧 दा = सन्बदा, अन्न + दा = अन्नदा, अन्नया।

िंह-इम + िंह-इिंह-इम के सकार का लोप।

इम + णिंह = इयणिंह-म के स्थान पर य।

ण—अहु + णा = अहुणा ८ अधुना ।

दाणि —इम + दाणि =दाणि — इम का छोप और प्रत्यय शेष ।

इम + दाणिं = इयाणि, इस + दाणिं = इदाणिं द्र इदानीम् ।

आहे—क + आहे = काहे < कहिं, क + हि = किंह।

हि + हियं - ज + हि = जिह, क + हिय = किहयं, तिह, तिहयं।

एव —क + एव + चिर = केवचिरं द्र कियच्चिरम् ।

क + एवच् + चिर = केविचरं, क + एवच् + चिरेण = केविचरेण ।

# धातुप्रत्यय

# वर्तमानकाल

एकवचन बहुवचन प्र॰ पु॰ इ न्ति स॰ पु॰ सि इ उ॰ पु॰ मि मो

# भविष्यत्काल

एकवचन वहुवचन प्र० पु० स्सइ, हिइ स्सन्ति, हिन्ति म० पु० स्ससि, हिसि स्सह, हिह उ० पु० स्सामि, हामि स्सागो, हामो

### भूतकाल

भूतकाल के सभी पुरुष और सभी वचनों में ईसु प्रत्यय होता है। महाराष्ट्री में इसका अभाव है।

# विध्यर्थ

प्रभवचन बहुवचन प्र० पु० इन्न, एन्न, इन्ना एन्ना, ए इन्न, एन्न इन्ना, एन्ना, ए स० पु० इन्न, एन्न, एन्नासि इन्न, एन्न, एन्नासो

#### आज्ञा

एकवचन बहुवचन प्र० पु० ड उन्तु म० पु० हि ह, एह उ० पु० मि मो

कर्मणि में इज प्रत्यय और प्रेरणा में आवि प्रत्यय जोड़ने के अनन्तर धातु प्रत्यय जोड़ने से कर्मणि और प्रेरणा के रूप होते हैं।

### गच्छ--गमन करना

### वर्तमान

एकवचन बहुवचन प्र० पु० गच्छह गच्छित स० पु० गच्छिस गच्छह इ० पु० गच्छामि गच्छामो

# भविष्यत्काल

|   | एकवचन                                                                        | बहुवचन                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • | मच्छिस्सइ, गच्छिद्दिह<br>गच्छिस्ससि, गच्छिद्दिसि<br>गच्छिस्सामि, गच्छिद्दामि | मिड्डस्सिन्त, मिड्डिहिन्ति<br>मिड्डस्सह, मिड्डिहिह्<br>मिड्डस्सामो, मिड्डहामो |
|   |                                                                              |                                                                               |

# भूतकाल

|        | एकवचन    | वहुवचन    |
|--------|----------|-----------|
| य० ते० | गर्चिछसु | गर्चिछ्यु |
| म० पु० | गर्निडमु | गचिंछपु   |
| ब॰ ते॰ | गचिछसु   | गर्निङ्ख  |

### विधि

|          | विध                 |                     |  |
|----------|---------------------|---------------------|--|
|          | एकवचन               | बहुवचन              |  |
| प्र॰ पु॰ | गच्छिज, गच्छेज (जा) | गचिछज, गच्छेज (जा)  |  |
|          | गच्छे               | गच्छे               |  |
| म० पु०   | गिच्छज, गच्डेज (जा) | गच्छिज, गच्छेज (जा) |  |
|          | गच्छे, गच्छेजासि    | गच्छे, गच्छेजाह     |  |
| ड० पु०   | गच्छिज, गच्छेज (जा) | गच्छिज, गच्छेज (जा) |  |
|          | गच्छे, गच्छेजामि    | गच्छे, गच्छेजामो    |  |

# आज्ञा

| एकवचन          |               | बहुबचन            |  |
|----------------|---------------|-------------------|--|
| प्र॰ पु॰       | गच्छड         | गच्छन्तु          |  |
| म॰ पु॰         | गच्छाहि, गच्छ | ગન્છદ્દ, ગન્છેદ્દ |  |
| <b>उ० पु</b> ० | गच्छामि       | गच्छामो           |  |

# कर्मणि रूप

# वर्तमान

|          | एकवचन              | वहुवचन     |
|----------|--------------------|------------|
| प्र० पु० | <b>ग</b> ভিন্তজন্ত | गच्छिजनित  |
| म० पु०   | गच्छिनसि           | ग(च्डजाह   |
| द्र० पै० | गच्छिजामि          | गचिङ्कजामो |

२ ५

| भविष्यस्काल                |                             |                                            |  |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--|
|                            | एकवचन                       | वहुवचन                                     |  |
| प्र० पु०                   | गच्छिजिस्सइ, गच्छिजिहिइ     | गविद्यज्ञिस्सन्ति, गविद्यज्ञिहिन्ति        |  |
| म० पु०                     | गच्छिजिस्सिस,               | गिचछिजिस्सह, गिचछिजिहिह                    |  |
|                            | गच्छिजिहिसि 🍎               |                                            |  |
| इ० पु०                     | गच्छिजिस्सामि,              | गचिछजिस्सामो, गचिछजिद्दामो                 |  |
|                            | गच्छिजिहासि                 | ,                                          |  |
|                            | भूतका                       | छ                                          |  |
| भूतकार                     |                             | ों में गच्छिजिसु रूप बनता है।              |  |
|                            | विधि                        |                                            |  |
|                            | एकवचन                       | वहुबचन                                     |  |
| प्र॰ पु॰                   | गचिछिजिज, गचिछजेज (जा)      | गिच्छिजिज, गिच्छिन्नेज (जा)                |  |
|                            | गच्छिन्ने                   | <b>ম</b> হিন্তজ্জ                          |  |
| म० पु०                     | गिच्छिजिज, गिच्छिन्त्रेज (ज | ।) गच्छिजिजः गच्छिन्जेज (जा)               |  |
|                            | गच्छिन्जेज।सि               | ग चिछन्जेजा (ह                             |  |
| उ० पु०                     | गचिछः जिज्ञ, गचिछन्जेज (जा  | ) गन्छिजिज, गन्छिज्जेज                     |  |
|                            | गच्छिन्जेजासि               | गच्छिन्जेजामो                              |  |
|                            | आज्ञा                       |                                            |  |
|                            | एकवचन                       | बहुबचन                                     |  |
| य० ते०                     | गचिञ्चाउ                    | गचित्रज्ञन्तु                              |  |
| <b>म॰ पु</b> ०             | गचित्रजाहि, गचित्रजा        | गचिडजह, गचिङ्जितेह                         |  |
| ड० पु०                     | ग=िइजासि                    | गच्छिजामो                                  |  |
|                            | प्रेरणाः                    | र्भक                                       |  |
|                            | वर्तमा                      | त                                          |  |
| T. T.                      | एकवचन<br>गच्छावेइ           | बहुवच <b>न</b><br>गच्छाविन्ति, गच्छावेन्ति |  |
| प्र० पु०<br><b>म</b> ० पु० | गच्छावर<br>गच्छावेसि        | गच्छावारस, <i>गच्छावास्त</i><br>गच्छावेह   |  |
| <b>स</b> ् पुर             | गच्छाचास<br>गच्छाचेमि       | गच्छावेस <u>ो</u><br>गच्छावेसो             |  |
| હું લું                    | भविष्यत्क<br>भविष्यत्क      |                                            |  |
|                            | एकवच <b>न</b>               | वहुवचन                                     |  |
| प्र॰ पु॰                   | गच्छाविस्सइ, गच्छाविहिइ     | गच्छाविस्सन्ति, गच्छाविहिन्ति              |  |
| म॰ पु॰                     | गच्छाविस्सति, गच्छाविहिसि   | गच्छाविस्सह्, गच्छाविहिह                   |  |
| ड० पु०                     | गच्छाविस्सामि, गच्छाविहासि  | गच्छाविस्सामो, गच्छाविहामो                 |  |

# भूतकाल

भूतकाल के सभी पुरुष और सभी बचतों में गच्छाविंतु रूप होता है।

| ~   | $\sim$ |
|-----|--------|
| tel | T\$T   |
| 17  | 17     |

|          | 1-11-                | 1                    |
|----------|----------------------|----------------------|
|          | एकवचन                | वहुवचन               |
| प्रः पु० | गच्छावेजा, गच्छावेजा | गच्छावेज, गच्छाविज   |
| v        | गच्छाविजा, गच्छाविजा | गच्छावेजा, गच्छाविजा |
| म० पु०   | गच्छावेजा, गच्छाविजा | गन्छाचेजा, गन्छाविज  |
|          | गच्छावेजा, गच्छाविजा | गच्छावेजा, गच्छाविजा |
|          | गच्डावेजासि          | गच्छावेजाह           |
| ड० पु०   | गच्छाचेजा, गच्छाविजा | गच्छाविज्ञ, गच्छावेज |
| _        | गच्छावेजा, गच्छाविजा | गच्छाविजा, गच्छावेजा |
|          | गच्छावेजामि          | गच्छावेजामी          |
|          |                      |                      |

#### **आ**ज्ञा

| एकत्रचन  |           | वहुबचन                   |
|----------|-----------|--------------------------|
| प्र० पु० | गच्छावेड  | गच्छाविन्तु, गच्छाचेन्तु |
| म० पु०   | गच्छाचेहि | गच्छावेह                 |
| द्य० ते० | गच्छावेसि | गच्छावेमो                |

### अस--सत्ता

# वर्तमान

| एकवचन   | बहुवचन |
|---------|--------|
| अस्थि   | सन्ति  |
| सि      | ह      |
| ससि, मि | सो     |

आज्ञा में सभी पुरुष और सभी वचनों में अत्थु और भृतकाल में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के सभी वचनों में आसि और आसी तथा उत्तम पुरुष के एक वचन में आसि, आसी और बहुवचन में आसिमो रूप बनते हैं।

# कुछ धातुरूपों का संकेत

| घातु         | अर्थ         | कर्त्तरिह्रप   | कमेणि              | हेरणा      |
|--------------|--------------|----------------|--------------------|------------|
| <i>સન્</i> જ | बैठना        | <b>अच्छ</b> ड् | <b>अ</b> च्छिज्जङ् | अच्छावेद्द |
| अव           | जानना,आव     | ाजकरना अणइ     | था <b>णिजा</b> इ   | आणावेद्द   |
| भा + अण      | उच्छ्वास ग्र | हण करना आणमइ   | आण <b>मिज</b> इ    | आणमावेइ    |

# भविष्यस्काल दहुवचन

गचिछनिस्पइ, गचिछनिहिइ गचिछनिस्सिन्त, गचिछनिहिन्त प्र० पु० गिच्छिजिस्सह, गिच्छिजिहिह गचिछजिस्ससि, म० पु०

गच्छिजिहिसि

एकवचन

गचिछजिस्सामो, गचिछजिहामो गचिछज्जिस्सामि, उ० पु० गच्छिजिहासि

# भूतकाल

भ्तकाल के सभी वचन और सभी पुरुषों में गच्छिजिन्न हु रूप बनता है।

# विधि

वहुवचन एकवचन गचिछिजिज, गचिछजेज (जा) गचिछिजिज, गचिछरनेज (जा) प्र० पु०

गच्छिङ्जे गच्छिन्जे

गचित्रजिज, गचित्रक्रेज (जा) गचित्रजिज; गचित्रक्रेज (जा) म० पु० गच्छिन्जेजासि गच्छिज्जेजाह

गचिछिजाजा, गचिछक्रजेजा (जा) गचिछिजाजा, गचिछक्रजेजा उ० पु० गचित्रज्जेजासि गचित्रक्रजेजामो

#### आज्ञा

वहुवचन एकवचन गच्छिजन्तु ग[च्छजा उ प्र० पु०

गच्छिजह, गच्छिजेह **म० पु० ग**चिष्ठजाहि, गचिष्ठज

उ० पु० गच्डिजामि ग[च्छजामो

# **प्रेरणार्थक**

# वर्तमा**न**

बहुबचन एकवचन गच्छाविन्ति, गच्छावेन्ति गच्छावेइ प्र० पु०

गच्छावेह गच्छावेसि म० पु० गच्छावेमो गच्छावेसि **ट**० पु०

### भविष्यत्काल ं

वहुवचन एकवचन गच्छाविस्सन्ति, गच्छाविहिन्ति गच्छाविस्सइ, गच्छाविहिइ

प्र॰ पु॰ गच्छाविस्सह, गच्छाविहिद गच्छाविस्सित, गच्छाविहिसि म॰ पु॰ गच्छाविस्सामो, गच्छाविहामो गच्छाविस्सामि, गच्छाविहासि ड० पु०

# भूतकाल

भूतकारु के सभी पुरुष और सभी वचनों में गच्छाबितु रूप होता है।

# विधि

| प्रः पु॰ | एकवचन<br>गच्छावेज, गच्छावेजा<br>गच्छाविज, गच्छाविजा                       | चहुवचन<br>गच्छावेज, गच्छाविज<br>गच्छावेजा, गच्छाविजा                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| म॰ पु॰   | गच्छायेज, गच्छाविज<br>गच्छायेजा, गच्छाविजा<br>गच्छायेजा, गच्छाविजा        | गच्छायेज, गच्छाविज<br>गच्छावेजा, गच्छाविजा                              |
| उ० पु०   | गच्छाबेजासि<br>गच्छाबेजा, गच्छाबिज<br>गच्छाबेजा, गच्छाबिजा<br>गच्छाबेजामि | गच्छाविजाह<br>गच्छाविज, गच्छाचेज<br>गच्छाविजा, गच्छावेजा<br>गच्छावेजामो |

| एकत्रचन वहुवचन<br>प्र० पु० गच्छावेड गच्छाविन्तु, गच्छावेन<br>स० पु० गच्छावेहि गच्छावेह |           |            | આશા                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| No 3                                                                                   |           | एकवचन      | वहुवचन                   |
|                                                                                        | प्र० प्र० | ा गच्छावेड | गच्छाविन्तु, गच्छावेन्तु |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | -         | _          | गच्छायेह                 |
| ड० पु० गच्छावेमि गच्छावेमो                                                             | _         |            | गच्छावेमो                |

# अस--सत्ता

# वर्तमान

| एकवचन   | वहुवचन |
|---------|--------|
| अत्थि   | सन्ति  |
| सि      | ह      |
| असि. मि | सो     |

आज्ञा में सभी पुरुष और सभी वचनों में अत्धु और मृतकाल में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के सभी वचनों में आसि और आसी तथा उत्तम पुरुष के एक वचन में आसि, आसी और बहुबचन में आसिमो रूप बनते हैं।

# कुछ धातरूपों का संकेत

| घातु   | <b>અર્થ</b> | कर्त्तरिरूप       | कर्मणि          | त्रेरणा         |
|--------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| अन्छ   | बैठना       | . अ <b>च्छ</b> ड् | अच्डिजइ .       | अच्छावेइ        |
| भव     | जानना,आव    | ।जिकरना अणइ       | अणि <b>ज</b> ङ् | <b>आणा</b> वेड् |
| आ + अण | उच्छ्वास इ  | हण करना आणमइ      | आणमिज्ञइ        | आणमावे          |

| भविष्यत्काल           |                               |                                            |  |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|                       | एकवचन                         | बहुवचन                                     |  |  |
| प्र० पु०              | गचित्रजिस्पद्द, गचित्रजिहिद्द | गचित्रज्ञिस्सन्ति, गचित्रज्ञिहिन्ति        |  |  |
| म॰ पु॰                |                               | गचिछिजिस्सह, गचिछिजिहिह                    |  |  |
| . 9                   | गच्छिजिहिसि                   | •                                          |  |  |
| ड॰ पु॰                | गचिञ्जास्सामि,                | गचिछजिस्सामो, गचिछजिहामो                   |  |  |
| • •                   | गचिछिजिहासि                   | , , ,                                      |  |  |
|                       | भूतका                         | ਲ                                          |  |  |
| भूतकाल                |                               | ों में गच्छिजिसु रूप बनता है।              |  |  |
| 7                     | विधि                          |                                            |  |  |
|                       | एकवच <b>न</b>                 | वहुबचन                                     |  |  |
| प्र० पु०              | गचिछिजिज, गचिछजेज (जा)        |                                            |  |  |
|                       | गचिछज्जे 🎺                    | गच्छिज्जे                                  |  |  |
| म० पु०                | गचित्रजिज, गचित्रज्जेज (ज     | ।) गच्छिजिजाः मध्यिक्तजेज (जा)             |  |  |
| _                     | गच्छिन्नेजासि                 | गचिछक्जेजाह                                |  |  |
| उ० पु०                | गिच्छि जिजा, गचिछक्रेज (जा    | <ul> <li>गिचिछिजिज, गिच्छिन्जेज</li> </ul> |  |  |
| Ŭ                     | गच्छिज्जेजामि                 | ग चिछन्जे जामो                             |  |  |
| आज्ञा                 |                               |                                            |  |  |
|                       | एकवच <b>न</b>                 | वहुवचन                                     |  |  |
| प्र० पु०              |                               | गचित्रजन्तु                                |  |  |
| म० पु०                | गचिछजाहि, गचिछज               | गचित्रज्ञह्, गचित्रज्जेह                   |  |  |
| उ० पु०                | गव्डिजामि                     | ग(च्छजामी                                  |  |  |
| प्रेरणार्थक           |                               |                                            |  |  |
|                       | वर्तमा                        |                                            |  |  |
|                       | एकवचन                         | वहुवच <b>न</b>                             |  |  |
| प्र० पु०              | गच्छाचे <i>इ</i>              | गच्छाविन्ति, गच्छावेन्ति                   |  |  |
| म० पु०                | गच्छावेसि                     | गच्छावेह                                   |  |  |
| <b>ड</b> ० पु०        | गच्छावेमि                     | गच्छावेमो                                  |  |  |
| <u> भविष्यत्काल</u> ं |                               |                                            |  |  |
|                       | एकवचन                         | ्बहुबचन<br><del></del>                     |  |  |
| प्र॰ पु॰              | गच्छाविस्सइ, गच्छाविदिइ       | गच्छाविस्सन्ति, गच्छाविहिन्ति              |  |  |
| म॰ पु॰                | गच्छाविस्सितं, गच्छाविहिसि    | गच्छाविस्सह्, गच्छाविहिह                   |  |  |
| ट्र० प०               | गच्छाविस्सामि, गच्छाविद्दामि  | गच्छाविस्सामो, गच्छाविद्दामो               |  |  |

### भूतकाल

भूतकाल के सभी पुरुप और सभी वचनों में गण्डाविंसु रूप होता है।

| $\sim$ |     |
|--------|-----|
| T=1    | 107 |
| 13     | ıcı |
| ٠,     |     |

|          | 1-11-                | ٦,                   |
|----------|----------------------|----------------------|
|          | एकवचन                | वहुवचन               |
| प्र० पु० | गच्छावेजा, गच्छावेजा | गच्छावेज, गच्छाविज   |
| ~        | गच्छाविजा, गच्छाविजा | गच्छावेजा, गच्छाविजा |
| म० पु०   | गच्छावेज, गच्छाविज   | गच्छाचेजा, गच्छाविजा |
| ·        | गच्छावेजा, गच्छाविजा | गच्छावेजा, गच्छाविजा |
|          | गच्छावेजासि          | गच्छावेजाह           |
| ड० पु०   | गच्डावेजा, गच्छाविज  | गच्छाविज, गच्छावेज   |
| •        | गच्छावेजा, गच्छाविजा | गच्छाविजा, गच्छावेजा |
|          | गच्छावेजामि          | गच्छावेजामो          |

#### आज्ञा

|                | एकत्रचन   | बहुवचन                   |
|----------------|-----------|--------------------------|
| प्र० पु०       | गच्छावेड  | गच्छाविन्तु, गच्छाचेन्तु |
| म॰ पु॰         | गच्छावेहि | गच्छादेह                 |
| <i>ब० ते</i> ० | गच्छावेमि | गड्छाचेमो                |

#### अस--सत्ता

वर्तमान

|               | 3/14/14 |        |
|---------------|---------|--------|
| एकवचन         |         | वहुबचन |
| <b>अ</b> त्थि |         | सन्ति  |
| सि            |         | ŧ      |
| असि, मि       |         | सो     |

आज्ञा में सभी पुरुप और सभी वचनों में अत्धु और भूतकाल में प्रथम पुरुप और मध्यम पुरुप के सभी वचनों में आसि और आसी तथा उत्तम पुरुप के एक वचन में आसि, आसी और बहुवचन में आसिमो रूप बनते हैं।

# कुछ धातुरूपों का संकेत

| अर्थ | कत्तरिरूप          | कमें णि                         | त्रेरणा                                          |
|------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                    | सन्दिरजाह<br>शणिजाह<br>साणमिजाह | अच्छावेड्<br>आणावेड्<br>आणावेड्                  |
|      | बैठना<br>जानना,आवा | 4                               | बैठना अच्छह अच्छिजह<br>जानना,आवाज करना अणह अणिजह |

| 2177                                   | गमन करना                | अयइ              | अइजइ                   | आयावेइ                  |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| अय                                     | उपासना करना             | उवायइ            | <b>उवा</b> इजाइ        | <b>उवाया</b> वेइ        |
| उब 🕂 अय                                | गमन करना                | इइ<br>-          | इजाइ                   | इक्षावेइ                |
| इ<br>अइ + इ                            | उल्लंघन करना            | अईति             | <b>अई</b> ज <b>इ</b>   | अईवेद्द                 |
| लाह+ इ<br>उव + इ                       | उदय द्वीना              | <b>उ</b> वेह     | <b>ভ</b> ৰিজা <u>হ</u> | <b>उवा</b> वेड्         |
| उव <del>र ६</del><br>प+इ               | प्रस्रोक गमन            | पेचइ             | पेचिजइ                 | पेचाचेइ                 |
| प <del>+</del>                         | विश्वास करना            | पत्तिपइ          | पत्तिज्ञइ              | पत्तिआवेइ               |
| पात + ६<br>वि + <b>इ</b>               | व्यय करना               | वेइ              | चेइजाइ                 | वेआवेइ                  |
| 19 <del>+ १</del><br>अहि + इ           | अध्ययन करना             | अहिजा ३,अहीय     | इ अहिजइ                | अज्भावेइ                |
| हाह <del>१</del> २                     | इच्छा करना              | इच्छइ            | इच्छिज्जइ              | इच्छावेइ                |
| २ °७<br>पडि + इच्छ                     | स्वीकृति करना           | पडिच्छइ          | पडिच्छिजइ              | पडिच्छावेइ              |
| पाड + २ - ०<br>उँच                     | क्रटिलता करना           | उंचइ             | उं विजाह               | उंचावेइ                 |
| ्रप्रक्ति + उच्च                       | J                       | पिलउंचइ ं        | पलिउंचिजाइ             | पछिउंचावेह              |
| पाल + ७०५<br>उंज                       | योग करना                | उं जइ            | उंजिज्ञ इ              | उंजावेइ                 |
| ७५<br>उत्र + उंज                       | <b>उपयोग</b>            | <b>उवउं</b> जाइ  | उवउं जिजाइ             | <b>उवउंजावे</b> इ       |
| 34 + 3 ज<br>वि + उंज                   | वियोग-वियुक्त कर        | ना विउंजह        | विउंज्जिजइ             | विउंजावेइ               |
| ाय <del>+ ७०१</del><br>साक् <b>ण्य</b> | सुनना                   | आयन्नइ           | आयन्निज्ञह             | आयन्नाचेइ               |
| क्ष                                    | आकर्षण                  | क्सई             | कसिज र                 | कसाचेइ                  |
| का                                     | करना                    | কাহ              | काइजइ                  | कावेइ                   |
| ·                                      | करना                    | कुणइ             | कुणि <b>ज</b> इ        | <u>क</u> ुणावे <b>इ</b> |
| <b>कुण</b>                             | खाना                    | खाइ, खायइ        | <b>लाइजा</b> इ         | खावे <i>इ</i>           |
| खा                                     |                         | खमइ              | खसिजाइ                 | खा <b>मे</b> ई          |
| खम                                     | सहना                    | गमइ              | गम्मइ                  | गमावेइ                  |
| गस                                     | चलना                    | आगमइ             | क्षाममइ                | आगमावेइ                 |
| आ + गम                                 | आगमन                    | गाइ              | गिजा ह, गीय इ          | गावेइ                   |
| गा                                     | गाना<br><del>ि-</del> - | गिज्भाइ          | गि <b>न्भिज</b> इ      | गिज्कावेइ               |
| गिज्भ                                  | आसक्ति                  | गिलाह            | गिछाइज्जइ              | गिलावेइ                 |
| गिछा                                   | ∓ङानि                   | • •              | गुरिजाह                | गुरावेइ                 |
| गुर                                    | उद्यम करना              | गुरह<br>जिग्घइ   | घाइजइ                  | घावेइ                   |
| <b>र</b> घा                            | सूँघना<br>चिकित्सा      | चिमिच्ड <b>इ</b> | चिगिच्छिजइ             | चिगिच्छायेइ             |
| चिगिच्छ                                | •                       | चिण्             | चिजाइ                  | चिणावेइ                 |
| .चिणइ                                  | चयन करना<br>ग उपचयन     | उवचिणइ           | ं उवचिज्ञइ             | <b>उवचिणावे</b> इ       |
| डब + चि⁰                               | ष उपचयन                 | •                |                        |                         |

## र्षाभनव प्राकृत-व्याकरणं

| सम् + चिण       | संचय करना         | संचिणइ         | संचिजइ             | संचिणावेह       |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| जंप             | बोलना             | जंपइ           | जंपिजइ             | जंपायेइ         |
| जय              | जय—जीतना          | जयइ            | जयिज्ञद्द          | जयावेह          |
| परा + जन        | हारना             | पराजयइ         | पराजयिज्ञह्        | पराजयाचेइ       |
| वि + जय         | विजय करना         | विजवइ          | विजयिज्ञइ          | विजयाचेइ        |
| जहा             | त्याग करना        | नदइ, नहाइ      | जहाइजइ             | जहाचेइ          |
| বা              | जाना, उत्पन्न हो  | ना जाइ, जायइ   | जाइबाइ             | जावेइ, जवेइ     |
| <b>उद् +</b> जा | ऊपर गसन करना      |                | उजाइजइ             | उज्जावेह        |
| पति + आ+ज       | । प्रत्यागमन      | पञ्चादाह       | पचायाइजङ्          | पचायावेइ        |
| লাগ             | अववोधन—जान        | ना जाणाइ, जाणइ | जाणिजइ             | जागावेइ         |
| ज्भा, भिया      | ध्यान करना        | भाअइ, भायइ     | भायइजाइ            | भागवेइ          |
| <b>हं</b> स     | काटना             | <b>डस</b> इ    | इं सिजइ            | <b>डं</b> सावेइ |
| ढी              | आकाश में चलन      | ।। डीइ         | ढीइजइ              | ढीभावेइ         |
| उद्इ 🕂 डी       | )) <u>}</u>       | <b>उड्डी</b> इ | उड्डीइजइ           | उड्डीआवेइ       |
| ढा              | ढाना              | ढाइ            | ढाइजाइ             | ढावेड्          |
| तिच्प           | दु:ख देना, रुप्ति |                |                    |                 |
|                 | तर्पण करना        | तिष्पइ तिष्पा  |                    | तिष्पाचेइ       |
| तुस             | सन्तोष करना       | तुसइ           | तुसिज्ञइ           | त्रोसेइ         |
| तस              | उद्देग करना       | तसइ            | तसिजाइ             | तासेइ           |
| धुण             | €तुति             | थुणइ           | धुणिजइ             | थुणाचेह         |
| दुल             | दान देना          | द्खइ           | दलिजाइ             | दुखाबेइ         |
| ₹₹              | धारण करना         | दहह            | द्हिजइ             | दहावेइ          |
| सद् + दह        | श्रद्धा करना      | सद्द्          | स <b>द्दि</b> ज्जइ | सदहावेइ         |
| दिस             | देखना, देना       | देहए           | दिसिज्जइ           | दिसावेइ         |
| दुस             | विकृति, द्वेप     | दुसइ           | दुसिजइ             | दुसावेइ         |
| देव             | विछाप             | देवइ           | देविजइ             | देवाचेइ         |
| धुण             | कॅपना, कम्पन      | श्रुणइ,        | धुक्त्रए           | थुणाचेइ         |
| न्म             | नम्र होना, प्रण   | ाम             |                    |                 |
|                 | करना              | नमइ, णमइ       | नमिज्जह            | नामेइ           |
| नस्स            | नाश होना          | नस्सइ          | नासिजइ             | नासेइ           |
| ने              | छे जाना           | नेइ            | निजइ               | नेआवेइ          |
| न्दा            | स्नान करना        | वहाइ           | ण्हविज्ञइ          | ण्हाबेह         |

| पज्ज         | गमन करना       | पजाइ             | पजिजइ            | प्जावेइ           |
|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| उद् 🕂 पज     | उत्पत्ति होना  | उप्पज्जङ्        | उप्पज्जिज्ज इ    | उपजावेइ           |
| णि 🕂 पज्ज    | निष्पत्ति      | णिष्फज्जइ        | णिष्फिजिजइ       | निष्फजावेइ        |
| पड           | पतन—गिरना      | पडइ              | पडिजाइ           | पाडेइ             |
| पा           | पीना           | पिवइ             | पाइजाइ           | पजोइ              |
| पुच्छ        | पूछना          | पुच्छइ           | पुच्छिजइ         | <b>વુ રુ</b> છે ફ |
| वंध          | बंधन           | बंधइ             | वंधिजइ           | वंधावेइ           |
| बीह          | भयभीत द्दोना   | भीमइ             | बी <b>हि</b> जइ  | बीहावेइ           |
| भव           | सत्ता—होना     | भवइ              | भविज्ञइ          | भावेइ             |
| भिंद         | विदीण करना     | भिंदृइ           | भिदिज्जइ         | भिंदावेइ          |
| शुंज         | भोजन करना      | भुंजइ            | भुजाइ            | भुंजावेइ          |
| साद          | प्रमाद करना    | मादइ             | मादिज्जइ         | मादावेइ           |
| मिल          | मिलना          | मिछइ             | मिलिजइ           | मिछावेइ           |
| रंंस '       | आरंभ करना      | रंभइ             | रंभिजइ           | रंभावेइ           |
| रिम          | गमन करना       | रिमइ             | रिइज्जइ          | रियावेइ           |
| रुद          | रोना           | रोवइ             | रुद्जिइ          | रुदावेह           |
| स्रभ         | प्राप्त करना   | लभइ              | लब्भइ            | लाभेइ             |
| <b>लु</b> ण  | छेदना, काटना   | लुणइ             | <b>लु</b> णिज्जइ | <b>लुणा</b> चेइ   |
| <b>ह्य</b> भ | लोभ करना       | <b>लु</b> ब्भइ   | <b>लुभिज</b> इ   | <b>छोभे</b> इ     |
| सुण          | सुनना          | सुजेइ, सुणइ      | सुव्बइ           | सुणावेइ           |
| वच           | बोलना          | वचइ              | उचइ              | वचावेइ            |
| वह           | पहुँचाना       | वहइ              | बुज्भइ           | वहावेइ            |
| वा           | ह्वा चलना      | वाइ              | वाइजइ            | <b>़ वावेइ</b>    |
| सास          | अनुशासन        | सासइ             | सासिज्ञइ         | सासावेह           |
| सिर          | चनाना, निर्माण |                  |                  |                   |
|              | करना           | सिरइ             | सिरिजाइ          | सिरावेइ           |
| सिन्व        | सीना, बाँधना   | सिःवइ            | सिन्त्रिजइ       | सिन्त्रावेइ       |
| सीय          | शोक करना,      | सीयइ             | सीइजइ            | सीयावेइ           |
|              | विषाद करना     |                  |                  | _                 |
| सुय          | स्रोना         | सुवइ, सुयइ       | युङ्जङ्          | सुयावेइ           |
| सुस्तुस      | सेवा करना      | <i>चुस्स्</i> सइ | सुस्सुसिजह       | सुस्सुसावेइ       |
| ह्रण         | हिंसा करना     | ह्णइ             | हम्मइ            | द्यावेइ           |

|                |                  | करेइ         | किजाइ, कजाइ          | कारेड, काराचेड         |
|----------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| कर             | क्राना           | करा<br>अचेह  | अचिज्ञह              | अचावे <b>इ</b>         |
| क्षञ्च         | पूजा             |              | कासिजाइ              | कासावेइ                |
| कास            | प्रकाश, चमकना    | कासेइ        | कारतकार<br>किलाविजाइ | किलामावे <b>इ</b>      |
| किछाम          | रहाति करना       | किलामेइ      |                      | ाकारममान्यः<br>तहायेद् |
| तक             | कल्पना करना      | तसेइ         | तक्किन्द             | _                      |
| ताड            | ताडना करना       | ताडेड, ताढेई |                      | तालायेइ, ताडायेह       |
| दा             | देना             | देइ          | दिजर                 | दाणेइ                  |
| दीव            | दीसि             | दीवेइ        | दोविजइ               | दीवाचेइ                |
| धार            | धारण करना        | घारेइ        | धारिज्ञइ             | <b>धारावे</b> इ        |
| <b>उ</b> स     | निन्दा करना      | उसेइ, उसइ    | उसिव्बइ              | उसावेइ                 |
| कह             | कह्ना            | कहेइ, कहइ    | कहिजाइ               | कहाचेह                 |
| .~<br>वि + कीर | विकीर्ण करना     | विक्खिरइ     | विक्लीरिजह           | विक्खीरावेह            |
| किण            | खरीदना           | किणेइ, किणइ  | किणिज्ञइ             | किणाचेइ                |
| वि + किण       | वेचना            | विक्रणेइ     | विक्रणिज्ञह          | विक्रणाचेह             |
| खित्र          | प्रेरणा          | खिवेइ        | खिप्पइ               | खेव।चेइ                |
| खुभ            | धुब्ध होना       | खुरुभद्द     | खुभिजइ               | खोभेइ                  |
| गिण्ह          | <u>चहुण करना</u> | गेवहइ        | घेष्पइ, घिष्पइ       | गिण्हाबेइ              |
| <i>ৰ</i> ন্ত   | हल-चल करना       | चलइ,चलेइ     | चलिजाइ               | चालेइ                  |
| चिद्ध          | <b>ठ</b> हरना    | चिट्टइ       | चिट्टिजइ             | चिट्टाचेड्र            |
| লং             | जीर्ग होना       | जरइ, जरइ     | जरिजाइ               | जरावेइ                 |
| <b>ধা</b>      | धारण, पौषण       | धाइ          | घीयपु                | धावेइ                  |
| पास            | देखना            | पासेइ        | पासिकाइ              | पासावेइ                |
| भास            | भाषग करना        | भासइ         | भासिजह               | भासावेइ                |
| मन्न           | समभना            | मन्नेइ       | मनिजाइ               | मन्नावेइ               |
|                |                  |              |                      |                        |

#### कृद्न्त

(८७) अर्धमामधी में सम्बन्धार्थक क्त्वा प्रत्यय के स्थान में ता, त्तु, त्ण हु, उं, कण, इय, इता, इत्ताणं, एताणं, इत्तु, च आदि प्रत्यय होते हैं। यथा—

इत्ता-कर + इता = करिता, च + इता = वहता, पास + इता = पासिता, विउद्द + इता = विउद्दिता, छभ + इता = लभिता।

एता-कर + एता = करेता, पास + एता = पासेता।

एत्ताणं-पास + एकाणं = वासेत्ताणं, कर + एकाणं = करेताणं।

इत्ताणं—पास + इताणं = पासित्राणं, कर + इत्ताणं = करित्राणं, वड़ + इताणं = वह्ताणं, भंत + इताणं = भंतित्राणं ।

| पुज्त       | गमन करना       | पज्जञ्च     | पज्जिज्ञइ           | पजा । चेड्      |
|-------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| उद् 🕂 पज    | उत्पत्ति होना  | उप्पज्जइ    | उप्पज्जिज्ञइ        | उपजावेइ         |
| णि 🕂 पज     | निष्पत्ति      | णिप्फजइ     | <b>णिप्प्रजिज</b> ङ | निष्फजावेइ      |
| पड          | पतन—गिरना      | पडइ         | पडिज्जइ             | पाडेइ           |
| τP          | पीना           | पित्रइ      | पाइज इ              | पजेह            |
| पुच्छ       | पूछना          | पुच्छइ      | पुच्छिजङ्           | पुच्छेइ         |
| वंघ         | वंधन           | वंधइ        | वंधिजइ              | वंधावेइ         |
| बीह         | भयभीत द्दोना   | भीमइ        | वीहिजइ              | बीहावेइ         |
| भव          | सत्ता—होना     | भवइ         | भविजाइ              | भावेइ           |
| भिंद        | विदीर्ण करना   | भिंदइ       | भिदिजइ              | भिदावेइ         |
| સું ज       | भोजन करना      | भुंजइ       | भुजइ                | भुंजाचेइ        |
| साद         | प्रमाद करना    | मादइ        | मादिज्जइ            | मादावेइ         |
| मिल         | मिलना          | मिछइ        | मिलिजइ              | मिछावेइ         |
| रंभ '       | आरंभ करना      | રંમફ        | रंभिजइ              | रंभावेइ         |
| रिम         | गमन करना       | रिमइ        | रिइजाइ              | रियावेइ         |
| रुद         | रोना           | रोवइ        | रुद्जिइ             | रुदावेइ         |
| रूभ         | प्राप्त करना   | लभइ         | लञ्भइ               | लाभेइ           |
| <b>छ</b> ण  | छेदना, काटना   | लुगइ        | <b>लु</b> णिज्जइ    | <b>लु</b> णाचेइ |
| <u>छ</u> ुभ | लोभ करना       | लुब्भइ      | <b>लुभि</b> ज्जइ    | छोभेइ           |
| सुण         | सुनना          | सुणेइ, सुणइ | सुन्बइ              | सुणावेइ         |
| वच          | वोलना          | वचइ         | उचइ                 | वचावेइ          |
| वह          | पहुँचाना       | वहइ         | बुज्भाइ             | वहावेइ          |
| वा          | ह्वाचलना       | वाइ         | वाइजइ               | <b>़ वावेइ</b>  |
| सास         | अनुशासन        | सासइ        | सासिज्ञइ            | सासावेह         |
| सिर         | वनाना, निर्माण |             |                     |                 |
|             | करना           | सिरइ        | सिरिजइ              | सिरावेइ         |
| सिञ्ब       | सीना, बाँधना   | सिन्बइ      | सिन्त्रिज्य         | सिन्दावेह       |
| सीय         | शोक करना,      | सीयइ        | सीइजइ               | सीयावेइ         |
|             | विपाद करना     |             |                     | _               |
| सुय         | सोना           | सुवह, सुयह  | <b>सुइज</b> इ       | सुयावेइ         |
| सुस्तुस     | सेवा करना      | वुस्सूसइ    | सुस्सुसिजइ          | सुस्सुसावेइ     |
| ह्य         | हिंसा करना     | ह्रणइ       | हम्मइ               | दणावेइ          |

|              |               | करेह            | किजइ, कजह      | कारेइ, कारावेइ    |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| र्कर         | करना          | करर<br>अचेह     | अचिज <b>र</b>  | अचावेइ            |
| अच           | पूजा          |                 | कासिजाइ        | कासावेह           |
| कास          | प्रकाश, चमकना | कासेइ           | किछाविज्ञइ     | किलामाचेइ         |
| किलाम        | क्लानि करना   | क्षिलामेइ       | तकिज्ञह        | तकायेइ            |
| तक           | कल्पना करना   | तसेइ            |                | ।।छावेइ, ताडावेह  |
| ताड          | ताडना करना    | ताडेइ, तालेइ    | (III Serve     | दाणेह             |
| दा           | देना          | देइ             | दिजार          | दीवावेह           |
| दीव          | दीवि          | दीचेइ           | दीविज्जइ       | दावापह<br>धारावेइ |
| धार          | धारण करना     | धारेद्द         | धारिजइ         |                   |
| <b>उस</b>    | निन्दा करना   | उसेइ, उसइ       | उसिजइ          | उसावे <b>इ</b>    |
| कह           | कहना          | कहेइ, कहुइ      | कहिजाइ         | कहावेड            |
| वि + कीर     | विकीर्ण करना  | विविखरइ         | विक्लीरिजइ     | विक्खीरावेद्द     |
| किण          | खरीदना        | किणेइ, किणइ     | किणिज्यइ       | किणावेइ           |
| वि + किण     |               | विकणेइ          | विद्याणिज्ञ इ  | विक्रणावेइ        |
| खित्र        | प्रेरणा       | खिवेइ           | खिप्पइ         | <b>बेवावे</b> इ   |
|              | थुव्य होना    | खुब्भइ          | खुभिजइ         | खोभेइ             |
| खुभ<br>गिण्ह | घहण करना      | गे <b>ण्ह</b> इ | घेष्पइ, घिष्पइ | गिण्हाचे इ        |
| चल           | हरू-चळ करना   |                 | चलिजाइ         | चालेइ             |
| चल<br>चिट्ठ  | ठहरन <u>ा</u> | चिद्धइ          | चिद्धिजाइ      | चिट्ठावेइ         |
| ।पष्ट<br>जर  | जीर्ख होना    | जरइ, जरइ        | जरिजाइ         | जरावेइ            |
| धाः<br>धा    | . धारण, पोषण  | धाई             | घीयए           | धावह              |
| पास<br>पास   | देखना         | पासेइ           | पासिजाइ        | पासावेइ           |
| भास<br>भास   | भाषण करना     |                 | भासिजइ         | भासावेइ           |
| मन्न         | समभना         | मन्नेइ          | मन्निजाइ       | मन्नावेह          |
| 1(41         |               | कु <b>द्</b> न  | <b>a</b>       |                   |
|              |               |                 | _              |                   |

(८७) अर्धमागधी में सम्बन्धार्थक क्रवा प्रत्यय के स्थान में त्ता, तु, तूण हु, उं, ऊण, इस, इत्ता, इत्ताणं, एत्ताणं, इतु, च आदि प्रत्यय होते हैं। यथा—

इत्ता-कर + इता = करिता, च + इता = चहता, पास + इता = पासिता, विउट + इता = विउद्दिता; रूभ + इता = रूभिता।

एता-कर + एता = करेता, पास + एता = पासेता।

एत्ताणं--- पास + पताणं = पासेत्ताणं, कर + पत्ताणं = करेताणं।

इत्ताणं—पास + इत्ताणं = पासित्ताणं, कर + इत्ताणं = करिताणं, चड़ + इत्ताणं = चड्ताणं, भुंज + इत्ताणं = भुंजिताणं। इत्त — दुरुह + इत्तु = दुरुहित्तु, जाण + इत्तु = जाणित्तु, वध + इत्तु = विधित्तु। चा — कि + चा = किचा, ण + चा = णचा, सो + चा = सोचा, भुज + चा = भोचा, चय + चा = चेचा।

इया - परिजाण + इया = परिजाणिया, दुरूद + इया = दुरूहिया।

हु---क 🕂 कहु, साह 🕂 हु = साहहु, अवह 🕂 ट्ड = अवहट्डु ।

उं-सुण-सो + उं = सोउं, दह + उं = दर्डुं, छोड + उं = छोडुं।

तूण-भुज + त्ण - भोत्त्ण, मुंच + त्ण = मोत् + त्ण = मोत्त्ण, मुत्त्ण। शह + त्ण-घेत्र्ण।

ऊण—अभिवाइ + ऊण = अभिवाइऊण, छम + ऊण = छद्धूण, सुण + ऊण = सोऊण, छुम + ऊण = छोइण, नि + जिण = निज्जिङण; गम + ऊण = गामिङग, नि: + चिण + ऊण = निच्छिङण।

## हेत्वर्थ कुद्दन्त

( ८८ ) हेत्वर्थक तुमुन् के अर्थ में इत्तए, इत्तते, तुं, उं प्रत्यय होते हैं।

इत्तए—कर + इत्तए = करित्तप्, प्र+ कर + एत्तप् = पकरेत्तप्, वागर+एत्तप् = वागरित्तप्, वियागरित्तप्, कारवेत्तप्, कारावित्तप्, कारावेत्तप् ।

इत्तत्ते - उवसाय + इत्तते = उनसिन्तते ।

तुं-वच् + तुं = वत्तुं।

उं--- वारस + डं = वास + डं = वासिडं, वरिसेडं

### वर्तमानकृदन्त

वर्तमान अर्थ में प्राकृत के खमान न्त और माण प्रत्यय अर्धमागधी में भी होते

न्त-कर + न्त = करिन्तो, करेन्तो; गाय + न्त = गायन्तो, जणय + न्त = जणयन्तो, समावयन्तो ।

माण—पडज + माण = पडजमाणो, विकाय + माण = विकायमाणो, घिष्प + आण = घिष्पमाणो, परिगिष्क + माण = परिगिष्कमाणो, जाय + माण = जायमाणो, आदिय + माण = आदियमाणो।

( ८९ ) ऋकारान्त धातु के त प्रत्यय के स्थान में ड होता है। यथा— ह 🛧 त = कड, म 🕂 त = मड, अभिहड, वावड, संबुड, वियड, वित्यड।

# जैन महाराष्ट्री

अर्थमागधी के आगम प्रन्थों के अतिरिक्त चरित, क्या, दर्शन, तर्क, ज्योतिप, भूगोल और स्तोत्र आदि विपयक प्राकृत का विशाल साहित्य है। इस साहित्य की की भाषा को वैयाकरणों ने जैन महाराष्ट्री नाम देकर महाराष्ट्री और अर्धमागधी से पृथक् इस भाषा का अस्तित्व वताया है। यद्यपि काव्य और नाटकों की भाषा से यह भाषा बहुत कुछ अंशों में मिछती-गुछती है; फिर भी यह एक स्त्रतन्त्र भाषा है। इसका रूप महाराष्ट्री और अर्थमामधी के मिश्रण से निर्मित हुआ है। आगम प्रन्थों पर रचे गये बृहुरुक्रल्पभाष्य, व्यवहारसूत्रभाष्य, विश्रेपावस्यकभाष्य एवं निशीधचूणि प्रभृति टीका और भाष्य प्रत्यों में भी इस भाषा का प्रयोग पाया जाता है। धर्मसंप्रहणी. समराइचक्हा, कुबलयमाला बहुदेवहिण्डी, पडमचरिय प्रशृति ब्रन्थों मैं भी इसी भाषा का प्रयोग हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि कान्यों और नाटकों की भाषा से यह जैन महाराष्ट्री प्राचीन है । अर्धमागधी की भाषागत अवृत्तियों में थोदा-सा परिवर्तन होकर जैन महाराष्ट्री का विकास हुआ होगा और इसी जैन महाराष्ट्री से व्यंजन वर्णी का छोप होकर कान्य और नाटकों की सहाराष्ट्री का प्रादुर्भाव हुआ है। जैन महाराष्ट्री की मूल-प्रवृत्ति अर्थमामधी से सम्बन्ध रखती है। इसमें अधिक व्यक्षनों का छोप नहीं होता है। य और व जैसे मृह्छ व्यक्षनों की अत्यधिक स्थान प्राप्त है। अर्धमागधी और शौर-सेनी के समान इस भाषा की मूलप्रवृत्ति पर संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव स्रक्षित होता है।

ध्वनिपरिवर्तन सम्बन्धी जैन महाराष्ट्री की निम्न विशेषताएँ हैं :--

(१) क के स्थान में अनेक स्थलों में ग पाया जाता है। यथा— सावग ८ श्रावक — क के स्थान पर ग हुआ है। णिगर ८ निकरम् — मध्यवर्ती क के स्थान पर ग। तित्थगरो ८ तीर्थकरः — क के स्थान पर ग। लोगो ८ लोकः — "" आगरिसो ८ आकर्षः — "" आगरिसे ८ आकर्षः — "" उवासगो ८ उपासकः — ""

र्गेंदुअं ८ कन्दुकम् , , , इस शब्द का विकल्प से जैन सहाराष्ट्री में कन्दुक रूप भी पाया जाता है।

(२) छप्त व्यक्षनों के स्थान पर य श्रुति द्वोती है। यथा— कहाणमं दक्ष्यानकम्—यद्दाँ छप्त क के स्थान पर य श्रुति। भगवया दमगवता—छप्त त के स्थान पर य।

```
चेयणा द्रचेतना—छुप्त त के स्थान पर य।
भिणयं द्रभणितम्— ,, ,,
विसायं द्रविपादं—छुप्त द के स्थान पर य।
महारायस्स द्रमहाराजस्य—छुप्त ज के स्थान पर य।
रथयं द्रश्तसम्—छुप्त ज और त के स्थान पर य।
पयावई द्रप्रजापितः —छुप्त ज के स्थान पर य।
गया द्रगदा—छुप्त द के स्थान पर य।
कथरगहो द्रकचप्रह: —छुप्त च के स्थान पर य।
कथरगहो द्रकचप्रह: —छुप्त च के स्थान पर य।
कथरणं द्रष्ठावण्यम्—छुप्त व के स्थान पर य।
मथणो द्रमदन: —छुप्त द के स्थान पर य।
```

यह प्रवृत्ति काव्य और नाटकों की भाषा में नहीं पायी जाती है और न अर्धमागधी में सार्वित्रिक मिलती है। महाराष्ट्री में व्यञ्जनों का लोप होने पर मात्र स्वर शेष रह जाते हैं। य श्रुति की प्रवृत्ति जैन महाराष्ट्री का प्रमुख चिह्न है।

(३) शब्द के आदि और मध्य में भी ण की तरह न रह जाता है। यह प्रवृत्ति अर्धमागधी की देन है। यथा—

```
नाण्मयमेएसिं द्रनानुमतमेतयो: —आदि न ज्यों का त्यों स्थित है।
     नियमोववसिहिं 🗠 नियमोपवासै: — 🚜
     नियद्रीए ८ निहत्य-
     नुणमेसा < नुनमेषा—
                                       ,,
     भक्तिनिब्भरा ८ भक्तिनिर्भरा—मध्य न ज्यों का त्यों स्थित है।
     अणुन्नविय ८ अनुज्ञाप्य—
     कह्मन्नया < कथमन्यथा---
                                       ,,
     अलद्दनिहा 🗠 अलब्धनिद्रा---
                                                 "
     उववन्नाओ त्ति ८ उपपन्ने इति-
     अन्नहा ८ अन्यथा---
                                                 "
     कन्नयाए < कन्यकाया:---
     पडिवन्ना ८ प्रतिपन्ना—अन्तिम न ज्यों का त्यों स्थित है।
     तुबन्ना एसा < निपन्ना एपा—आदि और अन्तिम न ज्यों का त्यों स्थित है।
     नुबन्नो < निपन्न: —
     समुष्पन्ना ८ समुत्पन्ना—अन्तिम न ज्यों का त्यों स्थित है।
     उववन्नो ८ उत्पन्नः ---
                                         ,,
                                                    "
      विवाहजन्नो < विवहयज्ञ: ---
                                         "
      ( ४ ) यथा और यावत् के स्थान में क्रमशः जहा और जाव की तरह अहा भौर
क्षाव भी होते हैं।
```

( ९ ) कुछ पदों में समास होने पर उत्तरपद के पूर्व मू का आगम हो जाता है। यथा—

अन्नमन्न ८ अन्न + अन्न — उत्तर पद के अन्त के पूर्व मकारागम । एगमेग = एग + एग — उत्तर पद एग के पूर्व मकारागम । चित्तमाणंदियं = चित्त + आणंदियं = उत्तर पद आणंदियं के पूर्व मकारागम ।

- ( ६ ) पाय, माय, तेगिच्छिग, पहुष्पण, साहि, सुहुम आदि शब्दों का पत्त, मेत्त चेहच्छय आदि की तरह उपयोग होता है ।
- (७) तृतीया के एकवचन में अर्धमामधी के समान कहीं-कहीं सा का प्रयोग भी पाया जाता है। और प्रथमा विभक्ति के एकवचन में महाराष्ट्री के समान ओ पाया जाता है। यथा—

मन + सा = मणसा < मनसाः;—जिण—जिणो । वय + सा = वयसा < वचसाः; वीर—वीरो । काय + सा = कायसा < कायेनः; गोयम = गोयमो ।

- ( ८ ) आइक्लइ, कुञ्बह, सडइ, सोछइ, बोसिरइ प्रमृति धातुरूप उपलब्ध होते हैं।
- ( ९ ) व्या प्रत्यय के रूप अर्धमागधी के चा और तु प्रत्यय जोड़ने से भी बनाये जाते हैं। महाराष्ट्री तृण और ऊण भी पाये जाते हैं। यथा—

सुण + चा = सो + चा = सोचा < श्रुत्वा ।

कृ + चा = कि + चा = किचा < कृत्वा ।

चंदितु—चंदि + तु = चंदितु < चंदित्वा ।

सालोचि + ऊण = भालोचिऊण < आलोच ।

चित्र + ऊण = चिक्रण < च्युत्वा ।

सुच् + त्ण — मोच् + त्ण = मोच्ण < मुक्त्वा ।

(१०) त प्रत्यान्त रूप ड में प्रिचितित दिख्लायी पड़ते हैं । यथा—

कडं < इतम्—त के स्थान पर ड ।

वावडं < च्यापृतम्—

संवुडं < संवृत्तम्—

""

(११) अस् धातु का सभी काल, वचन और सभी पुरुषों में अर्धमागधी के समान आसी रूप पाया जाता है। सभी कालों के बहुवबन में महाराष्ट्री के समान अहेसी रूप भी उपलब्ध होता है।

अवशेष नियम प्राक्त के समान ही जैन महाराष्ट्री में प्रवृत्त होते हैं।

# पैशाची

पैशाची एक बहुत प्राचीन प्राकृत भाषा है। इसकी गणना पालि, अर्धमागधी और विशालेखीय प्राकृतों के साथ की जाती है। चीनी-तुर्किस्तान के खरोष्ट्री शिष्टालेखों में पैशाची की विशेषताएँ देखने को सिष्टती हैं। डा॰ जार्ज प्रियर्सन के अनुसार पैशाची पालि का एक रूप है, जो भारतीय आर्यभाषाओं के विभिन्न रूपों के साथ मिश्रित हो गयी है।

पैशाची की प्रकृति शौरतेनी है। मार्कण्डेय ने पेशाची भाषा को कैकय, शौरतेन और पद्माल इन तीन भेरों में विभक्त किया है। अत: सिद्ध होता है कि पेशाची भाषा पाण्ड, काञ्ची और कैकय आदि प्रदेशों में गोली जाती थी। अब यहाँ यह आशंका उत्पन्न होती है कि इतने दूरवर्ती इन तीनों प्रदेशों में एक ही भाषा का व्यवहार क्यों और कैते होता था १ इसका उत्तर यह हो सकता है कि पैशाची भाषा एक जातिविशेष की भाषा थी। यह जाति जिस जिस स्थान पर गयी, उस उस स्थान पर अपनी भाषा को भी लेती गयी। अनुमान है कि यह कैकय देश में उत्पन्न हुई और बाद में उसीके ससीपस्थ श्रुरतेन और पक्षाय तक फैल गयी। डा॰ सर जार्ज व्रियर्सन के अनुसार पैशाची का आदिन स्थान उत्तर-पश्चिम पज्ञाय अथवा अफगानिस्तान प्रान्त है। यहीं से इस भाषा का अन्यत्र विस्तार हुआ है। डा० हार्नलि का मत है कि अनार्थ लोग आर्यजाति की भाषा का जिस विकृत रूप में उच्चारण करते थे,वह विकृत रूप ही पैशाची भाषा का है। दूसरे देशों में यों कहा जा सकता है कि ज्ञाविड भाषा से प्रभावित आर्यभाषा का एक रूप पैशाची प्राकृत है। पंजाब, सिन्ध, विलोचिस्तान और काश्मीर की भाषाओं पर इसका प्रभाव आज भी लक्षित होता है।

वारभट ने पैशाची को भूतभाषा कहा है। पिशाच नाम की एक जाति प्राचीन भारत में निवास करती थी। उसकी भाषा को पैशाची कहा गया है। पैशाची की ज्याकरण सम्बन्धी निम्न विशेषताएँ है—

(१) पैशाची शब्दों में आदि में न रहने पर, वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग के क्रमश: प्रथम और द्वितीय वर्ण हो जाते हैं। यथा—

गकनं द्रगगनम्—ग के स्थान पर क हुआ है।

मेखो < मेघ-- कवर्ग के चतुर्थ वर्ण घ के स्थान पर उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण ख हुआ है।

१. वर्गागां तृतीयचतुर्ययोरयुजोरनाद्योराद्यी १०।३ वरः।

राचा < राजा — चवर्ग के नृतीय वर्ण ज के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण च हुआ है।

णिच्छरो ८ णिज्मसो ८ निर्झर:—ज्ञम के स्थान पर च्छ।
दसवतनो ८ दसवदनो ८ दशवदनः—मध्यवर्ती द के स्थान पर त।
सलफो ८ सलमो ८ शलमः—भ के स्थान पर फ।

(२) पैशाची में ज्ञ के स्थान पर ज्ञ कादेश होता । जैसे— पञ्जा < प्रज्ञा—इत के स्थान पर ज्ञ हुआ है।

सञ्जा ८ संज्ञा— ,, " सञ्जञ्जो ८ सर्वेज्ञ:— ,, " विञ्जानं ८ विज्ञानम्— ;, ,

(३) राजन शब्द के रूपों में जहाँ-जहाँ ज रहता है, वहाँ-वहाँ ज के स्थान में विकल्प से चित्र् आदेश होता है। यथा—

राचित्रा छिपितं, रज्ञा छिपतं दराज्ञा छपेतम्—विकृष्प से ज्ञ के स्थान में चित्र् आदेश होने पर राचित्रा और विकृष्पाभाव में ज्ञ के स्थान पर ज्ञ आदेश होने से राज्ञा रूप बना है।

राविको धर्न, रज्जो धर्न < राज्ञो धनम् ।

(४) पैशाची में न्य और ण्य के स्थान में ज्ल आदेश होता है। विथा— कञ्लका, अभिमञ्जू दक्त्या, अभिमन्यु: —न्य के स्थान पर ज्ला। पुञ्जाहं दण्याहम्— ,, ,,

( ५ ) पैज्ञाची में णकार का नकार होता है। <sup>४</sup> यथा— गुनगनयुत्तो < गुणगणयुक्त: —शौरसेनी के ण के स्थान पर न। गुनेन द्रगुणेन— ",

(६) पैशाची में तकार और दशार के स्थान में तकार हो जाता है। यथा— भगवती, पञ्चती < भगवती, पार्वती—तकार के स्थान त हुआ है। मतनपरवसी < मदनपरवशः —द के स्थान पर त आदेश हुआ है।

सतनं दसदनम्— " " " तामोतरो दामोदर: — " " " होतु दहोहु—शौरतेनी के दु के स्थान पर तु हुआ है।

( ७ ) पैशाची में छ के स्थान ळकार हो जाता है। यथा-

१. ज्ञो व्य पैशाच्याम् ८१४।३०३ हे०

रे. न्य-एयोर्ब्जः दा४।३०५।

५. तदोस्तः ८।४।३०७।

२. राजो वा चिल् ८।४।३०४।

४. गो नः दाश३०६।

६. लो कः दाश ३०८ ।

# पैशाची

पैशाची एक बहुत प्राचीन प्राकृत सापा है। इसकी गणना पालि, अर्धमागधी और विकालेखीय प्राकृतों के साथ की जाती है। चीनी-तुर्किस्तान के खरोष्ट्री शिलालेखों में पैशाची की विशेषताएँ देखने को सिलती हैं। डा० जार्ज प्रियर्सन के अनुसार पैशाची पालि का एक रूप है, जो भारतीय आर्यभापाओं के विभिन्न रूपों के साथ मिश्रित हो गयी है।

पैशाची की प्रकृति शौरसेनी है। मार्कण्डेय ने पैशाची भाषा को कैकय, शौरसेन और पञ्चाल इन तीन भेदों में विभक्त किया है। अत: सिद्ध होता है कि पैशाची भाषा पाण्ड, काञ्ची और कैकय आदि प्रदेशों में बोली जाती थी। अब यहाँ यह आशंका उत्पन्न होती है कि इतने दूरवर्ती इन तीनों प्रदेशों में एक ही भाषा का व्यवहार क्यों और कैसे होता था १ इसका उत्तर यह हो सकता है कि पैशाची भाषा एक जातिविशेष की भाषा थी। यह जाति जिस जिस स्थान पर गयी, उस उस स्थान पर अपनी भाषा को भी लेती गयी। अनुमान है कि यह कैकय देश में उत्तव हुई और बाद में उसीके समीपस्थ शूरसेन और पञ्जाब तक फेल गयी। डा॰ सर जार्ज प्रियर्सन के अनुसार पैशाची का आदिम स्थान उत्तर-पश्चिम पञ्जाब अथवा अफगानिस्तान प्रान्त है। यहीं से इस भाषा का अन्यत्र विस्तार हुआ है। डा॰ हार्निल का मत है कि अनार्य लोग आर्यजाति की भाषा का जिस विकृत रूप में उचारण करते थे,वह विकृत रूप ही पैशाची भाषा का है। दूसरे देशों में यों कहा जा सकता है कि झाविड भाषा से प्रभावित आर्यभाषा का एक रूप पैशाची प्राकृत है। पंजाब, सिन्ध, विलोचिस्तान और कारमीर की भाषाओं पर इसका प्रभाव आज भी लक्षित होता है।

वारभट्ट ने पैशाची को भूतभाषा कहा है। पिशाच नाम की एक जाति प्राचीन भारत में निवास करती थी। उसकी भाषा को पैशाची कहा गया है। पैशाची की व्याकरण सम्बन्धी निम्न विशेषताएँ हैं—

(१) पैशाची शब्दों में आदि में न रहने पर, वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग के क्रमश: प्रथम और द्वितीय वर्ण हो जाते हैं। यथा—

गकनं दगगनम्—ग के स्थान पर क हुआ है।

मेखो < मेघ---कवर्ग के चतुर्थ वर्ण घ के स्थान पर उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण ख हुआ है।

१. वर्गागां तृतीयचतुर्थंयोरयुजोरनाद्योराद्यो १०।३ वर०।

राचा < राजा — चत्रर्भ के तृतीय वर्ण ज के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण च हुआ है।

णिच्छरो ८ णिज्मरो ८ निर्झर:—ज्या के स्थान पर च्छ ।
दसवतनो ८ दसवदनो ८ दशवदन:—मध्यवती द के स्थान पर त ।
सलको ८ सलमो ८ शलमः—म के स्थान पर फ।
(२) पैशाची में ज के स्थान पर ज्या कादेश होता है जैसे—
पञ्जा ८ प्रज्ञा— इ के स्थान पर ज्या हुआ है।
सञ्जा ८ संज्ञा— , , ,

सञ्जा ८ सर्जा— ,, ,, ,, सञ्जञ्जो ८ सर्वज्ञ:— ,, ,, विज्ञानं ८ विज्ञानम्— ;,

(३) राजन् शब्द के रूपों में जहाँ-जहाँ ज्ञ रहता है, वहाँ-वहाँ ज के स्थान में विकल्प से चिज् आदेश होता है। यथा—

राचित्रा छिपितं, रञ्जा छिपितं ८ राज्ञा छिपेतम्—विकृष्य से ज्ञ के स्थान में चित्र् आदेश होने पर राचित्रा और विकृष्याभाव में ज्ञ के स्थान पर ज्ञ आदेश होने से राज्ञा रूप बना है।

राचिजो धनं, रज्जो धनं ८ राज्ञो धनम् ।

(४) पैशाची में न्य और ण्य के स्थान में ज्य आदेश होता है। विथा— कञ्जका, अभिमञ्जू <कन्याः अभिमन्यु: —न्य के स्थान पर ञ्य। पुञ्चाहं <पुण्याहम्— ,

( ५ ) पैशाची में णकार का नकार होता है। र यथा— गुनगनयुत्तो < गुणगणयुक्त: —शौरसेनी के ण के स्थान पर न। गुनेन < गुणेन— ", ",

(६) पैशाची में तकार और दशर के स्थान में तकार हो जाता है। यथा— भगवती, पञ्चती < भगवती, पार्वती—तकार के स्थान त हुआ है। मतनपरवसो < मदनपरवशः —द के स्थान पर त आदेश हुआ है। सतर्न < सदनम्— ,, ,, वामोतरो < दामोदरः — ,, ,,

होतु दिहें दु—योरसेनी के दु के स्थान पर तु हुआ है।

( ७ ) पैशाची में छ के स्थान ळकार हो जाता है। यथा---

१. जो व्य पैशाच्याम् ८।४।३०३ हे०

३. न्य-एयोर्व्यः ८।४।३०५ ।

५. तदोस्तः द्राष्ट्रा३०७।

२. राजो वा चिल् ८।४।३०४।

४. खो नः नाशा३०६।

६. लो ळः ८।४।३०८ 👍

| सिळ्ळं < सिळ्छम्—ल के स्थान पर ळ हुआ है।                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| कमळं ≼ कमलम्— ,,                                                              |
| (८) पैशाची श और प के स्थान स आदेश होता हैं। अथा—                              |
| सोभति द्रशोभते—श के स्थान पर स हुआ है।                                        |
| सोभनं द्रशोभनं— ,, ,,                                                         |
| ससी < शशी— ं,, ,,                                                             |
| विसमो द्रविपम: —मूर्धन्य प के स्थान पर स हुआ है।                              |
| विसागो < विषाणः — ,, ,,                                                       |
| ( ९ ) पैशाची में हृदय शब्द के यकार के स्थान में पकार हो जाता है। यथा-         |
| हितपकंद हृदयकम्—द के स्थान पर त और य के स्थान प आदेश होता है।                 |
| (१०) पैशाची में दु के स्थान पर विकल्प से तु आदेश होता है। यथा—                |
| कुतुम्बकं, कुटुंबकं < कुट्रम्बकम् ।                                           |
| (११) पैशाची में कही-कहीं यी, सन और ए के स्थान में रिय, सिन और स               |
| सादेश होते हैं। यथा—                                                          |
| भारिया < भार्या—स्वरभक्ति के नियमानुसार र और य का पृथक्करण होक                |
| इत्व हो गया है।                                                               |
| चित्रातं ⊬ स्तातस—                                                            |
| क्रमरं ८ क्रव्रस—-                                                            |
| कलड ८ पटपूर ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |
| स्रवेदो ८ म्तेद:—                                                             |
| (१२) पैशाची में यादृश, तादृश आदि के ह के स्थान पर ति आदेश होता                |
| है। यथा                                                                       |
| यातिसो द्रयादशः—ह के स्थान पर ति और श को स ।                                  |
| नानिको ∼ तारण:—                                                               |
| Santant a survey.                                                             |
| मवातसा ६ मवादशः— " "<br>अञ्जातिसो < अन्यादशः—न्य के स्थान पर ङ्ज और द को ति । |
| युम्हातिसो द्युष्मादृश:—ष्म के स्थान पर म्ह और दृ के स्थान पर ति।             |
| अम्हातिसो < अस्मादशः—स्म "                                                    |
| ( १३ ) पैशाची में शौरसेनी के जा के स्थान में च आदेश होता है। यथा              |
| कचर्च द्रकर्जं द्रकार्यम् —शौरसेनी के जा के स्थान पर च।                       |
| disamination of district and district and an experience of the                |

१. श-पोः सः ना४।३०६। २. हृदये यस्य पः ना४।३१० ँ

(१४) पैशाची में शौरसेनी का सुज्ज शब्द ज्यों का स्वां रह जाता है। सुज्जो दस्र्य:—शौरसेनी में र्य के स्थान में ज आदेश होता है और पूत्रवर्ती ऊकार को हस्त्र होने से सुज्ज बनता है। पैशाची में भी यही रूप पाया जाता है।

(१५) पैशाची में स्वरों के मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, य और व का छोप नहीं होता। यथा—

ळोक< छोक—क का छोप नहीं हुआ।

इंगार दअंगार—ग का छोप नहीं हुआ है।

पतिभास द्रप्रतिभास—प्र के स्थान पर प और त का छोप नहीं हुआ।

करणीय < करणीय-- य ज्यों का त्यों रह गया है।

सपथ दशपथ—प का छोप नहीं हुआ।

(१६) पैशाची में ख, भ, और थ के स्थान पर ह नहीं होता। यथा— साखा दशाखा—श के स्थान पर स और ख के स्थान पर ह नहीं हुआ। पतिभास द्रितिभास—भ के स्थान ह नहीं हुआ।

सपथ < शपथ—प के स्थान में व भी नहीं हुआ और न थ को ह ही हुआ। (१७) पैशाची में ट के स्थान पर ड और ठ के स्थान पर ढ नहीं होता।

यथा—भट ८ मट—ट के स्थान पर ट ही रह गया है।

सड ८ सड—ड के स्थान पर ठ ही रह गया है।

(१८) पैशाची में रेफ के स्थान में ल और ह के स्थान में घ नहीं होता। यथा—गरुड दगरुड—र के स्थान में ल नहीं हुआ।

रेफ द्र रेफ— ,,

दाह < दाइ—ह के स्थान में घ नहीं हुआ।

शब्दरूप

- (१९) पञ्चमी के एकवचन में आतो और आतु प्रत्यय होते हैं। यथा— जिनातु, जिनातो।
- (२०) पैशाची में तद् और इदम् शब्दों में टा प्रत्यव सहित छुल्छिड़ में नेन भौर खीछिंग में ताए आदेश होते हैं। यथा—

नेन कतसिनानेन ८ तेन कृतस्नानेन अथवा अनेन । पुजितो च नाए ८ पुजितस्चानया ।

वीर शब्द के रूप

एकवचन प॰ वीरो वीरा वी॰ वीरं वीरे, वीरा त॰ वीरेन, वीरेनं वीरेहिं. वीरेहि

वीराय, वीरस्स वीरानः वीरानं वीरातो, वीरातु वीरातो, वीराहितोः वीरासुन्तो, प० वीरेहिंतो, बीरेयुन्तो वीरस्स छु० वीरान, वीरानं वीरंसि, वीरस्मि बीरेसु, बीरेस् स० इकारान्त इसि शब्द के रूप एकवचन बहुवचन इसी प० इसउ, इसओ, इसिनो इसि वी० इसिनो, इसी त० इसिना इसीहि, इसीहिं च० इसिनो, इसिस्स इसीन, इसीनं इसीओ, इसीउ, इसीहितो, इसीसंतो प० इसितो, इसिस्स छ० इसिनो, इसिस्त इसीन, इसीनं स० इसिंसि इसीसु, इसीस इसी प्रकार अग्गि, सुनि, बोहि और कवि आदि इकारान्त शब्दों के रूप होते हैं। भानु शब्द एकवचन बहुवचन भातुनो, भानवो, भानूओ भानू प० वी० भानुनो, भानू भानुं

भानूहि, भानूहिं भानुना भानुनो, भानुस्स ঘ**ু** भानून, भानूनं भानुतो, भानुतु भानुत्रो, भान्सो, भानूउ ψ̈́。 भानुहित्तो, भानुमुंतो छ० भानुनो, भानुस्स भानून, भानूनं स० भानुंसि, भानुस्मि भान्यु, भान्यु

नपुंसकछिङ्ग के भावदुरूप शौरसेनी के समान होते हैं।

सर्वादि गण के शन्दों के रूप पञ्चमी विभक्ति एकवचन को छोड़, अवशेप रूप ंशोरसेनी के समान ही होते हैं। पञ्चमी विभक्ति एक वचन में अतो और अतु प्रस्यय जोड़े जाते हैं।

इम ८ इदम् शब्द के रूप

बहुबचन एकवचन प० अयं, इमो इमे, इसा, ने, ना वी० इमं, इनं, नं

त० इमेन, इमेनं, नेन इमेहि, इमेहिँ इमेहिँ व० इमस्स, अस्स, से सिं, इमेसिं, इमान, इमानं इमाति, इमालं, इमालं, इमालं, इमालं, इमालं इमाहिंतो, इमालं का इमासिं को इमासिं को इमासिं को इमानं का इमानं क

एअ < एतद्

वहुवचन एकवचन एस, एसो पुते प० वी० एते, एता एतं तः . एतेन, एतिना एतेहि, एतेहिं, एतेहिं एतेसिं, एतान **एत**स्स च० एआड, एआओ, एआहि, एआहिंतो, पं० एतातो, एतातु पुर्वहितो एतेसिं, एतान छु० एतस्स एत्य, अयम्मि, एअस्ति पतेसु, एएस् स०

राया < राजन्

बहुबचन एकवचन रायानो, राइनो प० राया वी० राइनं रायं राये, राया, राचिजो, रज्जो राचिजा, राचिज्जा राईहि, राईहि, राईहिँ त्त० राचिनो, रञ्जो राईन, राईनं, रायान, रायानं ঘ০ opरायातो, रायन्तु, राचिओ, रज्जो राइनो, राईको, राईहितो, राईसंतो राचिजो, रञ्जो ন্ত্ৰ राईन, राईनं, रायान; रायानं रायेसु, रायेसुं, राईसु, राईसुं स० राचिनि, रञ्जि रायं , राया, रायो रायानो, राइनो **क्रियारूप** 

(२०) पैशाची में शौरसेनी के दि और दे प्रत्ययों के स्थान पर ति आर ते प्रत्यय होते हैं।

( २१ ) पैशाची में भविष्यत्काल में स्सि प्रत्यय के स्थान पर एटय प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—हुवेय < भविष्यति ।

(२२) पैशाची में भाव और कर्मे में ईक्ष तथा इज़ के स्थान में इय्य प्रत्यय होता है।

# हस धातु—वर्तमानकाल

एकचवन प्र० पु० हसित, हसेते हसित, हसंते, हिसरे, हसेहरे म० पु० हसिस, हसते हसित्था, हसध, हसह उ० पु० हसिम, हसेम

#### कृदन्त

क्त्वा प्रत्यय के स्थान में तून, त्थून और ढून प्रत्यय होते हैं। यथा— पिठत्न ८ पिठत्वा—पठ घातु में तून प्रत्यय जोड़ने से। गन्त्न ८ गत्वा—गम् धातु में तून प्रत्यय जोड़ने से। नत्थून ८ चट्ठा—नश् धातु में त्थून प्रत्यय जोड़ने से। तत्थून ८ चट्ठा—हश् धातु में त्थून प्रत्यय जोड़ने से। नढून ८ नट्ठा—नश् धातु में द्धून प्रत्य जोड़ने से। तढून ८ हट्टा—हश् धातु में ढून प्रत्य जोड़ने से।

पैशाची के कुछ शब्द

|          | 7411     | रा का अध्य सम्ब                     |
|----------|----------|-------------------------------------|
| पैशाची   | संर्ह्यत | ध्वनिपरिवर्तेन                      |
| मेखो     | मेव:     | घ के स्थान पर ख हुआ है।             |
| गक्तं    | गगदम्    | ग के स्थान पर क।                    |
| राचा     | राजा     | ज के स्थान पर च।                    |
| णिच्छरो  | निर्भार: | र्क के स्थान पर च्छ।                |
| विसं     | वडिशम्   | <b>ड के स्थान पर ट</b> ।            |
| दसवत्तनो | दशबदन:   | द के रथान पर त।                     |
| माथवो    | माधत्र:  | घके स्थान परथ।                      |
| गोविन्तो | गोविन्दः | द के स्थान पर त।                    |
| केसवो    | केशवः    | श के स्थान पर स।                    |
| सरफसं    | सरभसं    | अ के स्थान पर फ।                    |
| सङ्फो    | शल्भ:    | "                                   |
| संगामो   | संग्राम: | व्रकेस्थान परग।                     |
| पिव      | इब       | इव के स्थान पर पिव आदेश।            |
| तल्जनी   | तरुणी    | र के स्थान पर छ।                    |
| कसरं     | कटम्     | स्वरभक्ति के नियम से ए का पृथक्करण। |
| सनानं    | स्नानम्  | ,, स्नका,,                          |
| सनेहो    | स्नेह:   | ",                                  |
| भारिका   | भार्या   | ", र्याका ",                        |
|          |          |                                     |

| विञ्जातो | विज्ञात: | ज्ञ के स्थान पर पालिके समान क्जा। |
|----------|----------|-----------------------------------|
| सध्वञ्जो | सर्वज्ञ: | 27 37                             |
| क्तञ्जा  | कन्या    | न्य के स्थान पर ङ्ग ।             |
| दक्तं    | कार्यम्  | र्थं के स्थान पर च।               |
| दात्नं   | दत्त्वा  | क्त्वा के स्थान पर त्न।           |
| घेत्तूनं | गृहीस्वा | <b>))</b> . <b>)</b> )            |
| हितअकं   | हृदयक्म् | हृदयक के स्थान पर हितअकं आदेश     |

# चूलिका पैशाची

यद्यपि वररुचि आदि वैयाकरणों ने पैशाची के छक्षणों के अन्तर्गत ही चूलिका पैशाची का अनुशासन बताया है; पर हेमचन्द्र और पड्भापाचिन्द्रका के कत्ता पं क छक्ष्मीधर ने इस भाषा का भी स्वतन्त्र अस्तित्व मानकर इसकी विशेषताओं का निर्देश किया है। चूछिका पैशाची के कुछ उदाहरण हेमचन्द्र के छमारपाछ और जयसिंह सूरि के हम्मीरमर्दन नामक नाटक तथा पड्भाषा स्तोत्रों में पाये जाते हैं। यह सत्य है कि चूछिका पैशाची का ही एक भेद है। इसमें पैशाची की अपेक्षा अधिक विशेषताएँ दृष्टिगोचर नहीं होतीं। ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी निम्न विशेषताएँ हैं।

- (१) चूिल पैताची में र के स्थान में विकल्प से छ होता है। यथा— गोली < गोरी—र के स्थान पर छ। चछन < चरण—र के स्थान पर छ और ण को न। छुद्ध द्र रूद —र के स्थान पर छ, संयुक्त रेफ का छोप और द को द्वित्व। , छाचा द्राजा—र को छ और ज को च। छामो द्रामो—र के स्थान पर छ। हलं द्र हरं —र के स्थान पर छ।
- (२) चूिलका पैशाची में वर्ग के तृतीय और चतुर्थ अक्षरों के स्थान पर प्रथम और द्वितीय अक्षर होते हैं। यथा—

मक्कनो < मार्गण:— संयुक्त रेफ का छोप और ग के स्थान में क तथा क को द्वित्व और ण को न।

नको ८ नगः — ग के स्थान पर क।

मेखो ८ मेघः — घ के स्थान पर ख।

चखो ८ व्याघः — संयुक्त य का छोप तथा संयुक्त रेफ का छोप और घ को ख।
चीमृतो ८ जीमृतः — ज के स्थान में च।

छछो ८ मरः — झ के स्थान पर छ और रेफ को छ।

तटाकं ८ तडाकं — ड के स्थान में ट।

टमळुको ८ डमरुकः — ड को ट और रु के स्थान में छ।

काढं ८ गाढम् — ग के स्थान में क।

ठक्का ८ डक्का — ड के स्थान में ठ।

मतनो ८ मदनः — द के स्थान में त।

तामोतलो ८ दामोदरः — द के स्थान में त और रेफ को छ।

```
मधुलो < मधुरो—ध के स्थान थ और रेफ को ल।
   थाला ८ धारा—ध के स्थान में थ और रेफ को छ।
   पाटपो द्वाडव: —व के स्थान में प और ड को ट।
   पालो दवाल: -व के स्थान पर प।
    छफसो दस्मस:—र के स्थान पर छ और भ के स्थान पर फ।
    लंफा द रंभा---
                                            "
    फवो ८ भव: — भ के स्थान पर फ।
    फकवती < भगवती - भ के स्थान पर फ और ग को क।
     पनमथ द्रप्रणमत—ण के स्थान में न और त को थ।
     नखतप्पनेसं ८ नखर्षणेषु-दर्ष के स्थान पर तप्प और ण को न।
    चलनग्ग<चरणात्र—र को ल, ण को न और संयुक्त रेफ का छोप और ग को
द्वित्व )
    एकातस ८ एकादश—द को त और श को स।
      ततुथलं ८ ततुधरं —ध के स्थान पर थ और र को छ।
      पातुक्खेवेन द्रपादोत्क्षेपेण—द को त,क्ष के स्थान पर क्ख ।
     वसुधा < वसुधा--ध को थ।
      नसथ < नम्रत—त को थ।
      (३) चुलिका पैशाची में आदि अक्षरों में उक्त नियम छागू नहीं होता। यथा —
       गती < गति: -- ग के स्थान पर हेमचन्द्र के मत से क नहीं हुआ।
       धम्मो < धर्म: — ध के स्थान पर थ नहीं हुआ।
       जीमृतो ८ जीमृत: - ज के स्थान पर च नहीं हुआ।
       डमस्को < डमस्क:—ड के स्थान पर ट नहीं हुआ।
       नियोजितं ८ नियोजितम्—युज धातु में भी उक्त नियम नहीं लगा।
        घनो < घन: ─ घ के स्थान पर ख नहीं हुआ।
        जनो दजनः—ज के स्थान पर च नहीं हुआ।
        भरुछरी ८ भरुछरी—भ के स्थान पर छ नहीं हुआ।
        ( ४ ) शब्दरूप और धातुरूप चूलिका पैशाची में पैशाची के समान ही होते हैं,
   परन्तु वर्णपरिवर्तन सम्बन्धी नियमों का प्रयोग कर छेना आवश्यक है। यथा--
        फोति < भवति - भ को फ हुआ है।
        फवते < भवते —
         फबति ८ भवति—
         फोइय्य < भोइय्य-
                          "
```

# ग्यारहवाँ अध्याय

## अपभंश

प्राकृत वैयाकरणों ने अपअंश को प्राकृत का एक भेद माना है। कान्यालंकार की टीका में निमसाध ने "प्राकृतमेवापअंश:" (२।१२) अर्थात् शौरसेनी, मामधी आदि की तरह अपअंश को प्राकृत का एक भेद बताया है। महाँप पत्रक्षित्र ने अपने महाभाष्य में लिखा है "भूयांसोऽपशन्दा: अल्पीयांस: शन्दा इति। एकैकस्य हि शन्दस्य बह्वोऽपअंशा। तद्यथा गौरित्यस्य शन्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्पादयो बह्वोऽपअंशा: १" अर्थात् संस्कृत न्याकरण में असिद्ध शन्दों को अपअंश वताया है। दण्डी ने अपने कान्यादर्श में प्राकृत और अपअंश का अल्ग-अलग निर्देश किया है। पत्रक्षित्र के भाष्यवाले उपर्युक्त कथन से भी स्पष्ट है कि संस्कृत से भिन्न सभी प्राकृत भाषाएँ अपअंश के अन्तर्गत हैं। उनके गावी, गोणी, गोता और गोपोतलिका आदि उदाहरण उक्त अर्थ में ही वरितार्थ हैं।

डा० हार्निल का मत है कि आर्यों की वोलचाल की भाषाएँ भारत के आदिम निवासी अनार्य लोगों की भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुई थीं, वे ही भिन्न-भिन्न अपअंश भाषाएँ हैं और वे महाराष्ट्री की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। सर जार्ज मियर्सन प्रश्ति विद्वान् डा० हार्निल के सत को नहीं मानते। इनका मत है कि साहित्यिक प्राञ्चतों को व्याकरण के नियमों में आवद्ध हो जाने पर जिन नृतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई, वे भाषाएँ अपअंश कहलायीं। अपअंश भाषा का साहित्य में प्रयोग ईस्वी सन् की पांचवी शताव्दी के पहले ही होने लगा था। अपअंश भाषा के वहुत भेद हैं। प्राकृत चन्दिका में इसके सत्ताईस भेद बतलाये गये हैं। बाचड, लाटी, वेदमीं, उपनागर, नागर, वार्वर, अवन्ती, पञ्चाली, टाक्क, मालवी, कैकेयी, गौडी, कौन्तली औदी, पाश्चात्त्या, पाण्ड्या, कौन्तली, सेंहली, कालिङ्गी, प्राच्या, कार्णाटी, काञ्ची, द्राविडी. गौर्जरी, आभीरी, मध्यदेशीया एवं वैतालिकी इन २० भेदों का उल्लेख मार्कण्डेय ने भी अपने प्राकृतसर्वस्व में किया है। प्रधान रूप से अपअंश को नागर, उपनागर और बाचड इन तीन भेदों में ही विभक्त किया गया है।

१. पातजल-महाभाष्यम् ( प्रदीपोद्द्योतसमन्वितम् ) पृ० १७; सन् १६३५ ।

२. टाक्षं टक्षभाषानागरोपनागरादिभ्योऽवधारिएोयम् । तु-बहुला मालवी । वाडीबहुला पाञ्चाली । उल्लप्राया वैदर्भी । संबोधनाट्या लाटी । ईकारोकारबहुला स्रौढी । सबीप्सा कैकेकी । समासाट्या गौडी । डकारबहुला कौन्तली । एकारिएो च पाएट्या । युक्ताट्या

आचार्य हेमचन्द्र ने सामान्य अपभ्रंश के नाम से अनुशासनसम्बन्धी नियम लिखे हैं। अतः इस प्रकरण में मी सामान्य अपभ्रंश के अनुशासन सम्बन्धी नियम दिये जाते हैं।

- (१) अपश्रंश में स, इ, उ, ऍ और ओं ये पाँच हस्त्र स्वर और आ, ई, ऊ, ए और ओ ये पाँच दीई स्वर माने गये हैं। इह, रूट, ऐ और भी का अभाव है।
- (२) ऋ स्वर के स्थान पर अपश्रंश में अ, इ, ज़, आ, ए, और रि आदेश हो जाता है। कुछ स्थानों में ऋ ज्यों का त्यों भी पाया जाता है। यथा—

됐 = अ तण्र लण, पहि < एए, कच्च < कृत्य 됐 = आ काच्च < कृत्य; 됐 = इ तिण्र लण, पिहि < एए। 됐 = उ पुहि < एए 됐 = ए मेह < एह 됐 = रि, री रिण < ऋण; रिसहो < ऋपभ; रीछ < ऋच्छ

- (३) रह के स्थान पर अपश्रंश में इ और इन्डि आदेश होता है। यथा— किन्नो, किलिन्नो दल्हन्न।
- (४) ऐ के स्थान पर अपन्रंश में एँ, ए और अइ तथा औं के स्थान पर को, को की र अड आदेश होते हैं। यथा—

ऐ = ऍ सबरे क < अपरेक ऐ = ए देव < देव ऐ = अइ दहअ < देव औ = ओं गोरी < गौरी औ = ओं जो ं च्चण < यौवन औ = अड पडर < पौर, गडरी < गौरी

- ( १ ) अपअंश में पद के अन्त में स्थित उं, हुँ, हिं और हं का भी लघु—हस्व उच्चारण होता है। यथा—
  - (क) अन्तु जु तुच्छुउं ते धनहे !
  - ( ख ) दइबु घटावइ वणि तर्हुं।
  - (ग) तणहुँ तइज्जी संगि निव ।

सेंहली । हियुक्ता कालिङ्गी । प्राच्या तहेशीयभाषात्या । ज (भ) द्वादिवहुँला आभीरी । वर्णविपर्ययात् कार्णाटी । मध्यदेशीया तहेशीयाद्या । संस्कृतात्या च गौर्जरी । चकारात् पूर्वोक्तत्वकभाषाग्रहणम् । रत (ल) हभां व्यत्ययेन पाथात्या । रेफव्यत्ययेन द्राविडी । दकारवहुला वैतालिकी । एभोवहुला काञ्ची ।

```
(६) अपश्रंश में एक स्वर के स्थान पर प्रायः दूसरा स्वर हो जाता है । यथा---
                       किविण ८ कृपण।
      अ = इ
                       सुणइ < मनुते ।
     अ = इ
                       वेल्लि ≮ वही ।
      अ = ए
     आ=अ
                   • सीय < सीता।
      आ=ड
                      उल्ल < आई।
                       देइ<दा, लेइ<ला, मेत्त<मात्र।
     आ = ए
                       पडिवत्त  प्रतिपत्ति ।
      इ = अ
                       बेल्ल < बिल्व, एत्था < इत्थु ।
      इ = ए
     ई=अ
ई=आ
ई=ऊ
                     हरढइ ८ हरीतिकी ।
                     कम्हार < कारमीर ।
                       विहूण द्रिवहीन ।
     ई = ए
                       एरिस < ईदृश । वेण < वीणा ।
                       खेँडूअ ८ कीडा।
     च = अ
                       मडढ ८ सुकुट; बाह ८ बाहु; सडमार ८ सुकुमार ।
                      पुरिस < पुरुष ।
     उ = इ
     उ = ओ`
                      मो रंगर < मुद्दर,पो तथय < पुस्तक; की तत < कुन्त।
                      नेडर < नूपुर ।
     ऊ = ए
     ऊ = ओ`
                      मो ल्ल < सूल्य ।
     ऊ = ओ
                      थोर ८ स्थूलः तांबोल ८ ताम्बूल ।
     ए=इ, ई, ए
                      लिह, लीह, लेह < लेखा।
(७) अपभ्रंश में स्वादि विभक्तियों के आने पर प्रायः कभी तो प्रतिपादिक के
```

अन्त्य स्वर का दीर्घ और कभी हस्व हो जाता है । यथा-

ढोला सामला < विट श्यासल:--विट में रहनेवाले अ को ढोला में दीर्घ कर दिया है। सामला में भी छ को दीर्घ हुआ है।

धण < धन्या —दीर्घ को हस्व हुआ है। सुवण्णरेह <सुवर्णरेखा— दीर्घ को हस्व हुआ है। विटीए < पुत्रि—स्रीिलङ्ग में हस्व का दीर्घ हुआ है । पइंद्रि < प्रविष्टा—स्त्रीिलंग में दीई का हस्त हुमा है। निसिआ खग्ग द निशिता खड्गा

१. स्वराणां स्वराः प्रायोपभ्रंशे ना४।३२६ हे० ।

२. स्यादौ दीर्घं-ह्रस्त्रौ ५।४।३३०।

(८) अनुस्वारयुक्त हस्य स्वर के आगे र श प स और ह हो तो हस्य को दीर्घ और अनुस्वार का लोप हो जाता है। यथा—

वोस < विंशति; सीह < सिह।

( ९ ) अपभ्रंत्र में छन्द के कारण हस्य को दीर्घ और दीर्घ को हस्य हो जाता है। कई स्थानों पर हस्य को दीर्घन करके अनुस्वार कर देते हैं।

दंसण ८ दर्शन। फंस ८ स्पर्श। अंसु ८ अश्रु।

### च्य**ञ**जनविकार

सामान्यत: शब्द के आदि व्यव्जन में विकार नहीं होता। पर ऐसे भी कुछ अपवाद हैं जिनमें आदि व्यव्जन में परिवर्तन पाया जाता है। यथा—

दिहि द्रधित—यहाँ शब्द के आदि ध के स्थान पर द हो गया है। धुअ या धुआ द्र हिता—शब्द के आदि व्यव्जन ध के स्थान पर द हुआ हे। यादि द्र जाति—शब्द के आदि में ज के स्थान पर अपर्श्रश में य होता है।

(१०) अपर्श्रंश में पद के आदि में वर्तमान किन्तु स्वर से पर में आनेवाले और असंयुक्त क, ख, त, थ, प और फ वर्णों के स्थान में प्राय: ग, घ, द, घ, घ और म होते हैं । यथा—

विअमाणुसविच्छोहगरु < प्रियमनुष्यविक्षोभकरम्—क के स्थान पर ग । सुधिँ चिन्तिज्ञह माणु < सुखं चिन्त्यते मान:--ख के स्थान पर घ । कधिदु < कथितम्—थ के स्थान पर घ और त के स्थान पर द । सब्धु < शपथम्—प के स्थान पर ब और थ के स्थान पर घ । समळड < सफडम्—फ के स्थान पर म ।

(११) कुछ शब्दों में अपश्चंश में दो स्वरों के बीच में स्थित ख, घ, ध, फ और म को ह होता है। यथा—

साहा दशाखा—तालव्य श के स्थान पर स और ख को ह। पहुल दृश्युल—पकारोत्तर ऋ को अकार और थ के स्थान पर ह। अहर दअधर—ध के स्थान पर ह।

मुत्ताहरू < मुक्ताफरू—संयुक्त के का छोप, त्को द्वित्व और फको ह। (१२) अपभ्रंश में प्राकृत के समान टके स्थान पर ड, डके स्थान पर ड और पके स्थान पर व होता है। यथा—

१. श्रनादौ स्वरादसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फा ग-घ-द-घ-त्र-भा: ८।४।३६६।

तद ८ तर, कवड ८ कपर, सुहड ८ क्षभर—र के स्थान में ड हुआ है। मद ८ मरु, वीद ८ पीरु—र के स्थान पर द हुआ है। दीव ८ द्वीप, पात ८ पाप —प के स्थान पर व हुआ है।

(१३) अपभ्रंश में कुटशब्दों में अल्पप्राण वर्णों के स्थान पर महाप्राण वर्ण हो जाते हैं।

खेल्ड्र<कीड, खप्पर ८ कर्पर, नोक्खि८ नवक्की—अल्पप्राण क के स्थान पर महाप्राण ख हुआ है।

भारथ ८ भारत, वसथि ८ वसति—अल्पप्राण त के स्थान पर थ हुआ है।

फंसइ दर्शति, फरसु ८ परशु—ञलपप्राण प के स्थान पर सहाप्राण फ हुआ है।

(१४) अपश्रंश में दन्त्य व्यञ्जानों में मूर्धन्य व्यञ्जन हो जाते हैं। यथा---पडिड < पतित--त दन्त्य वर्ण के स्थान पर मूर्धन्य ड हुआ है।

पडाय ८ पताका — .. , और क के स्थान पर य।

गंडिपाल दमन्थिपाल—थ के स्थान पर ठ हुआ है।

डहइ ८ दहति—दन्त्य द के स्थान पर मूर्धन्य ड हुआ है।

खुडिय< श्रुधित—दन्त्य ध के स्थान पर मूर्धन्य ड हुआ है।

डोल्इ द्रोलायते— ,, द के

डुक्कर < दुष्कर

वियउड द विदरध—दन्त्य घ के स्थान पर मुर्धन्य ढ हुआ है।

(१९) अपश्रंश में पर के आदि में अवर्तमान असंयुक्त मकार के स्थान में विकल्प से अनुनासिक वकार होता है । यथा—

,,

कवँल ८ कमलम्—म के स्थान में विकल्प से सानुनासिक वें हुआ है।

भवँरु < अमरः—

जिवँ ८ जिम— ः

तिवें दितम— ..

(१६) अपश्रंश में संयोग के बाद में क्षानेवाले रेफ का विकल्प से छुकू होता है । यथा---

जह केवँह पावीसु पिउ ८ यदि कथिन्चित् प्राप्स्यामि प्रियम्—संयुक्त रेफ का स्रोप हुआ है।

(१७) अपभ्रंश में कहीं-कहीं सर्वथा अविद्यमान रेफ भी होता देखा जाता है । यथा—

१. मोजनासिको वो वा ८।४।३६७। २. वाघो रो नुक् ८।४।३६८।

३. श्रभूतोऽपि क्वचित् ८।४।३६६ ।

ब्राष्टु महारिति एउं भणइ < व्यासो महर्षि: एतद् भणित । बहुल रूप में कहने से नियम की प्रवृत्ति नहीं भी पायी जाती है । यथा— बासेण वि भारहखम्भि बद्ध < व्यासेनापि भारतस्तम्भे पदम् ।

(१८) अपभंश में प्राष्ट्रत के म्ह के स्थान में विकल्प से रूभ आदेश होता है। यथा—

गिम्भो < गिम्हो—प्राकृत के म्ह के स्थान पर म्भ आदेश हुआ है।

अभिप्राय यह है कि संस्कृत के क्षम, रम, पम, रम और मह के स्थान पर प्राकृत में मह आदेश होता है और प्राकृत के इस मह के स्थान पर अपअंश में मम आदेश हो जाता है। यथा—

संस्कृत ब्रह्म का प्राकृत में वस्ह रूप बनता है और इस बम्ह का अपर्श्रश में बम्भ बन जाता है।

अपभंश में स्वरों के बीच में स्थित छ को च्छ होता है। यथा— विच्छ द्रमस्थ के स्थान पर छ और छ को च्छ हुआ है।

(१९) अपश्रंश में डात और र के स्थान पर कवित् त होता है। यथा— ड= छ—कील < कीडा, सोलस < पोडश, तलाउ < तडाग, नियल दिनगड, पीलिय < पीडित — ड के स्थान ल हुआ है।

त = ऌ—थलसी द्र अतसी, विज्ञुलिया द्रिव्हितिका।

र = ल—चलण ८ चरण।

य = ज--जमुना < यमुनाः जलु < यस्य ।

व = च-पयद< प्रवृत्त—व के स्थान पर य, ऋ को अ, प्र को प और त्र को ह।

ष = छ-छ < षट्-पट् के स्थान पर छ।

ष= ह—पाहान < पाषाण—प के स्थान पर ह हुआ है।

(२०) अपश्रंश में संयुक्त व्यञ्जन परिवर्धन सम्वन्धी नियम प्रायः प्राकृत के ही समान हैं। ক্রন্ত स्थानों में विशेषताएँ पायी जाती हैं।

(२१) आदि संयुक्त व्यव्जन में यदि दूसरा व्यव्जन य, र, छ और व हो तो उसका छोप हो जाता है। यथा—

जोइसिड < ज्योतिपी—य का छोप, मध्यवर्ती त का छोप इ स्वर घोप, प को स और विभक्ति प्रत्यय उ।

वावारउ द्रव्यापार—प्रकार का छोप, य को व और विभक्ति का प्रत्यय उ। वामोह द्रव्यामोह—य का छोप।

कील<कीड़ा—र का छोप और इ को छ।

```
तड ८ तट, कवड ८ कपट, सुहड ८ सुभट—ट के स्थान में ड हुआ है।
मट ८ मठ, वीड ८ पीठ—ठ के स्थान पर ड हुआ है।
दीव ८ द्वीप, पाव ८ पाप —प के स्थान पर व हुआ है।
```

( १३ ) अपअंश में कुछशब्दों में अल्पप्राण वर्णों के स्थान पर महाप्राण वर्ण हो जाते हैं।

खेल्ड < कीड, खप्पर ८ कर्पर, नोक्खि ८ नवक्की—अल्पप्राण क के स्थान पर महाप्राण खहुआ है।

भारथ ८ भारत, वसथि ८ वसति-अल्पप्राण त के स्थान पर थ हुआ है।

फंसइ ८ स्पृश्ति, फरसु८ परशु—अल्पप्राण प के स्थान पर महाप्राण फ हुआ है।

( १४ ) अपश्रंश में दन्त्य व्यव्जानों में मूर्धन्य व्यव्जात हो जाते हैं । यथा—

पडिड < पतित-त दन्त्य वर्ण के स्थान पर सूर्यन्य ड हुना है।

पडाय < पताका — ,, और क के स्थान पर य।

गंठिपाल दमन्थिपाल-थ के स्थान पर ठ हुआ है।

डहइ ८ दहति—दन्त्य द के स्थान पर मूर्धन्य ड हुआ है।

खुडिय<क्षुधित—दन्त्य ध के स्थान पर मूर्धन्य ड हुआ है।

डोलइ द्रोलायते— ,, द के

डान्स्र ८ दुष्कर ,,

<sup>कुरनर</sup> ~ दु<sup>ज्यर</sup> ,, ,, वियउढ < विदग्ध—दन्त्य ध के स्थान पर मुर्धन्य ढ हआ है।

(१९) सपभंग में पद के आदि में अवर्तमान असंयुक्त मकार के स्थान में विकल्प से अनुनासिक वकार होता है । यथा—

कवें छ < कमलम्-म के स्थान में विकल्प से सानुनासिक वें हुआ है।

भवँरु < अमरः—

77

जिवँ द्र जिम— , तिवँ द्र तिम— ,

(१६) अपभ्रंश में संयोग के बाद में लानेबार्ड रेफ का विकल्प से छक् होता

जह क्वेंबँह पाबीसु पिड द्यदि कथिन्चत् प्राप्स्यामि प्रिथम्—संयुक्त रेफ का

होप हुआ है।
•
(१७) अपर्अंश में कहीं-कहीं सर्वथा अविद्यसान रेफ भी होता देखा जाता है<sup>3</sup>।
यथा—

१. मोऽनुनासिको वो वा ८।४।३६७ । २. वाघो रो लुक् ८।४।३६८ ।

३. श्रभूतोऽपि क्वचित् ८।४।३६६।

बाहु महारिति एउ भणइ < ज्यासो महर्षि: एतद् भणित । बहुरु रूप में कहने से नियम की प्रवृत्ति नहीं भी पायी जाती है । यथा— वासेण वि भारहखम्भि बद्ध < ज्यासेनापि भारतस्तम्भे बद्धम् ।

(१८) अपश्रंश में प्राष्ट्रत के म्ह के स्थान में विकलप से स्म आदेश होता है। यथा—

गिम्भो < गिम्हो-पाकृत के म्ह के स्थान पर म्म आदेश हुआ है।

अभिप्राय यह है कि संस्कृत के क्म, रम, प्म, स्म और मह के स्थान पर प्राकृत में मह आदेश होता है और प्राकृत के इस मह के स्थान पर अपभंश में म्भ आदेश हो जाता है। यथा—

संस्कृत ब्रह्म का प्राकृत में वस्ह रूप बनता है और इस बम्ह का अपअंश में बम्भ बन जाता है।

अपश्रंश में स्वरों के बीच में स्थित छ को च्छ होता है। यथा— विच्छ द्राह्म—क्ष के स्थान पर छ और छ को च्छ हुआ है।

(१९) अपभ्रंश में डात और र के स्थान पर कचित् ल होता है। यथा— ड = ल—कील <कीडा, सोलस < पोडश, तलाउ < तडाग, नियल < निगड, पीलिय < पीडित — ड के स्थान ल हुआ है।

त = ल—अलसी ८ अतसी, विज्जुलिया ८ विद्युतिका।

र = ल—चलण ८ चरण।

य = ज-जमुना < यमुनाः जलु < यस्य ।

व = य—पयद्र ८ प्रवृत्त—व के स्थान पर य, ऋ को अ, प्र को प और त्त को ह। ष = छ्र—छ ८ षट्—पट् के स्थान पर छ।

ष = ह-पाहान < पापाण- व के स्थान पर ह हुआ है।

(२०) अपश्रंश में संयुक्त व्यञ्जन परिवर्तन सम्बन्धी नियम प्राय: प्राकृत के ही समान हैं। कुछ स्थानों में विश्लोपताएँ पाथी जाती हैं।

(२१) सादि संयुक्त व्यव्जन में यदि दूसरा व्यव्जन य, र, छ और व हो तो उसका छोप हो जाता है। यथा—

जोइसिड < ज्योतिपी—य का लोप, मव्यवर्ती त का लोप इ स्वर शेप, प को स

वावारउ द्रव्यापार—प्रकार का छोप, य को व और विभक्ति का प्रत्यय उ । वामोह द्रव्यामोह—य का छोप। कीछ दक्षीड़ा—र का छोप और ड को छ। प्रिय ८ पउ—र का लोप और य को उ। पेम्म ८ प्रेम— ,, ,, सर ८ स्वर—व का लोप। दोव ८ द्वीप— ,, और प को व।

(२२) अपर्अश में प्राकृत के समान त्य के स्थान पर च, थ्य के स्थान पर चड़ और च के स्थान पर जा आदेश होता है। यथा—

अर्चतं < अत्यन्त—त्य के स्थान पर च्च ।

मिच्छत्त< मिथ्यात्व—थ्य के स्थान पर चछ।

अज्जु ८ अद्य—द्य के स्थान पर जा।

(२३) अपअंश में क्ष के स्थान पर ख, छ, फ, घ, क्ख और ह आदेश होते हैं। यथा—

खार ८ क्षार; खत्रण ८ क्षपण—क्ष के स्थान पर ख।

छण < क्षण—प्राकृत के समान क्ष के स्थान पर छ।

िमज्ज इद्शीयते —क्ष के स्थान पर म आदेश ।

कडक्ख<कटाक्ष—ट को ड और क्ष को क्ख आदेश हुआ है।

निहित्त द्र निक्षिस—क्ष के स्थान पर ह और संयुक्त प का लोप और त को द्वित्व। अपश्रंश में वर्णागम, वर्णविपर्यय ( Metathesis ), वर्णलोप और स्वरभक्ति आदि भी उपलब्ध हैं।

(२४) वर्णागम में स्वर या व्यक्षन का आदि, मध्य और अन्त्य स्थान में आगम होता है। यथा—

इत्थी द्रश्री—स्त्री का तथी हो जाता है और आदि में इ स्वर का आगम होजाने से इत्थी पद बनता है।

बांसु दव्यास—मध्य में र व्यञ्जन का आगम हुआ है।

सध्य में स्वर के आगम को स्वरमक्ति (Anaptysix) कहा जाता है। यथा— समासण < रमशाऩ—पृथकरण होकर मध्य में आकार का आगम हुआ है। सछहुइ < रलाघते—पृथकरण होकर अ स्वर का मध्य में आगम हुआ है।

दीहर द्रीर्घ— " " "

( २९ ) स्वर भक्ति का एक भेद अपनिहिती ( Epenthesis ) है; जिस शब्द के अन्त में ह, उ, ए और ओ में से कोई एक हो तो वीच में ह या उका आगम हो जाता है तथा तृतीय स्वर भी परिवर्तित हो जाता है। यथा—

वेल्लि < वल्लि — वल्ल + इ—इस स्थिति में ल्ल के पहले इ का आगम होने पर व + इ + ल्ल् + इ = वेल्लि — पुर्ववर्ती इ का अ के साथ गुण हुआ है। अपभंश में वर्णविपर्यय (Metathesis) के भी उदाहरण पाये जाते हैं। यथा--

हर ८ गृह—वर्णविषयेंग। रहस ८ हर्ष— ..

वर्णविकार में ससीकरण ( Assamilation ) और विषयी ( Disassamilation ) के भी उदाहरण मिलते हैं। यथा—

जुत्त द्रयुक्त—य के स्थान पर ज और त के संयोग से क ध्वनि भी त में परि-

वर्तित है।

रत्त ८ रक्त — त के संयोग से क् ध्विन त् में परिर्तित है।
सइ ८ शब्द — द के संयोग से व् ध्विन द में परिवर्तित है।
अगि ८ अगि — ग के संयोग से न ध्विन ग में परिवर्तित।
सवित्त ८ सपत्ती — प को व और त के संयोग से न ध्विन त में परिवर्तित।
वर्णलोप में भी आदि, मध्य और अन्त्य वर्ण का लोप होताहै। यथा—
वि ८ अपि — आदि स्वर का लोप ( Aphaerasis )
रण्ण ८ अरण्य — ,, ,,
पोष्फल ८ पूगफल — मध्य वर्ण का लोप ( Syncope )
भविसक्तकहा ८ भविष्यदक्तकथा — यहाँ कक्षर लोप ( Haplology ) है।

## शब्दरूपावलि

( २६ ) अपअंश में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के एकवचन में अकारान्त शब्दों के अन्तिम अ को उ होता है। विश्वधा—

दहसुद्ध दससुखः —स को ह और ख को हः प्रथमा एकवचन में उ विभक्तिचिह। तोसिअ-संकरू द्रोपित-शंकर: —प्रथमा एकवचन में उ विभक्तिचिह। चउसुदु द्रचतुर्सुखम्—द्वितीया के एकवचन में उ विभक्तिचिह।

छपुहु द्रपण्मुखम्—पट् के स्थान पर छ और द्वितीया के एकवचन में उ विभक्तिचिह्न।

जिणु < जिनः - प्रथमा के एकवचन में उ विभक्तिचिह्न।

(२७) अपभंश में पुँक्लिङ्ग में वर्तमान अकारान्त शब्दों के प्रथमा के एकवचन में विकल्प से अन्तिम अ के स्थान में ओ होता है। यथा—

जो दयः —य के स्थान पर ज और विभक्ति प्रत्यय ओ । सो दस: —विभक्ति प्रत्यय ओ जोड़ा गया है।

१. स्यमोरस्योत् ८।४।३३१;

२. सौ पुंस्योद्वा ना४।३३२।

(२८) अपअंश में नृतीया विभक्ति के एकवचन में अन्तिम अ के स्थान पर ए हो जाता है। विशा—

पवसन्ते < प्रवसता—नृतीया के एकवचन में अ को ए हुआ है।

नहे ८ नखेन--

अपअंश में तृतीया एकवचन में ण और अनुस्वार दोनों होते हैं। अत: तृतीया एकवचन में तीन रूप वनते हैं। यथा—

देवे, देवें, देवेण < देवेन।

(२६) अपश्रंश में शब्द के अन्त्य अकार और ङि—सप्तमी एकवचन के स्थान में इकार और एकार होते हैं। यथा—

तिल घल्लइ, तले घल्लइ <तले क्षिपति।

(३०) अपश्रंश में मृतीया विभक्ति के बहुवचन में अन्त्य अकार के स्थान में विकल्प से एकार आदेश होता है और हिं प्रत्यय जुड़ जाता है। यथा—

छक्खेहिं, गुणहिं द रुक्षेः, गुणैः।

(३१) अपअंश में अकारान्त शब्दों से पद्मभी विभक्ति के एकवचन में हे और हु अस्यय जोड़े जाते हैं। <sup>8</sup> यथा—

वच्छहे गृण्हइ द्वसात् गृहाति—हे प्रत्यय छडने से ।

वच्छहु गुण्हर द्रवक्षात् गृह्याति—हु प्रत्यय खुड़ने से ।

( ३२ ) अपभंश में अकारान्त शब्दों में पद्मशी विभक्ति के बहुवचन में हुं प्रत्यय जोड़ा जाता है।

यथा—गिरिसिंगहुं द्रिगिरिश्वंगेभ्य:।

(३३) अपअंश में अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले पष्ठी के बहुवचन में सु, हो और स्सु ये तीन प्रत्यय होते हैं। यथा—

तस्य दस्य चा है।

दुछहद्दो द्रर्तिभस्य—हो " "

सुअणस्सु < सुजनस्य—स्सु प्रत्यय जोड़ा जाता है।

( ३४ ) अपश्रंश में अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाली पष्टी विभिक्ति के बहु-वचन में हॅं प्रत्यय जोड़ा जाता है । यथा—

२. ङिएनेच ⊏।४।३३४ ।

३. भिस्येद्वा दाशा३३५ ।

४. इसेहॅह ना४।३६।

प्र. भ्यसो हुं ना४।३३४ ।

६. ङसः सु-हो-स्सवः ८।४।३३८ ।

७. ग्रामो हं ना४।३३६।

१. एहि ना४।३३३ ।

तणहं < तृणानाम्—ऋकार का अ होकर तण शब्द बना है, इसमें पष्टी विभक्ति के बहुवचन में हॅं प्रत्यय जोड़ दिया गया है।

(३५) अपभ्रंश में इकारान्त और उकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले आम् प्रत्यय—पटी के बहुवचन में हुं और हूँ दोनों आदेश होते हैं। यथा—

सर्जणिहं < शक्तीनाम्—पष्टी विभक्ति के बहुवचन में हैं प्रत्यय होता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में भी हं प्रत्यय होता है। यथा— दुहुं < द्वयोः—

(३६) अपअंश में इकारान्त और उकारान्त शब्दों से पद्यमी के एकवचन, पद्यमी बहुवचन और ससमी के एकवचन में क्रमश: हे, हुं और हि आदेश होते हैं। यथा—

गिरिहे < गिरे: गिरि + छे = गिरि + हें = गिरिहे।

तरहें  $\prec$  तरो: -तरु + छे = तरु + हे = तरुहे ।

तरुहुं < तरुभ्यः —तरु + भ्यस् = तरु + हुं = तरुहुं। किर्हि < कलौ —किल + छि = किल + हि = किहि।

(३७) अपश्रंश में इकारान्त और उकारान्त शब्दों से तृतीया विभक्ति के एक-वचन में एं, ण और अनुस्वार आदेश होते हैं। वथा—

अन्गिएं ८ सप्तिना—अन्मि + एं = अन्मिएं। अन्मिणं ८ सप्तिना—अन्मि + णं = अन्मिणं। अन्मि ८ अप्तिना—अन्मि + म् = अन्मि।

(३८) अवश्रंश में सु, अम्, जस् और शस् विभक्तियों का छोप हो जाता है । यथा---

एइ ति बोडा ८ एते ते घोटका:—जस्का छोप। वालइ वग्ग ८ वालयित वरुगाम्—अम् का छोप। अपभंश में पही विभक्ति का प्राय: लुक् हो जाता है। " यथा— गय कुम्मई दारन्तु ८ गजारां कुम्भान् दारयन्तम्।

(३९) अपश्रंश में यदि किसी शब्द के सम्बोधन में जस् विभक्ति आबी हो तो उसके स्थान में हो आदेश होता है<sup>ड</sup>। यथा—

तरुणहो, तरुणिहो द्रहे तरुणा:, हे तरुण्य: —जस् के स्थान में हो आदेश हुआ है।

१. हुं चेदुद्भ्याम् ८।४।३४०।

३. एँ चेदुतः मा४।३४३।

५. पध्याः दाशा३४५ ।

२. ङिस-म्यस्-ङीनां हे-हं-हयः ६।४।३४१।

४. स्यम्जस्शसां लुक् ८१४।३४४।

६. श्रामन्त्र्ये जसो होः ८।४।३४६।

(२८) अपअंश में तृतीया विभक्ति के एकवचन में अन्तिस अ के स्थान पर ए हो जाता है। वथा—

पवसन्ते < प्रवसता — तृतीया के एक वचन में अ को ए हुआ है।

नहे < नखेन--

अपश्रंश में तृतीया एकवचन में ण और अनुस्वार दोनों होते हैं। अत: तृतीया एकवचन में तीन रूप वनते हैं। यथा—

देवे, देवें, देवेण < देवेन।

( २६ ) अपभ्रंश में शब्द के अन्त्य अकार और ङि — सप्तमी एकवचन के स्थान में इकार और एकार होते हैं। यथा—

तिक घट्छइ, तके घट्छइ < तके क्षिपति।

(३०) अपश्रंश में तृतीया विभक्ति के बहुवचन में अन्त्य अकार के स्थान में विकरुप से एकार आदेश होता है और हिं प्रत्यय जुड़ जाता है। अथा—

लक्खेहि, गुणहिं दल्झेः, गुर्खेः।

(३१) अपअंश में अकारान्त शब्दों से पद्यमी विभक्ति के एकवचन में हे और हु मत्यय जोड़े जाते हैं। <sup>४</sup> यथा—

वच्छहे गृण्हइ < वृक्षात् गृहाति—हे प्रत्यय जुड़ने से ।

वच्छहु गृण्ह्इ द्रवृक्षात् गृह्णाति—हु प्रत्यय जुड़ने से ।

( ३२ ) अपअंश में अकारान्त शब्दों में पञ्चक्षी विभक्ति के बहुवचन में हुं प्रत्यय जोड़ा जाता है।

यथा—गिरिसिंगहुं द्र गिरिश्ंगेभ्य:।

( ३३ ) अपश्रंश में अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाले पष्ठी के बहुवचन में सु, हो और स्सु ये तीन प्रस्थय होते हैं। वथा—

तसु दतस्य— सु प्रत्यय जोड़ा गया है।

दुछहहो द दुर्लभस्य—हो "

तुअणस्सु ८ सुजनस्य—स्सु प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

(३४) अपश्रंश में अकारान्त शब्दों से पर में आनेवाली पष्टी विभिक्ति के बहु-वचन में हूँ प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा---

१. एहि ना४।३३३ ।

३. भिस्येद्वा ८।४।३३५ ।

५. म्यसो हुं ना४।३३५ ।

७. श्रामो हं डा४।३३६।

२. ङिएनेच ८।४।३३४।

४. इसेहेंह्र ना४।३६।

६. ङसः सु-हो-स्सवः ना४।३३न ।

तणहं < तणानाम्—गरकार का स होकर तण शब्द यना है, इसमें पटी विभक्ति के बहुवचन में हैं प्रत्थय जोड़ दिया गया है।

(३५) अपश्रंश में इकासन्त और उकारान्त शब्दों से पर में आनेवाटे आम् प्रत्यय—पट्टी के बहुवचन में हुं और हूँ दोनों आदेश होते हैं। यथा—

सउणिहं < शक्तीनाम्—पष्टी विभक्ति के बहुवचन में हैं प्रत्यय होता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में भी हं प्रत्यय होता है। यथा— दुहुं < ह्रयोः—

(३६) अफ्झंश में इकारान्त और उकारान्त शब्दों से पद्मी के एकव्यन, पद्मी बहुवचन और सप्तमी के एकवचन में क्रमश: हे, हुं और हि लादेश होते हैं। यथा-

गिरिहे < गिरे + के = गिरि + हे = गिरिहे । तरहे < तरो: — तरु + के = तरु + हे = तरु हे । तरु < तरुम्य: — तरु + म्यस् = तरु + हुं = तरु  $\in$  । कि हि < कर्ली — कि  $\in$  कि  $\in$  कि  $\in$  कि  $\in$  हि  $\in$  करिहि ।

(२७) अपअंश में इकारान्त और उकारान्त शब्दों से नृतीया विभक्ति के एक-वचन में एं, ण और अनुस्वार आदेश होते हैं। रे यथा---

अरिगएं ८ अग्निना—अरिग + एं = अरिगएं। अरिगणं ८ अग्निना—अरिग + णं = अरिगणं। अरिग ८ अग्निना—अरिग + म् = अरिंग।

(३८) अपश्रंश में यु, अस्, जस् और शस् विभक्तियों का लोप हो जाता है । यथा—

एइ ति घोडा ८ एते ते घोटका:—जस् का छोप। वालह वग्म ८ वालयति वल्गाम्—अम् का छोप। अपञ्जेश में पष्ठी विभक्ति का प्राय: छक् हो जाता है। ' यथा— गय कुम्भई दारन्तु ८ गजारां छम्भान् दारयन्तम्।

. ( ३९ ) अपश्रंश में यदि किसी शब्द के सम्बोधन में जस् विभक्ति आवी हो तो उसके स्थान में हो साईश होता है । यथा—

तरुणहो, तरुणिहो द्रहे तरुणाः, हे तरुण्यः — जस् के स्थान में हो आदेश

१. हुं चेदुद्भ्याम् नाशव्यका

३. एं चेदुतः पाशा३४३।

५. पष्ट्याः द्याशा३४५ ।

२. ङसि-म्यस्-ङोनां हे-हं-हयः ना४।३४१।

४. स्यम्जस्शसां लुक् ५१४।३४४।

६. श्रामन्त्र्ये जसी हो: ८।४।३४६।

अपश्रंश में भिस् और सुप् के स्थान में हिं आदेश होता है । यथा--गुणहिं द्रगुर्थै:, सरगेहिं तिहिं द्रमार्गेषु त्रिष्ठ ।

(४०) अपभंश में स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान शब्द से पर में आनेवाले जस् और शस् के स्थान में उ और ओ आहेश होते हैं? । यथा—

अंगुलिड ८ अङ्गुल्यः—यहाँ जस के स्थात में उ हुआ है । सन्वंगाउ ८ सर्वाङ्गी—यहाँ शस् के स्थान में उ हुआ है । विलासिणीओ ८ विलासिनी:—शस् के स्थान पर ओ हुआ है ।

(४१) अपभ्रंश में स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान शब्द से पर में आनेवाले इस् (पष्टी एकवचन) और इसि (पञ्चमी एकवचन) के स्थान में हे आदेश होता है । यथा— मज्भहेद मध्याया:—पञ्चमी के एकवचन में हे प्रत्यय आदेश हुआ है। तहेद तस्या:—पश्ची के एकवचन में हे प्रत्यय आदेश हुआ है। धणहेद धन्याया:—पञ्चमी के एकवचन में हे आदेश।

बालहे द्वालाया:-- ,,

( ४२ ) अवश्रंश में स्त्रीतिङ्ग में भ्यस् ( पञ्चसी बहुवचन ) में और आम् ( पही बहुवचन ) के स्थान में हु आदेश होता है । यथा—

वयंसिअह < वयस्याभ्यः; अथवा वयस्यानाम्—हु प्रत्यय हुआ है। अपभ्रंश में स्त्रीलिङ्ग में सप्तमी एकवचन में हि आदेश होता है। यथा— महिहि< मह्याम्।

( ४३ ) अपअंश में नपुंसकर्लिंग में प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में इं आदेश होता हैं<sup>६</sup> । यथा—

कमऌइं < कमछानि ।

( ४४ ) जपअंश में नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान कान्त—जिसके अन्त में अ सहित क हो, शब्दों से पर में आनेवाले प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के एकवचन में उं आदेश होता है<sup>9</sup>। यथा—

तुच्छरं < तुच्छक्म्; भागउं < भानकम्।

( ४९ ) अपभंश में अकारान्त सर्वादि शब्दों को पञ्चमी के एकवचन में हाँ आदेश होता है<sup>द</sup>। यथा—

१ भिस्सुपोहिं ८१४।३४७ ।

३ ङस्-ङस्योर्हे ८।४।४५०।

५ ङोहिं ना४।३५२।

७ कान्तस्यात उं स्यमोः दा४।३५४।

२ स्त्रियां जस्-शसोख्दोत् न।४।३४न ।

४ भ्यसामोहुँ: ८।४।३५१।

६ क्लीबे जस्-शसोरि ८।४।३५३।

न सवदिङसेहीं नाश३४५।

जहाँ होन्तउ भागदो, तहाँ होन्तउ आगदो द्रथस्मात् भवान् आगतः, तस्मात् भवान् आगतः।

कहां < कस्मात्।

( ४६ ) अपअंश में अकारान्त क ( किम् ) शब्द से पञ्चमी के एकवचन में इहे आदेश होता है और क के अकार का छोप होता है । यथा—

किहे < कस्मात्; कहाँ < कस्मात्।

( ४० ) अवश्रंश में अकारान्स सर्वादि शब्दों से सहमी के एकवचन में िक के स्थान में हिं आदेश होता है<sup>2</sup>। यथा—

जिंह < यस्मिन्, तिंह < तिस्मिन्, एङविं < एकस्मिन्।

( १८ ) अपअंशमें य, त, क ( यद् , तद् , किम् ) शब्दों को पष्टी के एकवचन में आसु आदेश होता है  $^3$ । यथा—

जासु ८ यस्य, तासु ८ तस्य, कासु ८ कस्य ।

( ४६ ) अपश्रंश में स्त्रीलिङ्ग में या, ता, का ( यह, तह, किम् ) से पष्टी के एकववन में अहे आदेश और आ का छोप भी होता है । यथा—

जहे केरड दथस्याः इते; तहे केरड द तस्याः इते; कहे करड द कस्याः इते ।

( ५० ) अपश्रंश में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में यद् और तद् के स्थान में क्रमश: मंं जौर शंविकल्प से आदेश होते हैं । यथा—

प्रंगणि चिद्वदि नाहु भ्रं शं रणि करदि न श्रंति-प्राङ्गणे तिष्ठति नाथ: यद् यद् रणे करोति न श्रान्तिम्।

( ९१ ) अपभ्रंश में नपुंसकिक में इदं शब्द के स्थान में प्रथमा और दितीया के एकवचन में इसु आदेश दोता है<sup>६</sup> । यथा

इस कुछ तह तणउँ; इस कुछ देक्ख < इदं कुलं ।

(५२) अपअंश में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में एतद् शब्द के स्त्रीिक में एह, पुंछिङ्ग में एही और नपुंसकछिङ्ग में एहु रूप होते हैं । यथा—

पह इसारी ८एवा इमारी, एही नर<एव नरः; पहु माणोरह-टाणु< पतन्मनोरधस्थानम्।

२ ङहि ना४।३५७।

४ स्त्रियां उहे ८।४।३५६।

६ इदम इपुः नलीवे ना४।३६१।

१ किमो डिहे वा पा४।३५६।

३ यत्तरिकम्मो इसो हासुनै वा ८।४।३५८ ।

५ यत्तदः स्यमोद्यं त्रं ना४।३६०।

७ एतदः स्त्री-पुं-क्लीवे एह एहो एहु पा४।३६२।

अपअंश में भिस् और सुप् के स्थान में हिं आदेश होता है । यथा— गुणहिं द्र गुणै:, सरमेहिं तिहिं द्रमार्मेषु निष्ठ ।

( ४० ) अपभंश में स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान शब्द से पर में आनेवाले जस् और शस् के स्थान में उ और ओ आदेश होते हैं । यथा—

अंगुलिड ८ अङ्गुल्यः—यहाँ जस के स्थान में उ हुआ है। सन्वंगाउ ८ सर्वाङ्गी—यहाँ शस के स्थान में उ हुआ है। विलासिणीओ ८ विलासिनी:—शस् के स्थान पर ओ हुआ है।

(४१) अपभ्रंश में स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान शब्द से पर में शानेवाले इस् (पष्टी एकवचन) और इसि (पञ्चभी एकवचन) के स्थान में हे आहेश होता है । यथा—
मज्क्कहें द्र मध्याया:—पञ्चमी के एकवचन में हे प्रत्यय शादेश हुआ है।
तहे द्र तस्या:—पष्टी के एकवचन में हे प्रत्यय आदेश हुआ है।
घणहें द्र घन्यायाः—पञ्चमी के एकवचन में हे आहेश।
बालहें द्र वालायाः—

( ४२ ) अपश्रंश में स्त्रीलिङ्ग में भ्यस ( पञ्चसी बहुवचन ) में और आम् ( पष्ठी बहुवचन ) के स्थान में हु आदेश होता है<sup>8</sup>। यथा—

वयंसिअहु < वयस्याभ्य:; अथवा वयस्यानाम्—हु प्रत्यय हुआ है। अपश्रंश में स्त्रीलिङ्ग में सप्तमी एकवचन में हि आदेश होता है । यथा— महिहि < महाम्।

( ४३ ) अपभ्रंश में नर्ज़सकर्लिंग में प्रथमा और द्वितीया के चहुवचन में इं आदेश होता है<sup>६</sup>। यथा—

कमलइं < कमलानि ।

( ४४ ) अपश्रंश में नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान कान्त—जिसके अन्त में अ सहित क हो, शब्दों से पर में आनेवाले प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के एकवचन में उं आदेश होता है<sup>0</sup>। यथा—

तुच्छरं < तुच्छक्म्; भागउं < भानक्म् ।

( ४९ ) अपभंश में अकारान्त सर्वादि शब्दों को पञ्चमी के एकवचन में हाँ आदेश होता है<sup>द</sup>। यथा—

१ भिस्सुपोहिं ८१४।३४७ ।.

३ ङस्-ङस्योर्हे ना४।४५०।

५ ङोहि ना४।३५२।

७ कान्तस्यात उंस्यमोः द्रा४।३५४।

२ स्त्रियां जस्-शसोख्दोत् ८।४।३४८।

४ म्यसामोहुँ न।४।३५१।

६ क्लीवे जस्-शसोरि ८१४।३५३।

न सवदिङसेहीं ना४।३४५।

जहाँ होन्तड आगदो, तहाँ होन्तड आगदो दयस्मात् भवान् आगतः, तस्मात् भवान् भागतः ।

फहां < कस्यात्।

( ४६ ) अपअंश में अकारान्त क ( कि.म् ) शब्द से पद्यभी के एकवचन में इहे आदेश होता है और क के अकार का छोप होता है । यथा-

किहे < कस्मात् ; कहाँ < कस्मात् ।

( ४० ) अवश्रंश में अकारान्त सर्वादि शब्दों से सहसी के एकवचन में कि के स्थान में हि आदेश होता है । यथा-

जिं दियस्मिन्, तिं दितस्मिन्, एक् हिं द एकस्मिन्।

( ४८ ) अपभंशमें य, त. क ( यद् , तद् , किस् ) शक्दों को पष्टी के एकतचन में आसु आदेश होता है । यथा-

जासु < यस्य, तासु < तस्य, कासु < कस्य ।

( ४६ ) अपभ्रंश में स्त्रीलिङ्ग में या, ता, का (यद्, तद्, किम्) से पछी के एकवचन में अहे आदेश और आ का छोप भी होता है । यथा-

जहे केरउ द्रयस्याः छते; तहे केरउ द्रतस्याः छते; कहे करउ द्रकस्या: छते।

( ५० ) अपन्नंश में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में यद् और तट् के स्थान में क्रमश: भ्रुं और भ्रं विकल्प से आदेश होते हैं"। यथा---

प्रंगणि चिट्टदि नाहु भ्रं त्रं रणि करदि न भ्रंति—प्राङ्गणे तिष्ठति नाथ: यद् यद् रणे करोति न आन्तिम् ।

( ५१ ) अपश्रंश में नर्षसकिक्क में इदं शब्द के स्थान में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में इसु आदेश होता है । यथा

इस कुछ तह तणउँ; इस कुछ देक्छ ८ इदं छलं।

( ५२ ) अपश्रंश में प्रथसा और द्वितीया के एकवचन में एतद् शब्द के स्त्रीछिङ्ग में एह, पुंछिङ्ग में एही और नपुंसकरिङ्ग में एहु रूप होते हैं<sup>©</sup>। यथा—

पह इमारी<एपा इमारी, एही नर<एप नरः; पहु माणोरह-ठाणु< एतन्मनोरथस्थानम् ।

१ किमो डिहे वा ८।४।३५६।

३ यत्तर्तिकम्मो ङसो डासुनै वा ८।४।३५८ ।

५ यत्तदः स्यमोघं ु त्रं मा४।३६०।

७ एतदः स्त्री-पुं-क्लीवे एह एहो एहु ८।४।३६२।

२ इहि ना४।३५७।

४ स्त्रियां डहे नाशा३५६।

६ इदम इमुः क्लीवे मा४।३६१।

( ६३ ) अपश्रंश में प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में अदस् शब्द के स्थान में ओइ आदेश होता है। यथा—

ओइ ८ अमूनि।

( ५४ ) अपश्रंश में प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में एतट् शब्द के स्थान पर एड् आदेश होता है। यथा—

एइ पेच्छ ८ एतान् प्रेक्षस्य ।

( ५५ ) अपर्श्रंश में इदम् शब्द के स्थान पर आय आदेश होता है। यथा— आयइं द्रहमानि; आयेण द्रितनः आयहो द्रअस्य। अपभ्रंश में सर्व शब्द के स्थान में विकल्प से साह आदेश होता है। यथा— साह वि छोड. सब्द वि छोड द्रसर्वोऽपि छोकः।

( ५६ ) अपभ्रंश में किम् शब्द के स्थान में विकल्प से काइं और कवण आदेश होते हैं। यथा—

काइंन दूरे देक्खइ ८ किंन दूरे पश्यति। ताहॅ पराई कवण घृण ८ ८ तयोः परकीया का घृणा। किंगजिह खल मेह ८ किंगजिस खल मेघः।

पुल्लिङ्ग अकारान्त शब्दों में जोड़े जानेवाले विभक्ति-प्रत्यय

|     | एकवचन           | बहुवचन |
|-----|-----------------|--------|
| प०  | उ, क्षो, ०      | o      |
| वी० | ৰ, ০            | 0      |
| त०  | ए, एं प         | हिं    |
| च०  | सु, स्सु, हो, ० | हं, ०  |
| पं० | हु, हे          | ×100   |
| छु० | सु, स्सु, हो, ॰ | हं, ०  |
| स॰  | इ, ए            | हिं    |
| सं॰ | <b>ਭ</b> , ∘    | हो, ॰  |
|     |                 |        |

#### देव शब्द के रूप

|     | एकवचन                      | बहुबचन          |
|-----|----------------------------|-----------------|
| प०  | देख, देवो, देव             | देव, देवा       |
| वी० | देवु, देव, देवा            | देव, देवा       |
| त०  | देवें, देवे, देवेण         | देवहिं, देवेहिं |
| चं० | देव, देवसु, देवस्सु, देवहो | देवह            |

| фo  | देवहे, देवहु               | देवहुँ           |
|-----|----------------------------|------------------|
| छु० | देव, देवसु, देवहो, देवस्सु | देव, देवहं       |
| सं० | देवे, देवि                 | देव, देवा, दंबही |

#### वीर शब्द के रूप

|      | एकवचन                        | वहुवचन                   |
|------|------------------------------|--------------------------|
| प०   | वीरु, वीरो                   | वीर, वीरा                |
|      | वीर, वीरा                    |                          |
| वी०  | वीर, वीर, वीरा               | वीर, वीरा                |
| त०   | बीरेण, बीरेणं, बीरें         | वीरेहिं, बीराहिं, बीरहिं |
| न० छ | वीरसु, वीरस्सु, वीरासु,      | , -                      |
|      | वीराहो, वीरहो, वीर, वीरा     | वीराहं; बीरहं, बीर, वीरा |
| पं०  | वीराहु, वीरहु, वीराहे, वीरहे | वीराहुं, वीरहुं          |
| स०   | वीरि, वीरे                   | वीराहि, वीरहि            |
| सं०  | वीरु, वीरो                   | वीराहो, वीरहो            |
|      | वीर, वीरा                    | वीर, बीरा                |

## पुल्लिङ्ग इकारान्त और उकारान्त शब्दों के विभक्ति-प्रत्यय

| एकवच <b>न</b> | वहुबचन                         |
|---------------|--------------------------------|
| 0             | °                              |
| एं, ज, स्     | हिं                            |
| •             | ė.                             |
| , to          | ·kon shen                      |
| •             | °, हं, हं                      |
| हि            | ्रें.<br>हिं, हें              |
| o,            | हो, ०                          |
|               | ं, ण, स्<br>ं<br>ं<br>ं<br>दें |

#### इसि शब्द के रूप

| एकवच्न                       | वहुवचन         |
|------------------------------|----------------|
| प०, वी० इसि, इसी             | इसि, इसी       |
| तः इसिण, इसिणं, इसीणं, इसीणं | इसीहिं, इसीहिं |
| इसिएं, इसीएं, इसिं, इसीं     | , ,            |

| च० छ०       | इसि, इसी      | इसिहुं, इसीहुं इसिहं, इसीहं             |
|-------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>पं</b> 0 | इसिहे, इसीहे  | इसिहुं, इसीहुं                          |
| स०          | इसिंदि, इसीहि | इसिहिं, इसीहिं, इसिहुं, इसिहो,<br>इसीहो |
| सं०         | इसि, इसी      | इसि, इसी                                |

#### गिरि शब्द के रूप

|         | एकवचन               | बहुबच <b>न</b>                    |
|---------|---------------------|-----------------------------------|
| प॰, ची॰ | • गिरि, गिरी        | गिरि, गिरी                        |
| त०      | गिरिएँ, गिरिण, गिरि | गिरिहिं, गिरीहिं                  |
| च०,স্ত  | गिरि, गिरी          | गिरीहिं, गिरिहं, गिरिहुं, गिरीहुं |
| पं०     | गिरिहे, गिरीहे      | गिरिहुं, गिरीहुं                  |
| स०      | गिरिहि, गिरीहि      | गिरीहुं, गिरिहुं, गिरिहिं         |
| सं०     | गिरि, गिरी          | गिरि, गिरी, गिरिहो                |

#### उकारान्त भाणु शब्द के रूप

|           | एकत्रचन                                  | वहुबचन                               |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| प०        | माणु, भाणू                               | माणु, भाणू                           |
| वी॰<br>त० | , ,,<br>साजुण, साणुणं, साणूण             | "                                    |
|           | भाण्यां, भाणुषं, भाणुषं,<br>भाणुं, भाणुं | भाणुहिं, भाणूहिं                     |
| ঘ৹,স্ত    | भाणु, भाणू                               | साणुहुं, भाणूहुं, भाणुहुं, भाणूहुं   |
| фo        | साणुहे, साणूहे                           | भाणुहुं, भाणू हुं                    |
| स०        | भागुहि, भागृहि                           | भाणुर्हि, भाणुर्हि, भाणुहुं, भाणुहुं |
| सं०       | भाणु, भाणू                               | भाणुहो, भाणुहो, भाणु, भाणु           |

#### स्त्रीतिङ्ग शब्द

स्त्रीलिङ्ग में प्रायः दीर्घ ईकारान्त शब्द हस्य हो जाते हैं। ऋकारान्त शब्द उका-रान्त हो जाते हैं और देव शब्द के समान उनके रूप वनते हैं। —

#### खीलिङ्ग के विभक्तिचिह्न

|     |       | 41.11.12.23 |                        |
|-----|-------|-------------|------------------------|
|     | एकवचन |             | <b>ब</b> हुवच <b>न</b> |
| प०  | o     |             | ०, उ, ओ                |
| वी० | 0     |             | " "                    |
| त०  | पु    |             | हिं                    |

भ0, छ० हे हैं पं0 हे हिं स0 हिं हिं स0 १ हो

#### माला शब्द के रूप

बहुबचन एकत्रचन मालाउ, मालाओ, माल, माला प०, बी० सीला, माल मार्खाई, मार्खाई मालाए, मालए র৹ च०,छ० मालाहे, मालहे, माला, माल माछाहुं, माछहुं मालाहु, मालहु, मालतो, मालादो, मालाहे, मालतो, मालादो, पं० मालादु, मालाहितो, मालासुन्तो माछाडु, माछाहितो मालाहिं, मालहिं माछाहि, माछहि स० मालाहो, मालहो माला, माल सं०

#### मइ शब्द

बहुबचन एकवचन सहर, मईर, महभो, मईभो, मह, गई प०, बी० मइ, मई मइहिं, मईहि मइए, मईए च०,छ० महहे, मईहे, मह, मई मइहु, मईहु, मइ, मई मइहु, मईहु पं० महहे, मईहे महिंद, मईहिं मइहि, मईहि स् मइ, मई मइ, मई सं०

#### पइट्ठी ८ प्रविष्टा

बहुबचन एकवचन पहडि़ड, पहड़ीड, पहड़िस्रो, पड़ीओ, प०, बी० पहड़ी, पहड़ि पहड़ीओ, पहड़ी, पहड़ि पइडी, पइडि पइहिहिं, पइट्टीहिं ्रपइहिए, पइद्वीए पइहिंहु, पइहीहु, च० छ० पइडिहे, पइडीहे, पइट्टी, पइट्टि पइंडी, पइंडि पइट्टिहु, पइट्टीहु पइन्डिंह, पइट्टीहे ٥ģ पहिद्वहिं, पहिद्वीहिं परहिहि, पर्हीहिं, स० पइद्वि, पइद्वी पइहिंहो, पइद्वीहो सं०

पइही, पइहि

## घेणुंदघेनु

|       |                | •                           |
|-------|----------------|-----------------------------|
|       | एक <b>व</b> चन | वहुवचन                      |
| प०    | धेणु, धेणू     | धेणुड, धेणूड                |
|       |                | ધેળુઓ, ધેળૂઓ                |
| बी ०  | ધેળુ, ધેળૂ     | धेणुड, धेणूड, धेणुओ, धेणूओ, |
|       |                | धेणु, धेण्                  |
| त०    | घेणुए, घेणूए   | धेणुहिं, धेणूहिं            |
| च॰ छ॰ | घेणुहे, घेणूहे | घेणुहु, घेणू हु             |
| प०    | धेणुहे, धेणुहे | घेणुहु, घेणू हु             |
| स॰    | घेणुहि, घेणूहि | घेणुहि, घेणूहि              |
| सं॰   | ધેળુ, ધેળૂ     | धेणुहो, धेणूहो              |
|       |                |                             |

#### वहू < वधू

| एकवचन | बहुवचन |
|-------|--------|
|-------|--------|

| प॰, बी॰ | वहु, वहू       | वहूउ, वहुउ, वहुओ, वहूओ |
|---------|----------------|------------------------|
| त्त०    | वहुए, वहूए     | वहुर्हि, वहूर्हि       |
| च० छ०   | वहुहे, वहूहे   | बहुहु, बहुहु           |
| प॰      | बहुद्दे, बहूदे | बहुहु, बहुहु           |
| स०      | वहुहि, वहूनि   | वहू हिं, वहू हिं       |
| सं०     | बहु, बहू       | वहुदो, वहूदो           |

### नपुंसकलिङ्ग के विभक्ति चिह्न

|             | एकवचन                          | बहुबचन |
|-------------|--------------------------------|--------|
| प०          | 0                              | ∘, इ*  |
| बी०         | 0                              | ०, इ'  |
| शेष विभक्ति | चह पुँल्ळिङ्ग के समान होते हैं | 1      |

#### .

एकवचन

#### कमल शब्द

| qо     | कमलु, कमला, कमल             | कमलाइं, कमलइं |
|--------|-----------------------------|---------------|
| वी॰    | कमलु, कमला, कमल             | कमलाइं, कमलइं |
| नोग का | । पॅतिलङ के समान होते हैं । |               |

द्वलन्त शब्द अपभ्रंश में नहीं होते । अत: उनके स्थान पर अजन्त हो जाते हैं अन्तिम हल् होने से प्राय: द्वलन्त शब्द अकारान्त होते हैं ।

वहुवचन

## सर्वनाम ( Pronoun )

## सन्ब<सर्वे—सब ( अन्य पुरुप या प्रथम पुरुप )

वहुवचन एकवचन सन्वे, सन्व, सन्वा सन्बु, सन्बो, सन्ब प्० सन्बु, सन्ब, सन्बा सन्ब, सन्बा सन्बें, सन्बेण सन्वेहि सन्बहं, सन्ब, सन्बा च०, छ० सञ्ज्ञसु, सञ्जस्सु, सञ्ज्ञहो सन्वहां, सन्वाहां सन्वहुं, सन्बाहुं सन्वहिं सन्बहि स॰

एकवचन

त्रहं

प०

सन्व के स्थान पर अपभ्रंश में साह आदेश होता है। अतः साह शब्द के रूप भी अकारान्त पुॅल्किङ्ग शब्दों के समान बनते हैं।

#### तुम < युष्मद्

वहुवचन

तुम्हे, तुम्ह्ह

पइं, तड् तुरहे, तुम्हइ पद्दं, तद्दं **सुम्हेहि** च॰, छ० तउ, तुज्भ, तुध्र (तुहु) तुम्हहं तउ, तुज्भ, तुध्र प० तुम्हहं पद्द , तद्द स॰ तुम्हासु अहं < असमद् बहुबचन एकवचन हरं अम्हे, अम्हङ् प० ची० अम्हे, अम्ह्र मइ. ਸਵ੍ਹ अम्हेहि त० च०,छ० महु, मज्झ अम्हहं q0 महु, मञ्झ अम्हहं मइ स० **अम्हा**सु एह < एतद् एकवचन बहुबचन एहो प० पह वी० " शेप रूप सन्व के समान होते हैं।

### जो ८ यत्—सम्बन्धी सर्वनाम

|        | एकवचन                            | बहुवचन                 |
|--------|----------------------------------|------------------------|
| प०     | <b>ন্ত, ন</b> ì                  | जे                     |
| वी॰    | जं                               | जे                     |
|        | जेण, जिं, जें                    | जेहिं                  |
|        | जासु, जसु, ज <del>रं</del> स, जह | ो, जहे जाहं, जाह       |
| पं०    | जड, जहे                          | जहु                    |
| स०     | जहिं, जिम्म                      | जिंह                   |
|        | सो < तद्—वह                      | ्—निर्देशवाचक सर्वनाम  |
|        | एकवचन                            | वहुवचन                 |
| प०     | तो, सु, स                        | ते                     |
| वो ०   | तं                               | ते                     |
| त०     | तेण, तइं, वें, तिं               | तेहि, ताहें, तेहि      |
| च०, इ  | ० तामु, तहो, तहि, तह             | तहु                    |
| पं ०   | तहें, तड                         | तहु                    |
| स॰     | तहिं, तहि                        | तर्हि                  |
|        | क < किम्—क्या,                   | कौन-प्रश्नवाचक सर्वनाम |
|        | एकवच <b>न</b>                    | बहुवचन                 |
| प०, वी | o को, कु                         | के                     |
| त०     | केण, कइ                          | केहिं                  |
| च॰,छ   | ० कहो, कहु, कस्स, कार्           | नु काहं                |
| पं०    | कड, किहे, कहाँ                   | कहु                    |
| स॰     | कहि, कहिं                        | कहिं                   |
| क्वण   | के रूप सन्त्र के समान            | होते हैं।              |
|        | 21                               | ग ८ रहम—-ग्रह          |

आय < इदम्--यह

एकवचन वहुवचन प० भायु, आयो, आय, आया आये, आय, आया वी० आयु, आय, आया आय, आया

त० आयेण, आयेणं, आयें आयेहि, आयहि, आयाहि

शेष शब्दरूप सन्त्र के समान बनते हैं।

सीलिङ्ग में सच्या शब्द के रूप माला के समान होते हैं। एतद् शब्द के स्थान पर स्वीलिङ्ग में एह आदेश होता है। अत: प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में एह और इन विभक्तियों के बहुबचन में एहज, एहाऊ रूप वनते हैं।

## स्रीलिङ्ग जा दयत्—जो

एकवचन वहुवचन प० লা जाउ वी० जं जाउ जाइं, जाएं, जिए त० नेहिं च०,छ० जाहि जाहि एं0 जाहे जाहि जाहि स० जाहिं

### सा < तद्—वह

एकवचन वहुवचन प्० सा, स ताउ, ति बी० तं ताउ तइ, तिए, ताए, तए तेहि च०, छ० तिहि, ताहि, तहे ताहि पं० ताहँ, तहे ताहिं स० ताहि, ताहिं ताहिं

## का < किम्—कौन, क्या ?

एकवचन वहुवचन प०, वी० का, क कायड, काड त० काइ', काए केहि, काहि च०, छ० काहिं, काहि काहि чo काहे काहिं स० काहिं काहिं

### नपुंसकलिङ्ग-सन्व

एकवचन वहुवचन प०, वी० सन्त्र, सन्त्रु, सन्त्रा सञ्बाइं, सञ्बद्धं शेप रूप पुछिङ्ग के समान होते हैं।

#### ज<यत्

एकवचन बहुवचन प० র্ন, **গ্র** जाइं वी० जं, जु जाइ'

शेप रूप पुछिङ्ग के समान होते हैं।

١

संद्

एकवचन

बहुवचन ताइ'

प० तं, तु वी० तं, त्रं

ताइ\*

शेप रूप पुँछिङ्ग के समान वनते हैं।

क < किम्

एकवचन

बहुवचन

प० वी० किं

काइं

अवशेप रूप पुल्लिङ्ग के समान होते हैं।

इद्म्

एकवचन

वहुवचन

प०, वी० इसु

आयाइं, आयइं

## सर्वनाम शब्दों से निष्पन्न विशेषण

परिणामवाचक

जेवडु, वेत्तुल—जितना

क्षेत्रडु, केत्तुल—कितना

तेवडु, तेत्तिल---उतना

एवडु, एत्तुछ—इतना

गुणवाचक

जहसो, जेहु—जैसा कहसो, केहु—कैसा तइसो, तेहु—तैसा

अइसो, एहु--ऐसा

सम्बन्धवाचक

एरिस—इस जैसा हम्हारिस—हमारा जैसा तुम्दारिस--तुम्हारे जैसा

तुम्हार ⊏ तुम्हारा

रीतिवाचक

जेम, जिम, जिह, जिध-जिस प्रकार

केम, किम, किह, किध—किस प्रकार

तेम, तिम, तिह, तिध-तिस प्रकार

#### अन्यय

#### स्थानवाच्क अव्यय

एत्धु--यहां

जेत्थु, जत्तु—**जद**ि

तेत्थु, तत्तु—तहाँ एत्तहे-तेत्तहे—यहाँ-वहाँ केत्थु—कहाँ केत्तहे—कहाँ

तेत्तहे--तहाँ

#### प्रमिनव प्राकृत-व्याकरण

#### समयवाचक अन्यय

जामाहि, जाम, जाउं - जब तक

तामहि, ताम, ताउ'--तव तक

तो-तबसे

#### अन्य अन्यय

अन्त, अन्तह<अन्यथा—

अन्य प्रकार से ।

अवसें < अवशेन

वश में न होने से।

अवस < अवश्यम्

अवश्य ही।

अह्वइ ८ अथवा—

आहरजाहर, ऐहिरेयाहिरे---

इस समय।

एम्बहि < इदानीम्

उठने का इच्छुक ।

उद्घवइस 🗠 उत्तिष्ठविश डक्कसि < एकश:

एक वार। यहाँ

एत्तहे द्र अत्र एसहे द्र इत:

यहाँ से अथवा वाक्यारम्भ के छिए।

जि

जिससे ।

एम्ब < एवं

इस प्रकार, ऐसे या बाक्य जोड़ना।

ए∓वइ < एबं

कहाँ से।

कहंतिहु < कुत: किह, किघ < कथम्

क्यों या किस तरह। किल, निश्चय।

किर ⊏ किछ केत्थु 🚄 कुत्र

कहाँ।

केहि

तादर्थ्य वतलाने के लिए या किसके। निरर्थक वाक्य पूर्ति के छिए।

खाइ° घइं

घुगघ

चेष्टाका अनुकरण करने में। जो।

छुडु ⊏ यदि

जानना या इब की सूचना के छिए।

ज्रणि, जणु जेत्थु, जत्तु दयत्र

जहाँ ।

जेम, जिम, जेम्ब, जिम्ब < यथा

जैसा ।

जिह, जिध

जब तक।

जाम, जाउं, जामहिं द्यावत्

तादर्ध्व की सूचना के लिए।

त्रणेण

तेम, तेम्ब, तिम, तिमब < तथा इसी प्रकार, वैसे । तिह, तिध ताडं, ताम, तामहिं ८ तावत् तब तक । तेत्थु, तत्तु, तेहिं <तत्र वहाँ तो ८ ततः, तदा अनन्तर, तब। दिवे < दिवा दिवस । निश्चय ध्रुब्र ८ ध्रुवम् जानने के अर्थ में। नड, नाइ, नावइ, नं निपेध अर्थ में, इवार्थ में। नाहिं द नहि पच्चिछउ < प्रत्युत इसके विपरीत। पीछे । पच्छइ < पश्चात् परन्तु । पर < परम् आपस में। अवरोप्परं, अवरूपरं 🔇 परस्परम् पाडिक्कं, पाडिएक्कं द्र प्रत्येकम् एक-एक । प्राउ, प्राइव,प्राइम्ब, परिगम्ब<प्रायः प्रायः, बहुधा । फिर । पुणु < पुनः थोङ्गा मणाउं < मनाक् निपेधार्थक, मत। मं≮मा तादृथ्यं वतलाने के तिए। रेसि, रेसि वहिल्छ द्रशीघ्रम् शीव्र। विणु < विना विना। समार्गं < समानम् समान । सन्बेत्तहे < सर्वत्र सव जगह। आवाज करना। हुहुरु

#### तद्धित

( ५७ ) अपअंश में संज्ञा से परे स्वार्थ में अ, अड और उल्ल प्रत्यय होते हैं और स्वार्थिक क प्रत्यय का छोप होता हैं<sup>9</sup> । स्वीलिङ्ग बनाने के लिए ई प्रत्यय जोड़ा जाता है<sup>7</sup> । यथा—

पथिड -अ प्रत्यय जोड़ा गया है-

१. ग्र-डड-डुल्लाः स्वार्थिक-क-लुक् च ८।४।४२६ । २. ब्रियां तदन्ताड्डीः ६।४।४३१ ।

वे दोसहा < हो दोषों—यहाँ अड प्रत्यय हुआ है।
कुदुल्ली द्रकुण्डलिनी—इल्ल प्रत्यय हुआ है।
हिसड्डं—अड + स प्रत्यय जोड़ा गया है।
चुदुल्लड—इल्ल + स " "
चलुल्लडा—इल्ल + सड " "
गोरड + ई—गोरडी—स्रोतिंग बनाने के लिए ई प्रत्यय जोड़ा है।

( ९८ ) अपअंश में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व और तल प्रत्यय के स्थान में प्रणु और त्रणु प्रत्य जोड़े जाते हैं । त्रणु का त्रण भी हो जाता है । यथा— बहुप्पणु, बहुत्तणु, बहुत्तणहो द्र महत्त्वम्—बहुप्पन ।

स्त्रीलिंग बनाने के लिए अपश्रंश में आ और ई प्रत्यय में से कोई एक प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा---

गोरडी, धृछडिआ।

#### क्रियारूप

( ५९ ) अपश्रंश में संस्कृत की व्यञ्जनान्त धातु में अ प्रत्यय जोड़ कर रूप बनाये जाते हैं। यथा—

कह + अ + इ = कहरू -- अ विकरण के रूप में जोड़ा गया है। पढ + अ + ई = पढरू -- ,

(६०) डकारान्त धातुओं को उब, ईकारान्त को ए और ऋकारान्त धातुओं में ऋ स्वर को अर होता है। कुछ धातुओं में उपान्त्य स्वर को दीर्घ भी हो जाता है। यथा—

सु—पुनइ—सु = स + उन + इ = सुनइ — सोता है। नी — नेइ — न + ए + इ = नेइ — के जाता है। कु—करइ — क् + अर् + इ = करइ — करता है। ह — हरइ — ह् + अर + इ = हरइ — हरता है। तुप्—तुसइ — उपान्त्य स्वर उकार को दोई हुआ है। पुष — पुसइ — , , ,

(६१) अपभ्रंश में कुछ घातुओं में एक स्वर का दूसरा स्वर हो जाता है। यथा— चिन—चुनइ—चिनइ—चुनता है। इकार को उकार हुआ है।

( ६२ ) अपभ्रंश की कुछ धातुओं में धातु के अन्तिम व्यञ्जन को द्वित्व हो जाता है। यथा—

१. व-तलोः प्पराः नाशाशाश्वरः।

फुट-फुटइ--फूटता है। यहाँ ट को द्वित्व हुआ है।

तुर्—तुष्टइ—तोड़ता है। ,, ",

लग—लग्गइ—लगता है। ग को द्वित्व हुआ है।

कुप्—कुप्पइ—कुपित दोता है। प को द्वित्व हुआ है।

(६३) अपश्रंश में प्राकृत के समान संस्कृत के घ के स्थान पर ज होता है। यथा—

संपज्जइ द्रंपचते—संपादित होता है।

खिज्जइ ८ खिद्यते—खिन्न होता है।

(६४) अपभ्रंश में धातु से वर्तसान काल के प्रथमपुरुप वहुवचन में विकल्प से हिं प्रत्यय जोड़ा जाता है। विथा—

सहर्हि < शोभन्ते ।

वरहिं < कुरुत: ।

(६९) अपअंश में धातु से वर्तमान काल के मध्यम पुरुष एकवचन में विकल्प से हि आदेश होता है। यथा---

रुअहि द्र रोदिपि—हि प्रत्यय जोड़ा गया है।

लहिं ८ लभसे— " "

(६६) अपश्रंश में धातु से वर्तमान के मध्यम पुरुष बहुवचन में विकल्प से हु सादेश होता है। यथा—

इच्छह < इच्छथ—हु प्रत्यय जोड़ा गया है।

( ६७ ) अपअंश में धातु से वर्तमान काल उत्तमपुरुष एकवचन में विकल्प से उं प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

कड्ढडं < कर्षामि—उँ प्रत्यय जोड़ा है। विकल्पाभाव में —कड्ढामि।

( ६८ ) अपभ्रंश में धातु से पर में आनेवाळे वर्तमानकाल के उक्तम पुरुप बहुवचन में विकल्प से हुं आदेश होता है। यथा—

छह्दुं ८ लभामहे; जाहुं ८ याम:, वलाहुं ८ वलामहे ।

( ६६ ) अपभ्रंश में हि और स्व के स्थान पर इ, उ और ए ये तीनों आदेश होते हैं। यथा—

पुमरि ८ स्मर; मेल्छि ८ मुद्य; विलम्बु ८ विलम्बस्य; करे ८ कुरु।

(७०) अपअंश में भविष्यत्काल में स्थ के स्थान में स विकल्प से आदेश होता है। यथा—

होसइ, पक्ष में होहिइ < भविष्यति ।

१ त्यादेराद्यत्रयस्य सम्बन्धिनो हि न वा ५।४।३५२ 🕟

#### अपभ्रंश का धात्वादेश

| धातु   | आदेश          | उदाहरण                                           |
|--------|---------------|--------------------------------------------------|
| भू     | हुच           | अहरि पहुचइ नाहु <अधरे प्रभवति नाथः।              |
| ब्रू   | न्नु <b>न</b> | ब्रुवह सुहासिउ किंपि द्रवृत सुभापितस् किञ्चित् । |
| ब्र    | ब्रोप्प       | न्नेप्पिणु≮ उक्त्वा ।                            |
| वज     | बुञ           | बुजह, बुजेप्पि, बुजेप्पिणु ।                     |
| दश     | प्रस्स        | प्रस्सदि ।                                       |
| मह     | रॄणह्         | पढ गृण्हेप्पिणु नुतु < पठ गृहीस्वा वतम् ।        |
| तक्ष   | छोर्ल         | ससि छोव्छिजन्तु द्रशशो अतिक्षिण्यत ।             |
| तापि   | भारतक         | सासानलजाल झलक्षिअउ 🗠 रदासानलज्वाला-              |
|        |               | सन्तापितम् ।                                     |
| शल्याय | खुडुक         | हिभइ खुडुक्कइ ८ हृद्यं शल्यायते ।                |
| गर्ज   | घुडुक         | घुडुकइ मेहु < गर्जति मेव: ।                      |
| वंच    | षंचङ्         | जाता है।                                         |
| भजा    | भजाइ          | भग्न करता है।                                    |
| धुट्ठ  | धुर्ह अइ      | व्यर्थ शब्द करता है।                             |
|        | क्रियाओं में  | जबने वाले प्रसार                                 |

#### क्रियाओं में जुड़ने वाले प्रत्यय

|              | एकवचन       | वहुवचन |
|--------------|-------------|--------|
| प्र० पु०     | इ, <b>ए</b> | हिं    |
| म० पु०       | हि          | ħo     |
| <b>उ०पु०</b> | ર્વ         | ·k03   |

## आज्ञार्थ एवं विध्यर्थक प्रत्यय

| एकवचन   | वहुवचन       |
|---------|--------------|
| उ       | , tro        |
| इ, उ, ए | 暖            |
| ৰ       | ર<br>ર       |
|         | ड<br>इ, ड, ए |

#### भविष्यत्काल के प्रत्यय

|          | एकवचन  |   |   | वहुबचन  |
|----------|--------|---|---|---------|
| प्र० पु० | इ      | , |   | हि      |
| म० पु०   | हि, सि | · |   | हु, हो  |
| उ० पु०   | मि, मो |   | ι | is shoo |
|          |        |   |   |         |

## कर धातु के रूप

वर्तमानकाल एकवचन बहुवचन प्र० पु० करइ, करेइ करहिं, करन्ति . म० पु॰ करहि, करसि करहु, करह उ० पु० करिसि, करडं करहुं, करिमु आज्ञार्थ एवं विध्यर्थक एकवचन बहुवचन प्र० पु० करिजाड करिजंतु, करिजाहुं म० पु॰ किरजिहि, करिजाइ करिजह उ० पु० करिज्जड किजाउँ भविष्यत्काल वहुवचन एकवचन करेसहिं, करेहिति प्र० पु० करेसइ, करेहइ म० पु० करेसहि, करेसिस, करिहिसि करेसहु, करेसहो उ० पु० करेसिम, करीहिमि, करिसु करेसहूँ भूतकाल के लिए भूतकृदन्त का ही प्रयोग होता है। यथा---गयं < गतम् , कियं द्र कृतम्, पइष्टं < प्रतिष्टितम् । कर्मणि प्रयोग के छिए इज या इय प्रत्यय जोड़कर रूप बनाये जाते हैं।। इज्ज-गणिजइ, कहिजइ, चणिजइ। इप--फिहियह, विणयह । कृदुन्त (७१) वर्तमान कृदन्त अंत और माण प्रस्यय जोड़कर बनाया जाता है। अंत प्रत्यय पर्ममैपद में और माण प्रत्यय आत्मनेपद में जुड़ता है। यथा---अंत-डिक्स + अंत = डिक्संत-परस्मैपद में। सिंच + अंत = सिंचंत-कर + अंत = करंत--पद्स 🕂 अंत = पद्संत---वज + अंत = वजांत---उरगम + अंत = उरगमंत-,, माण-पविस्त + माण = पविस्तमाण-अत्मने पद में। वह 🕂 माण = बहमाण--- ,, भग + माण = भगमाण हुच 🕂 माण = हुचमाण--- ,,

#### भूतकृद्न्त

(७२) भूतकालिक कृदन्त बनाने के लिए अ, इअ, और इय प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा---

अ—हु + हुस, मुक्त + स = मुक्त, ग + स = गस। इअ—गाल + इस = गालिस, भक्त + इस = भक्तिस। इय—कह + इय = कहिय, छहु + इय = छिडुय, उप्पड + इय = उप्पाडिय।

#### सम्बन्धक कृद्न्त

(७३) पूर्वकालिक किया या सम्बन्धक इदन्त के लिए संस्कृत में बतवा ओर लयप् प्रत्यय होते हैं। अपअंश में पूर्वकालिक किया के लिए निम्न आठ प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

इ—छह् + इ=छहि < छञ्ध्वा ।
इउ—कर + इउ = करिउ eq छत्वा ।
इिव—कर + इवि = करिवि eq छत्वा ।
अवि—कर + अवि = करिव eq छत्वा ।
एिप—कर + एिप = करेपिप eq छुत्वा ।
एिपणु—कर + एिपणु = करेपिपणु eq छत्वा ।
एविणु—कर + एविणु = करेविणु eq छत्वा ।
एविणु—कर + एविणु = करेविणु eq छत्वा ।

#### हेत्वर्थ कृद्न्त

( ७४ ) कियार्थक किया या हेत्वर्थ कृद्दत्त के लिए अपअंश में निम्न आठ प्रत्यय जोड़ने से रूप बनाये जाते हैं। संस्कृत में यह कार्य तुमुन् प्रत्यय से और हिन्दी में 'ना' प्रत्यय लगाकर चलाया जाता है। यथा—

एवं—चय् + एवं = चएवं < त्यक्तुम्—छोड़ना ।

दा + एवं + देवं < दातुम्—देना

अण—मुंज् + अण = मुंजण ८ भोक्तुम्—भोगना ।

कर + अण = करण ८ कर्तुम्—करना ।

अणहं —सेव + अणहं = सेवणहं < सेवितुम्—सेवना ।

भुंज + अणहं = मुंजणहं ८ भोक्तुम्—भोगना ।

एटिप—कर + एटिप = करेटिप ८ कर्तुम्—करना ।

जि + एटिप = जेटिप ८ जेतुम्—जीतना ।

एटिपणु—कर + एटिपणु = करेटिपणु ८ कर्तुम्—करना ।

चय् + एटिपणु = चएटिपणु ८ त्यक्तुम्—छोड़ना ।

एवि—कर् + एवि = करेवि ८ कर्तुम्—करना । पाल् + एवि = पालेवि ८ पालयितुम्—पालना । एविणु—कर् + एविणु = करेविणु ८ कर्तुम्—करना । ला + एविणु = लेविणु ८ लातुम्—लाना ।

#### विध्यर्थ कृद्न्त

( ७९ ) अपअंश में 'चाहिए' या किसी विधिविशेष के लिए इएव्वउं, एव्वउं एवं एवा प्रत्यय जोड़े जाते हैं। संस्कृत में जिस अर्थ में तव्य प्रत्यय जोड़ा जाता है या हिन्दी में 'चाहिए' जोड़ते हैं, उसी अर्थ में उक्त प्रत्यय लगाये जाते हैं। यथा—

इएव्वरं-कर + इएव्वरं = किरएव्वरं < कर्तव्यम् ।

मर → इएन्वडं = मरिएन्वडं < मर्तेन्यम् ।

सह + इएव्वडं = सिहुएव्वडं द्र सोढव्यम् ।

एठवरं-कर 🕂 एववरं = करेववरं < कर्तव्यम् ।

सर + एव्वडं = मरेव्वडं ८ मर्तव्यम् ।

सह + एव्वडं = सहेव्वडं < सोहव्यम्।

एवा-कर + एवा = करेवा ८ कर्तव्यम् ।

मर → एवा = मरेवा < मर्तव्यम् ।

सह ∔ एवा = सहेवा द्र सोढव्यम् ।

सो + एवा = सोएवा < स्वप्तव्यम् ।

जरम + एवा = जरमेवा द्र जागरितव्यम् ।

#### शीलार्थक

(७६) संस्कृत में शीलधर्म को बतलाने के लिए न प्रत्यय लगाया जाता है ; या अपश्रंश में शील, स्वभाव और साध्वर्ध में अणअ प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

अणअ—हस 🕂 अणअ = हसणअ—हसणउ—हसनशीख।

भस 🕂 अणुअ = भसणुअ--भसणुड--भौंकनेवाला ।

कर 🕂 अणअ = करणअ—करणउ —करनेवाला ।

मार + अणअ = मारणअ—मारणउ—करनेवाला ।

वज = अणभ = वजाणभ — वजाणउ — वादनशील ।

#### कियाविशेषण

विश्वड—शीव, निचर्ड—प्रगाढ, कोडु—कौतिक, दक्करि—अद्भुत, दढ़बड़— शीव एवं जुअंजुअ—अलग-अलग आदि है।

विद्वालु—नीव संसर्ग, अप्पणु—आस्मीय, सर्वलु—असाधारण, रवण्ण—सुन्दर, नालिअ, वढ—मूर्व और नवल—नया-विचित्र आदि विशेषणभी अपभंग्र में उपलब्ध हैं।

## परिशिष्ट १

# उदाहतश**्दानुक्रमणिका**

| अअह्णं                    | <b>५</b> ०          | अच्छेरं ३०,      | ७७, १२७    | अन्तो-त्रीसम्भ         | न-                      |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------------|
| अ आणिअ                    | c                   |                  | ६९,१३३     | निवेसिः                | नाणं ३१                 |
| अ आणंतेण                  | E                   | अज्              | ३३, ८९     | अद्दो                  | ६८                      |
| <b>अइ</b> सुत्तयं         | १८                  | अजोरगो           | ६३         | अदं                    | ,<br>38                 |
| अइमुंतयं                  | १८                  | अज्माओ           | ی          | अधण्णो                 | ٠.<br>ج                 |
| अइरेगअटुवा                | ध ८                 | अक्षिअं          | १६         | अधीरो                  | ٠ -<br>و <b>٤</b>       |
| अइसरिअं                   | ४८, १०६             | अट्टो            | १३६        | अनुसई                  | <b>२१</b> ४             |
| अक्रो                     | <b>५३, ६</b> ८      | भडो              | १२३        | अन्नर्ज                | १०७                     |
| <b>अ</b> क्खइ             | <b>५</b> ६          | <b>अ</b> ड्ढं    | १३६        | अन्नारिच्छो            | १०३                     |
| सङ्घो                     | २७                  | अंग्गा           | 8,8        | अन्नारिस <u>ो</u>      | ४७,१०३                  |
| अगरु                      | ५२                  | अणिउंतयं         | १८         | अन्नुन्नं<br>अन्नुन्नं | ४७,१०३<br>१०७           |
| अगरं ्                    | 68                  | अणिउँतयं         | १८, ११४    | अप्प <b>उद्य</b>       | १०                      |
| अगमो                      | १९                  | अणिऊँतयं         | ११९        | अप्पज्जो               | ६९, १६३                 |
| अविगणी                    | २१                  | अणिहैं           | ७५, १३०    | अप्पण्णू               |                         |
| <b>अ</b> ग्घड्            | ५६                  | अणोउय            | 8          | सप्पा                  | ६९, १३३                 |
| अग्वो                     | ५३, ६९              | अणं              | १०५        | अप्पानो<br>अप्पानो     | १३७                     |
| भङ्गणो<br>——े             | १६                  | अत्तमाणो         | १२३        | अ <b>ि</b> पअं         | <i>१३७</i>              |
| <b>अ</b> ङ्गारो           | 3,8                 | अत्थि            | १३०        | अप्पेइ                 | ३१<br>३१                |
| <b>अच्छअरं</b>            | १३७                 | अन्तरगयं         | <b>३</b> १ | असुगो                  | २ <b>१</b><br>१३, १०९   |
| अच्छरसा                   | २५, १३८             | भ्रन्तरपा        | २ ३        | अमूरिच्छो              | १०१<br>१०४              |
| सच्छरा                    | २४, २५,             | धन्तपाओ          | २२         | अमृरिसो                | . १०३                   |
| 6 •                       | ७७, १२७             | अन्तरिदा         | २३         | अम्हके <b>रं</b>       | . १७२<br>७२             |
| अच्छरिअं                  | ८६, १३७             | <b>अन्तरं</b>    | १६         | अम्हक्केरं             | ७२                      |
| सच्छरिज <u>ं</u>          | १३७                 | अन्तावेई         | 23         | अम्हारिच्छो            | ४७, १०४                 |
| <b>અ</b> च્छरीसं<br>અਚਿઝં | १३७                 | थन्तेआरी         | ३१         | अम्हारिसो              | 86, co,                 |
| सम्ब्री<br>सम्बर्ध        | <b>१</b> २ <i>५</i> | अन्ते <b>उरं</b> | ३ १        |                        | . १३१                   |
|                           | ७२                  | अन्तोपरि         | 85,        | अम्हेत्य               | े <sup>५</sup> ५ ८५ ६ ६ |
| <b>अच्छुओ</b>             | 88                  | अन्तोवीसंभो      | १९         | सम्हेन्त्र             | ý o                     |
|                           |                     |                  |            |                        | , •                     |

```
एवि—कर् + एवि = करेवि ८ कर्तुम्—करना।

पाल् + एवि = पालेवि ८ पालयितुम्—पालना।

एविणु—कर् + एविणु = करेविणु ८ कर्तुम्—करना।

ला + एविणु = लेविणु ८ लातुम्—लाना।
```

विध्यर्थ कुदन्त

( ७५ ) अपभ्रंश में 'चाहिए' या किसी विधिविशेष के लिए इएन्वर्ड, एन्वर्ड एवं एवा प्रत्यय जोड़े जाते हैं। संस्कृत में जिस अर्थ में तन्य प्रत्यय जोड़ा जाता है या हिन्दी में 'चाहिए' जोड़ते हैं, उसी अर्थ में उक्त प्रत्यय लगाये जाते हैं। यथा—

इएठवर्डं-कर + इएववरं = किरएववरं < कर्तव्यम्।

मर 🕂 इएन्वउं = मरिएन्वउं ८ मर्तन्यम् ।

सह 🕂 इए व्वरं = सिहुए व्वरं ८ सोढ व्यम् ।

एठवरं-कर 🕂 एववरं = करेब्वरं < कर्तव्यम् ।

सर 🕂 एव्वडं = मरेव्वडं ८ मर्तव्यम् ।

सह + एववडं = सहेववडं < सोहव्यम् ।

एवा-कर + एवा = करेवा < कर्तव्यम् ।

मर + एवा = मरेवा < मर्तव्यम् ।

सह + एवा = सहेवा द सोडव्यम् ।

सो + एवा = सोएवा < स्वप्तन्यम् ।

जाग + एवा = जागेवा द जागरितव्यम् ।

#### शीलार्थक

(७६) संस्कृत में शीलधर्म को बतलाने के लिए तृ प्रत्यय लगाया जाता है ; या अपश्रंश में शील, स्वभाव और साध्वर्थ में अणअ प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

अण्अ--हस + अण्ञ = हसण्अ--हसण्ड--हसनशीख।

भस + अण्य = भसण्य-भसण्य-भौंकनेवाला ।

कर 🕂 अणअ = करणअ—करणउ—करनेवाला ।

मार 🕂 अणक = मारणक-मारणव-करनेवाला ।

वजा = सणभ = वजाणभ—वजाणउ—वादनशील ।

#### क्रियाविशेषण

विह्रिड—शीव्र, निचर्डु—प्रगाह, कोड्रु—कौतिक, हहरि—अद्भुत, दुद्दद् — शीव्र एवं जुअंजुअ—अलग-अलग सादि है।

विद्वालु—नीच संसर्ग, अप्पणु—आत्मीय, सर्वुहलु—असाधारण, रवण्ण—सुन्दर, नालिअ, वह—मूर्व और नवल—नया-विचित्र आदि विद्योपणभी अप्रत्रंश में उपलब्ध हैं।

# परिशिष्ट १

# उदाहतशव्दा<u>न</u>ुक्रमणिका

| असहर्ण                 | 90                         | अच्छे <b>रं</b> ३०, ७७, १२७   | अन्तो-त्रीसम्भ-          |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| स माणिस                | C                          | अज्ञा ३३, ६९, १३३             | निवेसिआणं ३१             |
| स सार्वतेण             | ٤                          | अज् ३३,८९                     | अद्दो ६८                 |
| <b>अइसुत्तर्यं</b>     | १८                         | अजोरगो ६३                     | सदं ३४                   |
| अइ <b>मुं</b> तयं      | १८                         | अन्माओ ७८                     | अधण्णो ५६                |
| अइरेगअटुवार            | म ८                        | <b>अ</b> क्षिअं १६            | अधीरो ५६                 |
| अ <b>इ</b> सरिअं       | ४८, १०६                    | अहो १३६                       | अनुसई २१४                |
| <b>अको</b>             | <b>५३, ६८</b>              | अडो १२३                       | अवर्श १०७                |
| अक्खइ                  | <b>५</b> ६                 | अड्ढं १३६                     | अन्नारिच्छो २०३          |
| सङ्घो                  | २७                         | सन्ना ६ ९                     | अन्नारिसो ४७,१०३         |
| अगर्                   | <i>५२</i>                  | अणिउंतयं १८                   | अन्तुन्नं १०७            |
| अगर्ह                  | 68                         | अणिउँतयं १८, ११४              | अप्पडदय १०               |
| सरमञो<br>सरमणी         | १५                         | अणिऊँतयं ११९                  | अप्पज्जो ६९,१६३          |
| आ <b>र</b> घड्         | <b>२</b> १                 | अणिष्टं ७५,१३०                | अप्पण्णू ६९,१३३          |
| अग्धह<br>अग्धो         | ५६                         | अणोउय ९                       | संदर्भ १३७               |
| अन्धा<br>अङ्गणो        | ५३, ६९                     | अर्ण १०५                      | ञप्पाणो १३७              |
| मङ्गारो                | <b>१</b> ६                 | अत्तमाणो १२३                  | अप्तिअं ३१               |
| अन्छअर्<br>अन्छअर्     | <b>२</b> ९                 | अत्थि १३०                     | अप्पेइ ३१                |
| अच्छरसा                | १३७<br>२५, १३८             | अन्तरगयं ३१                   | असुगो ५३, १०९            |
| अन्छरा                 |                            | श्रन्तरप्पा २३                | अमुरिच्छो १०४            |
| 1,50(1                 | २४, २५,<br>७७, १२७         | धन्तपाओ २२                    | अमृरिसो १०३              |
| अ च्छरिसं              |                            | अन्तरिदा २३<br>••े            | क्षमहकेरं ७२             |
| न: न्छार्य<br>सच्छरिजं | ८६, १३७                    | अन्तरं १६                     | अम्हक्केरं ७२            |
| अच्छरीसं               | १३ <i>७</i><br>१३ <i>७</i> | अन्ताचेई ११                   | अम्हारिच्छो ४७, १०४      |
| अचिछं                  | १२७<br>१२ <i>५</i>         | सन्तेआरी ३१<br>अन्तेउरं ३०    | अम्हारिसो ४७,८०,         |
| अच्छी                  | १२५<br>७२                  |                               | १०४, १३१                 |
| अच्छुओ                 | 88                         | अन्तोपरि २४<br>अन्तोवीसंभो १८ | सम्हेत्य २०              |
| •                      | ٥,                         | अन्तावासमा १९                 | सम्हे <del>व</del> ्य २० |
|                        |                            |                               |                          |

एवि—कर् + एवि = करेवि ८ कर्तुम्—करना । पाल् + एवि = पालेवि ८ पालयितुम्—पालना । एविणु—कर् + एविणु = करेविणु ८ कर्तुम्—करना । छा + एविणु = लेविणु ८ छातुम्—छाना ।

विध्यर्थे कृदन्त

( ७५ ) अपभ्रंश में 'चाहिए' या किसी विधिविशेष के लिए इएन्वर्ड, एन्वर्ड एवं एवा प्रत्यय जोड़े जाते हैं। संस्कृत में जिस अर्थ में तन्य प्रत्यय जोड़ा जाता है या हिन्दी में 'चाहिए' जोड़ते हैं, उसी अर्थ में उक्त प्रत्यय लगाये जाते हैं। यथा—

इएव्वरं-कर 🕂 इएव्वरं = किरएव्वरं < कर्तव्यम् ।

मर 🛧 इएव्वडं = मरिएव्वडं < मर्तव्यम् ।

सह + इएव्वडं = सिहुएव्वडं द्रसोढव्यम् ।

एठवरं-कर 🕂 एववरं = करेव्वरं < कर्तव्यम् ।

सर 🕂 एव्वडं = सरेव्वडं 🗸 मर्तेव्यम् ।

सह 🛧 एन्वडं = सहेन्वडं < सोढन्यम् ।

एवा-कर + एवा = करेवा ८ कर्तव्यम् ।

मर + एवा = मरेवा < मर्तव्यम् ।

सह + एवा = सहेवा द्र सोडव्यम्।

सो + एवा = सोएवा < स्वप्तव्यम् ।

जाग + एवा = जागेवा < जागरितव्यम् ।

#### शीलार्थक

(७६) संस्कृत में शीलधर्म को बतलाने के लिए तृ प्रत्यय लगाया जाता है ; या अपअंश में शील, स्वभाव और साध्वर्ध में अणअ प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

अण्ञ—हस 🕂 अण्ञ = हसण्ञ—हसण्ड—हसनशील ।

भस + अणअ = भसणअ--भसणउ--भौंकनेवाला ।

कर 🕂 अणअ = करणअ—करणड—करनेवाला ।

मार 🕂 अणभ = मारणभ—मारणउ—करनेवाला ।

वज्ज= अणभ = वज्जणस—वज्जणउ—वादनशील ।

#### क्रियाविशेषण

वहिछड—शीध, निचट्ड—प्रगाह, कोड्ड—कौतिक, हक्करि—अद्भुत, दुव्वड्— शीध एवं जुअंजुअ—अलग-अलग शादि है।

विद्वालु—नीच संसर्ग, अप्पणु—आत्मीय, सड्डलु—असाधारण, रवण्ण—सुन्दर, नालिअ, वट—मूर्ज और नवल—नया-विचित्र आदि विशेषणभी अपभंरा में उपलब्ध हैं।

| अंगणं              | १६                                      | इंगियागारो            | <b>9</b>    |                 | ६३, ११९          |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| अंगर्मगस्मि        | १८                                      | ફંગુસં, સંગુસં        | 99          | उत्तरीअं        | ६३               |
| અંગ્રિકાં          | <b>१</b> ६                              | इंदहणू                | ५५, ११६     | उत्तिमो         | २९, ८४           |
| अंतरं              | <b>१</b> ६                              | ईडही                  | १३६         | उत्थारो         | १२३              |
| अंतेसारी           | <b>ζ</b> ξ                              | ईसरो                  | ६९          | <b>उदओ</b> ल्छ  | १०               |
| अंतेड <b>रं</b>    | ८६                                      | इसो<br>इसो            | १३          | उद्द ४४         | , ४७, ५१         |
| अंबं               | ३४, १३७                                 | इरामगऊसर<br>इहामिगऊसर | •           | उपलं            | २२               |
| अंबिलं             | <b>?38</b>                              | <b>उ</b> हर्द         | ५१          | उम्बरं          | २३               |
| अं <mark>यु</mark> | 80                                      |                       | १०१, १०५    | उम्हा           | ८०, १३१          |
| इस<br>इस           | ९०                                      | उक्कत्तिओ             | ७७          | <b>उ</b> छाओ    | 98               |
| इसव <i>वः</i>      |                                         | उका                   | २१, ६८      | <b>उ</b> ल्लं   | ३४, ८९           |
|                    | ान् १५<br>सावसाणे ३६                    | उ कि हुं              | 88, 86      | उवमा            | 98               |
| इअ` कुसु           |                                         | उक्तेरो               | ३०, ८६      | उवज्भाओ         | ७८               |
|                    | मसरो ३६<br>अवसाणे २०                    | उक्तंठा               | १६, २१      | उवणिसं, णी      | ाअं ३८, ९३       |
| इआणि<br>इआणि       | १९                                      | उक्खअं                | ३२          | <b>उ</b> वह     | १३८              |
| इआणि               | <b>१</b> ९                              | उक्खयं                | 66          | <b>उवासगो</b>   | ११०              |
| इक्खू              | , ,<br>१२४                              | उक्खाअं               | ३२          | उवरि, उर्वा     | रें १८           |
| इ <u>ङ्गा</u> लो   | , \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ | उरगइ                  | <b>२</b> २  | <b>उवस</b> ग्गो | 98               |
| इट्टी              | ७५, १३०                                 | उच्चअं                | १०५         | <b>उं</b> वरो   | १२३              |
| इड्ढी              | १७ - १                                  | उच्छण्णो              | 8 5         | उच्चीढं         | 89               |
| इद्धी              | . 96                                    | उच्छवी                | १२७         | <b>डसभम</b> जिङ | i १५             |
| इन्धं              | ५<br>५३                                 |                       | ७३, १२५     | उसहो :          | ४४-४६, १०१       |
| इसि                | २८, ८४, १३:                             | उच्छाहो               | ४१, ७७, १२७ | उस्सवो          | २२               |
| इसिगुत्तं          | ो १०                                    | ০ ওছন্তু-জ            | ड्डी ६३     | उसो             | २ ७              |
| इसिदत्तं           | १०                                      | ० उच्छुओ              | १२७         | ऊआसो            | 90               |
| इसी ४              | ३, ४७,९८,१०                             | ५ उच्छ                | ७२, ९१, १२२ | ऊसओ, उ          | सबो ४१           |
| इह्                | _                                       | ७ उनू                 | . 84        | ऊसारिओ          | ७७               |
| इहाउ               |                                         |                       | ४६, ७१, १०५ | ऊसित्तो         | 88               |
| इहासि              |                                         | ζ.                    | ७९          | <b>ऊहसिअं</b>   | 90               |
| -                  | -                                       | ६५ उण्णयं             | •           | एआरह            | <b>११</b> ६, १२२ |
|                    | हो २९, ६४, १                            | •                     |             |                 | • •              |
|                    | भज्जो ६९,१                              |                       | •           | 2-1114741       | 80, 208          |
| इागः               | भण्णू ६९,१                              | ३३ उत्तमि             | ड्डि १४     | एक्षो           | ७१               |

| अरिहइ                | <b>१</b> ३४     | अहिआई          | २८               | आयरिय उट                        | ाज्झाय १०     |
|----------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>अरिहो</b>         | १३४             | अहिअं          | ५ ५              | आरक्खाधि                        | हते ७         |
| अलच <b>ुरं</b>       | १३८             | अहिरगहो        | २२               | <b>आरम्भो</b>                   | १७            |
| अलसी                 | ११४             | अहिज्जो        | ३०, ६९           | भासारो                          | ३४            |
| अलाड                 | ६१              | अहिण्णू        | ३०, ६९           | आसो                             | २७            |
| अलाबू                | ६१              | अहिमन्नू       | ६२               | आहर्ड                           | 99            |
| अछिअं                | ३८, ९३          | अहिमुको        | १८               | आहरणं                           | ५ ६           |
| <b>ग्र</b> लिहिंद्रा | ं ५५            | अहिमुंको       | १८               | आहिआई, व                        | महिक्षाई २८   |
| अल्लं                | ३४              | अहिवन्नू       | ६२, ११२          | आवर्ज                           | १०७, ११४,     |
| अव                   | १३८             | अहो अच्छ       | •                | आवत्तओ                          | હફ            |
| अवआसो                | 90              | भाअद्रो        | 98               | आवत्तणं                         | ७ ६           |
| अवक्खन्द्रो          | ७४, १२५         | आओ             | ६६, १२३          | आवसहो                           | ११५           |
| अवगअं                | ٠               | आइदी           | 99               | ओ                               | १३८           |
| अवजसो                | ६२              | आइरिओ          | ३३, ८९           | ओआसो                            | 90            |
| <b>अव</b> ज्जं       | ७७, १२८         | आउर्जं         | १०७, ११४         | ओज्भरो                          | ९२            |
| अवदालं               | ६५, १२०         | आउण्टणं        | ٩ <b>३, ११</b> १ | ऒप्पिअं                         | ३१,८७         |
| अवयवो                | <b>&amp; o</b>  | भाउदी          | 99               | ऒप्पेइ                          | ८६            |
| अवरण्हो              | ८०, १३३         | आउसं           | १३८              | ओमर्लं                          | २६            |
| अवरिं                | 68              | आगओ            | ξĘ               | ओमालं                           | ३६            |
| अवसदो                | 90              | आगमण्णू        | ३०, ८६           | ओछी                             | ३४, ९०        |
| अवसरइ                | ५०              | आगारिसो        | <b>५३, १०</b> ९  | ओल्लं                           | <b>३४, ९०</b> |
| अव <b>ह</b> डं       | ५९, <b>१</b> १३ | आगारो          | ५३, ११०          | ओसधं                            | ११६           |
| अवहयं                | ११३             | आचरिओ          | دی               | ओसरइ                            | <b>9</b> 0    |
| अवहं                 | १३८             | आहत्तो         | १३८              | ओसिअन्तो                        | ३८            |
| असहज्जो, अ           | ासंहज्जो ९०     | आहिओ           | १०३              | ओ <b>सि</b> अंतं                | ९२            |
| असारो, आ             | सारो ३४,८९      | आणा            | १२९, १३३         | ओहणं                            | ५०            |
| <b>असुगो</b> ं       | १०९             | आणास्वरू       |                  | ओहसिअं                          | 90            |
| <del>अस्</del> सं    | ३४              | भाणारुखम       |                  | ओहिडं                           | ११३           |
| <b>अहरुट्ट</b>       | ३४              | आणा <b>लो</b>  | १३८              | ओइयं                            | ११३           |
| <b>अह्</b> व         | ३२, ९९          | आणिअं          | •                | अंको                            | <b>२</b> २    |
| अहवा                 | ३२              |                | ग्फंसो २८,८३     | अंको <b>छते</b> ल्लं<br>• रे-रे | ११२           |
| अहाजाअं              | ६३              |                | ६, ५४, ११७       | अंको <b>छो</b><br>              | ११२           |
| अहावरा               | b               | <b>आयार</b> मा | ३३, १३९          | अंगअंगम्मि                      | . 85          |

|           | 0.6           | इंगियागारो     | b               | उत्तरिजं ६                | ર, <b>११</b> ९                      |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| क्षंगणं   | <b>१</b> ६    | इंगुअं, अंगुअं |                 | उत्तरीओं                  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| अंगमंगिम  | १८            |                |                 | उत्तिमो                   | २९, ८४                              |
| अंजिअं    | <b>१</b> ६    | इंदहणू         | ५५, ११६         | उत् <b>भाग</b><br>उत्थारो | १२३                                 |
| अंतरं     | <b>१</b> ६    | ईड्डी          | १३६             | उरवास<br>उदओल्छ           | १०                                  |
| अंतेआरी   | ८६            | ईसरो           | ६९              | •                         |                                     |
| अंतेउरं   | ८६            | ईसो            | १३              |                           | 86, 99                              |
| अंबं      | ३४, १३७       | ईहामिगऊसर      | म १०            | <b>उ</b> ष्पत्तं          | <b>२२</b>                           |
| अंबिलं    | १३४           | <b>उ</b> इदें  | ٩ १             | <b>उम्बरं</b>             | २ ३                                 |
| अंसु      | <i>१७</i>     | उक ६०,         | १०१, १०५        |                           | ८०, १३१                             |
| इअ        | 90            | उक्कत्तिओ      | ७७              | <b>उ</b> हाओ              | ५४                                  |
| इक्ष वचः  | तम् ३६        | उका            | २१, ६८          | <b>उ</b> ल्लं             | ३४, ८९                              |
| इअ जंपि   | भावसाणे ३६    | उ किट्टं       | ४४, ९८          | उवमा                      | 68                                  |
| इअ` कुपृ  |               | उकेरो          | ३०, ८६          | उत्रज्भाओ                 | ७८                                  |
|           | अवसाणे २०     | उक्तंठा        | १६, २१          | उवणिसं, णीव               | नं ३८, ९३                           |
| इक्षाणि   | १९            | उक्खअं         | ३२              | <b>उ</b> वहं              | १३८                                 |
| इआणि      | . १९          | उक्खयं         | ۵۵              | <b>उवासगो</b>             | ११०                                 |
| इक्ख्     | १२४           | उक्खाअं        | ३२              | उवरि, उवरिं               | १८                                  |
| इङ्गाली   | 42            | उरगइ           | २२              | उवसंगो                    | ٩ ٧                                 |
| इट्टी     | ७५, १३०       | उच्चक्षं       | १०५             | उंवरो                     | १२३                                 |
| इड्ढी     | પ્રેર         | उच्छण्णो       | ४१              | उन्बीहं                   | 99                                  |
| इद्धी     | . 96          | उच्छत्रो       | १२७             | <b>उ</b> सभमजिअं          | १५                                  |
| इन्धं     | ५३            | <b>उ</b> च्छा  | ७३, १२५         | उसहो ४                    | ४-४६, १०१                           |
| इसि       | २८, ८४, १३२   | उच्छाहो        | ४१, ७७, १२७     | उस्सवो                    |                                     |
| इसिगुत्तं | ो १००         |                |                 | <b>उसो</b>                | २७                                  |
| इसिदत्तं  | १००           | उच्छुओ         | १२७             | ऊआसो                      | ٠ ٩٥                                |
| इसी ४     | ३, ४७,९८,१०५  | उच्छ           | ७२, ९१, १२२     | कसभो, कर                  |                                     |
| इह्       | ş u           | 3 जू           | . 84            | <b>जसारि</b> ओ            | 00                                  |
| इहाउद     |               | ৽ ভড়নু        | ४६, ७१, १०५     | ऊसित्तो                   | 88                                  |
| इहामि     | •             | ० उहो          | ७६              | <b>ऊहसिअं</b>             | 90                                  |
|           | , अंगारो ८    |                | २३              | एआरह्                     |                                     |
|           | ते २९, ६४, १२ | -              |                 |                           | •                                   |
|           | स्जो ६९,१३    |                | ८७              |                           | , ,                                 |
| होंगेव    | मण्ण् ६९,१३   | ३ उत्तमि       | ड्डि <b>१</b> ४ | एभो                       | υ <b>ર</b>                          |
|           |               |                |                 |                           |                                     |

| पुओ एत्थ        | १२               | कउक्खेभभो       | ५०         | कम्पइ       | १७                |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|
| एअं             | ६०               | कउरवो           | ५०, १०८    | कमो         | ८१                |
| एकमेकेण         | १८               | कडला            | 90         | कम्मो       | १३८               |
| एक मेक          | १८               | कडलो            | १०८        | कम्हारा ८०  | , ९२, <b>१</b> ३१ |
| एकेकेण          | १८               | <b>फ</b> डसर्लं | १०८        | कम्हारो     | 60                |
| एकेकं           | •<br>१८          | कडहा            | २५,१३८     | क्यरगहो     | ५१, ५३            |
| एको             | ७१, १३७          | कउहं            | ११६        | क्षयण्णू    | ८६                |
| पुगत्तर्ण       | • १३             | कडसासा          | 88         | क्यणं       | <b>१</b> १५       |
| पुर्गिदिय       | ? Y              | ककोडो           | १७         | कयन्घो      | ६२, ११८           |
| पुगूण           | <b>\$</b> 8      | क्रह्य          | ७३, १२५    | कर्यं       | ११३               |
| पुगो<br>पुगो    | <b>५३, ११७</b>   | कच्छो           | ७२, १२५    | कयलं        | १३७               |
| एत्तिअमेतं,     | •                | क्कां           | ७८, १२८    | कयं         | ९६                |
| 3,,             | ९०               | कञ्चओ           | १६         | करली        | ११६               |
| <b>ए</b> ह्थ    | ३१, ८६           | वहं             | ७५, १३०    | करणिजं      | ६३                |
| <b>एमे</b> व    | १२३              | कडणं            | <b>ે</b>   | करणीअं      | ६३                |
| पुरावणो         | 80, 800          | कडं             | ११३        | कररुहोरंप   | ११                |
| •               | . १०४            | क्रणअं          | ६१         | करिअरोरु    | 9                 |
| _               | ९, ९४, १०४       | कणयं            | ११७        | करिसो, करी  | सो ३८, ९३         |
| एव              | १९               | क्रणवीरो        | १२०        | कलओ         | 66                |
| एवमेअं, एव      | मिदं १६          | कणेरः           | १३८        | कलमो        | ३२                |
| <b>एवं</b>      | <b>१</b> ९       | क्रणेरु उसिअं   | · ·        | कळुणो       | ६४, १२०           |
| <b>एवं</b> जेदं | १६               | कणेरुसिअं       | 6          | कलंबो       | १७, ११६           |
| एसमो            | <b>૨</b>         | क्रवणुप्परु     | <b>१</b> ४ | कल्हारं     | ८०, १३३           |
| क्रभगहो         | <b>२२, ५१</b>    | <b>क</b> ण्टओ   | १६         | कविद्यो     | <b>१</b> १६       |
| कआवराह          | v                | कण्डं           | १६         | कवड़ो<br>-  | <b>१</b> ३६       |
| कअं             | ४२, ६०           | क्ण्णडरं        | २२         | कवाली       | ५४                |
| कइअवं ४         | ८,१०६,११९        | कणिणआरो         | १३७        | कविणो       | 82                |
| कफ्फलं          | २ २              | कण्हो ४४        | , ७९, १३२  | कवोछो       | 48                |
| <b>क</b> हमो :  | २९, ८४           | कत्तरी ·        | ७७         | कसणप्रक्वो  | ९७                |
| कइरवं           | ४७ <b>, १</b> ०७ | कत्थइ           | <b>५६</b>  | <b>कसाओ</b> | <b>६</b> ६        |
| कइछासो          | ४८, १०७          | कत्तिओ          | ७६         | कसायो .     | १२२               |
| कइवाहं          | 939              | कमडो            | <b>५</b> ६ | कह          | , <b>१</b> ९      |
| कई              | <b>५</b> २       | कसंधो           | ६२, ११८    | कद्दइ       | <b>११</b> ६       |

| उदाहृतशब्दानुक्रमिएक | T |
|----------------------|---|
| 0416116124131111     | ٠ |

| कहमवि, कहेँपि          | क्रहमिब, कर्हेंपि १९ किदी |                   | १८              | कुढारो          | ५६               |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| कहावणो                 | ٥o                        | किमवि, किंपि      | २०              | <b>कुदलं</b>    | १३०              |
| कहेहि                  | ५ ५                       | किमेअं, किमेदं    | १६              | <del>इ</del> दो | १५               |
| कहं                    | १९, ५५                    | किल्म्मइ          | १३४             | कुष्यलं         | <i>ξ υ</i>       |
| काउआण, काउ             | आणं १८                    | किलिहं            | ८१              | कुष्पिसो, वु    | ज्यासो ९८        |
| ,<br>काउण              | १८                        | कि <b>छि</b> ट्ठं | १३४             | कुम्भआरो        | १३               |
| <b>फा</b> डणं          | <b>१</b> ९                | किछिण्णं          | ८१              | कुमरो           | ३२               |
| काउँभो                 | 288                       | किलिन्नं          | <b>१</b> ३४     | कुमारो          | ३२               |
| कायमणी                 | 93                        | किलिस्सइ          | ८१              | कुम्भारो        | १३               |
| कायरो                  | ११४                       | किलेसाणल          | v               | कुम्हाणो        | ८०, १३१          |
| कालओ                   | <b>३</b> २                | किछेसो            | ८१, १३४         | कुसुमुप्पयरं    | •                |
| कालायसं                | દર                        | किलंतं            | १३४             | कुसो            | ६६, १२१          |
| <b>का</b> लासं         | ६७, १२३                   | किवणो             | ४२              | केठवो ४         | ٥, ٩७, १०७       |
| कालेण, काले            |                           | किवा              | ४२, ९८          | केणवि, केण      | गावि १९          |
| काछो                   | 43                        | किवाणं            | ४३, ९८          | केरचं           | ४८, १०७          |
| कासइ                   | ,<br>२७                   | किविगो            | २९, ९८          | केरिच्छो        | १०७              |
| कासभो                  | २७                        | किवो              | ४४, ९८          | केरिसो          | ३९, ४७, ९४       |
| कासवो                  | २ ६                       | किसरा             | ९८              | केलासो          | 80, 800          |
| कासा                   | 5'9                       | किसरो             | ४३              | केलं            | १३७              |
| कासं                   | . १९                      | किसरं             | १०५             | केवहो           | ७६, १२९          |
| काहरूो ६               | ५,११४,१२०                 | किसलं             | ६७, १२३         | केसरं           | १०५              |
| काहावणो                | १३७                       | किसलयं            | ६७              | केसुअं, वि      | हमुअं ९२         |
| कि, किं                | <b>१</b> ९                | किसा              | १८              |                 | कोऊहलं ७१,       |
| किअं                   | ۶ و                       | किसाण्            | ४२, ९८          | ٠,              | 89, 88           |
| किई                    | ४२, ९८                    | किसिओ             | १८              | कोउहरलं         | <b>08, 83</b> 6  |
| किचा                   | ९८, १२६                   | किंसुअ, किं       | <b>पुअं १</b> ९ | कोत्थुहो        | १०९              |
| किची                   | ९८, १३५                   | किसो              | ४३              | कोंचो           | 89 <b>, १</b> ०९ |
| किचं                   | 83                        | किंति             | २०              | कोहिमं          | .,               |
| कि <b>च्छं</b>         | ४३, ९८                    | कीलइ              | ५७              | कोट्टागाः       |                  |
| किडी<br>किणे <b>दं</b> | १२०                       | , कीला            | ११२             | कोत्थुहो        | 86               |
| ाकणद<br>किण्हो         | <b>१</b> ६                | कुन्खेअओ          | , -             | कोन्तलो         | ४२               |
| ाक्ष्या<br>कित्ती      | 88                        | •                 | · ·१२ q         | कोप्परं         | , <i>९६</i>      |
| 1779)                  | .७ફ                       | কুচ্নতী           | ७३, १२५         | कोमुई           | 88, 800          |
|                        |                           |                   |                 |                 |                  |

| कोसिओ                      | ४९, १०९                  | खाणू            | ७२          | गरुओ, गुरुओ ४०, ९४ |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| कोसंबी                     | ४९, १०९                  |                 | , १२४       | गरुई ३९,९४         |
| कोहण्डी                    | ९६, १३७                  | खी <b>रं</b>    | <b>१</b> २४ | गरुलो ५७           |
| कोहलं                      | १३७                      | बीएओ            | 806         | गरिहा १३४          |
| कोंड                       | ٠.<br>و <i>ن</i>         | खीछो            | 806         | गलोइ ४०, ९६, ९९    |
| कंकोड <u>ो</u>             | `<br>१७                  | खुज्जो          | १०          | गहिअं ३८           |
| <sub>जनगड</sub> ा<br>कंचुओ | १६, १२६                  | खुडुगेगावलि     | १०          | गहिरं ३८, ९३       |
| कंटओ                       | १६                       | खुडिओ, खंडिओ    | ८५          | गहीरिअं १३५        |
| कटका<br>कंडसुत्तउरस्थ      | •                        | खुड्डिओ         | ३०          | गहो ६८             |
| क <b>े</b> डुसइ            | -                        | खेडओ १२४        | , १३५       | गाङ १०८            |
|                            | 99                       | खोडझो           | <b>૧</b> ૨૪ | गारवम् १०८         |
| कंडुया<br>कंडुयणं          | ९६<br><b>९</b> ६         | खंदो            | १२५         | गाढ-जोव्वणा : ६३   |
| <sub>જા</sub> હુવળ<br>જાંહ | १ <i>६</i>               | खंधावरो         | ७४          | गामणीइहासो ८       |
| <sup>कड</sup><br>कंथा      | <b>९</b> ५<br><b>५</b> ६ | <b>खंधावारो</b> | १२५         | गामणीसरो ८         |
| कथा<br>कंपइ                | <i>५</i> ६<br>१७         | खंधुक्खेव       | ११          | गामेणी १०          |
|                            |                          | _               | 3, 829      | गाहा ५५            |
| कसिओ                       | ९, ८७, ३३<br>३३, ८७      | खंभो ५६,१३०     |             | गिठी १७            |
| <sub>यगल</sub> ा<br>खओ     | ४२, ७७<br>७२, १२४        | गआ              | ५२          | गिट्टी ४३, ९८      |
| खड्अं<br>खड्अं             | २२, <i>६</i> २८<br>३२    | _               | १, ६०       | गिड्ढी ४३          |
| खइ <i>रं</i> , खाइरं       |                          | गइंद            | १३          | गिद्धी ९८          |
| खग्गडसभ                    | १०                       | गउ .            | १०८         | गिम्हो ८०, १३१     |
| खगो                        | <b>२</b> १               | गडभा ३०,८५      | , १०८       | गिरा २४            |
| खट्टा                      | ٠ <b>٠</b>               | गडओ ३०,८९       |             | गिरिलुष्ठिओअहि ९   |
| खडगो                       | ,<br>ço                  | गउरवं           | १०८         | गिरिं १५           |
| खणो                        | სჭ                       | गडडो ५०         | , १०८       | गिलाइ १३४          |
| खण्डिओ                     | <b>ફ</b>                 | गऊ              | १०८         | गिलाणं १३४         |
| खण्णू                      | ७२                       | गजइ घणी         | <b>५</b> ६  | गुछं १७            |
| खप्परं                     | १०९                      | गज़नते खे मेहा  | <b>9</b> Ę  | गुन्कं ८०, १२८     |
| खमा                        | ,<br>v3                  | गङ्घो           | १३६         | गुडोदन १ <b>१</b>  |
| खलिओ                       | २२                       | गन्ध            | १२          | गुत्तो २२          |
| खहीडो                      | ३ ३                      | गन्धो           | ५३          | गुरुओ ४०           |
| खसिओ                       | १११                      | गविभणो          | ११४         | गुरह्यावा ३४       |
| खाइअं                      | - ३२                     | गमणूसुझ         | <b>ś</b> 8  | गुस्त्री ८१        |
|                            |                          |                 |             |                    |

| गुंफइ                    | ६१                      | चचरं                        | <b>१</b> २६               | चंदो, चंद्रो          | १७, ६८              |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| गूढ उअरं, गृ             | -                       | चडू , चाडू                  | <b>३</b> २                | रही<br>रही            | १२२                 |
| गेज्भं                   | ., ço                   | चन्दो<br>चन्दो              |                           | छट्टो                 | २२ <b>, १</b> २२    |
| गेडुअं                   | ₹ <b>१</b>              | वन्द्रा<br>चविला            | १७                        | छड्डी                 | १३६                 |
| गेंदुअं                  | ८६, ११०                 | चावला<br>चमरं               | <i>५७</i>                 | <b>छ</b> हो           | <b>१</b> ३६         |
| गोद्वी                   | ,<br>२२                 | चमर<br>चम्मं                | ३२                        | छणो                   | ७३, १२४             |
| गोदमो                    | 88                      |                             | <b>२२</b>                 | छत्तपण्गो             | २९ <b>, १</b> २२    |
| गोरिहरं, गोरी            |                         | चग्रह<br>चलणो               | १२६                       | छत्तिपण्णो            | 39                  |
| गोरी                     | <b>१</b> ४९             | चलणा<br>चवेडा               | ६४                        | छप्पहो                | १२२                 |
| गंभीरिअं                 |                         | <sup>चवडा</sup><br>चविडा    | १०५                       | <b>इमा</b>            | ७३, १२४             |
| गंगारज<br>गिंठी          | १३५                     | चावडा<br>चविल <b>ा</b>      | 90, 809                   | <b>छ</b> मी           | १२१                 |
| ાગઠા<br>ગું છં           | . १७                    |                             | ११२                       | छमुहो                 | १२ <b>२</b>         |
| ઘ <b>સં</b>              | १७                      | चाओ<br>चाई                  | १२६                       | <b>छ</b> यं           | ७३, १२४             |
|                          | ४२                      | •                           | <b>१</b> २६               | छारो                  | ७३, १२४             |
| घट्टो                    | ४२, ९०                  | चाउरन्त<br>चाउँडा           | २८                        | छाली                  | १११                 |
| घडड्                     | 90                      | चाउडा<br>चिट्टइ             | 999                       | छालो                  | ? ? ?               |
| घडो<br>घरं               | <i>५७</i> , <b>१</b> १२ |                             | 90                        | छावो                  | १२ <i>१</i>         |
| <sup>धर</sup><br>घाणिदिय | १३८                     | चिण्हं                      | ३५                        | छाहा                  | ξ¥                  |
| -                        | <b>\$8</b>              | चिलाओं<br><del>चिल्लो</del> | ६४, ११०                   | छिरा                  | - १२१               |
| घिको<br>०                | १३८                     | चिहुरो<br>                  | ११०                       | छिहा :                | ٥٥, १३ <sub>६</sub> |
| घिणा<br>- कि-            | 39                      | <i>નુક્રું</i><br>->        | <b>११</b> ३               | छीअं                  | 80, 62              |
| घुसिणं<br>घंटा           | ४२, ९८                  | चेण्हं                      | ३ ५                       | छीणं                  | ७२, १२४             |
| वटा<br>चइत्तो            | 98, <b>१</b> ०७         | चुण्गो<br>३-२               | ₹8                        | छीयं 💮                | <b>१</b> २४         |
| चइ सं<br>च इसं           | ०५, <b>१</b> ०६         | चेत्तो<br>=ोो               | ४९, १०७                   | <b>छीरं</b>           | ७२                  |
| चउट्टो                   | <b>१</b> ३६             | चोग्गुणो<br>चोव्वारो        | १३७                       | <b>छु</b> च्छें       | ११३                 |
| चउत्थी                   | ३६, १३७                 | चाव्यास<br>चोह्थी           | १३८                       | छुण्गो                | ७३, १२४             |
| चडत्थो                   | <b>१</b> ३७             | चात्या<br>चोत्थो            | <b>१</b> ६, १३७           | छुरो                  | १२४                 |
| चउद्दशी                  | ३६ <b>, १</b> ३८        | यात्या<br>चोद्सी            | <b>१३७</b>                | छुहा २५,              | ७३, १२३             |
| चउद्द                    | <b>१</b> ३७             | चोद्दता<br>चोद्दह           | ३६ <b>, १</b> ३८          | छ्दं                  | १३८                 |
| चडव्यारो                 | १३८                     | चोरि <b>अं</b>              | १३७<br>- <b>१</b> ३५      | छेत्तं<br><b>∹</b> `` | ७३, १२५             |
| चकाओ                     | १३                      | घोरो                        | • <b>• • • •</b>          | छं <b>सुहो</b>        | १६                  |
| चक्                      | ६८                      | चंदिमा                      | <b>१</b> २<br><b>१</b> १० | जभा                   | ₹३                  |
|                          | ३२                      | •                           | 110                       | जओ                    | ६०                  |

|                        | - 0. 2                   |            |                           | १११           |
|------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| जइत्थ २०               | जारिसो ४७,               | १०४        | भागं ७८                   | , १२८         |
| जइमा २०                | जारो                     | ५३         | भायइ                      | १२८           |
| जइसं ४७                | जालाः भेप्पन्ति          | ७ ३        |                           | १२५           |
| जहहं २०                | जाछोछि                   | १०         | <b>क्ती</b> णं            | १२५           |
| जडँणयङं ११             | जाव                      | २३         | झुणी २                    | ९, ८५         |
| जउँणा ११९              | जिअइ, जिअड               | ३८         | <sub>छ</sub> -।।<br>टक्को | ۰, - ر<br>و ه |
| जक्खो १२४              | जिणधम्मो                 | <b>९</b> ६ | टगरो<br>टगरो              | ११३           |
| जजो ७८, १२८            | निज्यो                   | ३९         | टसरो                      | ११३           |
| जहो १२६                | जिण्हू                   | १३२        | ट्वरो<br>ट्वरो            | <b>१</b> १३   |
| जडिलो १११              | जि <b>णि</b> द           | १३         | दूबरा<br>ठड्ढो            | <b>१</b> ३६   |
| जढलं ६५                | जिब्भा                   | १३१        | ~                         |               |
| जण्हू ७९, १३३          | जिभिद्यि                 | १४         | ठविओ, ठाविओ               |               |
| जण्णवकेण २१            | जिवड                     | ९३         | ठविअं, ठाविअं             |               |
| जमो ६२,११९             | जीआ .                    | ८२         | ठाई                       | <i>५७</i>     |
| जम्मो ७९, १३१          | जीओ                      | ५२         | _                         | १, ८९         |
| जलअरो, जलचरो ' ५३      | जीअं                     | -१२३       | डड्ढो                     | ११५           |
| जलमइअं, जलमअं ८७       | जीहा ९१,                 | १३१        | डब्मो                     | ११५           |
| जलोह ११                | ्<br>जु:                 | १२७        | डरो                       | ११५           |
| जलं 🕐 १५               | द्धार्ग ६७,              | १३१        | <b>डस</b> इ               | ६०            |
| जवर्णिजं, जबगीअं ६३    | ज्ञादुच्छइ ७७,           | १२७        | <b>डस</b> णं              | ११९           |
| जसो २३,६२,११९          | <b>ज्</b> ज्जो           | ३९         | <b>डह</b>                 | ११५           |
| जह, जहा ३२,८९          | द्धण्णं, जिण्णं          | ९३         | <b>डह</b> ड्              | ξo            |
| जहुणं ५५               | जुत्तमिणं, जुत्तंइणं     | १६         | डाहो                      | ११५           |
| जहिद्धिलो ३९           | जुम्मं ,                 | १३१        | डिंभ <u>ो</u>             | 90            |
| जहुट्टिस्रो ३९, ६४, ९२ | जेणहं 💮                  | v          | डोला                      | ११५           |
| जा १२३                 | जोओ 🦠                    | १२७        |                           | ११५           |
| जाइ ६२,११३             | जोइसिंद                  | १३         | डंड <u>ो</u>              | १ <b>१</b> ५  |
| जार्ग ४७               | जोग्गो                   | २१         | डमी                       | ११५           |
| जादिसं ४७,६९           | जोण्हा ७९,               |            | <b>हंस</b>                | ११५           |
| जामाउओ ४५,१०१          | जीव्यणं ४९,७१,           |            | णञ्जूषा .                 |               |
| जामादुओं १४५           | ज <sup>ै</sup> १५<br>मओं | 996        | णक्षरं<br>णक्षो           | ५१            |
| <b>जारि</b> १०४        | चा वा १                  | १२६        | ्र हे                     | 11            |

| ण आणामि                   | ۷                       | णि≅ां                 | ७ ६        | तए              | २ १ ७       |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|
| ण आणासि                   | ۵                       | णिडालं २              | .९, ६५, ८५ | तक्करो          | ७४          |
| ण आणीयदि                  | 6                       | णिद्या                | ३५         | तच्चं           | ७७, १३५     |
| · ·                       | १, ११७                  | णिरक्षो               | 30         | तणं             | ४२, ९७      |
| ण उणा, ण उण               |                         | <b>णिरावा</b> र्ध     | २३         | त्तत्थं         | ้งง         |
| णडहो ,                    | ٩ १                     | णिरुत्तरं             | <b>२</b> ३ | तम              | २३          |
| णक्कंचरो                  | <b>વ</b> ૨              | णिवडइ                 | <b>३</b> ७ | तमवि            | २०          |
| णङ्गलो                    | ६५                      | णिव्वुअं              | 88         | तयाणि           | ६८, ९३      |
| •                         | , १२६                   | णुब्बुई               | ४९         | तरू             | , ५३        |
| णदृक्षो                   | νε                      | णिब्बुदं              | 88         | तलबेंटं, ता     | लवेंट ३२,८८ |
| णडालं २९,६                | ५, १२१                  | णिसाअरो               | 33         | तछायो           | , 90        |
| णडो<br>•                  | ५६                      | णिसासो                | <i>३ ७</i> | तलायं           | ११२         |
| णपहुष्पंत                 | ٥                       | णिसिअरो               | ३३         | तह, तहा         |             |
| णयरं                      | ५१                      | णिस्सद्दो             | ३७         | तहांच, तह       |             |
| णरासो                     | ३२                      | णिहुअं                | ं ४९       | सद्दा ं         | 3 <b>3</b>  |
| वारी                      | ६१,११७                  | णुमज्बइ               | ३७, ९१     | ताओ             | ξο          |
| णबहुत्त                   | G                       | गुमण्गो               | ३ ७        | ਗਰਿਸ਼ੰ          | . ૪૭        |
| णवेला                     | १०                      | णुमन्नो               | ९१         | तादिसं          | ્ર ૪૭       |
| णसहिअपडिबो                | -                       | णेइ                   | ११७        | तारिक्          | . 6 0 8     |
| णसहिआछोअ                  |                         | णेदा                  | ३ ५        | तारिच्छो        | १०४         |
| णहं                       | २३, ५५                  | णोआ                   | ٩ <b>१</b> | तारिसो          | 80, 808     |
| गहुप्तस्र                 | 88                      | णोमछिअ                | ा ३५       | तात्र           | <b>२</b> ३  |
| णागअ                      | ৩                       | णंगल <u>ं</u>         | १२१        | तिअसीस <u>ो</u> | १३          |
| <del>-</del>              | ८९, १२९                 | ण्हाओ                 | १३२        | तिक्खं          | <b>१</b> ३  |
| णास्त्रवह                 | v                       | ण्हाऊ                 | ७९         | तिग्गं          | १३१.        |
| णाहिलअइ                   | v                       | णहाणं                 | ७९         | तिण्हं          | १३३         |
| णालंकिदा                  | v                       | ण्हाविओ               | • •        | तिणुवी, त       | गुई ८१      |
| णाहलो                     | ६५, १२१                 | तआ                    | ३ ३        | वित्तिरो        | ·90         |
| ਗਿ <b>ਕ</b> ਜ਼ਂ<br>ਗਿਤਕਾਂ | ९७                      | तओ                    | € 0        | तित्तं          | १८          |
| णिउस<br>णिउस्कण्डं        | 84                      | तइ<br>===:*           | ३३         | तित्थयरो        | 98          |
| णिडक्कण्ठ<br>णिचलो        | 28                      | त <b>इअं</b><br>चन्हो | ३८, ९३     | तित्थं          | ३४, ३९      |
| णिचोडग                    | . २२, ७ <i>७</i><br>. ९ | तइजी<br>स्टब्स        | 888        | तिष्पं          | -83         |
| (-स्वार्क्स               | ·                       | तइसं                  | 80         | तिम्मं          | १३१         |

| ~~,           |                     |                |                  |                       |                 |
|---------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| तिरिच्छि      | १३२                 | थुई            | ७९, १२९          | दणुइन्दरुहिरलिसो      |                 |
| त्तीसा १९,    | ९१ <b>, १</b> ३८    | <b>યુ</b> ક્ષો | ७१               | दणुवहो                | ६२३             |
|               | ં હર                | थूणो           | १०५              | दणू                   | १२३             |
| तुण्हिको '    | ૦૨ <b>, ૧</b> ૨૭    | थिण्णं         | ३३, ७२           | दरिओ                  | १०३             |
| <b>तु</b> ∓ह  | ११९                 | थीणं           | ३३, ७२, १२९      | दुरिसणं               | <b>१</b> ३४     |
| तुम्हकेरो     | ११८                 | थूलमद्दो       |                  | दिलिहाइ ६             | ३ <b>, १</b> २० |
| तुम्हारि      | १०५                 | थूछो           | १२ <b>१</b>      | दृष्टिद्दो ६१         | ३,१२०           |
|               | १०५                 | धुवओ           | ८९               | द्वरगी, दावरगी        | ३२              |
| तुम्हारिसो ४५ | ,६३,१०५             | थेणो           | १०५              | दवो                   | ५३              |
| तुरिअं        | ८५                  | थेरि <b>अं</b> | १३५              | दस ६१                 | ६, १२१          |
| तूहैं ३९,     | ९३, १३७             | थेरो           | १३८              | दसर्गं                | १७              |
| तेणं          | १८                  | थेवं           | १३८              | दसमुहो                | ६६              |
| तेत्तीसा      | १३८                 | थोअं           | ७९ <b>, १</b> २९ | दुसरहो                | इ इ             |
| तेरह ११६, १   | २२, १३८             | थोक            | १३८              | दह                    | <b>१</b> २२ '   |
| तेरहो         | ३०                  | थोणा           | ९६               | दहबछो . ६१            | ६, १२२          |
| तेल्लक्कं     | १०७                 | थोत्तं         | ७८, १२९          | दहमुखो                | १२२             |
| तेलोकं, तेलो  | န် ဖ၀               | थोरो           | • ७१             | दहमुहो                | <b>&amp;</b> &  |
| तेल्लं        | ७०, १३७             | थोरं           | ६५, ९६, १२१      | दहरहो ६               | ६, १२२          |
| तेवीसा        | १३८                 | थोवं           | १३८              | दहीसरो                | 6               |
| तोणीरं        | ९६                  | दआलू           | ५ २              | दहो                   | १३८             |
| तोणं, तूणं    | ९ ६                 | <b>द्इ</b> अवं | १०६              | दाढा                  | १३८             |
| तोण्डं        | 88                  | दइचो           | ४८, १०६          | दारं                  | ३४              |
| सं            | <b>१</b> ५, २५      | द्रुवर्ण       |                  | दाछिदं ६              | ૪, १२०          |
| तंचेअ, तंचे   | र ७२                | द्रवअं         | ४८               | दाहिणो २८,८           |                 |
| तंचेवएणि      | हं १२               | दइवज्जो        | ६९               | दिअरो                 | १०५             |
| तंपि          | २०                  | दृइवण्णू       | ξ ξε             | दिअहो                 | ५२              |
| तंबो          | ७९                  | दइवं           | ७२               | दिओ                   | ३७              |
| तंबोलं        | ९ ६                 | दइच्चो         |                  | दिउओ, दुइओ            |                 |
| तंबं          | ३४, १३७             | दइन्वं         | ७२               | दिउणो                 | ३७ ⁴            |
| त्तंसं        | <b>१</b> ७          | दच्चा          | १२६              |                       |                 |
| થંમો          | <b>१</b> २ ९        | दच्छो<br>      |                  |                       | ४२, ९८<br>२०    |
| थद्दो         | <b>१</b> २९         | दहो<br>दड्ढो   | . १ <b>३</b> ०   | दिइंति<br>दिव्यं २९,८ |                 |
| धवो           | <b>१</b> २ <i>९</i> | दर्ज्छ(        | · <b>१</b> ३६    | 10,001 47,0           | ~ <i>y</i>      |
|               |                     | ***            |                  |                       |                 |

| दिप्पइ                           | Ę٥           | दुवाई             | <i>ફ</i>    | दोहो, द्रोहो          |                |
|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| दिरको                            | રે્          | दुवारिओ           | ४९, १०८     | दंसरां<br>इंसरां      | ک <u>۶</u>     |
| दिवहो                            | १२३          | दुरिहो            | es, (ee     | કલસ<br>ધદ્દો          | १७             |
| दिसा                             | <b>२</b> ५   | दुवे .            | _           | -                     | १००            |
| दिसेभ                            | 9            | दुवः<br>दुसञो     | ₹ Ø         | धणुहं                 | २५, १३८        |
| दीओ                              | ` <b>६</b> ३ | -                 | 38          | धणू                   | २ ५            |
| दीअं                             | · ·          |                   | हो २३, ९५   | ঘণ                    | १५             |
| दीजी                             | ۶ <b>۹</b>   | दुहक्षो<br>जनसङ्  | 88          | धर्णजओ                | ५२             |
| -                                | ६३           | दुहमइअं, दुह<br>  |             | घत्यं                 | ६८             |
| दीहाउसो<br>क्षेत्राच             | २ ५          | <u>दु</u> हा<br>- | 99          | धम्मकहावसा            |                |
| दीहाऊ<br>केन्ट्रिक               | <b>२</b>     | दुहाकअं           | ३७          | धम्मिनं, धर्म         | मेलं ३५        |
| दीवदिसा उदही                     |              | दुहाविज्ञह        | ३७          | धम्मो                 | ٦ १            |
| दीहो<br>-                        | १३७          | <b>इहं</b>        | १३७         | धर्यं                 | 9 <del>9</del> |
| दुअणो .                          | ३७           | दूदिअलावम         | ाण ७        | धिई                   | ४३, ९९         |
| दुअटलं                           | ९५           | दूसहो             | २३, ५१      | धिट्टो                | १००            |
| दुआई                             | 99           | दूसासणो           | २ ७         | धिणा                  | ४३             |
| दुआ <b>रं</b>                    | ३४           | दूहओ              | ४१, ९५      | धिष्पइ                | ६०, ११६        |
| दुइओ, विइअ                       | ो ९२         | दूहवो             | ९५, ११२     | धीप                   |                |
| . दुइअं                          | ३८, ९३       | देउलं             | १२३         | घोरिअं                | <b>११</b> ६    |
| दुउणी                            | ९२           | देयरो             | १०५         | घीर <u>ं</u>          | १३५            |
| दुक्तडं ५९,                      | ९७, ११३      | देरं              | ₹8, €0      | धुत्तो                | ७०, १०६        |
| दुक्षयं                          | ११३          | देवज्जो           | <b>?</b> ३३ | खरा<br>धुरा           | ७६             |
| दुकरं                            | . 08         | देवण्णू           | १३३         | युसा<br>धूआ           | <b>૨</b> ૪     |
| दुरवगाहं                         | ્ર પ્ટ       | देव-त्थुइ         | 60          | नइग्गामो              | १३८            |
| दुगुल्लं                         | ११०          | देविड्ढि          | 88          | नइसोत्त <u>ं</u>      | <i>ن</i> ه     |
| हुग्गाव <u>ी</u>                 | 853          | देविंद            | १३          | नई                    | 8.8            |
| . <b>दुःदं</b>                   | २२           | देवीएएस्थ         | ૧ેર         | नक्खा                 | <b>५२, ६</b> १ |
| दुमत्तो .                        | 68           | दोवअणं            | ३७          | नक्खो                 | ७१             |
| दुरागदं<br>                      | · <b>૨</b> ૪ | दोवयणं            | <b></b>     | नगो                   | १३७            |
| दुरुत्तरं<br>—े े                | २४           | दोहग्गं           | 86,         | न जुत्तंति            | ξ <b>७</b>     |
| दुरेहो<br>                       | 99           | दोहलो             | ११५, ११६    | नज्झइ                 | ۹ ٥            |
| दुल्लहो<br><b>उ</b> रुश <b>ः</b> | ५६           | दोहा, दुहा        | ९२          | नष्टह                 | १२८            |
| दुव <b>अ</b> णं<br>टनम्मं        | ∅ €          | दोहाकअं           | . 30        | <sup>गटइ</sup><br>नडो | . १२९          |
| दुवयणं                           | ९२           | दोहा किजः         | र्ट ३७      | नहा<br>नत्तिओ         | ११२            |
|                                  |              |                   | •           | -11 (101)             | ४६, ९९         |

| तिरिच्छि     | १३२                 | थुई            | ७९, १२९          | दणुइन्दरुहिरि        | क्तो १२          |
|--------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|
| तीसा १९.     | , ९१ <b>, १</b> ३८  | <b>યુ</b> છ્કો | ७ <b>१</b>       | द्गुत्रहो            | १०३              |
| तुण्हिओ      | ७२                  | थूणो           | १०५              | दणू                  | १२३              |
| तुण्हिको     | હર, १३७             | थिण्णं         | રૂરૂ, હર         | दरिओ                 | १०३              |
| तुम्ह        | <b>११</b> ९         | थीणं ३         | १३, ७२, १२९      | द्रिसणं              | <b>१</b> ३४      |
| तुम्हकेरो    | ११८                 | थूलभद्दो       | . १२१            | दलिदाइ               | ६४, १२०          |
| तुम्हारि     | १०५                 | યુછો           | १२१              | दिखिद्दी             | ६४, १२०          |
| तुम्हारिच्छो | १०५                 | धुवओ           | ८९               | द्वरगी, दावर         | गी ३२            |
| तुम्हारिसो ४ | ३७,६३,१०५           | थेणो           | १०५              | दुवो                 | ५३               |
| तुरिअं       | ८५                  | थेरि <b>अं</b> | १३५              | दस                   | ६६, १२१          |
| तृहं ३९      | १, ९३, १३७          | थेरो           | १३८              | दसर्गं               | १७               |
| तेणं         | १८                  | थेवं           | 83 ८             | दसमुहो               | ६६               |
| तेत्तीसा     | १३८                 | थोअं           | ७९ <b>, १</b> २९ | दसरहो                | ६६               |
| तेरह ११६,    | १२२, १३८            | थोकं           | १३८              | दह                   | १२२              |
| तेरहो        | ३०                  | थोणा           | <b>ς</b> ξ       | दहवली .              | ६६, १२२          |
| तेलुक्कं     | १०७                 | थोत्तं         | ७८, १२९          | दहमुखो               | १२२              |
| तेलोकं, तेल  |                     | थोरो           | ७१               | दहमुहो               | -<br><b>\$</b> & |
| तेल्लं       | ७०, १३७             | थोरं           | <b>६</b>         | दहरहो                | ६६, १२२          |
| तेवीसा       | १३८                 | थोवं           | १३८              | दहीसरो               | C                |
| तोणीरं       | ९६                  | दुआलू          | ५२               | दहो                  | १३८              |
| तोणं, तूणं   | ९ <b>६</b>          | दइअवं          | १०६              | दाढा                 | १३८              |
| तोण्डं       | 88                  | दइचो           | ४८, १०६          | दारं                 | ३४               |
| तं           | <b>१५</b> , २५      | दुइंग्ग्       | . 86             | दालिइं               | ६४, १२०          |
| तंचेअ, तंचे  | ोक्ष ७२             | दइवअं          | ४८               | दाहिणो २८            | , ८३, १३७        |
| तंचेवए       | ण्हिं १२            | दृइवज्जो       | ६९               | दिअरो                | १०५              |
| तंपि         | २०                  | दुइवण्णू       | ξE               | दिअहो                | ५२ -             |
| तंबो         | ् ७९                | दृइवं          | ७२               | दिओं .               | રૂ ૭             |
| तंबोलं       | ९ ६                 | दइव्बो         | १३७              | दिउओ, दुइ३           | ते ३७            |
| तंवं         | ३४, १३७             | दइव्यं         | ७२               | दिउणो                | . ३७             |
| तंसं         | १७                  | दचा            | १२६              | -                    | ९८, १३०          |
| થં <b>મો</b> | <b>१</b> २ <i>९</i> | दच्छो          | ७३, १२५          | दि <b>इं</b>         | ४२, ९८           |
| थद्धो        | १२९                 | दहो<br>—>      | . १३.०           | दिहंति<br>चिन्नं १०० | २ <i>०</i>       |
| थवो.         | <b>१</b> २ <i>९</i> | दड्ढो          | <b>१</b> ३६      | दिग्णं २९,           | ८४, १३६          |

|                          |                  | 4                | 3            |                   | • • •                                 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| दिप्पइ                   | ६०               | दुवाई            | ३७           | दोहो, दोहो        | ६८                                    |
| दिरको                    | ३७               | दुवारिओ          | ४९, १०८      | दंसएां            | १७                                    |
| दिवहो                    | १२३              | दुरिहो           | 99           | धट्टो             | १००                                   |
| दिसा                     | २५               | दुवे .           | ३्७          | <b>ध</b> णुह      | २५, १३८                               |
| दिसेभ                    | 8                | दुसओ             | 88           | धण्               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| दीओ                      | ६३               | दुस्सहो, दूसह    | ो २३, ९५     | घणं               | 8 9                                   |
| दीअं                     | ९५               | दुहओ             | . ४१         | धर्णंजओ           | 42                                    |
| दीजो                     | ६३               | दुहमइअं, दुह्    | <del>-</del> | घत्यं             | ξ <b>ζ</b>                            |
| दीहाउसो                  | २५               | <b>दु</b> हा     | 99           | धम्मकहावस         |                                       |
| दीहाऊ                    | २ ५              | दुहाकअं          | ३७           | धम्मिनं, धम       |                                       |
| दीवदिसा उदही             | णं १०            | दुहाकिज्जइ       | ३७           | धम्मो             | नवा २२<br>२१                          |
| दीहो                     | १३७              | टुह <sup>*</sup> | १३७          | धर्यं             |                                       |
| दुअणो                    | · ३ <i>७</i>     | दूदिअछावमा       |              | ि<br>धिई          | ۶ <u>۶</u>                            |
| दुअल्लं                  | ९५               | दूसहो            | २३, ५१       | धिट्टो            | ४३, ९९                                |
| दुआई                     | 68               | दूसासणो          | <b>२</b> ७   | धिणा              | १००                                   |
| दुआरं                    | ३४               | दृहओ             | ४१, ९५       | धिष्पइ            | 88                                    |
| दुइओ, विइओ               | ९२               | दूहवो            | ९५, ११२      | धीप               | ६०, ११६                               |
| दुइअं                    | ३८, ९३           | देउलं            | १२३          | घोरिअं            | ११६                                   |
| दुउणी                    | ९२               | देयरो            | १०५          | भारज<br>धीरं      | १३५                                   |
| दुक्तडं ५९,              | ९७, ११३          | देरं             | ₹8, €0       | पार<br>धुत्तो     | ७०, १०६                               |
| दुक्स्यं                 | ११३              | देवज्जो          | <b>?</b> ३३  | खुरा              | øέ                                    |
| दुकरं                    | ७४               | देवण्णू '        | १३३          | धूआ               | २४                                    |
| दुरवगाहं                 | ્રશ              | देव-त्थुइ        | 60           | रू<br>नहरगामो     | १३८                                   |
| दुगु <del>ल्लं</del><br> | ११०              | देविड्डि         | 88           | नइसोत्तं          | <i>o</i>                              |
| दुग्गावी<br>∹            | 853              | देविंद           | १३           | नई                | 88                                    |
| दुःह्यं<br>              | <b>૨</b> ૨<br>-  | देवीएएस्थ        | १२           | नक्खा             | <b>९२, ६</b> १                        |
| दुमत्तो<br>              | 68               | दोवअणं           | ३७           | नक्खो             | ७१                                    |
| दुरागदं<br>टम्मरं        | . २४             | दोवयणं           | ९२           | नगो               | - १३७                                 |
| दुरुत्तरं<br>दुरेहो      | <b>२</b> ४       | दोहरगं           | 86,          | न जुत्तंति        | ξ <b></b>                             |
| ्दुल्लहो                 | 99               | दोइलो            | ११५, ११६     | नज् <sub>सह</sub> | २०                                    |
| दुवअ <b>णं</b>           | ५६<br>३७         | दोहा, दुहा       | ९२           | नदृह              | १२८                                   |
| दुवयणं                   | २७<br><b>९</b> २ | दोहाकअं          | . <u></u>    | .टर<br>नडो        | ? ? ?                                 |
| •                        | ,,               | दोहा किजाइ       | ३७           | नत्तिओ            | . ११२                                 |
|                          |                  |                  |              |                   | ४६, ९९                                |
|                          |                  |                  |              |                   |                                       |

| नत्तुओ ४६,१०१         | निव्व <b>ं १</b> ०१   | पइक्को १३८              |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| नमोक्कारो ३१, ७४, ८६  | निव्दुई १०१           | पइट्टा २६, ५९           |
| नयणं ११७              | निव्बुदी ५९           | पइंडार्ग ५९             |
| नयर ५१, ५३            | निसडो ११६             | पइट्टिसं २६             |
| नराओ, नाराओं ८८       | निसाक्षरो १२          | पहण्णा ५९               |
| नरिंदो १३,३४          | निसिअरो १२,८९         | पइसमयं ५९               |
| नरो ६१                | निसित्तो २७           | पहहरं ११                |
| न वेरिवरगेविअवयासो १२ | निसीढो ११५            | पर्दे ५४                |
| नहा ७१                | निसंसो ६६, ९९, १२२ 🐪  | पईवं ५९                 |
| नहंं ११८              | निस्सहं २३            | पडर्भ ३२                |
| नाइदूरं ७             | निहस्रो ११०, १२२      | पडहो ं १०२, १०७         |
| नाभिजाणइ ७            | निहुअं १०१            | पडत्ती ४४,१०२           |
| नावा १०९              | नीचअं १०५             | पडमं ३१                 |
| नाहो ५५, ११५          | नीडं ३९, ७१           | पडरिसं ४०, ५०, १०८      |
| निधत्तं ४९            | नीमी ६५, १२१          | पंउरो ५०, १०८           |
| निडकं १०१             | नीमो ११८              | पक्कं २१, २९            |
| निडरं, नुडरं ९५       | नीलुप्पलं ३४          | पक्लीणं १२४             |
| निकाओं ७४             | नीवी ६९               | पक्खेबो १२४             |
| निकामं ७३             | नीसरइ ९१              | पखलो ५६                 |
| निक्खं १२५            | नीसहों २७             | पगुरणं १३८              |
| निरवसेसं २३           | नीसहं, निस्सहं २३, ९१ | पचओ ७५,१२६              |
| निर्चं ७५             | नीसासूसासा ' १३       | प <b>च</b> च्छं ७५      |
| निट्डरो २२, ६७, १२१   | नीसो २७               | पच्चूसो ७५,१२६          |
| निट्डलो ६५, १२१       | नृणं १९               | पच्चूहो 🖟 ७५            |
| निवर्ण ७८, १२९        | नेउरं, नूउरं ९६       | पच्छा ७७, १२७           |
| निष्फाओं १३०          | नेडं ३९, ७१, ९४       | पच्छिमं ७७, १२७         |
| ंनिष्फेसो ७९,१३०      | नेडुं ७१, १३७         | पच्छीणं १२५             |
| निम्मलं २६            | नेहो २२               | पच्छेकम्मं,पच्छाकम्मं९० |
| नियो ' ९९             | नोणीअं १३८            | पच्छे ७७, १२७           |
| निवत्तओं ७६           | नोमाछिक्षा १३८        | पजार्त १२८              |
| निवत्तणं ७६           | पअर्ड २७              | पजन्तं ७८               |
| निवुत्तं ४५           | पअरो, पआरो ३२         | पज्जा ६९, १३३           |
| निवो ं४३              | पआवर्षः ्५१           | पजाओ ७८, १२८            |
|                       |                       |                         |

| पञ्जुवजो ७८  | , १२९          | पण्हो          | १३२              | पट्हाओ         | ८०, १३३    |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| पज्कीणं      | १२५            | पत्थरो ३२, ५   | ०९ <b>, १</b> ३० | पवद्वो १       | ०७,११८     |
| पज्जो        | १३३            | पत्थारो        | ३२               | पवत्तओ         | ७६         |
| पट्टणं       | १३६            | पत्थवो, पत्थाव | ो ३२             | पवयणउवघोयः     | ग १०       |
| पट्टं        | १००            | पन्थो          | १६               | पवासू          | २८         |
| .ट<br>पठमं   | <b>.</b><br>३० | पसुकं, पम्सुकं | 00               | पवाहो, पवहो    | <b>३</b> २ |
| पठमसमय उव    |                | प्रमुहेण       | ५ ५              | पव्वदुम्मूिछदं | \$8        |
| पडंसुआ १७,   |                | पम्हलं         | १३२              | पसत्थो         | १३०        |
| ,            | ३५, ९०         | पम्हाइ         | १३२              | पसिअ           | ३८         |
| पडाया        |                | पम्हाइं        | ८०               | पसिढिलं        | 99         |
| पडिकरइ       |                | पयटह           | ७६, १२९          | पसिद्धी        | २८         |
| पडिनिअत्तं   |                | पयत्तर्णं      | ७६               | पसिओ           | . ९३       |
| पहिष्पद्धी २ | •              | पययं, पाययं    | 23               | पसुत्तं        | २८         |
| पडिमा        | ५८, ११३        | पयागजलं        | ५२               | पहरो           | ₹२         |
| पडिवआ        | २४, २८         | पयारो          | ε <b>ε</b>       | पहा            | ११८        |
| पहिवण्णं     | . ૧૮           | पयावई          | 68               | •              | - ६६       |
| पडिवद्दी     | - & 0          | परहुओ          | ४४, १०१          | पहारो          | ३२         |
| -            | प्र, ५८,११३    | परामुङ्घो      | ४४, १=१          | पहाचलिउरुण     | ो १३       |
| पडिसरो       | 96             | परिट्वविओ      | 66               | पहुंडि ५८      | ,१०१,११३   |
| पहिसारो      | ५८, ११३        | परिद्वा        | २६               | 9              | 88         |
| पडिसिद्धि    | २८, ५८         | परिद्धिः       | २६               |                | . ३५, ९०   |
| पडिहारो      | 90             | परिठविअं,प     | रिठाविअं ३२      | पहोछि          | १०         |
| पडिहासी      | ५८, ११३        | परुवेइ         | २१४              | पाअडोरु        | ?::        |
| पहिंसुदं     | १८             | परोप्परं       | ३१,८६            | पाभड :         | २ ७        |
| पढ           | ११२            | परोहो          | . २८             | पाउओ :         | ि:१०२      |
| ५ढमो         | १ <b>१</b> ४   | •              | १६, २६           | पाउअं 🖽        | ३२, ४५     |
| पहुमं        | ३०             | पलिअं          | ११४              | · पाउरणं       | १३८        |
| पण्डुभअ      | <b>रे</b> ५६   |                | ६०, ११६          |                | 38         |
| पण्णारह      | <b>१</b> ३६    |                | . 8 8.8.         |                | ५,४४ १०२   |
|              | ६९, ७८, १३३    |                | ३८, ९३           | पाड़िपदी, प    |            |
| पण्णासा      |                |                | ् ६७,११६         | पाडिपफद्धी     |            |
| पण्णो        | • `            |                | ,, (             |                | पडिवञा २८, |
| पण्हुओ       | .१३            | २ पछत्थो       | . १३०            | पाडिसिद्धी     | २८,८४      |

| मडलो            | 68          | मणोण्णं            | ६९          | महु-छट्टी               | ६३          |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| मडलं            | ३९, ५१      | मणोरहो             | ५ <b>५</b>  | महूसव                   | १४          |
| मऊरो            | ३६          | मणोसिला            | १५          | महेसि                   | 8           |
| मऊहो            | ३६, १३८     | मणोहरं             | १०७         | महो                     | ५ ५         |
| मक्खिअ          | १२४         | मणंसिनी            | ે ૨૮        | माइमंडलं                | ४६, ९०१     |
| सरगओ            | १५          | मणंसिला            | १७          | माइहरं                  | ४६, १००     |
| मरगो            | २२, ५३      | मणंसी              | १७, २८      | माइंदजाछ                | <b>१</b> ३  |
| <b>मच्</b> चु   | ९७, १०१     | सम्मर्ण            | १३१         | माई                     | <b>९</b> ९  |
| सच्छरो          | ७७, १२७     | सम्महो             | ७९          | माउआ                    | ४५, १०२     |
| मच्छिआ          | ७३, १२५     | मयगलो              | ११०         | माउओ                    | १०२         |
| मजाया           | १२८         | मयणो               | ११७         | माउअं                   | ७१          |
| मजाया<br>मजारो  | १७, ३२      | मयं                | <b>१</b> १४ | माउकं                   | ७१, ९८      |
| मर्जारा<br>मर्ज | ७७, १२८     | मयंको ५            | १, १००      | माउभंडलं                | ४६          |
| मज्भिमो         | २९, ८४      | सरगयं              | <b>१</b> १० | माउछिंगं                | <b>१</b> १४ |
| <b>मज्</b> भं   | ७८, १२८     | मरछो               | ३२          | माउहरं                  | ४६          |
| मज्भां          | 60          | मरहट्टो            | ८७          | माऊ                     | ४९          |
| महिआ            | १३६         | मरहट्टं, मरहट्टं   | ३३          | माजारो                  | ३२          |
| महिओछित्त       | १०          | मराठो              | રૂં ર       | माणुसो                  | ६ १         |
| महिया           | ,<br>ço     | मलय सिद्दरक्खण     | ৰে ৩০       | मार्णसिणी               | ۶8          |
| महं             | ९७          | मसाणं              | १३८         | माणंसी, मणं             | सी २८,८४    |
| गठ<br>मडयं      | ११३         | मसू                | १७          | मादु                    | ४६          |
| मड<br>मडं       | ११४         | सद्दण्णवसमा सरि    | देशा ६७     | मादुमंड <b>लं</b>       | ४६          |
| मड्डियो         | <b>१३</b> ६ | महाआखंद, महा       |             | मादुहरं                 | ४९          |
| महो             | ٩٤.         | महाउदग             | १०          | मालोहड                  | १०          |
| मणहरं           | १०७         | महारासाधिरासो      | ه ۱         | मासलं                   | १९          |
| =               | णंसिणी १७   | महिड्डिय           | 88          | मार्स                   | 86          |
| •               | १, १७, २७   | महिवा <b>छो</b>    | ५४          | माहणी                   | <b>9</b>    |
| मणसी            | १७          | महि <b>वि</b> ष्टं | 88          | माहुर्लिगं              | <b>६६</b> ८ |
| मणसो            | २७          | महिंद              | <b>१</b> ३  | माहो                    | ५ ५         |
| मणासिला         | ११          | महुक्यमहुरगिरा     | २४          | मि <b>इंगो</b>          | ४६, ९९      |
| मणुअत्तं        | <b>१</b> २  | महुअं, महू अं      | ९६          | मिच <u>ू</u>            | १०१         |
| मणुण्यां        | <b>१</b> ३३ | महुअर              | 99          | मिच्छा<br><del>िः</del> | <b>१</b> २७ |
| मणोजं           | ६९, १३३     | महुइँ              | १२          | <b>मिट्ट</b>            | ४३, ९९      |

| मित्तं              | २२                         | मुसावओ         | <b>१</b> १ <b>५</b>   | रययं           | ५३                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| मियतण्हा            | १००                        | मेहला          | 99                    | रसाक्षलं       | ٠.<br>٩ <b>१</b>          |
| मियसिराओ            | 800                        | मेहो           | , ,<br>q q            | रसायलं         | <b>4</b> 3                |
| मियंको              | १००                        | मोंडं<br>मोंडं | ४१ <b>,</b> ५७        | रस्सी          | ڊ <i>ن</i> , ده           |
| मिरिअं              | २९, ८४                     | मोत्ता         | 8 <b>{</b>            | राओ            | ર, -<br>ફર                |
| मिछाइ               | १३४                        | मोल्लं         | 9 <b>&amp;</b>        | राईसर          | <b>१</b> ४                |
| मिछाणं              | ८ <b>१, १</b> ३४           | मोसा           | ४६ <b>, १</b> ०३      | राउलं          | १३                        |
| मिछिच्छो            | ₹8                         | मोसावओ         | 88                    | राष्ट्रसि      | 9                         |
| मिहुणं              | 99, 889                    | मोरो           | =                     | रामकण्हो       | ,<br>90                   |
| मीसं                | २६                         | मारा<br>सोहो   | ३६<br>३६, <b>१</b> ३८ | रामा इअरो      |                           |
| <b>सुइंगो</b>       | २९, ४६, ८४                 | संजरो          | १७, <b>१</b> ३८       | रामे अरो       | , ,                       |
| मुको                | ७२, १३७                    | मंडूको         | ७१, १३७               | रायवद्यं       | ७६, १२९                   |
| मुग्गु              | 22                         | मंसलं          | 86                    | राह्य          | 99                        |
| सुट्टी              | ७४, १३.०                   | मंसू           | <i>१७</i>             |                | ७, ५२, १०५                |
| मुडालं              | . , 88                     |                | १९, ३३, ८७            | रस्य<br>रिक्खो | १२४                       |
| <b>मु</b> ढं        | १७                         | रक्षओ          | , ,,                  | रिक्खं<br>-    | १ <b>५</b> ४<br>७३        |
| मुणालं              | १०३                        | रअअं           | ξο                    | रिच्छो         | १०३, १२ <b>५</b>          |
| सुणिइणो,            |                            | रअहं           | 98                    | रिच्छं         | १०२, १२५<br>७३            |
| सुणिईसरो            | , मुणीसरो ८                | रअणं           | , <u>,</u>            | रिज्जू         | •                         |
| <b>मुत्ताहलं</b>    | १३                         | रअदं           | 98                    | रिण <u>ं</u>   | ४६, १०५<br>४६, १०५        |
| मुत्ती              | • ৩৩                       | रच्छा          | ৩৩                    | रिद्धी         | 84, 704<br>8 <b>६,</b> 80 |
| <b>नु</b> त्तो      | ७७                         | रणवां          | १२३                   | रिसहो          | ४६, १०५                   |
| <b>मु</b> त्तं      | ६७                         | रत्ती          | ξζ                    | रिसी           | 86, <b>8</b> 04           |
| मुणिदो              | ३४                         | रमणिजं         | ६३                    | रुक्खादो :     | आक्षको १२                 |
| <b>सु</b> सा        | ४६, १०३                    | रमणीअरो        | १२                    | रुक्खो         | १३८                       |
| मुहलो :             | ६४, १२०                    | रमणीकं         | ६३                    | स्वव           | १२८<br><b>१</b> ३८        |
| <b>∄</b> हं         | 99                         | रमाअहीण        |                       | चही            | ६८                        |
| मुहुत्तो<br>मुंजायण | <i>७७</i>                  | रमाआरार        |                       | रुप्पिणी       | <b>७३, १३</b> ०           |
| सुजावर<br>मूझो      | , -                        | रमाउवचि        | ,                     | रुप्प          | \$0                       |
| -रूगा<br>मूसओ       | <b>૭</b> ૨                 | रमारामो        | -                     | रेभ            | <b>٤</b> १                |
|                     | ३ <b>५</b><br>सुसलं ४०, १५ | रमाद्दीणो      |                       | रोक्षदि        | 98                        |
| मूसा<br>मूसा        | 85, 803                    | रमोवचिः        | ,                     | लक्खणं         | હર, १२४                   |
| <i>a</i>            | ٥٠, ٢٥٦                    | रयणुजल         | <b>\$</b> 8           | <b>लगो</b>     | ξ <i>0</i>                |
|                     |                            |                |                       |                |                           |

| छङ्गणं १६        | बइसवणो ४९, १०७    | वन्दामि अज्ञत्रहरं १२ |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| छच्छो ७२,१२५     | बइसालो ४८, १०६    | बस्दु ३०              |
| छच्छीएआणंदी १२   | वइसाहो ४८, १०६    | वम्फइ १७              |
| लही ६३, ७४, ११९  | वइसिओ ४९          | वस्महो ६२, ११८        |
| लब्भइ २६         | वइसिअं १०७        | विमाओ ३८, ९३          |
| रुहु ५६          | वइसंपाभणो ४९      | वयणं ११७              |
| लहुई, लहुवी ८१   | वइसंपायणो १०७     | वयसो १८               |
| लाक १२३          | वइस्साणरो ४८, १०६ | वयंसो १८              |
| लाञ्चण्णं ५२     | वक्कलं ६८         | वरिशं १३९             |
| छासं ६९          | वक्खाणं ६९        | वरिससयं १३४           |
| 'लाहुओं ५५       | वगी ९७            | वरिसा १३४             |
| छाह्छो ' १२१     | बग्गा २'२         | वरिसं १३४             |
| लिच्छइ ७७, १२७   | बरगो ५२,६८        | वरिहो १३४             |
| <b>लिह</b> इ ९९  | वञ्चणीयं २३       | वलाञा ३२              |
| लिबो ११७         | वच्छस्सच्छाहा ६.४ | बलयामुहं ५७,११२       |
| छीणीओं १३८       | वच्छेण , १८       | बलुणो ६४, १२०         |
| लुको ५१,६५,१२०   | वच्छेणं १८        | वसई, वसही ११४         |
| लोओ ५१           | वच्छेसु १८        | वसहो ४२, ४५, ९७       |
| लोणं ३५,१३८      | बच्छो ७२, ७७, १२५ | वसो ् ४४              |
| लोद्धओं ४१       | बच्छं १५, ७३, १२५ | वसंतुस्सवडवायणं १०    |
| लंगलं १२०        | घर्जा ७८, १२८     | वसंत्सव १४            |
| लंबणं १६         | चटलं १२९          | वहुप्फई ९७            |
| लंडणं, छञ्छणं १६ | बहा १२९           | वहिरो ५५              |
| वअणं ५२,६१       | बद्दी ७६, १२९     | वहुभवऊढो 🥖 १२         |
| वअसो ११४         | बहुत्तं ७६        | वहुत्तं ११८           |
| वइअब्भो १८       | वडभागलो ५२        | बहेडओं ५८,९४          |
| बद्भालिओ ४९      | बङ्घी ४२          | वाक्षा २४             |
| वहसाछीओ ४८       | वणोअडइ १२         | वाआच्छलं २४           |
| वड्आलीअं १०६     | चणोलि 🛒 १०        | वाआविद्वो ं २४        |
| वहएसो ४८, १०६    | चण्ही ७९, १३३     | वाओछि १०              |
| बइएहो ४८, १०६    | वत्ता १५६         | वाअंदोलणोणविञ ११      |
| वइद्व्भोः १०६    |                   | बाडणा ५२              |
| वहरं ४८, १०७     | वित्तिओ 👾 ७६      | वाउलो ९६              |

| वाउछो              | ७१                | विच्छड्डो                | <b>१</b> ३६                | विलयाईसो, विलयेसो ९                        |
|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| वाणारसी            | १३८               | विच्छुओ                  | <b>3</b> 8                 | विख्याइसा, विख्यसा ९<br>विख्यिः २८, ३८, ९३ |
| वायरणं             | ξ.<br>ξ. <b>ξ</b> | विछिओ                    | १७, १२७                    | विलीअं ८५                                  |
| वाया               | ૨૪                | विछिओ                    | <b>8</b> 0                 | £•                                         |
| वारणं              | ६ <b>६, १</b> २३  | विजं                     | १२६                        | <u>~</u>                                   |
| वारिमई, वारी       | •                 | विज्ञा                   | ७७                         | κ, ,                                       |
| वारं               | 38                | विज्ञू                   | ર<br><b>૨</b> ૪            | farmed                                     |
| वावडो<br>वावडो     | . ५८              | विज्जुलाक्षर             |                            | <b>^</b> ^                                 |
| वास '              | 9                 | विज्ञं<br>विज्ञं         | •                          | 6, 6, 7,                                   |
| वासरईसरो           | , 6               | विंको                    | ७५, १२५                    | विसेषुवओगो १४                              |
| वासा               | ,                 | विज्ञा<br>विज्ञा         | १६                         | विसेसो ६६                                  |
| नाता<br>वासेणोक्क  | <i>२ ७</i>        |                          | <b>१</b> २८                | विसो ४४                                    |
| वासणाह्य<br>वासेसी | १०                | ावट ४५<br>विद्वी         | , १०१, १०३                 | विहत्थी ११४                                |
| वासता<br>वासो      | 9                 | विद्वो                   | ४६, ९९                     | विह्यफई ४६,१००                             |
|                    | ર છ               | <sup>ावहा</sup><br>विडवो | 99                         | बिहली ७०,१२१,१३१                           |
| वाहइ               | 99                | विड्डा                   | 88, 90                     | विहा ४३, ९९                                |
| वाहा<br>वाहिअं     | 99                | विड्डी                   | ७१, १३७                    | विहिओ ७१                                   |
| पाहिल<br>वाहित्तं  | . e.e             | विण्णाणं                 | ४३                         | विहित्तो ७१                                |
| वाहो               | ४२<br><b>१</b> ३७ | .विष्णू                  | ७८, १२९                    | विहिस्रो ४३, ९९                            |
| विअ                | १२ <i>७</i><br>१२ |                          | <b>ڳ</b> ک<br>- د د دور کا | विहीणो ३ ९                                 |
| विअड्ढो            | <b>'१</b> ३६      | वितिण्हो<br>वितिण्हो     | (५, ७९, १३२                | विहूणो ३९,९४                               |
| विअणा              | १० <b>५</b>       | वित्ती                   | ४३                         | वीरिकं १३५                                 |
| विअणं              | <b>२८, ८</b> ५    | वित्तं                   | 83, 99                     | कीसंभो १ २७                                |
| विञाणं             | ۶ ۹               | विद्याओं<br>-            | 83, 99                     | वीसमइ २६                                   |
| विओओ,              | वेओहो ५२          | विद्य <b>क</b> ई         | 88                         | वीससइ २०                                   |
| विइजो .            | <b>११</b> ९       | विद्धो                   | <i>९९</i><br><b>१०१</b> .  | वीसा १९,९२,१३८                             |
| विइण्हो            | 99                | विष्पो                   | ξυζ.,<br><b>ς</b> 8        | वीसाणो २७                                  |
| विडशं              | 89, 802           | विम्हओ                   | ८०, १३२                    | वीसामो २६                                  |
| विउदं              | . 8 .             | विम्हयणि                 | जौ <sub>६३</sub>           | वीसं १९,२६,२७,८५                           |
| विडलं              | ५२                | विस्हयणी                 | 7 4                        | बुद्धी ४६, १०२                             |
| विकासरो            | २७                | विव्मलो                  | १२१, १३१                   | बुड्ही ४६,१०२                              |
| विक्वो             | २१, ६८            | विरहरगी                  | . 38                       | बुड्हो ४४, १०१, १०२<br>बुचंतो              |
| विञ्चओ             | ४३, ९९            | विख्या                   | १३८                        |                                            |
|                    |                   |                          | • •                        | ् अत्तान्ता ॥ ४५                           |

| a <b>ं</b> दं              | ४५,१०२              | वंसिओ   | ३ ३                                           | सण्हें ह  | ८, ९५, १३३           |
|----------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>बुँदारया</b>            | 8 द                 | वं सियो | 66                                            | संज्ञा    | ६९                   |
| <b>बुंदावणो</b>            | ४५,१०२              | वंसो    | ६६                                            | सणिच्छरो  | १०६                  |
| बुंद्                      | ३०                  | संवढं   | <b>५</b> १                                    | सत्तरी    | ११४                  |
| उड़<br>बुहफ्फइ             | १३१                 | सअगं    | ६१                                            | सत्तावीसा | ११, २२               |
| <sup>361 गर</sup><br>वेअणा | १०५                 | सभा     | ३३                                            | सक्तुः    | १९                   |
| वनणा<br>वेआलिओ             | 86                  | सइ :    | {₹, 8 <b>₹, १००</b>                           | सदो ६     | ६, ६८, १२२           |
| वजाालना<br>वेकुंठो         | 8 5<br>4 <b>0</b>   | सइरं    | १८६                                           | सद्धा     | <b>,</b>             |
| _ ~                        |                     | सई      | <i>۹</i> ۶                                    | सन्तो     | १९                   |
| वेज्जं<br>२                | 00                  | संडण    | 43                                            | सप्पओ     | . ξυ                 |
| _                          | १०७ <b>, १</b> २८   | संडरा   | ५०, १०८                                       | सप्पो     | વે છ                 |
|                            | १०१, १०३            | सउहं    | 90,806                                        | सप्फं     | ७९, १३०              |
| वेडिसो २०                  | ८,८५ <b>,११</b> ४   | सकलं    | ? <b>?</b> •                                  | समत्तं    | ७९                   |
| चेणुछट्टी                  | ६३                  | सक्अं   | <b>१</b> ९                                    | समरी      | ६१                   |
| वेणू                       | ११२                 | सक्यं   | <i>৩</i> ৪                                    | समलं      | <b>६</b> १           |
| वेण्ह्                     | , ३५                | सङारो   | १९, ७४                                        | समरो      | १२१                  |
| वेरं                       | ४८, १०७             | सकालो   | ६४, <b>१</b> २०                               | समवाओ     | . ५२                 |
| वेल्ली,वल्ली               | ३०, ८६              | सको     | , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | सम्मं     | १९                   |
| <b>वे</b> ऌ                | ११२                 | सक्खं   | १९, २९                                        |           | 88,800               |
| वेलुवणं                    | 8 8                 | सङ्घो   | १६                                            | समुद्दो   | ٤٥                   |
| वेल्लं                     | ३५                  | सचावं   | <b>4 2</b>                                    | सम्मं     | ٠ २६                 |
| वेसमणो                     | १२१                 | सर्चं   | <b>૭</b> ૬, १२६                               | सयडो      | ે <b>વળ,  ૄ</b> ૄ  ૄ |
| वेसिलिअं                   | १३८                 | सच्छाहं | १२०                                           | सयस       | ۷, ۰.                |
| वेसवणो                     | ४९, १०७             | सजी     | २२, ६७                                        | सरअ       | २ ५                  |
| वेसिओ                      | . 86                | सज्भसं  | १२६                                           | सरहहं .   | १०७                  |
| <b>चे</b> सिअं             | १०७                 | सज्भाओ  |                                               | सरि       | ٠ ٩ ٥ ٩              |
| वेसंपाअणो                  | 8 ९                 | सज्को   | १२८                                           | सरिअ      | ; २४                 |
| वेसंपायणो                  | . १०७               | सन्भा   | -<br>१२८                                      | सरिच्छो २ | ६, ७३, १०५           |
| वेहन्वं                    | ४८ ,१०७             | सङ्भा   | <b>१</b> ६                                    | सरिया     | ર ૪                  |
| बोक्कन्तं                  | ं <b>, .</b><br>४२∕ | सढा     | ५७, ११२                                       | सरिसो     | . ६०५                |
| बॉटं, बोण्टं               | ४६, १०३             | सदो .   | , ५६                                          | सरो       | ६७, ८०               |
| चंक, वंकं                  | १७                  | सङ्ढा   | - १३६                                         | सरोरहं -  | ,, 800               |
| वंफइ                       | १७                  | सण्डो   | <b>१</b> ६, ६६                                | सवछो '    | ≨्र ६१               |
|                            |                     |         |                                               |           |                      |

|                | <b>५</b> ४, ५५           | सासं             |                  | ২ ৩             | सीसो                                | २ ७             |
|----------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| सवहो           | प् <b>का</b> ५५<br>८     | साह्             | <b>Ģ</b> Ģ ;     | , १६७           | सीहो                                | १९, ६६, ९१      |
| · सब्ब         | १५                       | साहूसवो          |                  | ٠.              | सुअइ                                | ८५              |
| सन्बक्षी       | •                        | सिक्षाछो         |                  | १००             | सुउरिसो                             | १३, ५१          |
| सन्बजी ३०      |                          | सिंगारो          |                  | , १००           | सुइदी                               | 9               |
| सहबण्णू ३      | e, ६८, ८५<br>९           | सिगं             |                  | १०१             | सुइलं                               | <b>१</b> ३५     |
| सन्बोडय        |                          | सिंघ             | १९, ६६           | -               | सुकडं                               | <b>५९, ११</b> ४ |
| सहअरो , स      | ह्यारो ५३<br>५३          | सिट्टी           |                  |                 | सुकर्यं                             | <b>११</b> ४     |
| सहकारी         | ન ર<br><b>૧</b> ૨        | सिट्टं           |                  | · .<br>}, १००   | ਹ<br>ਯੂ <del>ਤ</del> ੁਸ਼ੂ <b>ਸਂ</b> | 99              |
| सहचरो          | •                        |                  | ६४,११            | -               | सुक्रपक्खो                          |                 |
| सहरी           | ٤ <b>१</b>               | सिढिलं           | •                | ९१              | युगओ                                | 4 <del>2</del>  |
| सहत्तं         | <b>६१</b><br>क ७         | सिणिइ            |                  | છ રૂ            | सुगंधत्तर्ण                         |                 |
| सहस्सातिरे     | . ••                     | ासागर<br>सिण्हो  |                  | १३२             | चुट्ड                               | १३०             |
| सहा            | ५५,११८                   | सित्धं           |                  | ६७              | <sub>७२७</sub><br>संहो              | १०८             |
| सहाबो          |                          | सिंदूर           |                  | ર<br>રૂવ        | सुवहा                               | ८९, <b>१</b> २२ |
| सहिओ           | १२३                      | स्तिपूर<br>सिंघ  |                  | १०६             | हु ५.<br>सुत्तो                     | .,<br>२२        |
| सही            | <i>५ ५</i><br><i>५ १</i> | सिन्न<br>सिन्न   |                  | १०६             | रुः<br>सुपरिसर्ण                    |                 |
| साअरो          |                          | સિલ્લે<br>સિલ્લે |                  | १३८             | सुद्धोअर्ण                          |                 |
| - साङ्ययं      |                          | सिभ              |                  | ξ <b>?</b>      | चुद्धं<br>सुद्धं                    |                 |
| सामओ           | ३३, ८८<br>१२७            |                  |                  | ६ <b>५, १२१</b> | युन्दरिङ                            | -               |
| सामच्छं        | १ <b>२</b> ०<br>१२२      | _                | ાજો<br>પછો       | 83              | -                                   | ₹0, 8°, 60      |
| सामा           | , समिद्धी ८४             |                  | ाका<br>रेस्रो    | ०५<br>३८, ९३    | सुप्रिण<br>सुप्रा                   |                 |
| सामद<br>समोअः  |                          | <b>~</b> .       | रवा<br>प्रेविअणा | २००<br>१०७      | युभिण <u>ो</u>                      |                 |
| समानः<br>सायरो |                          |                  |                  | **              | सुम्हा                              |                 |
| सावरा<br>सारिक |                          | ` ~              | छवटो             | 90              | सुरहा                               |                 |
| सारिष          |                          | ` _              | <b>लाख</b> लिअं  | ११              | सुरहो                               |                 |
| सारि           |                          | _                |                  | क्टं ८१,१३५     | सुवइ                                | <b>३१</b>       |
|                |                          |                  | किम्हा           | १३५             | सुवणि                               |                 |
|                | =                        |                  | <b>ं</b> सो      | <b>१</b> ३४     | •                                   |                 |
| साव            |                          | १० हि            | तलोओ             | ८१, १३ ५        | सुवेज                               | ता ८२           |
| साव            | ì '                      | २४ वि            | वंबिणो ः         | २८, ६९, ८५      | सुसाण                               | i <b>१</b> ३८   |
| सास            | <b>उसासा</b>             |                  | ीसरो :           | सीमरो, ११०      | मुहस                                |                 |
| सास            | राणङ                     | ७ ह              | रीहरो            | <b>११</b> ०     | <b>सुहम</b>                         | •               |
|                |                          |                  |                  |                 |                                     |                 |

| सुहुमं             | ८१                  | सोहइ ५५,      | ६६, ११८                   | संभड्डो                            | <b>१</b> ३६      |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| संण्डो             | 86                  | सोहरगं        | 88                        | संमुहं                             | १९               |
| उ<br>सूअसं         | ५१                  | सोहणं         | 99                        | संवच्छरो                           | १२७              |
| सूई                | 9                   | संकंतो        | ६९                        | संबद्धिः                           | ७६,१२९           |
| सूरिओ              | १३५                 | संकरो         | ५२                        | संवत्तओ                            | υ <sub>ξ</sub> . |
| सूरिसो             | १३                  | संक्ला        | १११                       | संवत्तर्णं                         | ७६               |
| _                  | ९५, १११             | संखो          | १६, ५६                    | संवरो                              | ५२               |
| सुसासो             | १०८                 | संगं          | १०१                       | संबुअं                             | , १०३            |
| सेच्चं             | 80                  | संघारो        | ६६                        | संसिद्धिओ                          | ३३,८८            |
| सेजा ३०,७८         | .८६.१२८             | संजतिओ        | 66                        | संहारो                             | ६६               |
| सेद्रं             | , ,,•<br><b>ફ</b> લ | संजित्तिओ     | ३३                        | हत्थो                              | ১৩               |
| सेमाछिआ            | ٠ .<br>٤ १          | संजदो         | 99                        | हदो                                | ५९,६८            |
| सेन्नं             | १०६                 | संजमउवधाय     | ११                        | हुरखइ                              | ५८,९२            |
| सेलग <b>ज</b> क्खअ | •                   | संजमो         | ६२                        | हरो                                | २९, १३८          |
| सेला               | १०७                 | संजा          | ६९,१३४                    | हलद्दा                             | ३५, ९०           |
| सेलो               | ४७                  | संजादो        | ६०                        | हरुद्दी                            | <b>३</b> ५       |
| सेव्वा             | ७ १                 | संजोओ         | ६२                        | हिस्आरो                            | १३२              |
| सेसो               | ξĘ                  | संभा          | १६, ६९                    | हिल्ओ                              | ३२,८९            |
| सेहालिआ            | ε <b>?</b>          | संठविक्षो     | 66                        | हिलदा                              | १२१              |
| सोअमल्लं           | ४०, ९४              | संठविअं       | ३२                        | हलिद्दो                            | દંઠ              |
| सोइंदिय            | १४                  | संडो          | ४९, १२२                   | हलुअं                              | १३८              |
| सोचिअ              | ७२                  | संणा ७८       | <b>,१</b> ३४ <b>,</b> १३९ | - हिअअं                            | ४३, १००          |
| सोच्चा             | ७०, १२६             | संदहेभमोचिः   | , 9                       | हिअं                               | ४३,१२३           |
| सोच्चिअ            | ८१                  | संदद्दो       | ७५                        | हीणो                               | ३९, ९४           |
| सोत्तम्            | ७ १                 | संपक्षा, संपय | ा २४                      | हीरो,हरो                           | ३९, ८५           |
| सोमाछो ६४,         | १२०,१३८             | संपअं         | €0                        | हुत्तं                             | ७१               |
| · सोमो             | ६७                  | संपदि         | ξo                        | हुअं                               | ७१               |
| सोय, सो अ          | ५३ .                | संफस्सो       | २७                        | हूगो                               | ३९, ९४           |
| सोरियं             | १३५                 | संफासो        | २७                        | हे <b>ट्टिम</b> डवरिय <sub>़</sub> | <b>[</b> १०      |
| सावेद्द, सुबद्द    | ८७                  | संबुदी        | 98                        | होइइह                              | <b>१</b> ३       |

#### लिंगानुशासन एवं स्त्रीप्रत्ययप्रयोगानुक्रमणिका

| अजा                 | १४२          | एसा वाहा,                  |                            | खडगं                    | <b>१</b> ४ <b>१</b> |
|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| अओ                  | १४७          | एसो बाहो                   | १४२                        | खणई                     | १४३                 |
|                     | १४३          | एसा महिमा,                 |                            | बत्तियो, बत्तिया,       | • - \               |
| स <b>च्छी १</b> ४०, | १४१          | एसो महिमा                  | <b>१</b> ४ <b>१</b>        | खित्तयाणी               | १४६                 |
| <b>अच्छीइं</b>      | १४०          | कअछी                       | १४३                        | गटुई                    | <b>१</b> 8३         |
| <b>अ</b> च्छे       | १४१          | कच्छवो–कच्छवी              | १४६                        | गिहवइ, गिहवण्णी         |                     |
| अयलो-अयला           | १४७          | कररुहं, कररुहो             | १४ <b>१</b>                | गुणो                    | १४१                 |
| अहिवइ-अहिवण्णी      |              | कामुओ-कामुआ,               | 101                        | गुण                     | १४ <b>१</b>         |
| आयरियाणी            | <b>\$</b> 88 | कासुई                      | १४६                        | गोणा<br>गोणा            | र४४<br>१४४          |
| भागरिको-आयरिक       | गणी,         | काछी<br>काछी               | <b>१</b> 8३                | गोवी                    |                     |
| आयरिआ               | १४६          | काछी–काछा                  | <b>१</b> 88                | गोवालिआ,                | १४३                 |
| इत्थी               | १४६          | किन्नरो, किन्नरी           | <b>१</b> ४६                | गोवालओ                  | 0 m =               |
| इमाणं—इमीणं         | <b>\$</b> 88 | किसोरी                     | <b>१</b> ४३                |                         | <b>१</b> ४६         |
| इमीए—इमाप्          | १४४          | कोए, काए                   | <b>१</b> ४४                | ગંદી, ગંદી              | \$88                |
| इंदाणी              | <b>१</b> ८८  | कीओ-काओ                    | \$88<br>200                | गंधिओ, गंधिआ            | १४२                 |
| इंदो—इंदाणी         | १४६          | कीसु-कासु                  | •                          | घोडी                    | <b>१</b> ४६         |
| <b>उवज्</b> कायाणी  | १४४          | જાંહી-જાંહ<br>જુંહી, જુંહા | <b>\$</b> 88               | चंडरा                   | <b>१</b> ४३         |
| उवज्भायो-उवज्भ      | त्राया—      | कुमारी                     | 888                        | च <b>क्</b>             | <b>१</b> ४३         |
| <b>उवज्ञायाणी</b>   | १४६          | कुरुचरी, कुरुचरा           | १४३<br><b>१</b> ४३         | चडआ                     | <b>१</b> ४०         |
| एईएएआए              | <b>१</b> ४४  | ्रक्रंगी                   | <b>६</b> ४२<br><b>१</b> ४३ | चडओ, चडआ                | १४२                 |
| प्रेंगं-प्ञाणं      | <b>\$</b> 88 | कुलो                       | <b>१</b> ४०                | चन्द्रमुहो, चन्द्रमुही  | १४७                 |
| एसा अच्छी           | 880          | कुलां<br>क                 | 880<br>880                 | चम्म्                   |                     |
| एसा अंजली,          |              | <b>कुसला</b>               | १४२                        | चवला                    | १४०                 |
| एसो अंजरी           | १ १४२        | कुसी, कुसा                 | १४४                        | >                       | १४३                 |
| एसा गरिमा,          |              | <b>कंभ</b> आरी             | <b>१</b> ४३                |                         | १४७                 |
| एसो गरिमा           |              | कुंभआरो                    | <b>१</b> ४६                | चोरिओ, चोरिआ<br>.चंडाली | १४२                 |
| एसा धुत्तिमा, व     | <b>रसो</b>   | कोइला                      | <b>१</b> ८५<br>१४२         | . पडाला<br>छन्दो, छन्दं | १४३                 |
| ध्रुत्तिमा          | १४१          | खरगो                       | १४१                        |                         | १४०                 |
| ३ ४                 |              | •                          | 101                        | छाया                    | <b>\$</b> 88        |

| छाही               | 888                 | पओ                  | १३९          | माआ                   | १४६           |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| जम्मो              | <b>१</b> ३९         | पइ                  | <b>१</b> ४६  | साउलो, माउली,         |               |
| जवणाणी             | \$88                | पडी                 | १४३          | माउलाणी १४४           | , १४५         |
| जवणाया<br>जस्रो    | १३९                 | प <b>ड, पड</b> न्ती | १४६          | माणुसो, माणुसी        | १४५           |
| जला<br>जाणवदी      | \$88<br>            | पहसो, पहमा          | १४७          | माहणो, माहणी          | १४६           |
| जाणवदा<br>जीओ, जाओ | <b>?</b> 89         | पढमा                | १४३          | माहप्पो, माहप्पं      | १४०           |
|                    | १४५                 | पण्हा, पण्ही        | १४१          | <b>मिडा</b> णी        | \$88          |
| जुवा, जुवई<br>≓र्न | १४३                 | पहिई                | <b>१</b> ४३  | मुणि, सुणी            | १४५           |
| जंबुई              |                     | पाडसो               | १३९          | म <u>ु</u> सिया       | १४५           |
| णञ्जणो, णञ्जणं     | <b>\$</b> 80        | पाणिगहीदा           | <b>१</b> ४४  | मंडलगां, मंडलगां      | -             |
| गई                 | १४३                 | पाणिगहीदी           | <b>\$</b> 88 | <b>मं</b> डली         | १४३           |
| णायणी, णायिका      | <b>8</b> 80         | पिओ                 | १४६          | रक्खसी                | १४३           |
| तमो                | १३९                 | पीवरो, पीवरी        | १४६          | रस्सी, रस्सी          | १४२           |
| तरणी               | <b>१</b> ३९         | पुट्टं              | १४१          | राया, राणी            | १४५           |
| तरूणी, तरूणो       | १४७                 | पुत्तवई             | १४३          | रुक्ला, रुक्लाई       | १४१           |
| ताओ, तीओ           | 688                 | <b>पुरिसो</b>       | १४६          | रुद्दो, रुद्दाणी      | १४७           |
| तुअंती             | १४५                 | वालओ, वालिक्षा      | १४६          | रुद्राणी              | <b>\$</b> 8.8 |
| तेओ                | १३९                 | बाला                | १४२          | छोअणो                 | 880           |
| थछी                | <b>१</b> ४३         | वीयो, बीया          | १४७          | वअणो, वअणं            | १४०           |
| थली, थला           | <b>\$</b> 88        | वंभणी               | १४३          | वरवी                  | `१४३          |
| दुक्खा, दुक्खाहं   | १४०                 | वहिणी               | १४६          | বৃহস্তা               | १४२           |
| देवा, देवाणि       | <b>१</b> ४ <b>१</b> | भजा                 | १४३          | वस्सो                 | १३९           |
| धणवई               | १४३                 | भवाणी               | १४४          | वर्यं                 | १३९           |
| घोवरी              | १४६                 | भवो, भवाणी          | १४७          | विडसो, विडसो          | १४५           |
| घीवरो, घीवरी       | १४५                 | भागा, भागी          | १४४          | विडाली                | १४३           |
| नडो, नडी           | <b>१</b> ४६         | भायणा               | १४०          | विही, विही            | १४२           |
| नम्मो              | <b>१</b> ३९         | भायणाहं             | १४०          | वीया .                | १४३           |
| नह                 | १४०                 | भाया                | १४६          | बुत्तिगारो,बुत्तिगारी | १४६           |
| निडणा              | <b>१</b> ४३         | मई                  | १४३          | सम्मं ं               | १४०           |
| निडणो, निडणा       | १४७                 | मकरो, मकरी          | १४६          | सरओ                   | १३९           |
| निसाअरी            | <b>१</b> ४३         | सच्छो, सच्छी        | १४५          | सरो                   | १३९           |
| निही, निही         | <sup>°</sup> १४२    | मलिणा -             | १४३          | सन्दाणी               | <b>\$</b> 88  |
| नीखी, नीखा         | , ક્રે કે,          | महिसी १४५           | ,१४३         | सहा, सही              | १४५           |
| •• •               |                     |                     |              | • •                   |               |

|                                                                                       |                                         | ग्रव्ययप्रयोगानुक्रमिगाका                                                                                                        |      | ५०७                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| सारसी<br>साहणी, साहणा<br>साहु; साहू<br>सियाली<br>सिरीमई<br>सिरं<br>सीसो, सीसा<br>सीही | ? & & & & & & & & & & & & & & & & & & & | सुन्ररी १४३ से<br>सुप्पणहो, सुप्पणहा, सं<br>सुप्पणहो १४७ ह<br>सुप्पणहो, सुप्पणहा १४४ ह<br>सुमणं १४० ह<br>सुपसा,सुपसी,सुपसो १४५ ह | ~J - | <b>१</b> ४३<br><b>१</b> ४६ |

# अन्ययप्रयोगानुक्रमणिका

| असो अह अहंव अग्ने अहंव अग्मे अच्चन्तं अज्ञ अज्ञागह अणुमम्ह अणुजागह अणुहरह अणुहरह अणुहरह अणुहरह अणुहरह अण्म | \$ \$\frac{1}{2}\$ | अहिथ<br>अनुमई<br>अपरज्जु<br>अपरज्जु<br>अपरज्जु<br>अपरज्जु<br>अभिक्षां<br>अभिक्षां<br>अभिक्षां<br>अभिक्षां<br>अभिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक्षां<br>असिक | \$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc | अहव<br>अहवा<br>अहा<br>अहिगमणं<br>अहिगोहइ<br>अहिग्<br>अहिगोहइ<br>अहे<br>आयन्तो<br>आवासो<br>आवासो<br>आवि<br>आसमुदं<br>आहरू<br>आहरू<br>आहरू<br>आसर्ह<br>ओअरह<br>ओआसो,अवयासो | 2 8 6 7 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| ओमहलं                                   | २१४          | एकड्आ, एक्कड्अ      | <b>१२१</b> ६      | जह                     | ૨ <b>१</b> ૭                 |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| ओसरइ, अवसरइ                             | २१४          | एक्कया              | २१६               | जओ .                   | २ <b>१</b> ७                 |
| ओसरिअं,                                 |              | एक्कसरिअं           | २१६               | जस्थ                   | ३१७                          |
| <b>अवसरि</b> अं                         | २ <b>१</b> ४ | एक्कसिअं            | २१६               | जह-जहा                 | २१७                          |
| अंतरं                                   | <b>३१</b> ४  | एक्कसि              | २१६               | जह-तहा                 | २१७                          |
| अंतो                                    | २१५          | एगइया, एगया         | २१६               | जहेय                   | २१७                          |
|                                         | <b>२१६</b>   | पुगज्झं             | २१६               | <b>জা</b> ব            | २१७                          |
| . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · |              | एगयओ                | २१६               | जे                     | २१७                          |
| · .                                     | <b>૨ ૄ</b> દ | <b>एगं</b> ततो      | २१६               | जेण                    | २१७                          |
| इओ                                      | २१६          | एतावता              | ₹ १६              | <b>ਗੰ</b>              | २१७                          |
| इक्सरिअं                                | २१६          | एत्थ, एत्थं         | २१६               | <b>क्तगिति</b>         | २१७                          |
| इकसि, इकसिअं                            | २ <b>१</b> ६ | एयावया              | -<br>૨ <b>१</b> ૬ | <b>क्</b> ति           | २ 🎖 ७                        |
| इचस्थो                                  | <b>२१</b> ६  | एव                  | २१६               | ण, णं                  | ર ૧ૂ છ                       |
| इत्थर्च                                 | २१६          | एवमेव               | ર <b>१</b> દ      | णइ                     | २१७                          |
| इयाणि                                   | २१६          | एवं                 | २१६               | णमो                    | २ १ ७                        |
| इर                                      | २१६          | ड्न<br>कस्रो        | <b>२१</b> ६       | ंणवरि                  | २१७                          |
| इह                                      | २ <b>१</b> ६ | कत्यह               | ર <b>१</b> ६      | णवरं .                 | २१७                          |
| इह्यं                                   | २१६          | करवर्ष<br>करुलं     |                   | णाणा                   | २ <b>१</b> ७                 |
| इहरा                                    | २१६          |                     | २१६               | णाजा<br>गिच्चं, निच्चं | २ <b>१</b> ७<br>२ <b>१</b> ७ |
| इसि, इसि                                |              | कह<br>—C-           | २ १६              | गिवेसो<br>-            | २१५<br>२१५                   |
| - •                                     | २१६          | कहि                 | २ १ ६             |                        | २६५<br>२१७                   |
| उरगओ                                    | ,२१४         | कईं                 | २१६               | णूण, जूजं<br>जो        | २१७<br>२१७                   |
| उरगन्छड्                                | २१४          | कालओ                | <b>२१६</b><br>-   | ,                      | . २१.७<br>- २१.७             |
| उच्चअ                                   | २१६          | काहे                | २१७               |                        |                              |
| उमायो, ओज्मा                            |              | किंचि               | २१७               | तओ, तत्तो, ततो         |                              |
| ् उवज्कायो                              | २१५          | ं किल्ला, किला, किल |                   | तत्थ                   | <b>૨</b> ૄ છ                 |
| डसरओ                                    | २१६          | किमवि               | २१५               | तप्पिइं                | ၁ <b>၉</b> ဟ                 |
| उत्तरसु <b>वे</b>                       | २१६          | किर, किछ            | २१७               | तह, तहा                | २१७                          |
| उप्पत्ति <b>आ</b>                       | २ <b>१</b> ४ | वेणचिरं<br>२-८-३-   | २१७               | र्ताह, तर्हि<br>तरेव   | २१७                          |
| <b>उ</b> प्पि                           | २१६          | केवचि <b>रे</b> ग   | २१७               |                        | २१७                          |
| उवरि, उवरि                              | २१६          | केवलं               | २१७               | तिरियं                 | २१७                          |
| <b>उवह</b> रइ                           | २१३ -        | कोइ, कोवि           | २१५               | तिरो<br>० :            | २१७                          |
| <b>उवासणा</b>                           | २१५          | खळु, खु             | २ १७              | त्तीअं                 | २१७                          |
| एअं , ,                                 | २१६.         | चिस, चेस            | २१७               | ਰੁ ′                   | २१७                          |
| ,                                       |              |                     |                   | ,                      |                              |

| श्रव्ययप्रयोगानुकमरिएका                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| तं<br>तंजहा<br>थू<br>द्र<br>द्रिवास्तं<br>दुरङ्ग<br>दुरङ्गियमध्<br>दुरुयो<br>दुरुयो<br>दुरुयो<br>प्राम्म<br>प्राम्म<br>निम्मल्कं<br>निम्मल्कं<br>निम्मल्कं | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                  | श्रव्ययप्रयोगानुक<br>परवेह<br>परोप्परं<br>परं सुहैं<br>पलिहो<br>पसम्ह<br>पाओ, पायो<br>पातो<br>पि<br>एणरुक्तं<br>पुणरुक्षे<br>पुणरुक्षो<br>पुरुक्थो | अमिं<br>सिंग्सिंग<br>२१७८ ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | विकुन्बह<br>विणक्षो<br>विणा<br>विहरह<br>बीसु <sup>*</sup><br>वे वेणह्या<br>व्य<br>सह<br>सक्खं<br>सज्जो<br>सर्दि<br>सज्जो<br>सर्विवेसो<br>सर्पिक् | \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi |
| ानावसह<br>नीसही<br>पो<br>पच्छुअ<br>पच्छा<br>पराज्य<br>पराधाओ<br>पराजिणइ<br>पतिहा, परिहा<br>पडिआरो<br>पडिआरो<br>पडिसा                                       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                  |                                                                                                                                                    | -                                                               | समं<br>सम्मं<br>सया<br>सयं<br>स=वक्षो<br>सह<br>सहसा<br>सिक्ष, सिय<br>सुकारं<br>सुवित्थ<br>सुवे<br>सुक्षो                                         |                                         |
| पाडस्थ<br>परिगमइ<br>परितो<br>परिवुडो<br>परिदुरइ<br>परुप्परं                                                                                                | २१ <b>१</b> ६<br>२ <b>१</b> ६<br>२ <b>१</b> १६<br>२ <b>१</b> ११<br>२११ | सुत।<br>मोद्उल्ला<br>यहो<br>रहो<br>छहु<br>बद्दकंतो                                                                                                 | २ <b>१</b> ८<br>२ <b>१</b> ८<br>२ १ ८<br>२ १ ८<br>२ <b>१</b> ४  | सेवं<br>संखितः<br>संखित्तं<br>हन्नं<br>हेटा<br>हंद                                                                                               | २१८<br>२१४<br>२१४<br>२१८<br>२१८<br>२१८  |

#### कारकप्रयोगानुऋमणिका

| अइदेवाकिसणो २३७           | को अत्थो     |
|---------------------------|--------------|
| अणुहरिं सुरा २३७          | कोहत्तो मो   |
| अच्छेहि अच्छा व           |              |
| दीव्यद् २३८               | गमणेण रा     |
| अज्ञाणेण वसद् २३८         |              |
| अन्भायणत्तो पराजयइ        | गवाणं गोर्   |
| २४१                       |              |
| अलं महो महस्स २४ <i>०</i> | गवाणं गोर्   |
| अन्तेउरे रमिउं क्षागयो    |              |
| राया २५३                  | गामे वसा     |
| अन्नस्स हेउस्स वसइ २४२    | गामं गच्छ    |
| अहिओ किसणं २३७            | गामं समय     |
| अहिचिट्टइ वड्उंटं हरी     | मोत्तेण गर   |
| २३६                       | गोवी ''स     |
| अहिनिवसइ सम्मग्गं         | गोबी ''दि    |
| 3                         | गोवी ''स     |
| सहिवसइ वइउंठं २३७         | चिरस्स मुब   |
| अत्थं चिन्वइ २३६          | चोरओ वी      |
| क्षावसइ वइउंठं २३७        | चोरस्स वी    |
| इअराईं ' 'सहिआण२४'२       | चोरेण बीह    |
| पुरथंतरम्मि ''ति २४३      | जडाहि ता     |
| कडे आसइ कागो २४२          | जल्तो        |
| कण्णेन वहिरो . २३८        | जलेन         |
| काअस्स अंगाणि पसंसेइ      | <b>ंज</b> लं |
| २४१                       | जर्ल किया    |
| कामत्तो कोहो अहिजाअइ      | <b>जि</b> गे |
| ર ૪ ?                     | कार ्        |

| हो अत्थो पुत्तेण '' | १३३९       |
|---------------------|------------|
| होहत्तो मोहो अहि    | नाभइ       |
|                     | ૨૪१        |
| ामणेण रामं अणुहर    | इ          |
|                     | २३८        |
| ावाणं गोसु वा सा    | मी         |
|                     | २४२        |
| ावाणं गोसु वा पसु   | ओ          |
|                     | २४२        |
| गामे वसामि          | २४३        |
| गामं गच्छइ          | २३६        |
| गामं समया           | २३७        |
| गोत्तेण गरमो        | २३८        |
| गोवी '''सलाहइ       | २३९        |
| गोवी ''चिट्टइ       | २३९        |
| गोवी…सवइ            | २३९        |
| चेरस्स मुका         | २४२        |
| बोरओ बीहइ           | २४१        |
| बोरस्स बीहुडू       | २४१        |
| वोरेण बीहड्         | २४१        |
| जडाहि तावसो         | २३८        |
| जलतो .              | २३८        |
| जलेन                | २३८        |
| जलं                 | २३८        |
| जलं ि सम्बद्ध       | ર 'ં       |
| जिञ <u>े</u>        | २ <b>३</b> |
| कार                 | २३्        |

| णई अणुवसिआ से         | ना           |
|-----------------------|--------------|
|                       | २३७          |
| जाजं                  | २३५          |
| तस्स' ' 'पेसिआ        | २४ <b>१</b>  |
| तस्स ' 'रोयइ          | २३९          |
| तिणेण <b>ः इसराणं</b> | २३९          |
| तिलेषु तेलं           | २४२          |
| तिषु'''पुहवी          | २४३          |
| तिस्सा सुहस्स भरि     | मो '         |
|                       | २४२          |
| तुह ''अंगाणि .        | ર ૪ <b>१</b> |
| तेसिमेअमणा इण्णं      | २४२          |
| तेणं कालेणं           | २३९          |
| तेणं समएणं            | २३९          |
| दुंहाण को न वीहड़     | २४१          |
| दुवालः • • सुणइ       | २३८          |
| देवदत्तो' " 'नहाति    | २३८          |
| देवस्स देवाय नमो      | २४०          |
| दंडेण घडो जाओ         | २३८          |
| धणस्स छद्दो           | २₁४२         |
| धम्मत्तो पमायइ        | २४०          |
| नमो नाणस्स            | • 12.        |
| नवरे न जामि           |              |
| निकहा लंकं            |              |
| सुत्थि                |              |
| ·,                    |              |

#### कारकप्रयोगानुक्रमिणका

| पञ्जुणो                  | २३५             | माणवअं धम्मं सार       | . इ          | वच्छं वच्छं पडि सि      | संचर        |
|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| पयेण ओदनं सुंजइ          | . २३६           |                        | २३६          |                         | २३५         |
| परिजणो' 'चिट्टह          | २३७             | माणवअं पहं पुच्छः      | <b>१</b> २३६ | वाड                     | २३७         |
| परिको किसणं              | २३७             | मासेसु अस्सं वंधइ      | २३५          | विउसाणं "सेवीअ          | ड           |
| पाएण खंजो                | २३८             | मुत्तिणो हरिं भजइ      | ३४०          |                         | २३४         |
| पावसो दुतुच्छइ           |                 | सुणिस्स, सुणीणं देः    | ₹ २४०        | विज्जुज्जोमं भरइ र      | त्तिं       |
| विरमइ वा                 | २४०             | मोक्खे इच्छा अति       |              |                         | २३६         |
| <b>~</b> ·               | २४०             | मोहणं अणुगच्छइ         |              | विष्पाय वा विष्पस       |             |
| विअरेण' ' 'सवन           |                 | ,                      | २३७          | गावं देइ                | २३९         |
| पिधं रामेण,रासं          | २३८<br>वर २३८   | रसेण महुरो             | २३८          | वेअं पढड                | 238         |
| पुण्णेण दिही हा          |                 | रामत्ती                | २३८          | सप्पन्नो भयं            | २४१         |
| पुत्तेण सहाअओ            |                 | रामेण बाणेन हुओ        |              | संयेग सयस्य वा          |             |
| 3 401 (1610.01)          | २३६             |                        | २३७          | परिकीएाइ                | २४०         |
| पुरुथकं पढइ              | 3 E             | रामो जलेन कडं          |              | सर्वभ्र                 | २३ ५        |
| -                        | २३९             | <b>দেভাতে</b> চ        | २३७          | सामो अस्सपइसो           |             |
| बालक्स्स मोअः            |                 | रामो कलहत्तो वी        | •            | सई धरइ                  | २३ ९        |
| रोअन्ते                  |                 |                        | ર ક <b>ર</b> | सीमाधास्स वन्दे         | २४२         |
| बंभणस्य हिअं             | सुहं वा<br>२४०  | रामो काईअइ             | <b>२३</b> ६  | सुसिप्य <b>अं</b> वच्छं | २३७         |
| भत्तस्य भत्ताय           | -               | रुक्षं ओचिञ्बइ         |              | सुहेरा जाइ              | <b>२३८</b>  |
|                          | री २३९          | फलाइँ                  | <b>२३८</b>   | संपज्जइ                 | २ ४ ०       |
| भत्ती णाणाय              |                 | छक्खगो रामेगा          | •            | हरिगा नमो               | २४०         |
| भेत्री णाणाय<br>ज्यासन्य | सपज्जह<br>ग २४० | साअं मच्छ              | ह २३८        | हरिगो रोयइ भर           |             |
| भत्तो विसर्णु ।          |                 | <b>लच्छी हरिं प</b> डि |              | हरिं भजइ                | <b>२३</b> ६ |
|                          | <br>२३७         | अणु वा                 | <b>२३</b> ७  | हरी वहउंटं उदव          | सइ          |
| मम तत्र विच              | ारो रोयइ        | वच्छं पडि विज्         | <u>ज</u> ुसह |                         | २३।         |
|                          | . २३९           | विज्जु                 | २३७          | हा किसगा मर्त्त         | २३          |
|                          |                 |                        |              |                         |             |

#### कारकप्रयोगानुक्रमणिका

| अइदेवा किसणो           | २३७           | को अत्थो पुत्तेण  | ••३१                | णई अणुवसिका र                    | तेना               |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| अणुहरिं सुरा           | २३७           | कोहत्तो मोहो अहि  |                     |                                  | २३७                |
| अच्छेहि अच्छा व        |               |                   | २४ <b>१</b>         | णाणं                             | २३५                |
| दीव्बङ्                | २३८           | गमणेण रामं अणुह   | रइ                  | तस्स' 'पेसिआ                     |                    |
| अन्मणेण वसइ            |               |                   | २३८                 | तस्सः रोयइ                       |                    |
| अन्भायणत्तो पराज       | 1यह           | गवाणं गोसुवा स    | मी                  | तिजेजः : :इसराजं                 |                    |
|                        | २४१           |                   | २४२                 | तिजय इसराण<br>तिलेषु तेलं        | २२ <i>५</i><br>२४२ |
| अलं महो महस्स          | २४०           | गवाणं गोसु वा पर् | <b>ु</b> ओ          | -                                |                    |
| अन्तेउरे रमिउं अ       | ागयो          |                   | २४२                 | तितुः • पुहुवी 🥍                 |                    |
| राया                   |               | गामे वसामि        | २४३                 | तिस्सा मुहस्स भ                  | रमा<br>२४२         |
| अन्नस्स देउस्स वसइ     | •             | गामं गच्छइ        | २३६                 | 22 ! 25 T 1 T T                  |                    |
| अहिओ किसणं             |               | गामं समया         | २३७                 | तुह् ''अंगाणि<br>तेसिमेभमणा इण्ल |                    |
| अहिचिद्वइ वइउंटं :     |               | गोत्तेण गरगो      | २३८                 |                                  |                    |
|                        | <b>२३६</b>    | गोवी '''सलाहइ     | २३९                 | तेणं कालेणं                      |                    |
| अहिनित्रसङ् सम्मग      | •             | गोत्री '''चिट्ठइ  | २३९                 | तेणं समएणं                       |                    |
|                        | ·<br>३३६      | गोबी'''सबइ        | २३९                 | दुंहाण को न बीहइ                 |                    |
| अहिवसइ वइउंठ           |               | चिरसंस मुका       | २४२                 | दुवालः 'सुणइ                     | २३८                |
| अत्थं चिन्वइ           |               | चोरओ वीहइ         | २४१                 | देवदत्तो' "नहाति                 | २३८                |
| आदम वहउंर्ड            | -             | चोरस्स बीहुइ      | <b>૨</b> ૪ <b>१</b> | देवस्स देवाय नमो                 | २४०                |
| इअराइं'' सहिआ          |               | चोरेण बीहड        | २४१                 | दंडेण घडो <b>जा</b> ओ            | २३८                |
| ्र एत्थंतरम्मिः ''त्ति |               | जडाहि तावसो       | २३८                 | धणस्स छुद्दो                     | २४२                |
| कडे आसइ कागो           |               | जल्तो             | २३८                 | धम्मत्तो पमायइ                   | २४०                |
| कण्णेन वहिरो           |               | जलेन              | २३८                 | नमो नाणस्स                       | २४०                |
| काअस्स अंगाणि प        | संसे <b>इ</b> | जलं               | २३८                 | नयरे न जामि                      | २४३                |
|                        | २४१           | जलं विना'''सङ्ह   | २३८                 | निकहा लंकं                       | २३७                |
| कामत्तो कोहो अहि       |               | जिणो ्            | २३ <b>९</b>         | पक्षाणं सुत्थि                   | २४०                |
|                        | २४१           | काणं काइअह        | २३६                 | पहड़ेअ चारू                      | २३८ँ               |
|                        |               |                   |                     |                                  |                    |

#### कारकप्रयोगानुक्रमणिका

| पञ्छणो                        | २३५                  | माणवञ्चं धम्मं सार     | <b>स्</b> इ | वच्छं वच्छं पडि सि | तेचइ  |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| पयेण ओदने शुंजइ               | २३६                  |                        | २३६         |                    | २३५   |
| परिजणो' ' चिट्टइ              | २३७                  | मोणवअं पहं पुच्छ       | १२३६        | वाउ                | २३७   |
| परिको किसणं                   | ३३७                  | मासेसु अस्सं वंधइ      | २३५         | विउसाणं ***सेवीअ   | उ     |
| पाएण खंजो                     | २३८                  | मुत्तिणो हरिं भजइ      | <b>২</b> ৪০ |                    | २३४   |
| पावस्रो दुतुच्छइ              |                      | मुणिस्स, मुणीणं देह    | १२४०        | विज्जुज्जोमं भरइ र | तिं   |
| विरमइ वा                      | २४०                  | मोक्खे इच्छा अत्थि     | ग२४२        |                    | २३६   |
| पिअराणं सुहा                  | २४०                  | मोहणं अणुगच्छह         |             | विष्पाय वा विष्पस  | स     |
| विअरेणः स्वणा                 | गइ<br>२३८            |                        | २३७         | गावं देइ           | २३९   |
| पिधं रामेण,रासं व             |                      | रसेण महुरो             | २३८         | वेअं पढइ           | २३६   |
| पुण्णेण दिह्नो हिर            |                      | रामत्तो                | २३८         | सप्पञ्जो भयं       | २४१   |
| पुत्तेण सहाअओ पिया            |                      | रामेण वाणेन हओ         |             | संयेण संयस्त वा    |       |
|                               | २३६ .                | बाली                   | २३७         | परिकीगाइ           | २४०   |
| पुत्थकं पढइ                   | २३६                  | रामो जलेन कर्ड         |             | सर्यभू             | २३ ५  |
|                               | २३९                  | पच्छालड्               | २३७         | सामो अस्सपइगो      |       |
| वालकस्स मोअङ<br>रोअन्ते       |                      | रामो कलहत्तो बी        | हइ          | सईं घरइ            | २३९   |
| वंभणस्स हिअं र                |                      |                        | ર           | सीमाधरस्स वन्दे    | २४२   |
| नगगरल (६०)                    | ुऌ जा<br>२४ <b>०</b> | रामो भाईसइ             | २३५         | सुसिपअं वच्छं      | २३७   |
| भत्तसम् भत्ताय                |                      | रक्षं ओचिञ्बइ          |             | सुरेग जाइ          | २३८   |
| मोक्खं हुर्र<br>भत्ती णाणाय व |                      | फलाई                   | २३८         | संपज्जह            | २४०   |
| मत्ता जाजाव व<br>मत्ती जाजावः |                      | रुक्खणो रामेण          |             | हरिएो नमो          | २४०   |
| जासह वा                       |                      | साओं गच्छ              | ₹ २३८       | हरिएो रोयइ भन्     | ी २३९ |
| भत्तो विसणुं प                | डि                   | <b>स्ट</b> डी हरिं पडि |             | हरिं भजह           | २३६   |
| ~                             | २३७                  | अणु वा                 |             | हरी वहउं उवव       | सइ    |
| मम तव विचा                    |                      | वच्छं पडि विङ्         |             |                    | २३७   |
|                               | २३९                  | विज्जु                 | २३७         | हा किसणा मत्तं     | २३७   |

### समासप्रयोगानुक्रमणिका

| • •                   | • • •                                        | आरूढ्वाणरो                 | <b>२</b> <i>९०</i> | गिहजाओ                                  | २४७                 |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| अइपल्लंको<br>         | २४८                                          |                            | <b>२</b> <i>५०</i> | गिहत्थो                                 | २४८                 |
| सहमागो रहो            | <b>२                                    </b> |                            | 288                | गुडमिस्सं                               | २४६                 |
| अकर्य                 | २४८                                          | 4444                       |                    | गुणसंपन्नो                              | २४६                 |
| अरिगपडिओ              | २४६                                          | 514-114141                 | २४६                | गोवसभो                                  | २४८                 |
| अजियसंतिणो            | २५३                                          | उत्तरगामो                  | २४५                |                                         | २५०                 |
| अणवज्जो मुणी          | २५२                                          | <b>उ</b> च्चेलो            | २४८                | घोरबंभचेरो, जंबू                        | २५०<br>२५०          |
| <b>अणव</b> ज्जं       | २४८                                          | <b>उसह्</b> वीरा           | २ ५ ३              | चउक्कसायं                               |                     |
| अणायारो               | २४८                                          | पुगदंतो                    | २५१                | चउदिसा                                  | २ <i>५</i> ०<br>२८४ |
| <b>अ</b> णाहो         | २९५                                          | व रहा वी                   | २४८                | चउम्सुहो                                | २५१                 |
| अणिटूं                | २४८                                          | कट्टावण्णो                 | २ ४६               | चक्कपाणी                                | २५१                 |
| <b>स</b> णीसो         | २४८                                          | कडाहपक्को                  | २४७                | चक्कहत्थो, भरहो                         | २५१                 |
| अणुजामो, पुरिसो       | २५२                                          | कण्हपक्खो                  | २४८                | चन्द्रमुहं                              | २४९                 |
| अणुयरा                | <b>२</b>                                     | कन्नासुहं                  | २४७                | चरणधणा, साहवो                           | २५१                 |
| अवुदरा<br>अदिहं       | २४८                                          | कमलनयणा                    | २ ५ १              | चोरभयं                                  | २ ४७                |
|                       | २४८                                          | कम्मकुसलो                  | २४७                | चंदमुही कन्ना                           | २५१                 |
| अदेवो<br>अन्नाणतिमिरं | २४९                                          | कयत्थो, कण्हो              | २५०                | चंदाणणं                                 | २४९                 |
|                       | 5 8 a                                        | कलससुवण्णं                 | २४६                | जिअकामो, अकर्ल                          | ओ                   |
| अन्नाण <b>भयं</b>     | <b>२</b>                                     | कलाङ्कसलो                  | २४७                | -                                       | २ ५ १               |
| अपच्छिमो              |                                              | कसणसिओ<br><u>क</u> सणसिओ   | २४६                | जिअपरीसहो, गोट                          | ामो ्               |
| <b>अवंभ</b> णो        | २४८                                          | <b>इंभ</b> आरो             | રંશ્વ              | , ,                                     | २५०                 |
| <b>अभयो</b>           | २ ५ २                                        | कुंभभट्टिआ                 | २४६                | जिशकामो, महादेव                         | ते २ <b>५</b> ०     |
| अछोगो                 | २४८                                          | कुमारगब्भिणी               | २४९                | जिसारिगणी, अजि                          | ओ                   |
| अवरकायो               | २४५                                          | <del>जुनारीसम्</del> णा    | २४९                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | २ ५ १               |
| अवरुओ                 | २ ५ २                                        | कुलारायमनार<br>कुछगुणसरिसी | २४६                | जिइंदियो, मुणी                          | 290                 |
| अविरई                 | २४८                                          | गुजानस्या<br>गजाणगो        | <b>२</b>           | जि <b>णसरिसो</b>                        | २४६                 |
| असचम्                 | २४८                                          | गंडीवकरो,अड्डाण            |                    | जिणा                                    | २५४ ;               |
| असणपाणम्              | २ ५ ३                                        | गणिक्षाज्ञावको             | २४७                | जिणेन्दो                                | २ ४७                |
| अहिंची                | २४८                                          | गवहिंं                     | २४६                | जिणोत्तमा<br>-                          | २४७                 |
| क्षायारनिउणो          | २४६                                          | -1416                      |                    | •                                       |                     |
|                       |                                              |                            |                    |                                         |                     |

| समासप्रयोगानुब्रमिणको | 783 |
|-----------------------|-----|
|-----------------------|-----|

| जीवाजीवा       | २ ५ ३       | निल्हजो                       | २५२    | महारायो                   | २४९          |
|----------------|-------------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| णहभिण्णो       | २४६         | निञ्चया                       | २४८    | महावीरो                   | २४८          |
| तवलंजमं        | २५३         | नीयगा                         | २४६    | महुमत्तो                  | 388          |
| त्वोधर्षं      | २४ <b>९</b> | नेत्ताइं                      | २५४    | माउसरिसी                  | २४६          |
| तिणेत्रो हरो   | २५१         | पत्तनाणो मुणी                 | २५१    | मियनयणा                   | २ ५ १        |
| <b>तिलोई</b>   | २५०         | पत्तपुष्फकराणि                | २५३    | मेघाइअस्थो                | ર ષ્ટદ્      |
| तिङोयं         | २५०         | पपुण्णो जणो                   | २५२    | मोक्खनाणं                 | २४६          |
| तिछोया         | २००         | पयपडमं                        | २४९    | रत्तवडो                   | २४८          |
| थेणभीओ         | २४७         | परमवर्ष                       | २४६    | रत्तपीअं वहथं             | <b>388</b>   |
| थोवमुत्तो      | २४७         | परिजला परिहा                  | २५२    | रत्तपेको<br>रत्तसेको      |              |
| થંમજ્ઞદું      | २४६         | पल्यमभो                       | 386    |                           | 386          |
| दयाज्ञत्तो     | ૧૪૬         | पायरिक्षी                     |        | रसपुवर्ष                  | २ ४ ६        |
| देवदाणवर्गधन्य | <b>२</b> ५३ | पायवो                         | २४८    | राअदोसभवभोहं              | २५४          |
| देवपुज्यभो     | ૨ ૪૭        | पात्रवा<br>पात्रणासओ          | २४८    | रिणमुक्तो                 | २४७          |
| देवदेवीओं .    | २५३         | पावणासमा<br>पिअरा             | २४८    | रूवसमाणा                  | २४६          |
| देवमंदिरं      | २ ४७        |                               | २५४    | रूवंसोह <b>ग्गजो</b> व्वण | गणि          |
| देवधुई         | २ ४७        | पीसवर्ध                       | २ १८   |                           | २५३          |
| देविंदो        | ૨ ૪૭        | पीआंवरो                       | २५०    | लाहालाहा                  | २५३          |
| दिण्णवया सा    | ह्वी २५१    | पुण्याचाह                     | २ ५ ३  | ढेहसाला                   | २४७          |
| दिवमको         | २४६         | पुण्णपाहेळां                  | २४९    | लोग <b>सुद्दो</b>         | ,            |
| दंसणभट्टो      | २४७         | पुञ्जकायो                     | २४५    | स्रोयहिसो                 | ર પ્રદ       |
| घणसामो         | 389         | पंकिलित्तो                    | २४६ '  | वग्धभयं                   | ૨૪७          |
| धम्मपुत्तो     | ₹80         | पंचवतो सीहो                   | २४६    | वजादेही                   | २४९          |
| नहमोहो, साइ    | रू २४७      | बहुजराहिको                    | २४६    | विज्ञाठाणं                | २४७          |
| नहंदंसणी सु    |             | च <b>हुमु</b> हं              | 280    | विजादक्को                 | २४७          |
| नम्मया         | २४८         | वास्त्रविद्धो                 | २४६    | विद्वहाहिंची              | <b>૨</b> ૪૭  |
| नरसेट्टो       | 280         | वानरमोरहंसा                   | २५३    | विहवा                     | २ <b>६</b> २ |
| नरिंदो         | <b>२</b>    | वंभगोत्तमा                    | २४७    | वीरजिणिही                 |              |
| नवतर्त्तं      | २ ५ ०       | वंभग्रहिअं                    | ૧૪૬    | वीर्राजणो                 | 388<br>388   |
| नाणदंसणर्चा    | रेतं २५३    | भक्खाभक्खारि                  | २ ५३   | वीरवरो                    | - २४८        |
| नाणधर्ण        | २४९         | भट्टायारी जणी                 | વે ૬૦' | वीरस्तिओ                  | <b>२</b> ५०  |
| नाणुज्जञ्जो    | २४७         | भद्दपत्तो                     | २४६    | वुत्तिआरो '               | ₹8,€         |
| निक्कासी       | २४८         | भासअरो                        | २४८    | सगहिम                     | २४८          |
| निह्यो जन      | १ २५२       | <b>स्</b> यव <del>र्</del> शी | ₹४६    | समचडरंससंडाणे             | २४८<br>१ २५० |
|                |             |                               | •      |                           | । ५५०        |

| सभाषंडिओ   | २४७          | साहुवंदिओ       | २४६ | सुहपत्तो   | े <b>२</b> ४६ |
|------------|--------------|-----------------|-----|------------|---------------|
| समत्थो     | २४८          | सिवगओ           | २४६ | सु दरपडिमा | २४८           |
| समाहिठाणं  | २ ४७         | सीउण्हं जलं     | २४९ | सेयंवरा    | <b>२</b> ५१,  |
| सन्बण्णु   | २४८          | सुत्तकारो       | २४८ | संजमधणं    | २४९           |
| ससुरा      | २ <b>९</b> ४ | सुत्तसिंहा गुहा | २५१ | संसारभीओ   | २४७           |
| सारासारं   | <b>२</b> ५३  | सुद्धपक्खो      | 386 | हत्थपाया   | २ ५ ३         |
| सावअसाविआओ | २५३          | सुरासुरा        | २५३ | हंसगमणा    | २ ५ १         |
| सासूबहूओ   | २५३          | सुह्दुक्लाई     | २५३ |            |               |

#### परिशिष्ट ६

#### . तद्धितप्रयोगानुक्रमणिका

| अण्यहा                  | २६१                          | अन्धलो, अन्धो   | २६०   | कया               | २६१   |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| <b>अ</b> तिथको          | २६१                          | इत्तिअं         | २९८   | कव्बद्दत्तो       | २ ५ ७ |
| अन्नत्तो, अन्नदो,       |                              | इत्तो, इदो, इओ  | २५८   | कहि, कह, कस्थ     | २५८   |
| अन्नओ                   | २ ५ ७                        | ईसाल्ह          | २५७   | काणीणो            | २६१   |
| अप्प्, कणीअस,           | r                            | उज्जल, उज्जलअर  | ,     | कुत्तो, कृदो, कुओ | २५८   |
| कणिह, कणिद्वग           | २६२                          | उजाउथम          | २६१   | केत्तिअं          | २९९   |
| अप्प, अप्पअर,           |                              | उवरिल्लं        | २५६   | केत्तिलं          | ३.५९  |
| अप्प <b>सम</b>          | २६१                          | एकत्तो, एकदो,   |       | केदर्ह            | २ द ९ |
| अप्पणयं<br>सप्पुरुलं    | २६०<br>२५६                   | एकओ             | २५७   | कोसेयं            | २६१   |
| अम्हकेरं                | २ <b>५</b> ५<br>२ <b>५</b> ६ | एकल्लो, एक्को   | २६०   | खुद, खुदसर,       |       |
| अम्ह्यार<br>अम्हेच्चयं  | •                            | एकड्आ           | २ ५ ९ | खुद्दअम           | २६२   |
| अवरिल्लो<br>अवरिल्लो    | 250                          | एकसि            | २५९   | गन्विरो           | २ ५ ७ |
| अहिंख, अहिंअसर्         | ٠,                           | <b>एकसिअं</b>   | २५९   | गामिल्लं          | २ ५ ५ |
| अहिअअम                  |                              | <b>ए</b> त्तिअं | २५९   | चंदओ, चंदो        | २५८   |
| आरिसं                   |                              | <b>ए</b> त्तिलं | २५९   | छाइक्लो           | २ ५ ७ |
| अङ्गोल् <b>लते</b> ल्लं |                              | एइहं            | २५९   | जडालो             | २५६   |
| अन्तिम, नेदीअस,         | • •                          | एयहुत्तं        | २५६   | जत्तो, जदो, जओ    | २५८   |
|                         | २६२                          | कडुएल्लं        | २५८   | जया .             | २.६१  |

| जहि, जह, जत्थ          | २५८          | धणवंतो                 | ३ ५७    | पुष्फिमा           | २.५६              |
|------------------------|--------------|------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| जामइल्लो               | २५७          | धणी                    | २६१     | पुरिच्छो, पुरा     | २५८               |
| जेट्ट, जेट्टयर, जेट्टय | म२६२         | घणी, घणिअर,            |         | पुरिस्तं, पुरिस्ली | ર ¢ ફ             |
| जि <b>त्तिअं</b>       | २ ५ ८        | धणिअम                  | २६२     | फडालो              | २५७               |
| जेत्तिअं               | २५९          | धम्मी, धम्मीअस,        |         | वहु, भृयस, भृइट्ट  | २६२               |
| जेत्तिलं               | २५९          | धम्मिष्ट               | २६२     | वहुअअं, बहुअं      | २५८               |
| जेद <b>ह</b>           | २५९          | नवल्लो, नर्जा          | २६०     | बहुछ, बहीअस,       |                   |
| जोण्हास्त्रो           | २५७          | नय <b>रु</b> ल्लं      | २ ५ ह   | वंहिष्ट            | २६२               |
| त्तया                  | २६१          | नेहाल.                 | २ ५ ७   | बीहामणो            | २५७               |
| तरुल्लं                | २ ९ ६        | प्रमहिय, प्रमहिर       |         | भक्तिवंतो          | २५७               |
| तवस्सी, तपस्सी         | २६१          | प्रगहियतम              | ३६१     | भमया               | ٠<br><b>٩ ९</b> ९ |
| ं तहि, तह, तत्थ        | २५८          | पहु, पहुसर, पहुउ       | स्यवद्द | थसिरो              | <b>२</b> ५५       |
| तिक्ख, तिक्खअ          | ₹,           | पत्तलं, पत्तं          | २६०     | <b>भिक्</b> षं     | २६१               |
| तिक्खअग                | २६१          | परकेर                  | २५५     | महम, महभस, स       | -                 |
| तिचिअं                 | २ <b>५</b> ८ | परकं                   | २६१     | मईयं               | २६१               |
| तिहुत्तं               | २५६          | परकविल्लो, परस         |         | मउअत्तता,          | , , ,             |
| तेत्तिअं               | 39€          | पहिओ                   | २६०     | मउअत्तया           | २५९               |
| तेत्तहं                | २५९          | पाचअ, पाचअअ            |         | मण्यं              | 77)<br>780        |
| तेहिलं                 | ं २५९        | पाचअअम                 |         | मणियं              | २६०               |
| तुम्हकेरो, तुम्ह       | केरं २५५     | पावी, पात्रीयस,        |         | महा,महत्तर, महर्   |                   |
| तु∓हेच्चयं             | 299          | पानिह                  | २६२     | साणइत्तो ।         | २५७               |
| थूल, शृलभर,            |              | पिअ, पिअअर,            |         | मिड, मिडसर,        | 11,732            |
| थूलअम                  | '२६२         | <b>पि</b> अ <b>स</b> म | २६१ 🕆   | मिडअम              | २६२               |
| थोव, थोवसर,            | •            | पिआ <b>महो</b>         | २६१     | मीसाछिअं           | २६०               |
| थोवअम                  | २६१          | विडल्लो, विझा          |         | मीसं               | २६०               |
| दण्डल्लो               | २ ५ ७        | पीअलं,पीवलं,पं         | ોલં ૨૬૦ | मुह≈व              | . २ ५६            |
| दगाल्                  | २ ६७         | <b>पीणत्त</b> ां       | २५६     | मंसुल्लो           | 290               |
| दीहर, दीहरअ            |              | पीणत्तं                | २६०     | रसाली              | २,५६              |
| दीहरसम                 | २६२          | पीणया                  | २६१     | राहकं              | २६१               |
| दोहरं                  | २६०          |                        | २ ५ ह   | रायकेर .           | 399               |
| दुहुत्तं               | २५६          |                        | २५७     | राचण्णो            | ₹ 6 8             |
| दूर, दबीकस             |              |                        | ३ ५ ६   | रोचिरो             | <b>३</b> ५५       |
| धणमणो                  | २५७          | <u>पुष्पत्तं</u>       | २५६     | रुजालु             | २ ५ ७             |
|                        |              |                        |         |                    |                   |

| सभापंडिओ   | २ ४ ७ | साहुवंदिओ             | २ ४६  | सुहपत्तो   | ै २ ४ ६ |
|------------|-------|-----------------------|-------|------------|---------|
| समत्थो     | २४८   | सिवगञ्जो              | २४६   | सु दरपडिमा | २४८     |
| समाहिठाणं  | २ ४७  | सीउण्हं जलं           | २४९   | सेयंवरा    | २५१,    |
| सन्बण्णु   | २४८   | सुत्तकारो             | २४८   | संजमघणं    | २४९     |
| ससुरा      | २ ५ ४ | सुत्तसिंहा गुहा       | २ ५ १ | संसारभीओ   | २ ४७    |
| सारासार    | २ ५ ३ | सुद्धपक्लो            | २४८   | हत्थपाया   | २५३     |
| सावअसाविआओ | २५३   | सुरासुरा              | २५३   | हंसगमणा    | २५१     |
| सासूबहुओ   | २५३   | सु <b>ह्रदु</b> क्लाई | २५३   |            |         |
|            |       |                       |       |            |         |

### परिशिष्ट ६

#### तद्वितप्रयोगानुक्रमणिका

| अण्महा                        | २६१         | अन्धलो, अन्धो     | २६०   | कथा               | २६१          |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------------------|--------------|
| <b>अ</b> त्थिओ                | <b>२</b> ६१ | इत्तिअं           | २५८   | कव्बद्दत्तो       | २ ५ ७        |
| अन्नतो, अन्नदो,               |             | इत्तो, इदो, इओ    | २५८   | कहि, कह, कस्थ     | २५८          |
| अन्नओ                         | २५७         | ईसाळ              | २५७   | काणीणो            | २६१          |
| अप्प, कणीकस,                  |             | ं उजल, उजलअर,     |       | कुत्तो, कृदो, कुओ | २५८          |
| कणिद्द, कणिद्दग               | २६२         | <b>उजा</b> उअम    | २६१   | केत्तिअं          | २५९          |
| सदप्, सदपसर,                  |             | उवरिल्लं          | २५६   | केत्तिलं          | <b>२.</b> ५९ |
| अप्पअम                        | २६१         | एकत्तो, एकदो,     |       | के.दह             | २५९          |
| सप्पणयं<br>सप्पुरुतं          |             | एकओ               | २५७   | कोसेयं            | २६१          |
| अम्हकेरं<br>अम्हकेरं          |             | एक्ल्डो, एक्को    | २६०   | खुद्द, खुदसर,     |              |
| अम्हे <b>च्</b> चयं           |             | एकद्वा            | २५९   | खुद्दअम           | २६२          |
| अ <b>म्ह</b> ण्यप<br>अवरिल्लो |             | एकसि              | २५९   | गन्त्रिरो         | २५७          |
| सदिस, सहिससर,                 | ,           | एकसिअं            | २५९   | गामिल्लं          | २५ <b>५</b>  |
| अहिअअम                        |             | एत्तिअं .         | २५९   | चंदओ, चंदो        | २५८          |
| आरिस <u>ं</u>                 |             | <b>ए</b> त्तिलं   | २५९   | छाइस्लो           | २५७          |
| अङ्गोल्खतेल् <b>तं</b>        |             | एदहं              | २ ५ ९ | जडाछो             | २५६          |
| अन्तिम, नेदीअस,               | •           | एयहुत्तं          | २५६   | जत्तो, जदो, जओ    | २५८          |
| नेदिङ                         | २६२         | कडु <i>ए</i> ल्लं | २५८   | जया .             | २.६१         |
|                               |             |                   |       |                   |              |

#### तिहतप्रयोगानुक्रमिणका

|                        |              | • 5                |                  | पुष्किमा           | २५६             |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| जहि, जह, जस्थ          | २५८          | धणवंतो -           | ર <i>૧७</i><br>૦ | -                  |                 |
| जामइल्लो               | २ ५ ७        | धणी -              | २६१              | पुरिस्को, पुरा     | २५८             |
| जेट्ट, जेट्टयर, जेट्टय | ग२६२         | धणी, धणिअर,        |                  | पुरिल्लं, पुरिल्ली | २५६             |
| <b>जि</b> त्तिअं       | २५८          | धणिअस              | २६२              | फडाली              | २ ५ ७           |
| जेत्तिअं               | २५९          | धम्मी, धम्मीय      | स,               | बहु, भूयस, भृइट्ट  | २६२             |
| जेत्तिलं               | २ ५ ९        | धिमाट              | २६२              | बहुअअं, बहुअं      | २५८             |
| जे इहं                 | २९९          | नवल्लो, नवौ        | २६०              | बहुछ, बंहीअस,      |                 |
| जोण्हास्रो             | २५७          | नयरुटलं            | २ ५६             | वं हिष्ट           | २६२             |
| तया                    | २६१          | नेहाऌ.             | २ ५ ७            | वीहामणो            | २ ५ ७           |
| तरुल्लं                | २ <b>५</b> ६ | प्रमहिय, प्रम      | ाहियअर,          | भत्तिवंतो          | २५७             |
| तवस्सी, तपस्सी         | २६१          | प्रगहिय            | =                | समया               | २५९             |
| तहि, तह, तत्थ          |              | पहु, पहुअर, '      | पहुअम२६२         | भमिरो              | २५५             |
| तिक्ख, तिक्खअ          |              | पत्तलं, पत्तं      | २६०              | भिक्खं             | २६१             |
| तिक्खअम                | २६१          | परकेरं             | २५५              | महम, महअस, म       | इट्ट२६२         |
| तित्तिअं               | २ ५ ८        | परकं               | २६१              | सईयं               | २६१             |
| तिहुत्तं               | २ ५ ६        | पल्लविल्लो,        | पल्छबो२५८        | मउअत्तता,          |                 |
| तेत्तिअं '             | २ ५ ६        | पहिओ               | २६०              | मउअत्तया           | . २५९           |
| तेत्तहं                | २५९          | पाचअ, पाच          | अअर,             | मणयं               | २६०             |
| ते <b>दिलं</b>         | २५९          | पाचअव              | अम २६२           | मणियं              | २६०             |
| तुम्हकेरो, तुम         | हकेरं २५५    | पाबी, पाबी         | ायस,             | महा,महत्तर, मह     | तम २६२          |
| तुम्हेचयं              | २५५          | पाविह              | २६२              | माणइसो 🕠           | ्र <b>२</b> ५ ७ |
| थूल, थूलअर,            |              | पिअ, पिअ           | प्रर,            | मिड, मिडअर,        | ı               |
| 'यूलअम                 |              | पिअङ               | स २६१            | मिउअम              | २६२             |
| थोव, थोवङा             | र,           | पिआमहो             | २६१              | मीसा <b>लिअं</b>   | २६०             |
| थोवसः                  | म ् २६१      | <b>पिडल्लो,</b> र् |                  | मीसं               | . २६०           |
| दृष्पुरलो              | २ ५ ७        |                    | वलं,पीअं २६०     | मुहच्च             | . ३ ५६          |
| द्यालः                 | २ ५ ७        |                    | २ ५ ६            | मंपुरुषो           | . २५७           |
| दीहर, दीहर             | अस,          | पीणत्तं            | २६०              | रसालो              | २ <i>५</i> ६    |
| दीहरङ                  |              |                    | २६१              | राइकः              | २६१             |
| दीहरं                  | - २६         | - 5                | २ ५ ६            | रायकेरं            | . २५५           |
| दुहुत्तं               | २ ५          |                    |                  | (( (-)))           | २६१             |
| दूर, द्वीअ             | स, दविदृ२६   |                    | २ ५ ६            |                    | 399             |
| धणमणी                  | ર            | ७ पुष्फत्तं        | २ ५ ६            | <b>ल्जा</b> लु     | `               |
|                        |              |                    |                  |                    | 170             |

| ર્વ ૧૭              |
|---------------------|
| . ,<br>२ <i>५</i> ७ |
| २५७                 |
| २५८                 |
| •                   |
| २६१                 |
| <b>२</b>            |
| २५८                 |
| २५६                 |
| •                   |

# यङन्त, यङ्छगन्त और नामधातु प्रयोगानुक्रमणिका

| 7                                     |                          |                        |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| सच्छारए,                              | चंकमइ ३१२                | मेहाअइ, मेहाइ ३१४      |
| अच्छाराञाए ३१३                        | चंकमणं ३१२               | रायाअप, रायाप ३१४      |
| सत्यासइ, सत्याइ ३१३                   | चवलाअइ, चवलाइ ३१४        | लालप्पइ, लालप्पए ३१२   |
| अमराअह, अमराह ३१३<br>अलसाअह, अलसाह३१३ | जसकामाअइ,<br>जसकामाइ ३१४ | लोहिआअइ,<br>लोहिआए ३१३ |
| असनाअइ, असनाइ ३१४                     | जाजाअइ, जाजाअप्३१२       | वरीवचइ, वरीवचए ३१२     |
| अस्साअइ, अस्साइ ३१३                   | तणुआसइ, तणुआइ३१३         |                        |
| उअभाभइ, उअआइ३१३                       | तमाअइ, तमाइ ३१३          | वाआअइ, वाआइ ३१४        |
| डम्मणाअए,                             | थरथरेइ ३१३               | ् वाष्फाअइ,वाष्फर्इ३१४ |
| उम्मणाए ३१३                           | दमदमाअइ, दमदमाइ३१३       | वराअइ, वेराइ ३१४       |
| जम्हाअइ, उम्हाइ ३१३                   | दुम्माअइ, दुम्माइ ३१४    | सद्दासह, सद्दाह ३१३    |
| क्टाअए, क्ट्राए ३१३                   | घणाअइ, घणाइ ३१३          | सपन्नाअइ,सपन्नाइ ३१३   |
| करुणाअइ, करुणाइ ३१४                   | धूमाअइ, धूमाइ ३१३        | सासकइ, सासकए ३१२       |
| कलहाअह, कलहाइ ३१४                     | नमाअइ, नमाइ ३१४          | सीद्लाभइ,सीद्लाइ३१३    |
| कुरक्राभइ,कुरक्राह३१४                 | पुत्तकामाअइ,             | सुहाअइ, सुहाइ ३१३      |
| खीराअइ, खीराइ ३१४                     | पुत्तकामाइ ३१४           | संभाभइ, संभाइ ३१३      |
| गव्वासइ, गन्वाइ ३१३                   | पुत्तीअइ, पुत्तीइ ३१३    | हरिक्षाभइ, हरीभइ ३१४   |
| गुरुआसइ, गुरुआइ ३१३                   | पेबीअइ, पेबीअए ् ३१२     | हंसाअए, हंसाए ३१३      |
| _                                     |                          |                        |

### परिशिष्ट =

#### कुद्न्तप्रयोगा नुक्रमणिका

| अक्खायं          | ३२२         | कराविस्संतो                  | ३०३                | कारिदं,                          | ३२ <b>१</b>  |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| अचासादेत्तए      | ३२४         | करावंतो, करावेंतो            | ३१८                | कारंतो, कारेंतो                  | ३१८          |
| सहिसन्दं, सहणिजं | ३३१         | करिओ                         | ३२०                | किचं                             | ३३२          |
| <b>आ</b> कुटुं   | ३२२         | करितो                        | ३२०                | क्रिक्सिसन्दं,                   |              |
| <b>आ</b> णत्तं   | ३२२         | करित्ता, करेत्ता             | ३२७                | <b>कु</b> ज्ञभणिजं               | ३३०          |
| <b>आया</b> षु    | ३२७         | करित्ताण, करित्ताण           | i.                 | कुणिअन्वं, कुणणिज                | इ <b>२</b> ९ |
| आयाय             | ३२८         | करेत्राण, करेत्राणं          |                    | कुप्पिअन्बं,कुप्पणिय             | तै ३३१       |
| आहारित्तए,       |             | करिदो                        | `<br>३२ <i>०</i>   | कुंभआरो                          | ३३३          |
| आहारेसए          | ३२४         | कारदा<br>करिस्सई             | २ <i>२०</i><br>३२३ | खिजिअन्बं,                       | •            |
| इच्छिअव्वं,      |             | करिस्संतो                    | २९२<br>३२३         | <b>ৰিজা</b> ণিজ                  | ३३०          |
| इन्ह विजं        | <b>३३१</b>  | करिस्समाणो                   | २२२<br>३२३         | खुव्भिभव्यं,                     | 41-          |
| उवविज्ञत्तर्,    |             | कारसमाणा<br>करेत्रए, करित्रए |                    | જીવના ગાળવા,<br>જીવમળિ <b>ાં</b> | 2.2          |
| उ व व जो त्त ए   | •           |                              |                    | ~                                | ३३०          |
| कडं              | ३२१         | कहित्ता, कहेता               |                    | गत्ता, गञ्चा                     | ३२८          |
| कत्ता            | ३३३         | काउआण,काउआ                   | ળાં ક્રિહ          | गमिओ '                           | ३२०          |
| कम्मगरो          | ३३३         | काउँ                         | ३२७                | गमित्तए                          | ३२४          |
| . कयं            | ३२१         | काऊणं                        | ३२७                | गमित्ता, गमेत्ता                 | ३२७          |
| करविअं           | 3 2 8       | कायव्यं, करणिज               | 326                | गमित्राणं                        |              |
| करावसाणी,        |             | कारमाणो,कारेमा               | णो ३१८             | गमेत्ताणं                        | ३२७          |
| करावेमाणे        |             | कारि                         | ३२१                | गमित्तो                          | ३२०          |
| कराविअ, करावे    |             | कारिअ, कारेअ                 | ३२६                | गमिदो                            | ३२०          |
| कराविउं ३२       | .३, ३२६     | कारिअं                       | ३२१                | गयं                              | ३२१          |
| कराविङण,         |             | कारिङआण, का                  | रिडअणं,            | गहाय                             | ३२७          |
|                  | र्ग ३२६     | कारेवक्षाणं,                 |                    | गिलाणं, गिलानं                   | <b>३२२</b>   |
| करावित्तं        | ३२१         | कारेउआ                       | 1 ३२६              | गुज्भा                           | •            |
| कराविदं          | ३२१         | कारिडं, कारेडं               |                    | गेङ्जं                           | <b>३३२</b>   |
| करावितु , कर     | ाविद्धं ३२३ | •                            | ३२६                |                                  | ३२२          |
| कराविस्समार्थ    | ो . ३२३     | कारिकण***कां                 | रेक्कणंड२६         | <sup>नद्ध</sup><br>घेत्तव्वं     | ३२२          |
|                  | •           |                              | م د اماده          | 41104                            | ३३१          |
|                  |             |                              |                    |                                  |              |

| घेसुआण, घेसुआ                                   | ળાં કર હ                | ढुंढुं लिअव्वं                | 33.0        | नायओ, नायगो                                  |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------|
| घेन्य, घेन्तूणं                                 |                         | तत्तं                         |             | नायजा, नायगा<br>निहियं                       |                    |
| चिलिओ                                           | <b>३</b> २०             | तरिअञ्चं, तरणिङ               |             | नेआ, नेता                                    | २ <b>२२</b><br>३३३ |
| चिलितो                                          |                         | तीरिअन्वं,तीरणि               |             | पर्च                                         | २२२<br>३३२         |
| चिटिदो                                          |                         | तुरिक, तुरेक                  |             | पडिअ <b>न्त्रं,</b> पडणिः                    | २४२<br>इसंदर्भ     |
| चंकसिअ, चंकमेअ                                  | •                       | हरिअं<br>हरिअं                |             | ~ ~                                          | . ५२६<br>. ३२०     |
| चंकसिअं<br>्                                    |                         | तुरिउक्षाण ***                | ३२०         | पढितो                                        |                    |
| चंकसिउं, चंक्मेउं                               |                         | सुरेडआणं<br>तुरेडआणं          | 224         | पढिदा                                        | ३२ <i>०</i><br>३-२ |
| चंकसिडआण'''                                     |                         | ुर्डनाण<br>तुरिडं, तुरेडं     |             | पाउद्गा<br>पण्डू                             | ३०२                |
| चंकमेउआणं                                       |                         |                               |             | पण्ड<br>पण्णत्तं                             | ३२२                |
| चंकमिङ्गणः                                      | २२७                     | तुरिङण, तुरेंेेंंं<br>=ि≅     |             | पन्नत्तं                                     | ३२ <b>२</b>        |
| चंकामङ्ग<br>चंकमेङ्ग                            | 2 2 10                  | तुरितं<br>० <b>६</b> -        |             |                                              | .३२२<br>२२२        |
| चकमऊण<br>चंकमितं                                |                         | तुरिदं                        | -           | परुविअं                                      | ३२२                |
| चंकमितं<br>चंकमितं                              |                         | थक्तिअन्वं,थक्तणिज            | ज३२९        | परंतवो                                       |                    |
| विद्वसम्बद्धः, विद्वणिः                         | २५०<br>चैत्राह्य        | थणंधयो                        |             |                                              |                    |
| र्ख्याच्या, (बद्धाणाः<br>रुज्याभग्यं, रुज्याणाः | "                       | धुणिअन्तं,धुणणिज              |             | पव्वहत्तए,पव्वएत                             |                    |
| छिविअन्वं,छिविणि                                | ન <b>ર</b> ર્ષ<br>=133- | द्रहर्ग                       |             | ्पायओ, पायगो                                 |                    |
| छेत्रा ·                                        | આર્ <b>ર</b> ૦          | दर्ङुआण,दर्हुआण               |             | पासिचए, पासे चा                              | रु ३२४             |
| जरिमअन्त्रं,जरमणि                               |                         | दर्हण, दर्हणं                 |             | पिज्ञिअन्वं,                                 | <b>.</b>           |
| जानं जिल्हा<br>जानं                             | जाइ२०                   | दहं                           |             | विज्ञणिजं<br>किनिन्                          |                    |
| जाणिअन्यं,                                      | . २२ <i>२</i>           | दलइत्तप्, दलप्त्तप्           | <b>३</b> २४ | पिहियं<br>स्थान                              |                    |
| जाणनाज्य,<br>जाणणिङर्ज                          | 220                     | देविख्यान्त्रं,<br>देवखणिज्जं | 22.0        | पुणिअन्वं,पुणणिजं                            |                    |
| जर्झ                                            |                         | देखां                         |             | पूसिअव्वं, पूसिणज                            | । ३३०              |
| जरिअन्दं, जरणिज्य                               |                         | ्धरिअब्बं , धरणिज्जं          | -           | पेर्जं<br>फासिअव्यं,                         | '३३२               |
|                                                 |                         |                               |             | भारतमध्य,<br>फासणिजं                         | 22.                |
| जायं<br>जिअं                                    | २ <b>२२</b><br>२२९      | थुाणअच्च,<br>थुणणिज्जं        | 326         | मालाणज<br>चन्दिअव्वं,बन्द्रिक                |                    |
| जीहिअन्वं,                                      | 4 - 7                   | नचा, णचा                      | ३२८         | जारप्राच्य,पर्पाणः<br>बुक्किअन्यं,बुक्किणिजं |                    |
| जीह[णज्जै                                       | 230                     | निद्धअब्वं, नचणिजं            | ३३१         | बुज्भा<br>-                                  |                    |
| जुनिकसम्बं,                                     |                         | नहिअन्त्रं, नहणिज्जं          |             | बुजिमाभन्वं,                                 | ,                  |
| जुज्भणिज्जं                                     | ·३३१                    | नविभन्त्रं, नव्णिज्ज          |             | <b>बुज्माणि</b> जं                           | 3 3 8              |
| <b>भ</b> ातं                                    |                         | नविरो .                       | ३३२         | वोलिअन्वं,                                   | ` ' '              |
| भादं<br>ठियं                                    | ३२०                     | नस्सिअव्यं,                   |             | बोर्छणिजं                                    | ३३०                |
| <b>ठि</b> यं                                    | ३२२                     | नस्स्रिक्नं -                 | ३३०         | भणाविस, भणावेस.                              |                    |
|                                                 |                         |                               |             |                                              |                    |

| भणाविउद्याणं ३२६ भोचुआणं ३२८ छिसतं ३२० भणाविडं, भणायेडं ३२६ भोचुआणं ३२८ छढ्ढं ३२६ भणाविडं, भणायेडं ३२६ भोचुआणं ३२८ छढ्ढं ३२० भणाविडं ३२३ भाद्मां ३२८ छढ्ढं ३२० भणाविडं ३२३ मिरासच्यं, छुदं ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मुटं ३२२ छुणअच्यं, छुणणिज्ञं ३२९ भणाविज्ञंतो ३१८ मुटं ३२२ छुणअच्यं, छुणणिज्ञं ३३० भणाउं ३२६ मुटं ३२२ छुण्अच्यं, युटं ३३२ भणाउं ३२३ मुटं भाणाञ्चं ३२१ युटं ३३२ भणाञ्चं ३२१ मुटं ३२२ मुटं ३२२ भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं ३२२ भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं विकत्ता ३३१ भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं विकत्ता ३३१ भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं विकत्ता ३३१ भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं विकत्ता ३३२ भणाञ्चं ३२० मुटं ३२२ मुटं विकत्ता ३३२ भणाञ्चं ३२० मुटं ३२० मुटं ३२० विज्ञं ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२० विज्ञं ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२० विद्वरेत्ता ३२० भणाञ्चं ३२० मुटं ३२० विद्वरेत्ता ३२० भणाञ्चं ३२० सुटं विद्वरेत्ता ३२० भणाञ्चं ३३० सुटं विद्वरेत्ता ३२० भणाञ्चं ३३० सुटं विद्वरेत्ता ३२० भणाञ्चं ३३० सुटं विद्वरेता ३२० सुटं ३२० सुटं विद्वरेताच्यं ३२० सुटं ३२० सुटं ३२० सुटं ३२०  |                   |                | कृदन्तप्रयोगानुद्रमं | <b>णका</b> |                            | प्र१९                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| भणविङ्गाणं ३२६ भोचुआणं, छसिदं ३२० भणविङं, भणावेडं ३२६ भोचुआणं ३२८ छर्ढुं ३२६ भणाविङ्णं, भणावेडं ३२६ भोचुणं, ३२८ छिम्पअव्वं, भणाविङ्णं ३२६ भोचूणं, भोचुणं ३२८ छिम्पअव्वं, भणाविङ्णं ३२६ भाग्ने ३१० छर्वं ३२० भणाविङ्गाणो ३१८ मर्ग्ने ३६१ छर्वं ३२० भणाविङ्गाणो ३१८ मर्ग्ने ३६१ छर्वं ३२० भणाविङ्गाणो ३१८ मर्ग्ने ३२१ छर्वं ३२० भणाविङ्गं ३२३ मर्डं ३२१ छर्वाभाव्वं, छण्णिकां ३२९ भणावीअंतो ३१८ मर्ग्ने ३२१ छर्वाभाव्वं, छण्णिकां ३२० भणावीअंतो ३१८ मर्ग्ने ३२१ छर्वाभाव्वं, छण्णिकां ३३० भणावाअंतो ३१८ मर्ग्ने ३२१ छर्वाभाव्वं, छण्णिकां ३३० भणाञ्जाणं ३२६ मर्ग्ने ३२१ छर्वाभाव्वं, छण्णिकां ३३० भणाञ्जाणं ३२६ मर्ग्ने ३२१ छर्वाभाव्वं, छोहिलाकां ३३० भणाञ्जाणं ३२६ मिळाणं, मिळानं ३२२ छोहिशव्वं, छोहिणाकां ३३० भणाञ्जाणं ३२६ मुण्मिकां ३२० वर्चे ३३२ भणाञ्जाणं ३२० मुण्मिकां ३२० वर्चे ३३२ भणाञ्जाणं ३१० मेळाव्वं, वर्चे वर्वे ३३२ भणाञ्जाणं ३१० मोळाव्वं, वर्चे वर्वे ३३२ भणाञ्जाणं ३१० मोळाव्वं, वर्वे वर्वे ३३२ भणाञ्जाणं ३१० मोळाव्वं, वर्वे वर्वे ३३२ भणाञ्जाणं ३१० मोळाव्वं, वर्वे वर्वे ३३२ भणाञ्जाणं ३१० मोचुआण, व्यव्हं ३२२ भाणाञ्जाणं ३२६ मोचुआण, व्यव्हं ३२२ भाणाञ्जाणं ३२६ मोचूणं ३२८ विव्वं ३२२ भाणाञ्जाणं ३२६ मोचूणं ३२८ विव्वं ३२१ भाणाञ्जाणं ३२६ योवं, जोच्चं ३२१ भाणाञ्जाणं ३२६ योचं, जोच्चं ३२१ भाणाञ्जाणं ३२६ रोच्चं ३२१,३२८ भारवरो ३३३ रोचुणं ३२८ रोच्चं ३२१ रोच्चं ३२८ रोच्चं ३२१ रोच्वं ३२८ रोच्वं ३२१ रोच्वं ३२८ रोच्वं ३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भणाविज्ञसान       |                |                      |            | ਲਹਿਕ                       |                                         |
| मणाविडं, भणावेडं ३२६ मोचुआणं ३२८ छहं ु ३२६ भणाविडंण, मोचं, ३२४,३२८ छिम्पश्रद्धं, भणाविडंण ३२६ मोचुण,मोचुणं ३२८ भणाविडं ३२३ मिग्मिश्रद्धं, छुं ३२० भणाविज्ञंनाणो ३१८ मर्गणिज्ञं ३३१ छुं ३२० भणाविज्ञंनाणो ३१८ मर्गणिज्ञं ३३१ छुं ३२० भणाविज्ञंना ३१८ महं ३२१ छुं छिस्पर्शाः ३३० भणाविज्ञंना ३१८ महं ३२१ छुं छिस्पर्शाः ३३० भणाविज्ञंना ३१८ महं ३२१ छुं छिस्पर्शाः ३३० भणाविज्ञंना ३१६ महं ३२१ छुं छिस्पर्शाः ३३० भणाविज्ञंना ३१६ महं ३३१ छेहिस इवं, छोहिलान्ना ३३० भणावं ३२६ महं ३३१ वच्चं ३३२ भणावं ३२६ मुण्यां ३२० वच्चं ३३२ भणावं ३१० मोचुशाणां ३२० वच्चं ३३२ भणावं ३१० मोचुशाणां ३२० वच्चं ३३२ भणावं ३१० मोचुशाणां ३२० विव्यं ३२२ भाणावं ३१० मोचुशाणां ३२० विव्यं ३२२ भाणावं ३१० मोचुशाणां ३२० विव्यं ३२२ भाणावं ३२६ मोचुशाणां ३२८ विव्यं ३२२ भाणावं ३२६ मोचुशाणां ३२८ विव्यं ३२२ भाणावं ३२६ सेच्यं ३२४,३२८ विव्यं ३२१ भाणावं ३२६ सेच्यं ३२४,३२८ विव्यं ३२१ भाणावं ३२६ सेच्यं ३२१ विव्यं ३२१ भाणावं ३२६ सेच्यं ३२१ विव्यं ३२१ भाणावं ३२६ सेचुं ३२८,३२८ भाणावं ३२६ सेचुं ३२८,३२८ भाणावं ३२६ रोचुं ३२८,३२८ भारदर्शे ३२३ रोचुं ३२८,३२८ भारदर्शे ३२३ रोचुं ३२८ रोचुं ३२६,३२८ रोचुं ३२६,३२८ रोचुं ३२६,३२८ रोचुं ३२६ रेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 226            |                      | ५५८        |                            |                                         |
| भणाविळण, भोत्तं २२४,३२८ लिम्पिशच्वं, भणाविळणं ३२६ भोत्त्वण,भोत्त्वणं ३२८ लिम्पिशच्वं, भणाविळणं ३२६ मरिगक्षच्यं, छुः ३२० भणाविज्ञमाणो ३१८ मर्श्वः ३२१ छुः ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मर्श्वः ३२१ छुण्अच्वं,छुणणिज्ञं ३२९ भणाविज्ञंतो ३१८ मर्श्वः ३२१ छुण्अच्वं,छुणणिज्ञं ३२९ भणाविश्वंतो ३१८ मर्ग्वः ३२१ छुण्अच्वं,छुणणिज्ञं ३२९ भणाविश्वंतो ३१८ मर्ग्वः ३२१ छुण्अच्वं,छुणणिज्ञं ३२० भणाविश्वंतो ३१८ मर्ग्वः ३२१ छुण्अच्वं,छुणणिज्ञं ३३० भणाविश्वंतो ३१८ मर्ग्वः ३२१ छुण्अच्वं,छुणणिज्ञं ३३० भणाविश्वंतो ३१८ मर्ग्वः ३२१ छुण्यच्यं, भणाविश्वंतो ३१६ मर्ग्वः ३२१ छुण्यच्यं, भणाविश्वंतो ३२६ मर्ग्वः ३३१ वच्चं ३३२ भणाविश्वंतं ३२६ मुण्यच्यं, वच्चं ३३२ भणाविश्वंतं ३१० मुण्यच्यं, वच्चं ३३२ भणाविश्वंतं ३१० मुण्यच्यं, वच्चं ३३२ भणाविज्ञमाणं ३१० मोहाद्यम्ब्यं, वच्चं ३३२ भणाव्यंतं ३१० मोहाद्यम्ब्यं, वच्चं ३३२ भणाव्यंतं ३१० मोहाद्यम्ब्यं, विक्वं ३३२ भणाव्यंतं ३१० मोहाद्यम्ब्यं ३२० विद्यम्ब्यं ३२२ भाणाव्यः ३२६ मोत्तुः ३२८ मोत्तुः ३२८ भाणाव्यः ३२६ मोत्तुः ३२८ विद्यम्ब्यं ३२८ भाणाव्यः ३२६ मोत्तुः ३२८ विद्यम्ब्यं ३२८ भाणाव्यः ३२६ मोत्तुः ३२८ विद्यम्ब्यं ३२८ भाणाव्यः ३३१ मोत्तुः ३२८ विद्यम्ब्यं ३२८ भाणाव्यः ३३१ मोत्तुः ३२८ वेत्तुः वोत्तुः विद्यः व्यः विद्यम्ब्यं ३२८ भाणाव्यः ३३१ मोत्तुः ३२८ वेत्तुः वोत्तुः ३२८ भाणाव्यः ३३१ मोत्तुः ३२८ वेत्तुः व्यः विद्यम्ब्यं ३२८ भाणाव्यः ३३१ मोत्तुः ३२८ वेत्तुः वोत्तुः ३२८ भाणाव्यः ३३१ मोत्तुः ३२८ वेत्तुः वोत्तुः ३२८ वेत्तुः विद्यम्ब्यं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |                      | 32/        |                            |                                         |
| भणाविळणं ३२६ भोत्ण,भोत्तणं ३२८ हिम्पिणज्ञं ३३० भणाविज्ञं ३२३ मिराभक्टं, छुकं ३२० भणाविज्ञमाणो ३१८ मर्हे ३२२ छुकं ३२० भणाविज्ञमाणो ३१८ मर्हे ३२२ छुकं ३२० भणाविज्ञमाणो ३१८ मर्हे ३२२ छुकं ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मर्हे ३२२ छुक्भिअव्वं, भणावीअंतो ३१८ मर्ग मच्चा ३२८ छुक्भिअव्वं, भणावआणं ३२६ मर्ग ३२१ छुक्भिअव्वं, भणिउआणं ३२६ मर्ग ३२१ छोहिअव्वं,होहिणज्ञं३२० भणिउं,भणेउं ३२० मुक्भिअव्वं, वर्कः ३३२ भणिजंतं ३१० मुण्णिकः ३२० वर्कः ३३२ भणिजंतं ३१० मुण्णिकः ३२० वर्कः ३३२ भणिछं,भणेठुं ३२३ मेल्डणिकः ३३० वर्क्वः ३३२ भणिछं,भणेठुं ३२३ मेल्डणिकः ३३० वर्क्वः ३३२ भणिछं,भणेठुं ३२३ मेल्डणिकः ३३० वर्क्वः ३३२ भणिअमाणं ३१० मोहाइअव्वं, वर्क्वः ३३२ भणिअमाणं ३२० मोन्तुल, मोन्तुलं ३३० विल्वं ३३२ भाणिउआणं ३२६ मोन्तुल, मोन्तुलं ३२८ भाणिउआणं ३२६ पोन्तुलं ३२० वेत्वः ३२२ भाणिउलं ३२६ पोन्तुलं, रोन्तुलं ३२० वेत्वः ३२२ भाणिजलं ३२६ रोन्तुलं, रोन्तुलं ३२० वेत्वः ३३१ भाणिजलं ३२६ रोन्तुलं, रोन्तुलं ३२० वेत्वः ३३१ भाणिजलं ३२६ रोन्तुलं, रोन्तुलं ३२० वेत्विरिथव्वं, वेत्विरिथव्वं, वेत्विरियव्वं, वेत्विरियव्वं, वेत्विरियव्वं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                 | २॰६            |                      |            | -                          | ३२५                                     |
| भणाविजं ३२३ मिराअध्वं, छुअं ३२० भणाविज्ञामाणो ३१८ मर्गाणिजं ३३१ छुतं ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मुटं ३२२ छुदं ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मुटं ३२२ छुदं ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मुटं ३२१ छुण्अध्वं,छुणणिजं ३२९ भणाविश्वंतो ३१८ मृद्या, मुच्चा ३२८ छुष्टिभाअध्वं, भणिज्ञं, भणेञ ३२६ मृद्यं ३२१ छुष्टिभाअध्वं, भणिज्ञंतां ३२६ मृद्यं ३२१ छुष्टिभाअध्वं, भणिजं ३२३ मुण्मित्रां ३२१ चुण्मित्रां ३२१ भणिजं ३२३ मुण्मित्रां ३३१ चुण्मित्रां ३३१ चुण्मित्रां ३३१ चुण्मित्रां ३३१ चुण्मित्रां ३३१ चुण्मित्रां ३३१ मुण्मित्रां ३२० भणिज्ञंतां ३१० मुण्मित्रां ३३० चुण्मित्रां ३३० चुण्मित्रां ३३० मुण्मित्रां ३२० मुण्मित | •                 | 2 - 6          |                      |            |                            |                                         |
| भणाविज्ञमाणो ३१८ मर्गाणजं ३३१ छुतं ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मर्छं ३२२ छुतं ३२० भणाविज्ञंतो ३१८ मर्छं ३२१ छुणिअव्वं,छुणिजां ३२९ भणाविज्ञंतो ३१८ मता, मच्चा ३२८ छुण्अव्वं, भणिअ, भणेअ ३२६ मर्यं ३२१ छुव्भणिजां ३३० भणिउआणं ३२६ मिळाणं, मिळानं ३२२ छोहिअव्वं,छोहिणजां ३३० भणिउं ३२३ मुण्भिकाव्यं, वच्चं ३३२ भणिउं, भणेउं ३२० मुण्भिणिजां ३३१ वच्चं ३३२ भणिजंतां ३१७ मुण्भिणिजां ३३१ वच्चं ३३२ भणिजांतां ३१७ मुण्भिणिजां ३३० वच्चं ३३२ भणिजांतां ३१७ मुण्भिणिजां ३३० वच्चं ३३२ भणिजांतां ३१७ मुण्भिणिजां ३३० वच्चं ३३२ भणिजांतां ३१० मोहाअव्वं, वद्धहिअव्वं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मोहाइअव्वं, वद्धहिअव्वं, भणीआमाणं ३१० मोहाअव्वं, वद्धहिअव्वं, भणीआमाणं ३१० मोहाअव्वं, वद्धहिअव्वं, भणीअमाणं ३१० मोहाअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१० मोत्तुआणं ३२० विज्ञं ३२२ भाणिउआणं ३२६ मोत्तुः ३२८, ३२८ विछ्ठं ३२२ भाणिउआणं ३२६ मोत्तुः ३२८, ३२८ विछ्ठं ३२२ भाणिउआणं ३२६ योद्धं, जोद्धं ३२० वोत्तव्वं ३२९ भाणिउणः रेत्वः विशव्वं,रवणिजां ३३१ वोत्तव्वं ३२९ भाणिउणः १२६ योद्धं, जोद्धं ३२८ वोत्तव्वं ३२८ भाणिउणः ३२६ योद्धं, वे२४, ३२८ वोत्तव्वं ३२८ भाणिउणः ३२६ योद्धं, वे२४, ३२८ वोत्तव्वं ३२८ भाणिउणः ३२६ योत्तव्वं ३२८, ३२८ वोत्तव्वं ३२८ भारद्दो ३३१ रोत्तुः ३२८, ३२८ वोत्तव्वं ३२८ भारद्दो ३३१ रोत्तुः रोत्त्वणं ३२८ वोत्तव्वं ३२१ भारद्दो ३३१ रोत्तुः रोत्त्वणं ३२८ वोत्तिरिज्ञं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Δ.                |                |                      | २५८        |                            |                                         |
| भणाविजंतो ३१८ महं ३२१ छुटं ३२० भणाविं दुं ३२३ महं ३२१ छुणिअच्छं,छुणिजं ३२९ भणावीं अतो ३१८ मता, मच्चा ३२८ छुटिभअच्छं, भणिअ, भणेअ ३२६ मयं ३२१ छुटभणिजं ३३० भणिउआणं ३२६ मिळाणं, मिळानं ३२२ छोहिअच्छं,छोहिणजं३३० वर्षः ३२२ भणिउं ३२३ मुज्भिअच्छं, वच्चं ३३२ भणिउं, भणेउं ३२० मुज्भिणिजं ३३१ वच्चं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुणिजं ३२९ वच्चं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुणिजं ३२० वद्धिअच्छं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मेल्ळिणिजं ३३० वद्धिअच्छं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मोहाइअच्छं, वद्धिअच्छं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मोहाइअच्छं, वद्धिअच्छं, भणीअसाणं ३१० मोहाइअच्छं, विकत्ता ३३३ भणीअसाणं ३१० मोहाइअच्छं, विकत्ता ३३३ भणीअसाणं ३१० मोहाइअच्छं, विकत्ता ३३३ भणीअसाणं ३१० मोचुआणं ३३० विजं ३३२ भणीअसाणं ३१० मोचुआणं ३३० विजं ३३२ भणीअसाणं ३१० मोचुआणं ३३० विजं ३३२ भणीअसाणं ३१० मोचुआणं ३२० विछ्छं ३२२ भाणिअ, भाणेउं ३२३ मोचुआणं ३२८ विछ्छं ३२२ भाणिअआणं ३२६ योळं, जोद्धं ३२० वोत्तुः ३२१ भाणिउं, भाणेउं ३२६ योळं, जोद्धं ३२० वोत्तुः ३२१ भाणिउं, भाणेउं ३२६ योळं, जोद्धं ३२० वोत्तुः ३१० वोत्तुः ३१० वोत्तुः ३१० वोत्तुः ३१० वोत्तुः ३१० वोत्तुः ३१० वोत्तुः वोत्तुः ३१० वोत्तुः ३१० वोत्तुः वोत्तुः ३१० वोत्तुः वोत्तुः ३१० वोत्तुः वोत्तुः ३१० वोत्तिः ३१० वोतिः ३१० वोतिः ३१० वोत्तुः ३१० वोतिः ३१० व | _                 | ,              | •                    |            |                            |                                         |
| भणाविद्धं ३२३ मडं ३२१ छुणिअव्यं, छुणिणा ३२९ भणावीअंतो ३१८ मचा, मच्चा ३२८ छुव्भिअव्यं, भणिअ, भणेअ ३२६ मयं ३२१ छुव्भिणा ३३० भणिउआणः मोत्तव्यं ३३१ छेहुओ ३३३ भणिउआणं ३२६ मिछाणं, मिछानं ३२२ छोहिङ्ग्च्यं, छोहिणा ३३० भणिउआणं ३२६ मिछाणं, मिछानं ३२१ वच्चं ३३२ भणिउं, भणेउं ३२० मुज्भिणा ३३१ वच्चं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुण्णा ३२९ वच्चं ३३२ भणिजा गणे ३१० मुण्णा ३२९ वच्चं ३३२ भणिजा गणे ३१० मुण्णा ३२९ वच्चं ३३२ भणिजा गणे ३१० मुण्णा ३२० व्या ३२२ भणिडं, भणेटं ३२३ मोहाइअव्यं, व्या ३३२ भणीअमाणं ३१० मोहाधणिजं ३३० विक्ता ३३२ भणीअमाणं ३१० मोहाधणिजं ३३० विक्ता ३३२ भणीउं ३२३ मोत्तुआणं ३२० विक्ता ३३२ भाणिउं, भणेटं ३२३ मोत्तुआणं ३२० विव्यं ३२२ भाणिउं, भणेटं ३२३ मोत्तुआणं ३२० विव्यं ३२२ भाणिउं, भणेटं ३२६ सेव्यं वेत्यं ३२० विव्यं ३२२ भाणिउं, भाणेटं ३२६ सेव्यं ३२०, ३२८ विव्यं ३२१ भाणिउं, भाणेटं ३२६ सेव्यं ३२०। वेत्यं ३२१ भाणिउं, भाणेटं ३२६ सेव्यं ३२०। वेत्यं ३२१ भाणिउं, भाणेटं ३२६ सेव्यं ३२०। वेत्यं ३२९ भाणिउं, भाणेटं ३२६ सेव्यं ३२०, ३२८ वोत्तुआणं ३२८ भाणेठं ३२६ सेत्यं ३२१, ३२८ भाणेठं ३२६ सेत्यं ३२१, ३२८ भारद्दे ३३१ सेत्यं ३२१ सेत्यं ३२८ भारद्दे ३३१ सेत्यं ३२१ सेत्यं ३२८ भारद्दे ३३१ सेत्यं ३२१ सेत्यं ३२१ वोत्तुआणं ३२८ भारद्दे ३३१ सेत्यं ३३१ सेत्यं ३२१ वोत्तुआणं ३२८ भारद्दे ३३१ सेत्यं ३३१ सेत्यं ३२० वोत्तुआणं ३२८ भारद्दे ३३१ सेत्यं ३३१ वोत्तुला ३३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |                      |            |                            | ३२०                                     |
| भणाविशंतो ११८ मत्ता, मच्चा ३२८ छुव्भिश्चव्यं, भणिश, भणेश ३२६ मयं ३२१ छुव्भिश्चव्यं, १२० मिणाश, भणेश ३२६ मिछाणं, मिछानं ३२२ छोहिशव्यं, छोहिणजं ३३० मणिडं ३२६ मिछाणं, मिछानं ३२२ वर्ष्यं ३२२ मणिडं, भणेडं ३२० मुण्यव्यं, वर्ष्यं ३२२ मणिजंतं ३१७ मुण्यव्यं, वर्ष्यं ३२२ मणिजंतं ३१७ मुण्यव्यं, वर्ष्यं ३२२ मणिडं, भणेढं ३२३ मेछ्छणिजं ३३० वर्ष्यं ३२२ भणिश्चं, भणेढं ३२३ मेछ्छणिजं ३३० वर्ष्यं ३२० मोहाश्चव्यं, वर्ष्यं ३२० मोहाश्चव्यं, वर्ष्यं ३२० मोहाश्चव्यं, वर्ष्यं ३२२ भणिश्चं ३२० मोहाश्चव्यं, वर्ष्यं ३२० मोहाश्चव्यं, व्यव्यं ३२० मोहाश्चव्यं, वर्ष्यं ३२० मोहाश्चव्यं, वर्ष्यं ३२० मोण्यं ३२० |                   |                |                      | · -        |                            |                                         |
| भणिअ, भणेअ ३२६ मयं ३२१ छुव्भणिजं ३३० भणिउआणं ३२६ मिछाणं, मिछानं ३२२ छोहिशव्यं, छोहिणजं ३२० भणिउं ३२२ मुज्भिणिजं ३२१ वर्ष्यं ३३२ भणिऊं, भणेउं ३२० मुज्भिणिजं ३३१ वर्ष्यं ३३२ भणिजं, भणेउं ३१० मुज्भिणिजं ३२० वर्ष्यं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुण्यां ३२० वर्ष्यं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुण्यां ३२० वर्ष्यं ३३२ भणिजं, भणेतुं ३२३ मेह्छिशव्यं, वर्ष्या ३३२ भणिअमाणं ३१० मोह्यायणिजं ३३० वर्ष्या ३३१ भणीअमाणं ३१० मोह्यायणिजं ३३० वर्ष्यं ३३१ भणीअमाणं ३१० मोह्यायणिजं ३३० विक्ता ३३३ भणीअमाणं ३१० मोह्यायणिजं ३३० विक्ता ३३३ भणीअमाणं ३१० मोस्थायणं ३२० विर्ण्या ३२० भणेउं ३२३ मोस्थायणं ३२० विर्ण्याय ३२० भणीउआणं ३२६ मोस्चुं ३२८ विर्ण्याय ३२० भाणिउआणं ३२६ मोस्चूणं ३२० विर्ण्यं ३२० भाणीउं, भाणेउं ३२६ योढं, जोढं ३२० वोत्त्यं ३३१ भाणिजं ३२६ रोत्त्यं ३२४, ३२० वोत्तुआणं ३२० भाणेठं ३२६ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२० वोत्तुआणं, वोत्तुआणं ३२० भारदरो ३३३ रोत्तुआण, रोत्तुआणं ३२० वोसिरिशव्यं, वोसिरिणव्यं ३३१ भाजिञ्चं ३३१ रोत्तुण, रोत्तुणं ३२० वोसिरिशव्यं, वोसिरिणव्यं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |                | मडं                  | ३२१        |                            | ाँ ३२९                                  |
| भणिउआणं ३२६ मिलाणं, मिलानं ३२२ छोहिअन्नं, छोहिणां ३३० भणिउं ३२३ मुज्भिअन्नं, वर्षः ३३२ भणिउं, भणेउं ३२० मुज्भिणिजं ३३१ वर्षः ३३२ भणिजंतं ३१७ मुणिअन्नं, वर्षः ३३२ भणिजंतं ३१७ मुणिजां ३२९ वर्षः ३३२ भणिजंतं ३१७ मुणिजां ३२९ वर्षः ३३२ भणिजंतं ३१७ मुणिजां ३२० वर्षः ३३२ भणिजंतं ३१७ मुणिजां ३२० वर्षः ३३२ भणिजं, भणेतुं ३२३ मेल्लिणिजां ३३० वर्ष्णिजां ३३१ भणीअमाणं ३१७ मोहाइअन्नं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१७ मोहाइअन्नं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१० मोहाइअन्नं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१० मोसुआणा, विण्डं ३२२ भणीअमाणं ३१० मोसुआणा, विण्डं ३२२ भाणिअमाणं ३२६ मोस्तु ३२४, ३२८ विष्ठिहं ३२२ भाणिउआणं ३२६ मोस्तु ३२४, ३२८ विष्ठिहं ३२२ भाणिउजाणं ३२६ सोस्तु ३२४, ३२८ वोत्तुः ३२१ भाणिऽजं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुः वोत्तुः ३२८ भाणिऽणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुः वोत्तुः ३२८ भारहरो ३३३ रोत्तुः रोत्तुः ३२८ वोत्तुः वोत्तिरिणज्ञं ३३१ भिन्दअन्नं ३३१ रोत्तुः रोत्तुः ३२८ वोत्तिरिणज्ञं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                | मत्ता, मच्चा         | ३२८        | लुब्भिअव्वं,               |                                         |
| भणेडआणं ३२६ मिछाणं, मिछानं ३२२ छोहिअव्वं, छोहिणां ३३० भणिउं ३२० मुज्भिणां ३३१ वच्चं ३३२ भणिउं, भणेउं ३२० मुज्भिणां ३३१ वच्चं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुण्यां ३२९ वच्चं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुण्यां ३२९ वच्चं ३३२ भणिजंतं ३१७ मुण्यां ३२० वच्चं ३३२ भणिजंता ३१० मेछअव्वं, वट्टिअव्वं, वट्टिअव्वं, भणीउं, भणेतुं ३२३ मोछाडभव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१० मोछाधणिजं ३३० विजं ३३२ भणीअमाणं ३१० मोछाधणिजं ३३० विजं ३३२ भणीअमाणं ३१० मोछाधणिजं ३३० विजं ३३२ भणीअमाणं ३१० मोछाधणीजं ३३० विजं ३२२ भणीअमाणं ३१० मोछाधणीजं ३२० विजं ३२२ भणीजं ३२३ मोच्चाणं, विव्यवहाय ३२० भाणाउ, भणेउं ३२३ मोच्चाणं, ३२८ विट्टं ३२२ भाणाउआणं ३२६ मोच्चं, नोच्चं ३२८ विट्टं ३२२ भाणाउआणं ३२६ योढं, जोढं ३२० वोच्चं ३३१ वोच्चं ३३१ भाणाउणं ३२६ रोच्चं, जोढं ३२० वोच्चं ३३१ भाणाउणं ३२६ रोच्चं ३२१ वोच्चं ३२८ वोच्चं, वोच्चं ३२८ मारहरो ३३३ रोच्चं ३२४, ३२८ वोच्चं, वोच्चं ३२८ वोच्चं, वेच्चंं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | ३२६            | <b>म</b> यं          | ३२१        | <b>छ</b> व्भणिजं           | ३३०                                     |
| भणेडआणं ३२६ मिछाणं, मिछानं ३२२ छोहिअच्चं, छोहिणां ३३० भणिउं ३२३ मुज्भिअच्चं, वच्चं ३३२ भणिउं, भणेडं ३२० मुजिमिणां ३३१ वच्चं ३३२ भणिउं, भणेडं ३१७ मुणिअच्चं, वज्ञं ३३२ भणिजां ३१७ मुणिआं ३२० वच्चं ३३२ भणिजां ३१० मेछअञ्चं, वङ्ढिअच्चं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मेछअञ्चं, वङ्ढिअच्चं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मेछाउभ्चं, विकत्ता ३३३ भणीअसाणं ३१० मोहाधणिजं ३३० विकत्ता ३३३ भणीअसाणं ३१० मोहाधणिजं ३३० विज्ञं ३२२ भणीउं ३२३ मोचुआण, विण्डं ३२२ भाणिउं, भाणें ३२६ मोचुं ३२८, ३२८ विछिटं ३२२ भाणिउंआणं ३२६ योढं, जोदं ३२० वोत्तच्चं ३३१ भाणिउं, भाणें ३२६ योढं, जोदं ३२० वोत्तच्चं ३३१ भाणिऽं, भाणें ३२६ योढं, जोदं ३२० वोत्तच्चं ३३१ भाणिऽं, भाणें ३२६ रिच्छं, ३२४, ३२८ वोत्तुआण, वोत्तुआणं ३२८ भाणिऽं, भाणें ३२६ रिच्छं, ३२४, ३२८ वोत्तुआण, वोत्तुआणं ३२८ भारिद्राच्चं ३३१ रोत्तुआण, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिरणें ३३१ भारिद्राच्चं ३३१ रोत्तुआण, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिरणें ३३१ भारिद्राच्चं ३३१ रोत्तुण, रोत्तुणं ३२८ वोत्तिरणें ३३१ भारिद्राच्चं ३३१ रोत्तुण, रोत्तुणं ३२८ वोत्तिरणें वेरित्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                | मोत्तव्यं            | <b>३३१</b> |                            | ३३३                                     |
| भणिउं ३२३ मुज्भिकावां, वर्कः ३३२ भणिउं, भणेउं ३२० मुज्भिणिजं ३३१ वरुवं ३३२ भणिऊणः भणेऊणं३२६ मुणिअवां, वर्जा ३३३ भणिऊणः भणेऊणं३२६ मुणिअवां, वर्जा ३३३ भणिऊणः ३१० मेछिअव्वं, वर्ज्ञिक्तां, वर्ज्ञिक्तां ३३० वर्ज्ञिक्तां ३३१ भणिउं, भणेउं ३२३ मोहाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअसाणं ३१० सोहाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअसाणं ३१० सोहाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीउं ३२३ मोहाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीउं ३२३ मोहाअष्यां ३२० विज्ञं ३२३ भणीउं ३२३ मोत्तुआणं ३२० विवर्ण्जहाय ३२० भणीउं ३२३ मोत्तुआणं ३२० विवर्ण्डिं ३२२ भाणीउआणं ३२६ मोत्तूणं ३२० विवर्ण्डिं ३२२ भाणीउआणं ३२६ मोत्तूणं ३२० विवर्ण्डिं ३२२ भाणीउं, भाणीउं ३२६ योढं, जोद्धं ३२० वोत्त्वं ३३१ भाणीउं, भाणीउं ३२६ रिव्याक्तं, राज्ञिकं ३३१ वोत्तुं ३२०, ३२० मारहरो ३३१ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२० वोत्तुं ३२०, ३२० मारहरो ३३१ रोत्तुं ३२४, ३२० वोत्तुं ३२०, ३२० मारहरो ३३१ रोत्तुं ३२४, ३२० वोत्तिरिज्ञं ३३१ रोत्तुं ३२४, ३२० वोत्तिरिज्ञं ३३१ रोत्तुं ३२४, ३२० वोत्तिरिज्ञं ३३१ रोत्तुं ३२०, रोदं ३२० वोत्तरिणिङ्जं ३३१ वोत्तिरिज्ञं ३३१ रोत्तुं रोत्तुं ३२० वेत्तरां ३३१ वोत्तरां ३२० वोतिरिज्ञं ३३१ रोत्तुं रोत्तुं ३२० वेत्तरां ३२० वोतिरिज्ञं ३३१ रोत्तुं रोत्तुं ३२० वेत्तरां ३२० वोतिरिज्ञं ३३१ रोत्तुं रोत्तुं ३२० वेत्तरां ३२० वोतिरिज्ञं ३३१ वेत्तरां ३२०  | भणेउआणं           | ३२६            | मिलाणं, मिलानं       | ३२२        | छोहिसम्बं,छोहिणः           | ភាំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំ |
| भाणडं, भणेडं ३२६ मुज्भिणिं ३३१ वर्षं ३३२ भणिं अणं: 'भणे अणंदे ६ मुणिअव्वं, वर्षं ३३२ भणिं अंतं ३१७ मुणिं अव्वं, वर्षे वर्षे वर्षे ३३३ भणिं अंतं ३१७ मुणिं अव्वं, वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे ३३३ भणिं अणंदं ३२३ मेल्लिं ३३० वर्ष्ष् वर्षे ३३३ भणिं अभणेदं ३२३ मोहाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीं ३१७ मोहाधणिं ३३० विक्रं ३३३ भणीं ३१० मोत्तुं ३३० विक्रं ३३३ भणेदं ३१० मोत्तुं ३३० विक्रं ३२३ भणेदं ३२३ मोत्तुं ३२४, ३२८ विल्डिं ३२२ भाणिं अभणे ३२६ मोत्तुं ३२४, ३२८ विल्डिं ३२२ भाणिं अभणे ३२६ मोत्तुं ३२४, ३२८ विल्डिं ३२२ भाणिं अभणे ३२६ योष्टं, जोद्धं ३२० वोत्त्वं ३३१ भाणे अणं ३२६ योष्टं, जोद्धं ३२० वोत्तुं ३२८ भाणे अणं ३२६ रित्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुं ३२८ भारहरो ३३३ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुं ३२८ भारहरो ३३३ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुं ३२८ भारहरो ३३१ रोत्तुं ३२८ वेतिः वंतिस्राणं ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | ३२३            | मुज्भिक्षव्यं,       |            | वकं                        |                                         |
| भणिकणं ''भणेकणं ३२६ सुणिअव्वं, वर्जा ३३३ भणिजांतं ३१७ सुणिणां ३२९ वत्ता ३३३ भणिजामाणं ३१७ मेहिअव्वं, वर्ड्डिअव्वं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मेहिलणिजां ३३० वर्ड्डिणजां ३३१ भणितुं, भणेतुं ३२३ मोहाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१७ मोहायणिजां ३३० विजां ३३३ भणीअमाणं ३१७ मोत्तुआणं ३२० विजां ३३३ भणीअंतं ३१७ मोत्तुआणं ३२० विजां ३२३ भणेतुं ३२३ मोत्तुआणं ३२० विल्डं ३२२ भाणित्र, भाणेत्र ३२६ मोत्तुं ३२४, ३२० विह्रिंत्तण्,विह्रेत्तण् ३२४ भाणित्रआणं ३२६ मोत्तुं ३२८ विह्रिंत्तण्,विह्रेत्तण् ३२४ भाणित्रजणं ३२६ योद्धं, जोद्धं ३२९ वोत्तुं ३२९, ३२८ भाणिकणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२० वोत्तुं ३२०, ३२८ भाणिकणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२० वोत्तुं ३२० वोत्तुं ३२८ भारहरो ३३ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुं ३२८ वोत्तिरिक्षव्वं, योणां ३३१ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोत्तिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोत्तिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वेदिना विष्तिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ विष्तिर्वं ३३१ विष्तिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ विष्तिर्वं ३३१ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोतिरिक्षव्वं, योणां ३२८ वोतिरिक्षव्वं, योणां विष्ते विष्ते विष्तं विष्ते विष्तं विष्तं विष्ते विष्तं विष्तं विष्तं विष्तं विष्ते विष्तं वि |                   |                | मुज्भिणेजं           | <b>338</b> | वरुवं                      |                                         |
| भणिजंतं ३१७ सुणिजं ३२९ वत्ता ३३३ भणिजामाणं ३१७ मेछिअव्वं, वड्डिअव्वं, भणितं, भणेतं ३२३ मेटिलिणं ३३० वड्डिअव्वं, भणितं, भणेतं ३२३ मोहाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१७ मोहायणिजं ३३० विज्ञं ३३३ भणीअंतं ३१७ मोत्तुआण, विण्डं ३२२ भणेतं ३२३ मोत्तुआणं ३२८ विष्टुं ३२२ भाणिअभाणं ३२६ मोत्तूण, मोत्तूणं ३२८ विरिट्ढं ३२२ भाणिउआणं ३२६ योढं, जोद्धं ३२९ वित्तव्वं ३३१ भाणिउं, भाणें ३२६ योढं, जोद्धं ३२० वोत्तव्वं ३३१ भाणिउं, भाणें ३२६ योढं, जोद्धं ३२० वोत्तव्वं ३३१ भाणिउं, भाणें ३२६ योढं, जोद्धं ३२० वोत्तुआणं ३२८ भाणिउं, भाणें ३२६ योढं, जोद्धं ३२० वोत्तुआणं ३२८ भाणिउं, भाणें ३२६ योढं, जोद्धं ३२० वोत्तुआणं ३२८ भाणें ३३६ योत्तुं, २२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८ भारहरो ३३३ योत्तुआणं, योत्तुआणं ३२८ वोत्तुण, वोत्तुणं ३२८ भारहरो ३३३ योत्तुण, योत्तुआणं ३२८ वोत्तिराञ्चं, वोतिराज्ञं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>णं</b> ३२६  |                      |            | वर्जं                      |                                         |
| भणिजमाणं ३१७ मेछिअव्वं, वड्डिअव्वं, वड्डिअव्वं, भणितुं, भणेतुं ३२३ मेल्लिणिजं ३३० वड्डिणिजं ३३१ भणितुं, भणेतुं ३२३ मोट्टाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअमणं ३१७ मोट्टायणिजं ३३० विज्ञं ३३३ भणीअमणं ३१७ मोत्तुआणं, विण्ठं ३२२ भणेउं ३२३ मोत्तुआणं ३२८ विष्ठं ३२२ भणेउं ३२३ मोत्तुआणं ३२८ विष्ठं ३२२ भणिअ, भणेअ ३२६ मोत्तुं ३२४, ३२८ विहिरं ३२२ भाणिउआणं ३२६ मोत्तूं ३२४, ३२८ विहरित्तए,विहरेत्तए ३२४ मोणिउआणं ३२६ योढं, जोद्धं ३२९ वोत्तव्वं ३३१ भाणिउणं ३२६ रित्तव्वं,रवणिज्ञं ३३१ वोत्तुआणं ३२८ माणिउणं ३२६ रित्तवं ३३१ वोत्तुआणं ३२८ मारहरो ३३३ रोत्तुआणं,रोत्तुआणं ३२८ वोत्तुणं, वोत्तूणं ३२८ मारहरो ३३१ रोत्तुणं, रोत्तुणं ३२८ वोत्तिरिश्चवं, वोत्तिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं, वोतिरिश्चवं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                 | ३१७            | •                    | ३२९        | वत्ता                      |                                         |
| भाण हुं, भणे हुं ३२३ मेल्ल णिजं ३३० वड्ड णिजं ३३१ भणि हुं, भणे हुं ३२३ मो हु। इअव्वं, विकत्ता ३३३ भणी अभाणं ३१७ मो हु। यणिजं ३३० विज्ञं ३२३ भणे हुं ३२२ भणे हुं ३२३ मो सुआण, विण हुं ३२२ भणे हुं ३२३ मो सुआणं ३२८ विल्जि हाय ३२८ भणे हुं ३२२ भणे हुं इं ३२२ भणे हुं इ०० भणे हुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                | -                    | •          | वड्ढिअञ्बं                 | 777                                     |
| भणिषुं, भणेषुं ३२३ मोष्टाइअव्वं, विकत्ता ३३३ भणीअमाणं ३१७ मोष्टायणिकं ३३० विकं ३३३ भणीअंतं ३१७ मोत्तुआण, विण्डं ३२२ भणेष्ठं ३२३ मोत्तुआणं ३२८ विष्ठुं ३२२ भाणिअभाणं ३२६ मोत्तुं ३२४, ३२८ विष्ठुं ३२२ भाणिअभाणं ३२६ मोत्तूण, मोत्तूणं ३२८ विहरित्तण, विहरेत्तण, ३२४ भाणिअणां ३२६ योढं, जोढं ३२२ वोत्तवं ३३१ भाणिअणां ३२६ रविअव्वं, रविणकं ३३१ वोत्तुं ३२८, ३२८ भाणिअणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८ भाणेअणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८ भारहरो ३३ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिराज्ञं ३३१ भारहरो ३३१ रोत्तुण, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिराज्ञं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ३२३            |                      | 330        | •                          | 220                                     |
| भणीअसाणं ३१७ मोहायणिजं ३३० विजं ३३३ भणीअंतं ३१७ मोत्तुआण, विणष्टं ३२२ भणेडं ३२३ मोत्तुआणं ३२८ विष्णकाय ३२८ भाणिअ, भाणेअ ३२६ मोत्तुं ३२४, ३२८ विष्टिटं ३२२ भाणिउआणं ३२६ योढं, जोढं ३२९ वोत्तवं ३३१ भाणिउं, भाणेडं ३२६ योढं, जोढं ३२९ वोत्त्वं ३३१ भाणिउं, भाणेडं ३२६ योढं, जोढं ३३१ वोत्तुआणं ३२८ भाणेडणं ३२६ रोत्तं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८ भारदरो ३३ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिर्णं ३२८ भारदरो ३३१ रोत्तुणं ३२८ वोतिराः वोतिरां ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ३२३            |                      | 111        |                            |                                         |
| भणेशं सं ३१७ मोत्तुआण, विण्डं ३२२<br>भणेडं ३२३ मोत्तुआणं ३२८ विष्प्रहाय ३२८<br>भाणिअ, भाणेअ ३२६ मोत्तुं ३२८, ३२८ विष्टिहं ३२२<br>भाणिउआणं ३२६ मोत्तूण, मोत्तूणं ३२८ विहरित्तए, विहरेत्तए ३२४<br>भाणिअणं ३२६ योढं, जोढं ३२९ वोत्तवं ३३१<br>भाणिअणं ३२६ रविअव्वं, रुवणिजं ३३१ वोत्तुं ३२८, ३२८<br>भाणिऊणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८<br>भाणेऊणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८<br>भारहरो ३३३ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिर्श्वाच्यं, वोत्तुणं ३२८<br>भारहरो ३३१ रोत्तुण, रोत्तुआणं ३२८ वोतिराज्ञं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ३१७            | ,                    | 330        |                            |                                         |
| भणेड ३२३ मोत्तुआणं ३२८ विष्णजहाय ३२८ भाणिअ, भाणेअ ३२६ मोत्तुं ३२४, ३२८ विछिट्टं ३२२ भाणिउआणं ३२६ मोत्तुं ३२८ विहिरत्तए,विहरेत्तए ३२४ भाणेउआणं ३२६ योटं, जोट्टं ३२९ वोत्तव्वं ३३१ भाणिउं, भाणेडं ३२६ रविअव्वं,रविण्डं ३३१ वोत्तुआणं,वोत्तुआणं ३२८ भाणिऊणं ३२६ रोत्तं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं,वोत्तुआणं ३२८ भारद्दो ३३३ रोत्तुआणं,रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिए, वोत्तूणं ३२८ भिन्दिअव्वं ३३१ रोत्तुणं, रोत्तुणं ३२८ वोतिसर्णिङ्जं ३३१ भुंजिअव्वं,भुंजिणाद्धं३० रोद्धं ३२९ वंदिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भणीअंतं           | ३१७            |                      | 14-        |                            |                                         |
| भाणि अभाणे अस् भोषुं ३२४, ३२८ विष्ठिष्टं ३२२ भाणि अभाणे अस् मोत्तृण, मोत्तृणं ३२८ विहरित्तण, विहरेत्तण ३२४ भाणि अशाणं ३२६ योढं, जोढं ३२९ वोत्तवं ३३१ भाणि अं अस् स्विअव्वं, स्विणि इं ३१ वोत्तुआणं ३२८ भाणि अणं ३२६ रोत्तं ३२१ वोत्तुआणं ३२८ भाणे अणं ३२६ रोत्तं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८ भागे अणे ३२६ रोत्तं ३२४, ३२८ वोत्तुण, वोत्तृणं ३२८ भारहरो ३३३ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२८ वोतिर्श्वां ३३१ रोत्तुण, रोत्तुणं ३२८ वोतिर्श्वां ३३१ वोत्तिर्थां ३३१ वोतिर्थां ३२८ वोतिर्थां ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ३२३            |                      | ३२८        |                            |                                         |
| भाणिउझाण : भोत्तूण, मोत्तूणं ३२८ विहरित्तए, विहरेत्तए ३२४ माणेउआणं ३२६ योढं, जोढं ३२९ वोत्तवं ३३१ भाणिउं, भाणेउं ३२६ रुविअव्वं, रुविण्जं ३३१ वोत्तुं ३२९, ३२८ भाणिऊण : रोत्तव्वं ३३१ वोत्तुआणं ३२८ भाणेऊणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं ३२८ भारहरो ३३३ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तिर्णं ३३१ मिन्द्अव्वं ३३१ रोत्तूण, रोत्तूणं ३२८ वोतिराज्ञं ३३१ वेतिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | ३२६            |                      |            |                            |                                         |
| भाणित भाणेत ३२६ योढं, जोढ़ं ३२० वोत्तव ३३१ भाणित, भाणेत ३२६ रुविअव्वं, रुविण्वं ३३१ वोत्तुं ३२०, ३२८ भाणित पं रोत्तव्वं ३३१ वोत्तुआणं, वोत्तुआणं ३२८ भाणेत पं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तुआणं, वोत्तुणं ३२८ भारहरो ३३३ रोत्तुआणं, रोत्तुआणं ३२८ वोसिरिअव्वं, भंजिशव्वं ३३१ रोत्तुण, रोत्तुणं ३२८ वोसिरिअव्वं, भंजिशव्वं, भंजिण्यां ३३० रोढं ३२० वेदिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |                      | 326        |                            | २२२                                     |
| भाणिडं, भाणेडं ३२६ रुविअव्बं, रुविणजं ३३१ वोत्तुं ३२५, ३२८<br>भाणिऊणः रोत्तव्वं ३३१ वोत्तुआण, वोत्तुआणं ३२८<br>भाणेऊणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तूण, वोत्तूणं ३२८<br>भारद्दरो ३३३ रोत्तुआण, रोत्तुआणं ३२८ वोसिरिअव्बं,<br>भिन्दिअव्वं ३३१ रोत्तूण, रोत्तूणं ३२८ वोसिरिअव्बं,<br>भुंजिअव्वं, भुंजिणिज्वं ३३० रोद्धं ३२९ वंदिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भाणेउआणं          | <b>ॅ३२६</b>    | योडं, जोडं           |            | वोत्तव्वं                  |                                         |
| भाणिकण''' रोत्तव्वं ३३१ वोत्तुआण,वोत्तुआणं ३२८ माणेकणं ३२६ रोत्तुं ३२४, ३२८ वोत्तूण, वोत्तूणं ३२८ मारहरो ३३३ रोत्तुआण,रोत्तुआणं ३२८ वोसिरिअव्वं, सिन्दिअव्वं ३३१ रोत्तूण, रोत्तूणं ३२८ वोसिरिणक्वं ३३१ सुंजिअव्वं, भुंजिअव्वं, भुंजिज्ञव्वं, भुंजिज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंजिज्ञव्यं, भुंज्ञव्यं, भुंज्यं, भुंज्ञव्यं, भुंज्यं, भुंज्ञव्यं, भुंज्यं, भुंज्यं, भुंज्यं, भुंज्यं,  |                   | ३२ं६           |                      | _          | - ·                        |                                         |
| भारहरो ३३३ रोत्तुआण, रोत्तुआणं ३२८ वोत्तूणं ३२८<br>भिन्दिअव्यं ३३१ रोत्तूण, रोत्तूणं ३२८ वोसिरिअव्यं,<br>भुंजिअव्यं, भुंजणिब्बं३३० रोद्धं, ३२९ वंदिसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                | _                    | • • •      | - ' ' ' ' ' '              | • -                                     |
| भारहरों ३३३ रोचुआण, रोचुआणं ३२८ वोसिरिअव्वं, भिन्दिअव्वं ३३१ रोचूण, रोचूणं ३२८ वोसिरिअव्वं, भुंजिअव्वं, रोचूणं ३२८ वोसिरिणक्जं ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ३२६            | रोत्तुं ३२           |            | ना पुजाण,वासुआ।<br>कोचण को |                                         |
| भंजिअन्त्रं, भुंजिजिसन्त्रं, सेच्यां ३२८ वोसिरणिन्जं ३३१<br>भुंजिअन्त्रं, भुंजिजिसन्त्रं, रोढं ३२९ वंतिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ३३३            |                      | ાળં ૩૨૮    | नासूण, वासूण<br>सोसिरिङ्स  | ३२८                                     |
| साजभन्त, मुनांगळ ३३० रोखं ३२९ वंटिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भिन्दिअव्य        | ३३१            | रोत्त्व, रोत्त्यां   |            | नासारकव्य,                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भाजसन्त्रं,भुं नि | <b>जिं</b> ३३० | रोद्धंु              |            | व।।सराण्डज<br>वंतिका       |                                         |
| भुहिभन्नं, भुहणिजं३३० छसिअं ३२० सक्वयं ३२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | साधभन्य,मुह्यवि   | <b>प्टॉ३३०</b> | लसिअ <b>ं</b>        |            |                            | ३२८                                     |

३२२

#### परिशिष्ट =

|                        |       |                      |             |                     | •••                  |
|------------------------|-------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| सक्तिअञ्बं, सक्तणिज    |       | सुस्सूसितं           | ३२०         | इसिअन्त्रं,हसिणि    | ज्जे <b>३</b> ३१     |
| सज्भं                  |       | सुस्सूसि <b>दं</b>   | <b>३२</b> ० | हसिउक्षाण' * *      |                      |
| सडिअन्बं, सडणिज        | ३३१   | सोल्लिअव्यं,         |             | हसेउआणं             | ३२ ५                 |
| समहिलोइत्तए,           |       | सोछणिज्जं            |             | हसिउं, हसेउं ३२     | <b>२.3</b> २५        |
| समहिलोएत्त             | (३२४  | संखयं                | ३२२         | हसिऊण ''हसेऊ        | •                    |
| सरिअन्वं , सरिणजं      | ३३०   | संपेहाए              | ३२७         | हसित्ता, हसेत्ता    |                      |
| सविअञ्बं, सवणिज        | i ३२९ | संसद्धं              | ३२२         |                     | 410                  |
| साहर्ड                 | ३२८   | हडं                  | ३२१         | हसित्ताण'''         |                      |
| सिञ्चिभव्यं,           |       | हिकअव्यं,हक्किजिङ    | ३३०         | हसेत्राणं           | ३२७                  |
| सिञ्चिणिज्जं           | ३३०   | ह्मणिअन्वं,ह्मणिज्जं | ३२९         | हसितुं, हसेतुं,     |                      |
| सिज्भित्तए,            |       | हन्ता                | •           | इसिटुं, इसेटुं      | ३२३                  |
| सिज्झित्तए             | ३२४   | ह्यं                 |             | हसिरा, हसिरी        | ३२२                  |
| सिव्विअव्वं,           |       | हरिअन्वं,हरिणिज्जं   | ३३०         | हसिरों              |                      |
| सिन्वणिज्जं            | ३३१   | हसावणिज्जं,          |             | हासिउं '''हासेउं    | ३२४                  |
| सुणिअन्वं,सुणणिज्ञ     | तं३२९ | हसावणीअं             | ३३१         | हूअं                | ३२१                  |
| सुत्ता                 |       | हसाविसन्दं,          |             | हुणिअन्वं,हुणणिङः   | नं ३२९               |
| सुमरिकव्वं,            |       | हसावितव्वं           | ३३१         | हूतं                | ३२१                  |
| सुमरणिज्जं             | ३३०   | हसिअं                | ३२०         | हुदं                | ३२१                  |
| सुयं                   |       | हसितं                | ३२०         | हुविअव्यं,हुवणिज्ज  | ३२९                  |
| युस्सूसिक,सुस्सूसेअ    |       | <b>ह</b> सिदं        | ३२०         | होइअ, होएअ          |                      |
| सुस्सूसिअं             |       | <b>इ</b> साविअं      | ३२१         | होइउभाण             |                      |
| सुस्सूसिडआण'''         |       | हसावित्तं <b></b>    | ३२१         | होएउभाणं            | ३२५                  |
| सुस्सूसेडआणं           | ३२६   | हसाविद <b>ं</b>      | ३२१         | होएउं               | ३२३                  |
| सुस्सूसिउं             | •     | हस।विरो              | ३३२         | होइउं, <b>होएउं</b> | <b>४</b> २ २<br>३२ ९ |
| सुस्स्सितं ३२४         | ,३२६  | हसिअ, हसेअ           | ३२५         | •                   | •                    |
| सुस्सूसिऊणः •          |       | हरिसिअव्वं,          |             | होइऊण, होएऊणं       | ३२५                  |
| ु सुस्सू <u>से</u> ऊणं | ३२६   | <b>इरिस</b> णिज्जं   | ३३ <b>१</b> | होइतुं, होएदुं      | ३२३                  |
|                        |       |                      |             | हंता                | ३२८                  |

### शौर**से**नीशब्दानुऋमणिका

|                               | ३८७            | गच्छिदूण             | ३९२          | भो तवस्सि      | ३८४                        |
|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| अच्चरिअं                      |                | गिद्धो               | ३८६          | भोत्ता         | ३,९२                       |
| अन्दे-डरं                     | ३८३            | जन् <b>जो</b>        | ३८६          | भोदि, होदि     | '३८ <b>५</b>               |
| अपुरवागदं,                    |                |                      |              | भोदूण          | ३९२                        |
| अपुन्वागर्द                   | ३८५            | जुत्तंणिमं, जुत्तमिः | ३ २०५<br>३८७ | भो मणस्सि      | ३८४                        |
| अपुरवं नाड्यं                 |                | जेव्य                | ३८६<br>३८६   | भो रायं        | <b>3</b>                   |
| अम्महे …सुपछि-                |                | णं अफछोदया           | २८६          |                |                            |
| गहिदो भवं                     | ३८५            | णं अय्यमिस्सेहि      |              | भो विभयवम्मं   | ३८४                        |
| सम्बदतो,सज्जड                 | त्तो ३८४       | पुढमंच्चेत्र भाणच्   |              | <b>मन्तिदो</b> | ३८३                        |
| अहह अच्चरिअं,                 |                | ां भवं में अग्गत     |              | महन्दो         | ३८३                        |
| सच्चरिअं                      |                | चलदि                 | ३८६          | मारुदिणा       | ३८३                        |
| इत्थी                         | ३८७            | ता अलं एदिणा         |              | राजपबो, राजपहो | ३८४                        |
| इध<br>इध                      | ३८४            | माणेण                | ३८५          | विअ            | ३८७                        |
| इंगिअण्णो                     | ३८७            | ता जाव पाविस         |              | , विञ्जो       | ३८६                        |
| पुदाहि,पुदाओ                  |                | दाव, ताव             | ३८३          | सद्यण्णो       | ३८७                        |
| एदाहि, एवमे<br>एवं गेदं, एवमे | दं ३८ <b>५</b> | नाधो, नाहो           | ३८४          | सरिसंणिमं,     |                            |
|                               | ३८६            | निचिवन्दो            | ३८३          | सरिसमिमं       | ३८५                        |
| कञ्जा<br>                     |                | पय्याकुलो,पन         |              | सुरयो, सुज्जो  | . ३८४                      |
| कज्जपरवसो                     | ३८४            | पढिय                 | ३ <b>९ १</b> | मुहिसा<br>-    | <b>३८</b> ४'               |
| कडुअ                          | ३९२            | पहित्ता              | ३९२          | हज्जे चदुरिके  | ३८५                        |
| क्षेदि                        | ३८३            | 1100                 | ३९२          | हविय           | २° <b>५</b><br>३९ <b>१</b> |
| क्षिदं                        | ३८३            | *** ***              | ३८४          | होता<br>होता   |                            |
| <b>જે</b> ધં                  | ३८३            | 9011 9 111           | ३८६          |                | `३९२.                      |
| कर्यं, करजं                   |                | 41.6411              | ३८६          | होद्द्वं       | ३९२                        |
| कारिय                         | ३९             | 41461                | ३८६          | होदूण          | ३९२                        |
| किंगेदं, कि                   |                | .,,,,,               | ३९१          | होघ            | ३८४                        |
| गडुअ                          | 3 6            | २ भो कञ्जुहया        | १ ३८४        | हीही भी संपन्न | ३८६                        |
|                               |                |                      |              |                |                            |

#### जैनशौरसेनीशब्दानुक्रमणिका

|                    | •            | •                   | •                    |                        |             |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| अक्खातोदो          | ३९४          | गव्भक्ति            | ३९७                  | पदिमहिदो               | ३९४         |
| अजधा               | ३९५          | गमिङण               | ३९८                  | पयस्थ                  | ३९७         |
| अणगारो             | ३९५          | गयं                 | ३९४                  | पयासदि 📑               | <i>३९</i> ४ |
| क्षण्णद्वियम्हि    | ३९७          | गहिय                | ३९८                  | परिणमदि                | ३९९         |
| अणुकृतं            | ३९५          | गाहया               | ३९६                  | पेच्छित्ता             | ३९८         |
| अदिदिओ             | ३९४          | चरियम्हि            | ३९७.ग                | बहुभेया                | ∙ ३९६       |
| अधिकतेजो           | ३९४          | चिरकालंं            | ३९५                  | बहुचं                  | ३९७         |
| अछिअं              | ३९६          | <del>ন</del> ঘ      | <b>३</b> .९ <i>५</i> | बालुवा                 | ३९७         |
| आलोओ               | ३९६          | जलतरंगचपला          | ३९४                  | विहुव 🕛                | ३९७         |
| आहारया             | ३९७          | जाणादि, जाणदि,      |                      | भणिदो                  | ३९४         |
| ओगप्पगेहिं         | ३९५          | णादि                | ३९९                  | भणिया                  | ३९४         |
| भोमकोट्टाए         | ३९५          | जादो                | ३९४                  | भासदि                  | ३९९         |
| ओरालियं            | ३९६          | • जायदि             | ३९९                  | भूदो                   | ३९४         |
| <b>उ</b> प्पज्जिद  | 3 9 9        | जोगम्मि             | ३९७                  | मणवयकापुहि             | ३ं९५        |
| <b>उ</b> प्पादो    | ३९४          | ठि <del>च</del> ्चा | ३९८                  | मण्णदि                 | ३९९         |
| <b>उ</b> वओगो      | ३९६          | ठिदि                | ३९४                  | मदिणाणं .              | ३.९४        |
| उवसामगे            | ३९५          | तथा                 | ३९५                  | <b>मह</b> न्त्रयं      | ३९४         |
| एकसमयम्हि ३९       | ५,३९७        | तित्थयरो            | ३९७                  | <b>मुत्तम</b> सुत्तं   | ३९४         |
| एग                 | ३९ <b>५</b>  | तिव्यतिसापु         | ३९४                  | मुत्तिगदो              | ३९४         |
| एगम्हि             | 3 900 .      | तिहुवणतिऌयं         | ३९४                  | रहिया                  | ३९५         |
| पुगविग <b>ले</b>   | ३ <b>९</b> ५ | तेसि                | ३९८                  | रहियं                  | કે દેશ      |
| पुगतिण             | ३ ९ <b>५</b> | दव्यसहावो           | ३९७                  | कोयप्पदीवयरा <b></b>   | ३९६         |
| <b>ए</b> यवियलक्खा | ₹ ९६.        | नरए                 | ३९६                  | वदृदि                  | ફ           |
| कर्यं              | <b>३</b> ९५  | नेरइया              | . ३ ९६               | वयणेहिं                | ३९६         |
| कम्मविवायं         | ३ ९६ .       | परिवज्जिदो          | ફ.૬૪                 | वाध                    | ३९५         |
| किचा               | ३९८          | पज्जयद्विएण         | ३९६                  | विगद् <b>रागो</b>      | ३९३         |
| खबगे               | ३९५          | पडियं               | ₹ <b>€</b> 9         | विजाणदि<br>विजादि      | ३९९<br>३९९  |
| खीयदि -            | ३ ९ ९        | <b>पत्तेर्यं</b>    | ३९६                  | विज्ञादि<br>, <i>र</i> | 477         |
|                    |              |                     |                      |                        |             |

|                        | ५२३  |               |     |            |             |
|------------------------|------|---------------|-----|------------|-------------|
| -वितीद                 | ३९४  | सब्भृदो       | ३९४ | सुइयरो     | 3 9 8       |
| वेयणा                  | ३९७  | सयलं          | ३९६ | सुद्दाड    | 3 ९ €       |
| ्वियसिंदिये <u>स</u> ु | ३९६  | सब्बेसि       | ३९८ | -संजाया    | 895         |
| वियाणित्ता             | ३९८  | ससस्वस्मि     | ३९७ | संजुदो     | ३ ९३        |
| विसहते                 | ३९४  | सागारो        | ३९५ | संति       | ३९४         |
| <b>बेड</b> ब्बिओ       | ३९६  | सामाइयं       | ३९६ | संतोसकरं   | ३९५         |
| वेदग, वेदगा            | ३९६  | सायारं        | ३९६ | संपत्ती    | <b>३</b> ९४ |
| सगं                    | ३९५  | सुयकेविसिसिणो | ३९६ | हवदि       | ३९४, ३९९    |
| सद्विसिट्टो            | ३ ९७ | सुविदिदो      | ३९४ | हीणकमं     | ३९५         |
| सन्वगयं                | ३९४  | सुहम्मि       | ३९७ | होदि, जादि | 398         |

# परिशिष्ट ११

#### मागधीशब्दानुक्रमणिका

| ं अञ्चली               | ४०२          | एशे पुलिशे          | ४०३ | गुछ               | ४०७        |
|------------------------|--------------|---------------------|-----|-------------------|------------|
| अवम्ह <b>ञ्जं</b>      | ४०२          | एशे मेशे            | 800 | चिष्टदि           | ४०८        |
| क्षय्य किल विय्य       | <b>ाह</b> ले | कञ्जकावलणं          | ४०२ | णिज्कले           | ४०८        |
| आगदे                   | ४०२          | कडे                 | ४०८ | तिरिश्च           | ४०३        |
| अ <b>य्यु</b> णे       | ४०१          | कय्ये               | ४०८ | दक्ते             | ४०८        |
| <b>अ</b> छले           | ४०६          | कळे.                | ४०० |                   | ४०२, ४०८   |
| <b>अवञ्जा</b>          | ४०२          | कस्टं               | ४०१ | चणञ्जए            | ४०३        |
| अस्तवदी                | ४०१          | कारिदाणि            | ४०८ | घनु <b>स्</b> ंडं | ४०१        |
| अहके हंगे              | ४०८          | कालु                | ७०४ | नले               | ४०८        |
| अहिम <u>ञ्</u> चकुमाछे | ४०२          | कोस्टागालं          | ४०१ | निस्फलं           | ४०१        |
| आच <del>र</del> कदि    | ४०८          | • गश्च              | ४०३ | पक्खलदि           | 800        |
| <b>आवन्न वश्च</b> ले   | ४०२          | गहे                 | 808 | पञ्जले            | ४०३        |
| <b>उश्र</b> स्दि       | ४०२          | गय्यिदे             | ४०१ | पञ्जाविशाले       | -          |
| <b>उवस्तिदे</b>        | ४०१          | गहिद्च्छे           | ૪૦૨ | पछिचये            | ४०५<br>४०८ |
| पुशिसां १              | ०३, ४०८      | गिम्हवा <b>श</b> ळे | ४०१ | पस्टे             | . ४०१      |
|                        |              |                     | •   | -                 | . 40{      |

#### जैनशौरसेनीशब्दानुक्रमणिका

| अक्खातोदो            | ३९४                   | गव्सम्मि            | ३९७          | पदिमहिदो            | -३९४        |
|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| अजधा                 | ३९५                   | गमिङ्गण             | ३९८          | पयत्थ               | ३९७         |
| अणगारो               | ३९५                   | गयं                 | ३९४          | पयासदि '            | ₹ 6.8       |
| क्षण्णद्वियम्ह       | ३९७                   | गहिय                | ३९८          | परिणमदि             | ३९९         |
| अणुकृतं              | ३९५                   | गाह्या              | ३९६          | पेच्छित्ता          | ३१८         |
| अदिदिओ               | ३९४                   | चरियम्हि            | ३९७ ः        | बहुभेया             | <b>३</b> ९६ |
| अधिकतेजो             | ३९४                   | चिरकालं .           | ३९५          | वहुवं               | ३९७         |
| અહિલં                | ३९६                   | জঘ                  | 3.9 <b>q</b> | बालुवा .            | ३९७         |
| आलोओ                 | ३९६                   | जलतरंगचपला          | ३९४          | बिहुव               | . ३९७       |
| आहारया               | ३९७                   | जाणादि, जाणदि,      | •            | भणिदो               | ३९४         |
| ओगप्पगेहिं           | ३९५                   | णादि                | ३९९          | भणिया               | ३९४         |
| भोमकोट्टाए           | ३९५                   | जादो                | ३९४          | भासदि               | ३९९         |
| ओरा <b>लियं</b>      | ३९६                   | • जायदि             | 3 9 9        | भूदो                | ३९४         |
| उप्पजा <sup>दि</sup> | <b>३</b> ९९           | जोगस्मि             | ३९७          | मणवयकाएहि           | ३९५         |
| <b>उ</b> प्पादी      | ३९४                   | ठि <del>च</del> ्चा | ३९८          | मण्यदि              | 399         |
| उवओगो                | . ३९६                 | <b>ि</b> हि         | ३९४          | मदिणाणं .           | ३९४         |
| <b>उवसाम</b> गे      | . <b>३</b> ९ <b>९</b> | तधा                 | ३९५          | महञ्बयं             | ३९४         |
| एकसमयम्हि ३९         | १५,३९७                | तित्थयरो            | ३९७          | मुत्तमसुत्तं        | ३९४         |
| पुग                  | ३ ९ ५                 | तिच्यतिसाए          | ३९४          | मुत्तिगदो           | ३९४         |
| एगम्हि               | 3 9 %                 | तिहुवणतिलयं         | ३९४          | रहिया               | ३९५         |
| <b>एगविग</b> ळे      | ३ ९ <b>५</b>          | तेसि                | ३९८          | रहियाँ              | ३ ९ ४       |
| पुगतिण               | ३९५                   | दव्यसहायो           | ३९७          | <b>छोयप्पदीवयरा</b> | ३९६         |
| <b>ए</b> यवियलक्खा   | ₹ ९६                  | नरए                 | ३९६          | वदृदि               | ३९९         |
| कर्धं                | <b>३</b> ९५           | नेरइया              | . ३ ९६       | वयणेहिं             | ३९६         |
| कम्मविवायं           | ३ ९ ६                 | परिविज्जिदो         | ३.९४         | वाध                 | ३९५         |
| किचा                 | ३९८                   | पज्जयद्विषुण        | ३९६          | विगदरागो<br>CC      | ३९३         |
| खबगे                 | ३९५                   | पडियं               | ३६५          | विजाणदि<br>विज्ञादि | ३९९<br>३००  |
| खीयदि                | ३९९                   | पत्तेर्यं           | ३९६          | विष्णादि ्          | ३९९         |
|                      |                       |                     |              |                     |             |

| मागधीशब्दानुक्तमिएकां |       |                 |     |            |             |
|-----------------------|-------|-----------------|-----|------------|-------------|
| -वितोद                | 3 9 8 | सब्भृदो         | ३९४ | सुहयरो     | 398         |
| वेयणा                 | ३९७   | सयलं            | ३९६ | सुद्दाड    | ३९६         |
| -वियसिदियेषु          | ३९६   | सन्वेसि         | ३९८ | -संजाया    | ३९४         |
| वियाणित्ता            | ३९८   | ससरुवस्मि       | ३९७ | संजुदो     | ३९३         |
| विसहते                | ३९४   | सागारो 🗀        | ३९५ | संति       | ३९४         |
| वेडब्बिओ              | ३९६   | सामाइयं         | ३९६ | संतोसकरं   | ३९५         |
| वेदग, वेदगा           | ३९५   | सायारं          | ३९६ | संपत्ती    | ३९४         |
| सगं                   | ३९५   | सुयकेविशिमिसिणो | ३९६ | हवदि ३     | ,९४,३,९९    |
| सद्विसिद्धो           | ३ ९ ७ | सुविदिदो        | ३९४ | हीणकर्म    | ३९५         |
| सन्वगयं               | ३९४   | सुहस्मि         | ३९७ | होदि, जादि | <b>३</b> ९९ |

### परिशिष्ट ११

#### मागधीशब्दानुक्रमणिका

|                          |                | 7.0                   |      |                       |          |
|--------------------------|----------------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| ं अञ्चली                 | ४०२            | एके पुलिको            | ४०३  | गुछ                   | ४०७      |
| अबम्हञ्जं                | ४०२            | एशे मेशे              | 800  | चिष्ठदि               | ४०८      |
| अय्य किल विय             | याहले          | कञ्जकावलणं            | ४०२  | णिज्याले              | , ४०८    |
| आगदे                     | ४०२            | कडे                   | ४०८  | तिरिश्च               | ४०२      |
| अ <b>य्यु</b> णे<br>े    | ४०१            | क्य्ये                | ४०८  | दक्ते                 | ४०८      |
| अछले<br>                 | ४००            | कले.                  | 800  | दुय्यणे               | ४०२, ४०८ |
| अवञ् <u>ञा</u>           | ४०२            | कस्टं                 | 808  | घणञ्जए                | ४०३      |
| अस्तवदी<br>अहके हगे      | ४०१            | कारिदाणि              | ४०८  | धन <del>ुर</del> खंडं | 80.8     |
| अहक हुग<br>अहिमञ्जुकुमा  | <i>4</i>       | कालु                  | ७०४  | नले                   | 8,06     |
| साहमञ्जूङुमा<br>साचस्कदि |                | कोस्टागालं            | ४०४  | निस्फलं               | 8.08     |
| कापरकाद<br>सावन्नवश्रहे  | 806            | ⁄ गश्च                | ४०३  | पक्खलदि               | 800      |
| उप्रक्रि<br>उश्रहदि      | ४०२            | गहे<br>- ೧ २          | 806  | पञ्जले                | 8 ં ર્વ  |
| उनस्तिदे                 | ४०२            | गटियदे                | 8.08 | पञ्जाविशाले           |          |
|                          | 908<br>204 504 | गहिद <del>्दछले</del> | ४०२  | पिलचये                | 001      |
| 0. 5. 5.(4.)             | ४०३, ४०८       | गिम्हवाशके            | ४०१  | पस्टे                 | 806      |
|                          |                |                       |      |                       | . √X∘ ≥  |

| पुञ्जाहं             | ४०२ | यादि                | ४०२ | शुदं                | 800 |
|----------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| पुलि <b>शा</b> आगच्छ | ४०४ | यायदे               | 806 | गुस्कदा <u>ल</u> ुं | ४०१ |
| पुलिशे ४०२,          | ४०४ | ल <del>स्</del> कशे | ४०८ | <b>ञ्</b> सुकदं     | ४०१ |
| पेरकदि ४०३,          | ४०८ | <b>छा</b> हु        | ४०७ | ग्रुस्तिदे          | ४०१ |
| बु <b>ह्</b> स्पदी   | 800 | वञ्जादि             | ४०८ | शोभणं               | 800 |
| भस्टालिका            | ४०१ | विचदे               | ४०२ | सहिदाणि             | ४०८ |
| <b>म</b> य्यं        | ४०२ | विकाले              | 800 | हुके, हुगे,         |     |
| महे                  | ४०४ | वियले               | ४०८ | अहके भणामि          | ४०३ |
| मस्कछी               | ४०१ | विछाशे              | ४०८ | हके                 | ४०८ |
| माणुशा आगच्छ         | ४०३ | विस्नुं             | ४०१ | हगे न ईदिशाह        |     |
| माशे                 | ४०८ | शब्बञ्जे            | ४०२ | कम्माह काली         | ४०३ |
| मेॡ                  | 800 | शस्तवाहे            | ४०१ | हगे · · · धीवले     | ४०३ |
| यणवदे                | 808 | शास्त्रो            | 800 | हडके आल्ले मम       | ४०३ |
| याणादि               | ४०१ | शिआले, शिआलके       | ४०८ | हशिदु,हशिदि,हशिद    | ४०८ |
| याणं                 | ४०३ | शिआहे आअच्छिद       | ४०३ | • •                 | ४०० |
|                      |     |                     |     |                     |     |

### अर्थमागधीशब्दानुक्रमणिका

| अइसएण तुच्छं   | ४२ ५           | अणुवीति       | ४१५          | <b>अ</b> निल       | ४ <b>१</b> ५ |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| अज्जावियं      | ४३८            | अणंतक्खुत्तो  | ४३०          | अन्नता             | ४१३          |
| अउमोववयण्ण     | 8.88           | अण्णहा        | ४३०          | <b>अन्नयरो</b>     | ४२९          |
|                | -              | -             |              | अपरतं              | ४२८          |
| <b>अट्टर्म</b> | ४२९            | अतित          | ४ <b>११</b>  | अप्पणस्सइयं        | ४२३          |
| <b>अट्हा</b>   | ४३०            | अतिवात        | 888          |                    |              |
| अट्टारसमं      | ૪૨ ૬           |               | - ,          | अप्पणिचिययं        | ४२३          |
|                |                | अत्त्र, अप्प  | ४२० 🔻        | अप्पाबहुयं,        |              |
| अणादियं        | , ૪ <b>१</b> ३ | अत्तत्ते      | ४ <b>१</b> २ | अप्पबंहुत्तं       | ४२८          |
| अणुकंपणया,     |                | अत्तय         | ४ <b>१</b> २ | <b>अ</b> व्भोगमिया | <b>ध</b> २६  |
| अणुकंपणत्ता    | <b>४</b> २५    | अस्थओ, अस्थतो | ४३०          | अव्भंतरिए,         | ,            |
| अणुगामिय       | 8 <b>8</b> 8   | अन्तिमं       | ४२४          | अव्भंतरगो          | ४२४          |

|                                       | 9            | प्रर्धमागधीशब्दानुब | मणिका        |                      | ४२४                 |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| अभिसिक्को                             | ४२६          | आहत्तहियं           | ४२८          | अंधत्तर्णं           | ४२८                 |
| अरिसा                                 | ४२८          | <b>आहारायणियं</b>   | ४२६          | <b>अवं</b> त्तणं     | ४२८                 |
| <b>अवयारो</b>                         | ४११          | आहिक्कं             | ४२८          | कताती                | ४१३                 |
| <b>अवरिल्लं</b>                       | ४२४          | आहेवच्च             | 8 <b>१</b> 8 | कति                  | ४१५                 |
| अह्रक्खाय                             | ४१६          | इसो                 | ४३१          | कत्तारे, कत्तारो     | ४१९                 |
| <b>अह</b> मिट्टो                      | 8२ ५         | इदाणि               | ४३१          | कत्तिया              | ४२६                 |
| अहाजात                                | ४१६          | इयरत्थ              | ४३ ०         | कत्तो                | ४३१                 |
| अहातच्चं                              | ४२ ९         | इस्सरियं            | ४२८          | कत्थ                 | ४३१                 |
| अहिंगरणिया                            | <b>४२</b> ६  | इहरा, इयरहा         | ४३०          | कमसो                 | ४२९                 |
| अहिगरणं                               | ४१०          | इंदमहे इ वा         | 8 <b>8 €</b> | कम्म                 | ४१६                 |
| अहित                                  | 0 <b>9</b> 8 | इंदमहे ति वा        | ४१६          | कम्मणं               | ્ષરશ                |
| अहुणा                                 | <b>४३</b> १  | इंदित               | ४१५          | कम्मत्तो             | <b>४</b> ३ <i>०</i> |
| साउ <b>्ज</b> णं,                     | ,,           | उत्तरस्त इमं        | ४२३          | कयत्थो               | ४१३                 |
| आ <b>वजा</b> णं                       | ४ <b>१</b> ७ | उत्तरिल्लं ,        | ४२४          | कयरो                 | ४२९                 |
| आउसन्तो                               | ४२७          | उप्पणकंदसा          | ४२८          | कयाती                | 868                 |
| <b>अ</b> ।गड्                         | ४१०          | <b>उयरं</b>         | 888          | क्रयल                | ४ <b>१</b> ३        |
| <b>आग</b> ति                          | <b>ક</b> શ્ર | <b>उवगू</b> ढ       | 8 🕻 8        | करेति                | 88€                 |
| आगमणं                                 | 588          | <b>उव</b> णीय       | 8 <b>8</b> 8 | कछणो                 | ४२७                 |
| आगम                                   | ४ <b>१</b> १ | <b>उबयार</b>        | ४१२          | कविलस्स <b>इयं</b>   | ४२३                 |
| आगर                                   | ४१०          | उस्पुगत्तं          | -४२८         | काइयं<br>कामङम्बद्या | 888                 |
| आगामि <del>स्</del> स                 | ११४ ।        | एक्कसि              | ४२८          | कामज्मवा<br>कायसा    | <b>४१</b> २         |
| आगास                                  | ४१०          | एक्कस्सि            | .४३०         | कायस।<br>काहे        | 888                 |
| आणि विखयं                             | <b>૪</b> ૨૪  | एगन्तस्रो           | ४२९          | किण्णा               | 828                 |
| <b>आयरिय</b>                          | ४ <b>१</b> २ | एगयभो, एग           |              | किसिणो               | , ४३०<br>, ४२७      |
| आयारमन्तो                             | ४२७          | एगयरो               | 856          | <b>कृ</b> णित        | . ४११               |
| आरना <b>ल</b>                         | <b>४१</b> ५  | <b>एगागी</b>        | ४२५          | केवविरं              | 856                 |
| आराह्त<br>आलंकारिए,                   | ४१०          | एसाणिये, एक         | त्राणिये ४२५ | कोडुंबित             | 8 <b>१</b> १        |
| नालकारिङ,<br>अलंका                    | રેષ્         | पुरुथं, इत्थं       | .830         | कोलुण्णं             | 838                 |
| आवकहा<br>-                            | 8 <b>9</b> 8 | <b>एवामेव</b>       | . 884        | कोसस्स इमं           | ४२३                 |
| आसाडी<br>कासाडी                       | ० ६५<br>४२६  | 26 (4)              | 880          | कुभगसो 🕆             | ४२९                 |
| . आसोई, अस                            |              |                     | ४२८          | कोसस्स इमं           | ४२३                 |
| सासोओ, म                              |              | 7.4.4.              | ्४२८         | खि <b>पामेव</b>      | ४१५                 |
| ···· ·· · · · · · · · · · · · · · · · |              | ः जवारत             | 8 <b>१</b> २ | खुहा                 | ४१७                 |

| गवेसणत्ता                                                                                                                        | <b>४२</b> ५                                          | जावजीव                                                                                                                | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तेलोकं                                                                                                                           | ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गहं                                                                                                                              | ४१६                                                  | जितिदिय                                                                                                               | ४ <b>१</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तेल्लिओ                                                                                                                          | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गात्ति                                                                                                                           | 8 <b>\$</b> 8                                        | जुब्बर्ण                                                                                                              | ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | थेजां                                                                                                                            | ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गायइ                                                                                                                             | 8 <b>8</b> 8                                         | जेट्टा <b>म्</b> ला                                                                                                   | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दण्डिय                                                                                                                           | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गारव                                                                                                                             | ४१५                                                  | जोगसा                                                                                                                 | ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दयाऌ                                                                                                                             | ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गोडरं, गोपुरं                                                                                                                    | ४१७                                                  | जोवणगं, जोवणं,                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दह्रमां                                                                                                                          | ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गंहिल्लो                                                                                                                         | ४२७                                                  | जोव्वणं                                                                                                               | ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दियहं, दिवसं                                                                                                                     | ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| घरं, हरं, गिहं                                                                                                                   | ४१६                                                  | ठाति                                                                                                                  | 8 <b>\$</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिवहं, दियसं                                                                                                                     | ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चउत्थं ं                                                                                                                         | ४२९                                                  | णगिणो, णिगिणो                                                                                                         | ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दुक्खणत्ता.                                                                                                                      | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चडप्पय                                                                                                                           | ४१३                                                  | णद्ति                                                                                                                 | ४ <b>१</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ु<br>दुक्खणया                                                                                                                    | ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चक्लुसं                                                                                                                          | ४२६                                                  | णाइयं                                                                                                                 | ४२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दुहओं, दुहतो                                                                                                                     | ४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चिरातीत                                                                                                                          | ४१३                                                  | णातग                                                                                                                  | ४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दोचं                                                                                                                             | ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चेतो                                                                                                                             | ४२६                                                  | पारात                                                                                                                 | 8 <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दोसिणो                                                                                                                           | ४२ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चोरस्स वात्रारो                                                                                                                  | ४२३                                                  | णियडिल्छया                                                                                                            | 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | घणुहं, घणुऋखं, -                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| छर्ड                                                                                                                             | ४२९                                                  | णिसेवग                                                                                                                | ४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | घणुं .                                                                                                                           | ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| जभो, जतो                                                                                                                         | <b>४३</b> १                                          | णेयाइओ,                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धम्म                                                                                                                             | ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जइणो                                                                                                                             | ४२७                                                  | णेयाउसो                                                                                                               | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | धम्मतो, धम्मओ                                                                                                                    | ७,६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जहणो<br>जहुलो, जहियालो                                                                                                           |                                                      | णेयाउओ<br>णेसज्जि                                                                                                     | ४ <b>२</b> ६<br>४ <b>१</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | धम्मतो, धम्मओ<br>धम्मिट्टो                                                                                                       | ४३.०<br>४२ <i>५</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| =                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                       | ४ <b>१</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | धम्मिट्टो<br>धेर्ज                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जडुलो, जडियालो                                                                                                                   | 1                                                    | णेसज्जि<br>तुषु                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धम्मिट्टो<br>धेर्ज<br>धेवत                                                                                                       | ४२ <i>५</i><br>४२ <b>६</b><br>४ <b>१</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो                                                                                                          | ,<br>४२७                                             | णेसज्जि                                                                                                               | ४ <b>१</b> ०<br>४३१<br>४२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | धम्मिट्टो<br>धेर्ज<br>धेवत<br>नई                                                                                                 | ४२५<br>४२ <b>६</b><br>४ <b>१</b> २<br>४१५                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो<br>जणवद                                                                                                  | ४२ <i>७</i><br>४१३                                   | णेसिज्जि<br>तए<br>तणुलो                                                                                               | ४ <b>१</b> ०<br>४३१<br>४२७<br>४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती                                                                                           | ४२ <b>५</b><br>४२ <b>६</b><br>४१२<br>४१ <b>६</b><br>४१३                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो<br>जणवद<br>जता                                                                                           | ४२ <i>७</i><br>४१३<br>४ <b>१</b> ३                   | णेसज्जि<br>तए<br>तणुलो<br>तते                                                                                         | ४ <b>१</b> ०<br>४३१<br>४२७<br>४१३<br>४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | धम्मिट्टो<br>धेर्ज<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंस्रति                                                                              | ४२ ९<br>४२ ९<br>४१ २<br>४१ ९<br>४१३<br>४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो<br>जणवद<br>जता<br>जति                                                                                    | ४२७<br>४१३<br>४ <b>१</b> ३<br>४ <b>१</b> ३           | णेसज्जि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा                                                                                  | ४ <b>१</b> ०<br>४३१<br>४२७<br>४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धम्मिट्टी<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंसित<br>नरतातो                                                                       | ४२ ५<br>४२ ६<br>४१ ६<br>४१ ६<br>४१३<br>४१३<br>४११                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो<br>जणवद<br>जता<br>जति<br>जसवन्तो                                                                         | 826<br>823<br>823<br>823<br>826                      | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय                                                                             | ४ <b>१</b> ०<br>४३१<br>४२७<br>४१३<br>४३०<br>४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंस्रति<br>नरतातो<br>नायपुत्त                                                         | ४२ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो<br>जणवद<br>जता<br>जति<br>जसवन्तो<br>जसस्सी                                                               | 826<br>822<br>823<br>823<br>826<br>826               | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय<br>तहा                                                                      | 8 <b>१</b> ०<br>8 ३ १<br>8 २ ७<br>8 १ ३<br>8 ३ ०<br>8 १ ४<br>8 १ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंसति<br>नरतातो<br>नायपुत्त<br>निरय                                                   | 82 q<br>82 q<br>82 q<br>82 q<br>82 q<br>82 q<br>82 q<br>82 q                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो<br>जणवद<br>जता<br>जति<br>जसवन्तो<br>जसस्सी<br>जहा<br>जहाणामए<br>जहालहं                                   | 826<br>823<br>823<br>826<br>826<br>826<br>826        | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय<br>तहा<br>तहं                                                               | 8 % o 8 % 8 % o 8 % % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंस्रति<br>नरतातो<br>नायपुत्त<br>निस्य<br>निस्य                                       | ४२ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द<br>४१ द                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जडुलो, जडियालो<br>जडिलो<br>जणवद<br>जता<br>जति<br>जसवन्तो<br>जसस्सी<br>जहा<br>जहाणामए                                             | 826<br>823<br>823<br>823<br>826<br>826<br>826<br>826 | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय<br>तहा<br>तहं<br>तामेव<br>तालउडं, तालपुडं<br>तिक्खुचो                       | 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o 8 % o | धम्मिट्टो<br>धेजां<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंसित<br>नरतातो<br>नायपुत्त<br>निस्य<br>निसात<br>निसात                               | 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जडुलो, जडियालो<br>जिल्ला<br>जणवद<br>जता<br>जित<br>जसवन्तो<br>जसस्सी<br>जहा<br>जहाणामए<br>जहालहं<br>जहालहं<br>जाए                 | 8                                                    | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय<br>तहा<br>तहं<br>तामेव<br>तालउडं, तालपुडं<br>तिक्खुचो<br>तिस्खुलेओ          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंसति<br>नरतातो<br>नायपुत्त<br>निस्य<br>निसात<br>निसोहिगा,                            | 8 4 4 8 4 4 8 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जडुलो, जडियालो<br>जिड्लो<br>जणवद<br>जता<br>जित<br>जसवन्तो<br>जसस्ती<br>जहा<br>जहाणामए<br>जहाणामए<br>जहालहं<br>जाए<br>जाति        | 8                                                    | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय<br>तहा<br>तहं<br>तामेव<br>तालउडं, तालपुडं<br>तिक्खुको<br>तिस्खुलो<br>तीयकणं | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंसति<br>नरतातो<br>नायपुत्त<br>निस्य<br>निसात<br>निसीहिगा,<br>निसीहिया<br>नेरतित ४११, | 84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 8<br>84 8                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जहुलो, जहियालो<br>जिल्ला<br>जणवद<br>जता<br>जति<br>जसवन्तो<br>जससी<br>जहा<br>जहाणामए<br>जहालहं<br>जहं<br>जाए<br>जाति<br>जातिमन्तो | 8                                                    | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय<br>तहा<br>तहं<br>तामेव<br>तालउडं, तालपुडं<br>तिक्खुको<br>तिस्हिओ<br>तीयकणं  | ४ <b>१</b> ०<br>४३०<br>४३०<br>४३०<br>४३०<br>४३०<br>४३०<br>४३०<br>४३०<br>४३०<br>४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंसति<br>नरतातो<br>नायपुत्त<br>निस्य<br>निसात<br>निसीहिगा,<br>निसीहिया<br>नेरतित ४११, | 8 4 4<br>8 8 8 8<br>8 8 8 8<br>8 8 8 8<br>8 8 8 8<br>8 8 8 8<br>8 8 8 8<br>8 8 8 8 8<br>8 8 8 8 8<br>8 8 8 8 8 8<br>8 8 8 8 8 8 8 8 8 8<br>8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| जडुलो, जडियालो<br>जिड्लो<br>जणवद<br>जता<br>जित<br>जसवन्तो<br>जसस्ती<br>जहा<br>जहाणामए<br>जहाणामए<br>जहालहं<br>जाए<br>जाति        | 8                                                    | णेसजि<br>तए<br>तणुलो<br>तते<br>तथा<br>तवय<br>तहा<br>तहं<br>तामेव<br>तालउडं, तालपुडं<br>तिक्खुको<br>तिस्खुलो<br>तीयकणं | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धम्मिट्टो<br>धेजं<br>धेवत<br>नई<br>नती<br>नमंसति<br>नरतातो<br>नायपुत्त<br>निस्य<br>निसात<br>निसीहिगा,<br>निसीहिया<br>नेरतित ४११, | 84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 4<br>84 8<br>84 8                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      | <b>¾</b> '     | <b>भैमागधीशव्दानु</b> क | मिंग्राका      |                       | <b>५२७</b>      |
|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| पगार                 | ४१० :          | पुरच्छिमं, पुरदिः       | <b>यमं</b> १२४ | मुंडिणो               | ४२८             |
| पंगार<br>पंज्ञुवासति | •              | पुरतो                   | <b>૪१</b> ૨    | र्ययसर्यं             | ષ્ટર            |
|                      | _              | पुरुवामेव<br>पुरुवामेव  | <b>४</b> १५    | राइवर्ण, रायवर्ण      | ४२४             |
| पण्डवस्स अवचारि      |                | -                       | <b>ૄ ૧</b>     | रातीसर                | ४१२             |
| पडिच्छायण            | 883            | पूना<br>प्रज            | धर<br>१        | रुहिरं                | ४१७             |
| पडिहारीएड्यं         | ४२४            |                         |                | लस्जू                 | ४२८             |
| पत्तरो               | ४३७            | पोइवती                  | <b>४२६</b>     | खिप्यणत्ता, खिप्पण    |                 |
| पदिसो                | ४१३            | पोचुछभो                 | છર ૪           | छीणत्ता, छीणयी        | <br>४२ <b>५</b> |
| पन्ना                | ४ <b>१६</b>    | पोसी                    | ४२६            | लागता, कागवा<br>होंगे |                 |
| पभिति                | ४१३            | <i>प्</i> तरगुणी        | <b>४</b> २६    |                       | 880             |
| पम्हलों              | ४२०            | फिहिसयं                 | ४२९            | होमत्ता, होभया        | ४२६             |
| पयातीणं              | ४२३            | वच्चस्सी                | ३२८            |                       | १,४१२           |
| पयाय                 | ४१२            | वद्धगो                  | <b>૪</b> ૨૪    | वईमयं                 | ४२९             |
| परितात               | 8 🕻 8          | वरहिणो                  | ४२७            | वओमयं                 | ४३६             |
| परिताल               | ४१५            | वहिसं, बहिरं            | <b>४</b> २६    | वड्ढति                | -888            |
| परियष्टण,परियष्ट     | गा ४१५         | वहुतराष्                | ४२ ५           | चुण्यार्थ             | 850             |
| परिवागो, परिव        | नागो,          | बहुसो                   | ४२९ ं          | वणियस्य चावा          |                 |
| पज्जायो              | 8 <b>\$</b> €  | बुहो                    | ४१७            | वति .                 | 888             |
| पसत्धारे             | ११९            | <b>थ</b> गर्व           | ४११, ४२७       | वतिर .                | ४१२             |
| पसत्थारो             | 8 <b>8</b> 6   | भत्तारे, भत्त           |                | वद्माण                | ४१३             |
| पहुत्तणं             | ४२८            | भवति                    | . 884          | वंयसा                 | 885             |
| <b>पा</b> त          | <b>છ १</b> ३   | भाण्डारिए               | ४२४            | ववरोपित               | ૪ <b>૧</b> ૪ે   |
| पादीणं               | ४२६            | मगसिरा                  | ४२६            | वातित                 | ્ર ૪१ફ          |
| पारितोसियं           | <b>४</b> २६    | संस्फर्म, स             | क्भिमं,        | वायव                  | . ४१५           |
| पालविस्संति          | · > <b>१</b> 8 | सक्रि                   |                | वायणा                 | ४११             |
| पात्रम               | 588            | <b>मणसा</b>             | ४१८            | विन्तु                | ४१५             |
| पावतण                | 8 <b>११</b>    |                         | ४२७            | <b>बिबज</b> ग         | ४१०             |
| ·पासङ्गियं           | ४२ ६           | ममाई, म                 |                | विसाही                | . ४२६           |
| पासणिए               | <b>४</b> २६    | मा डंबित                | <b>૪</b> ફર્   | वियुद्धित             | . 889           |
| पासिष्ठओ             | 848            | माही                    | ્              | ^ ′                   | ४१२             |
| पहिन                 | પ્ર <b>ર</b>   | मिलेक्स्,               | मिलक्खु,       | वीइमन्तो              | ૪૨૭             |

मिछक्त्

मुक्छगो

सुसावत

४१६

४२४

४१३

पिद्दणचा, पिद्दणया ४२५

४३०

४१४

पिट्टओ, पिट्टलो

विय

वीरासणित

बुसिमन्तो

वीसइमं

४१०

85.6

४२७

| वेदिहिती      | ४१३         | सब्दन्तु      | ४१५             | साविही         | ४२६    |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| वेंयावच्च     | ४२९         | सन्बद्दा      | ४३०             | साहल्लं        | ४२९    |
| वेयावडियं     | ४२९         | सहस्सक्खुत्तो | ४३०             | स्रिता         | ४१४    |
| वेसालीए समूहो | ४२३         | साउणित        | ४१०             | सीमंतत         | ४११    |
| चंदति         | <b>૪</b> १૨ | साति          | -               | सीलत्ता, सीलया | ४२५    |
| सइयं          | ४२ ह        |               | 8 <b>\$</b> 8   | सोगमल्लं       | ४२९    |
| सगडाणं समूहो  | <b>४</b> २३ | सामरिगयं      | ४२८             | सोवयार         | 8 \$ 8 |
| सचक्खुत्तेण   | ४११         | सामातित ४१    | o, ४ <b>१</b> ४ | सोहरगं         | ४२८    |
| सतत           | ४१२         | सायर          | ४११             | संघाडिणो       | ४२८    |
| सत्तर्भं      | ४२८         | सावग          | 8 <b>6</b> 0    | संख्वति ४१३,   | ४१७    |

# परिशिष्ट १३

#### जैनमहाराष्ट्रीशब्दा नुक्रमणिका

| अणुन्नविय        | ४४२         | गेदुं अं                   | 88 <b>8</b> | मणसा                                | ४४३ |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| अन्नहा           | ४४२         | चविऊण                      | १४४         | मयणो                                | ४४२ |
| अलद्दनिद्दा      | ४४२         | चेयणा                      | ४४२         | महारायस्स                           | ४४२ |
| <b>आगर्िसो</b>   | ४४१         | णिगरं                      | ४४१         | मोत्तग                              | ४४३ |
| <b>आगारो</b>     | 88          | तित्थगरो                   | ४४१         | ''' <sup>भू</sup> '<br>रययं         | ४४२ |
| आ <b>छोचि</b> ऊण | ४४३         | दुगुल्लं                   | ४४१         |                                     |     |
| उववन्नाओं त्ति   | ४४२         | नाणुमयमेष्रसि              | ૪૪૨         | लाय <b>ण</b> ां<br><del>को के</del> | ४४३ |
| <b>उव</b> वन्नो  | ४४२         | नियद्वीए                   | ४४२         | छोगो                                | 888 |
| <b>उवासगो</b>    | 888         | नियमोवनसिहि<br>नियमोवनसिहि | ઇ પ્રવ      | वयसा                                | ४४३ |
| कर्उं            | ४४३         | •                          | ४४२<br>४४२  | वावउं                               | ४४३ |
| कन्नयाए          | <b>૪</b> ૪૨ | नुवन्ना एसा                |             | विवाहजन्नो                          | ४४२ |
| कथग्गहो .        | ४४२         | <b>नुवन्नो</b>             | ४४२         | विसायं                              | ४४२ |
| कहमन्नया         | ४४२         | नूणमेसा                    | ४४२         | वंदित्तु                            | ४४३ |
| कहाणयं           | 888         | पडिवन्ना                   | . ४४२       | समुप्पन्ना                          | ४४२ |
| कायमणी           | 8 ઇંવ       | पयावई                      | ४४२         | सावग                                | 888 |
| कायसा            | ४४३         | भगवया<br>                  | 888         | सोच्चा                              |     |
| किचा             | 883         | મળિયં<br>                  | ४४२         |                                     | ४४३ |
| गया              | <b>છ</b>    | भत्तिनिव्भरा               | ४४२         | संबुडं                              | ४४३ |

# पैशाचीशब्दानुऋ मणिका

| अञ्जातिसो       | 88 <b>ई</b> | दात्नं        | ४५०         | राया              | ४५०          |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| अभिमञ्जू        | ४४५         | दाह           | ४४७         | रेफ               | ४४७          |
| इम              | 288         | नस्थून        | ४५०         | छोक               | ७४४          |
| इंगार           | 880         | नद्धून        | ४५०         | वरिसं             | ४५०          |
| कर्च            | ४४६         | नेन कतसिनानेन | ४४७         | विञ्जातो          | ४५१          |
| कञ्जा           | ४५१         | पञ्जा         | ४४५         | विठ्यानं          | ४४५          |
| कमळं            | ४४६         | पठित्न        | ४५०         | विसमो             | ४४६          |
| करणीय           | 880         | पतिभास        | ४८७         | विसानो            | 88€          |
| क्सर्ट          | ४४६, ४५०    | पन्त्रती      | 88 <b>4</b> | सत्तनं            | 886          |
| <u> इ</u> दंबकं | 888         | पिच           | ४५०         | सनानं             | 88 <i>Ė</i>  |
| केसवो           | ४५०         | पुञ्जाहं      | ४४५         | सनेहो             | 88€          |
| गकनं            | 888         | पूजितो च नाए  | 880         | सपथ               | ४४७          |
| गन्त्न          | ४५०         | भगवती         | ४४५         | सन्दर्भो<br>सरफसं | ४४५          |
| गर्ड            | 880         | भट            | 880         | सरमस<br>सरुफो     | 840          |
| गुनेन           | 886         | भवातिसी       | ४४६         | सल्जा<br>सल्जिं   | 884          |
| गोविन्तो        | 840         | भारिका        | ४५०         | ससी               | 886          |
| घेसूनं          | 868         | भारिया        | 388         | साखा              | 888          |
| णिच्छरो         | > 884       | सठ            | 880         | सिनातं            | 886          |
| तत्थून          | , 840       | मतनपरवस्रो    | 88 <b>द</b> | सुज्जो            | 888<br>388   |
| तद्ध्न          | 890         | माथवी         | ४५०         | सोभति             | ४४६          |
| तलुनी           | 890         | मेखो          | 888 -       | सोभनं             | 888          |
| तातिसो          | ध्रध्रह     | यातिसो        | 888         | संगामो            | 840          |
| तामोतर          |             | युम्हातिसो    | ४४६         | हितअकं            | 8 <b>. ?</b> |
| दसवतन           | 7           | रब्बो धन      | ४४५         | हित्तपकं          | 888          |
| दसवत्तः         | स ४५०       | राचा          | ४४५         | होतु              | ४४५<br>४४६   |

### चूलिकापैशाची शब्दानुक्रमणिका

|        | ,           | Z                   | . 2.0. |               |             |
|--------|-------------|---------------------|--------|---------------|-------------|
| एकातस  | ४५३         | तराकं               | ४५२    | फवो           | . ४५३       |
| काढं   | ४५२         | तनुथलं              | ४५३    | फोइय्य        | ४९३         |
| गती    | ४५३         | तामोतलो             | ४५२    | फोति          | ४५३         |
| गोछी   | ४५२         | थाला                | ४९३    | मकनो          | <b>૪</b> ૬૨ |
| घनो    | ४५३         | धम्मो               | ४९३    | मतनो          | <b>૪</b> ૬૨ |
| चलन    | <b>૪</b> ૬૨ | नको                 | ४९२    | मधुलो         | .४५३        |
| चलन्गा | ४५३         | नखतप्पनेसु*         | ४९३    | मेखो          | 893         |
| चीमूतो | ४५२         | नमथ                 | ४५३    | छफसो          | ४५३         |
| छलो    | ४५२         | नियोजितं<br>पनसथ    | ४५३    | छाचा<br>।     | ४०२<br>४०२  |
| जनो    | ४५३         | पनसय<br>पातुक्खेवेन | ४५३    | छामो          | 893         |
| जीमूतो | ४५३         |                     | ४५३    |               |             |
| झछरी   |             | पाटपो               | ४५३    | <u>ख</u> ुद्ध | ४५२         |
|        | ४५३         | दाछो                | ४५३    | लंफा          | ४९३         |
| टमलुको | ४५२         | फकवती               | ४५३    | वखो           | ४५२         |
| ठका    | ४५२         | फर्वति              | ४५३    | वसुथा         | ४५३         |
| डमरुको | ४५३         | फवते                | ४५३    | हलं           | ४५३         |

#### अपभंशशब्दानुक्रमणिका

| अगिग                          | ४६१                        | एम्ब, एम्बइ      | ४७५          | कियं              | ४८०          |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| अरिगएं                        | ४६३                        | एम्बहि           | ४७५          | किर               | १७५          |
| अश्विगणं                      | ४६३                        | पुरिस            | ४५६          | किछिन्नो 🔧        | ४५५          |
| अञ्चंत                        | ४६०                        | एइ               | ४७१          | किविण             | ४९६          |
| भज्जु १                       | 3६0, ४६४                   | एइ कुमारी        | ४६५          | किह, किध          | ४७५          |
| अन्न                          | 89 <b>9</b>                | एड्डोनरु         | ४६५          | किहे              | ४६५          |
| अलसी                          | 898                        | ओइ ्             | ४६६          | कील               | ४५९          |
| <b>अवरे</b> क                 | 899                        | अंगुलिड          | ४६ ४         | केत्थु            | ४७५          |
| <b>अवरोप्प</b> रं             | 8 ≈ €                      | अंसु             | ४५७          | ক্তন্তুন্তী       | ४७७          |
| अवस                           | 8.68                       | क                | ૩૭૨, ૪૭૪     | खटपर              | ४५८          |
| अहर                           | ४५७                        | कउक्ख            | ४५९          | खवण               | ४६०          |
| अहरि, पहुच                    | इ नाहु ४७९                 | कच्चु            | ४५५          | खा <b>र</b>       | 880          |
| <b>अह्व</b> ह                 | ४७६                        | कड् <b>ढउं</b> ं | ८७८          | खिजाइ             | ४७८          |
| अहं                           | <i>9 a g.</i>              | कधिदु            | ૪ <i>૬७</i>  | खुडिय             | ४५८          |
| काय                           | ४७२                        | कमलई             | ន៩ន          | <b>खे</b> ँडुअ    | ४५६          |
| आयई                           | ४६६                        | कम्हार           | ४५६          | खेलइ              | ४९८          |
| सायेण                         | ४६६                        | करहिं            | २ <i>७</i> ८ | गउरी              | ४९५          |
| भायहो                         | ४६६                        | कलिहि            | . ४६३        | .गयकुम्भई दारन्तु | ४६३          |
| आहर, जाह                      | ·                          | क्वड             | ४६८          | गयं               | .830         |
| इक्सि                         | ४७५                        | <b>फ</b> बँलु    | ४९८          | गिम्भो            | . ४५९        |
| इच्छहु                        | ४७८                        | कहाँ             | ४६ ५         | गिरिसिंगहुँ       | ४६२          |
| इत्थी                         | ४५९                        | कहेकरउ           | ४६ <b>५</b>  | गिरिहे            | ४६३          |
| उट्टबहस                       | <i>४७</i> ,द               | ्का              | ४७३          | गुणहिं            | 8.38         |
| ्ड्<br>एइति घोड               | ४५६                        | काई न पूरे       |              | गेह               | પ્ર <b>વ</b> |
| डशत वाड<br>प्र <b>इपे</b> च्छ | -7.4                       | ক্রাচন্ত্র       | 8.4.4        | गोरी              | ४५५          |
| ुक्हि<br>द                    | ४६६                        | कासु<br>८५ ०     | ४६५          | गंडिपाल           | ४५८          |
| एसहे                          | ४६ <i>५</i><br>४७ <b>५</b> | क गजाहे र        | बलमेह ४६६    | चउमुहु            | ४६१          |
| • ••                          | ४०५                        | किन्नो           | 8.9 <b>9</b> | चलज               | .846         |
|                               |                            |                  |              |                   |              |

| चु <b>ड्छ</b> उ                | ७७७                  | तरुहे                | ४६३                 | धणहें                  | 8 \$ 8       |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| छ                              | ४ <b>५</b> ९         | तरहं                 | ४६३                 | धुअ, धुआ               | ४५७          |
| छण                             | ४५९                  | तिछ ध्रञ्जइ          | ४६२                 | ध्रुव                  | ४७६          |
| <b>छमु</b> हु                  | ४६ <b>१</b>          | तलाउ                 | ४५१                 | नउ,नाइ, नावइ, नं       | ४७६          |
| छड                             | ४७५                  | त्तसु                | ४६२                 | नहे                    | ४६२          |
| <b>জ</b>                       | १७३                  | त्तहिं               | ४६५                 | नाहिं                  | ४७६          |
| जइकेवँइ पावीसु पिर             | <b>इ</b> ४ <b>५८</b> | तहेकेरउ              | ४६५                 | नियल                   | ४५९          |
| जसुना                          | ४५९                  | ताउं, ताम, तामहि     | ४७६                 | निसिआ खग्ग             | ४९६          |
| जहाँ, होन्तउ,                  |                      |                      | ४६५                 | निहित्त                | ४९९          |
| <b>द्यागरो</b>                 | <b>४६</b> ५          | ताहं पराई कवण        |                     | नेडर                   | ४९६          |
| <del>অ</del> ম্ৰ               | ४९९                  | घृण                  | ४६६                 | नोक्खि                 | ४५८          |
| जिंह                           | ४६ <b>५</b>          | तिणु                 | <b>४</b> ९ <b>९</b> | पइद्धि                 | ४५६          |
| जहे केरउ                       | ४६५                  | तियँ                 | ४५८                 | पडर                    | ४५५          |
| লা                             | ४७३                  | तुच्छडं ४५५,         | ४६४                 | पच्चा लिउ              | १७६          |
| जासु                           | १६५                  | नु <b>रा</b>         | ४७१                 | पच्छइ                  | ४७६          |
| जिणु                           | ४६ <b>१</b>          | तेत्थु, तत्तु, तेहिं | ४७६                 | पट्टि                  | ४५५          |
| जिवँ                           | ४९८                  | तेम,तेम्ब,तिम,तिम    |                     | पडाय                   | ४५८          |
| <b>ন্তু</b> ন্ম                | ४६१                  | तो                   | ४७६                 | पडिउ                   | ४५८          |
| जे <b>त्</b> धु, <b>ज</b> त्तु | ४७५                  | तोसिअ-संकस           | ४६ <b>१</b>         | पडिवत्त                | ४५६          |
| जेम, जिम, जिम्ब,               |                      | थोर                  | ४४६                 | पढ गृण्हेप्पिणु त्रुतु | ४७९          |
| जेम्ब                          | ४७६                  | दइस                  | <b>४५५</b>          | पयष्ट                  | ४५९          |
|                                | , ४७२                | दहसुहु               | <b>४६ १</b>         | पर                     | ४७६          |
| जोइसिङ ,                       | ४५९                  | दिहि                 | ४५७                 | पवसन्ते                | ४६२          |
| जोरव्यण                        | <b>४</b> ५५          | दिवे                 | ४७६                 | <b>ਪ</b> हੁਕੁ          | ४६७          |
| भिजाइ                          | ४९९                  | दीव ४९८,             | , ४६०               | पाडिकं,पाडिएकं         | 8 o ई        |
| <b>ब</b> हड़                   | ४५८                  | दीहर                 | ४६०                 | पाव                    | ४५८          |
| <b>डुकर</b>                    | ४५८                  | दु <b>छह</b> हो      | ४६२                 | पाहाव                  | ४५९          |
| डोलइ                           | 896                  | <u> दु</u> हुं       | ४६३                 | विअमाणुस-              |              |
| ढोला सामला                     | ४ <b>९</b> ६         | देइ                  | ४५६                 | विच्छोहगस्             | ४५७          |
| तड                             | ४ <i>६७</i>          | देव                  | ४५ <b>५</b>         | <b>वि</b> ष्टि         | ४९५          |
| तणहं                           | ४६३                  | देवेण                | <b>४६</b> २         | पिंड                   | 850          |
| तणु ् ्र                       | <b>४५</b> ६          | दंसग                 | <i>8 ५७</i>         | पीछिय                  | 8 <b>५</b> ६ |
| तरुणहो, तरुणिहो                | ४६३                  | ध्रण                 | <b>४</b> ९६         | पेम्म ं                | ४५९          |

|                 |            | श्रपञ्ज'शशब्दानुकम | <b>णिका</b> |                                  | 444     |
|-----------------|------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------|
| पुद्धि          | ४५५        | यादि               | ४५७         | बुजइ                             | ४७९     |
| पुणु            | 80६        | रवज                | ४६१         | चेल्छ                            | ४५६     |
| पुरिस           | ४१६        | ₹त्त               | ४६१         | स                                | ४०४     |
| पेम्म           | ४५६        |                    | , ४६१       | संहणिहं                          | ४६१     |
| पोत्थ य         | ४६०        | रिसहो              | ४५५         | सवधु                             | ४५७     |
| पोष्फछ          | <b>૪</b> ૬ | रीछ                | 844         | सभछउ                             | ४५७     |
| फारेसु          | 896        | रुअहि              | ४७=         | समार्गु                          | ४७६     |
| <b>फंस</b>      | ४५७        | <b>ल्वखे</b> हि    | ४६२         | समासण                            | ४६०     |
| <b>फंस</b> इ    | ४५८        | छहहि               | ४७८         | सर                               | ४५९     |
| बलुझ्रहा        | ข่อง       | लहढुं              | ४७८         | सलहइ                             | ४६०     |
| वालहे           | ४६४        | लिह, छीह           | ४५६         | सवित                             | 868     |
| बीस             | ४५७        | लेह                |             | सब्ब                             | ४०१     |
| वुबह सुहासिउ ि  | र्कपिष्ठ७९ | वच्छहु गिण्हङ्     | ४९६         | सन्वत्तहे                        | ४७६     |
| वे दोसडा        | थथ४        | वच्छहे गिण्हह      | ४६२         | सन्बु वि छोउ                     | ४६६     |
| बेछ             | ४५६        | ंवयंसिअहु          | ४६२         | सर्वगाउ                          | ४६४     |
| वेल्लि          | ४५९        | वस्रि<br>वस्रि     | ४६४         | ससि छोल्लिजन्तु                  | ४७९     |
| भरगर्ड          | 888        | वहिल्ल             | 896         | सहिं                             | ४७८     |
| भवेंह           | ४५८        | वामोह              | 808         | संपज्जह                          | ४७८     |
| भविसत्तकहा      | ४६१        | वालइवरग            | ४५९         | सा                               | ४७३     |
| भारथ            | ४९८        | वीवारड             | ४६३         | साहा                             | 896     |
| मउड             | នន៩        | वासेण वि भारहर     | ४५९         | सीय                              | ४५६     |
| मरगेहिं तिहिं   | ४६४        | खिम बद्ध           |             | सीह                              | ४५७     |
| मज्ऋहे          | 848        | व्रासुमहारिसि एउ   | 8 ई ई       | नुअनस् <del>पु</del>             | ४६२     |
| मढ              | ४५७        | स्रणह              | ४६१         | सुधिँ चिन्तिज्ञहमाए              | 9 8 G O |
| मणार्ड          | ४७६        | विच्छ              | ४५९<br>४५९  | सुमरि<br>सुवण्णरेह               | ३७८     |
| महिहि           | 88 8       | विज्जुलिया         | 846         | •                                | ४५६     |
| <b>मं</b> ं     | ४७६        | विद्योए            | ४५६         | पः <b>४६</b> १,<br>सोछस          | , ४७२   |
| मिच्छत्त        | ४६०        | विणु               | ४७६<br>१७६  | हर<br>हर                         | 866     |
| मुणइ            | ४ ५ ६      | वियउह              | ४९८         |                                  | 888     |
| मुत्ताहरू<br>}~ | ४५७        | विलासिजीओ          | ४६४         | हरडइ<br>टिअट ———                 | ४५६     |
| मो रगर          | ४५६        | विहूण              | ४५६         | हिसह खुडुक्कह -<br>हिसड <b>ं</b> | 806     |
| मोॅल्ल          | ४९६        | वीढ                |             |                                  | ४७७     |
|                 | ४५६        | वाढ<br>            | ४५८         | होसइ                             | 8       |